### QUEDATESUD GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER'S | DUE DTATE | SIGNATURE    |
|------------|-----------|--------------|
| Mr.        |           | <del> </del> |
| }          |           | 1            |
| <u> </u>   |           | 1            |
| ì          |           | 1            |
| 1          |           | }            |
| (          |           | 1            |
|            |           | }            |
| 1          |           | }            |
| 1          |           | i            |
| ì          |           | }            |
| 1          |           | ]            |
| 1          |           | 1            |
| Į          |           | - (          |
|            |           | ļ            |
| - 1        |           | 1            |
| 1          |           | }            |
| ]          |           | }            |
|            | 1         | 1            |
|            |           | ĺ            |
| 1          |           | 1            |
| ]          |           | ł            |
|            |           |              |
|            | l         |              |

# अन्तर्रिष्ट्रीय अर्थ्शस्त्र

(International Economics)

# ग्रन्तर्राष्ट्रीय ग्रर्थशास्त्र

(INTERNATIONAL ECONOMICS)

भारत के विशेष सदर्भ में चन्तर्राष्ट्रीय धार्थिक समस्याग्रां, ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विभिन्नय एव प्रशुल्क भीति का एक सारपूर्ण एव कालोचनात्मक श्रव्ययन]

#### केल क

डां० पी॰ सी॰ श्रीवास्तव, एम॰ ए॰, पी॰एन॰ डी॰, प्रधानाचार्य एवं स्रप्यक्ष, व्यावहारिक अर्थसास्त्र विभाग, जी॰ एस॰ काँसिज जाँक काँमसं एक्ड इकाँनॉनिवस, जबलपुर ।





नवयुग साहित्य सदन,

प्रयम सस्हरण्—सन् १९६७ द्वितीय संस्करण्—सन् १९६९ तृतीय संगोधित एव परिवृद्धित सस्करण्—१९७०

मूल्य : १७ रुपये मात्र

# ततीय संस्करण को भूनिया

पूर्वत पूरतक का हिताय सक्तरण एक वप की ग्रन्थ श्वि में ही समाप्त हो गया, जो इस बात का प्रोक्त कहा जा छक्ता है कि वित्राधिका न इसे उपयोगी पाया। दिवारियो एव प्राध्यावर चन्युमी ने पुत्तक का जो स्थावत विद्या उनसे प्रिर्ह्णा तेकर लेखक ने हुतीय संस्कररण को उपयोगी बनान के निष् विशेष प्रयत्न है किया है। इस कार्य ये छात्रों, प्राध्यावकों और सपने कविषय विद्यों से ग्राप्त हुए विविध्य हुमानों से बड़ो बहुत्यवा निजी हैं।

इस नये संस्करण की भाषा सम्बन्धी वृद्धि की दूर करने के प्रतिरिक्त . यव-तत्र स्वीनतम् तथ्यां ग्रीर ग्राँकडो को सम्मिनिन निया गया है । 'परिचय खण्ड' में अन्तर्राष्ट्रीय प्रवंशास्त्र की समस्यामों का सक्तिष्त वर्शत किया गया है, अन्त-शिदीय व्यापार के लाभ समभाये गये है और यह बनाया गया है कि इसका प्रादर्भाव एव विकास कैसे हथा। इसरे खण्ड म अन्तर्राष्ट्रीय न्यापार ने विशुद्ध सिद्धान्त का विवचन किया गया है और समय समय पर जो सिद्धान्त प्रस्तुत किये जाते रह उनकी विश्वद चर्चा की गई है। इसके श्रविरिक्त, श्रायिक विकास पर पडते वाले अन्तर्राष्टीय व्यापार के प्रभावों को भी स्पन्ट किया गया है। सीसरे खच्ड मे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने मौद्रिक पहलुको-विदेशी भूगतान, भूगतान सन्तुलत, विनिमय दर, बवमूल्यन, विनिमय नियन्त्रण, बर्य प्रबन्धन श्रांतरण समस्या इत्यादि का विवेचन किया गया है। चौबे खण्ड मे अन्तर्राष्ट्रीय अगयारिक नीति-स्वतन्त्र व्यापार, सरक्षण, द्विपक्षी एवं बहुपक्षी व्यापार प्रशासियां, व्यापारिक संधियां, कार्टेल्स, एकाधिकार, राशिपातन, वस्तु व्यापार समभीते बादि को समभाया गया है। पांचर्षे खण्ड मे भारत के विदेशी व्यापार का विकास दिखाया गया है और निर्यात सवर्धन, आशात प्रतिस्थापन, नियात-साख विषयक अध्याय बढाये गये हैं । विदेशी मुद्रा विवेशी पूँजी की समस्यामा पर पृथक पृथक विचार किया गया है। इपये के १९६६ के अवसूरकार तथा पीष्ड के १९६७ के अवसूरवन से भारत के विदेशी व्यापार पर गन्भीर प्रमाद हुए। इनके प्रव्ययन के लिए पृथक् युवक् सध्याय रखे गये हैं।

धन्तर्राष्ट्रीय शाधिक सहयोग वाले ग्रन्तिम छुठे सण्ड में भी नवीनतम् सामग्री दी गई है तथा क्षन्तर्राद्वीय धार्षिक सहयाग चीपक क्रष्याय मे कोत्तरत्री मोजना, ग्रहीरी मान्ना बालार प्राटि के विषय म बिस्तृत सामग्री नडाई गई है। एकियार विकास वैक एव संयुक्त राष्ट्र व्यापार एव विकास सम्मेक्षन (UNCTAD) की उप-लिक्यमे तथा विश्व मन्दी, स्वर्ण सकट जैसी घटनाग्री पर भी प्रवाण डाला गया है। यत आणा है कि विद्यानियों के लिए यह सस्वरण ग्रंद ग्राधिक उपयोगी होगा। लेखक ने विभिन्न पत्र, पत्रिकाग्री एव इतसे प्रकाशित शास्यापकी एव विद्यानी के लेखों से समुचित सहायता सी है, जिसके लिये वह इतका प्राभागी है। पुस्तक को ग्राधिक उपयोगी बनाने हेतु सुम्नाव सदैद की भीति सावर

निमन्त्रित हैं।

1/4

# यनुक्रमणिका

| स्रध्याय                                                                  | पृष्ठ-कम |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| अवम खब्द                                                                  |          |
| विषय-प्रवेश                                                               |          |
| (Introduction)                                                            |          |
| र अन्तर्राष्ट्रीय अर्थभास्त्र का क्षेत्र । .                              | ş q      |
| र् प्रन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार का महत्त्व                                   | £1x      |
| <ul> <li>श्रन्तर्राष्ट्रीय मीर मन्तर्वत्रीय व्याचार </li> </ul>           | 84 34    |
| ४ आधिक प्रात्य-निर्भरता एव प्रनार्राव्हीय श्रम-विभाजन                     | 25-85    |
| ् [दितीय सण्ड]                                                            |          |
| ग्रन्तर्राट्दीय स्थापार का विशुद्ध सिद्धान्त                              |          |
| the Pure Theory of International Trade)                                   |          |
| ५ अन्तरीच्याय व्यापार के सिद्धाना का विकास                                | 8X-8E    |
| ६, व्यापारयादी एव झन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पूर्व सिद्धान्त              | X0       |
| ७ सन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त का उदय                  | 7. 77    |
| (एडम स्मिय के जिचार)                                                      | X4 4X    |
| <ul> <li>(म) सुलनात्मक लागृत सिद्धान्त (रिकाडों का हव्टिकोस्स)</li> </ul> | 59-27    |
| ह, (म) ब्रान्तरांस्ट्रीय व्यापार में भीग एव पृति                          | 69-60    |
| <ul><li>ह. ग्रन्तरिष्ट्रीय व्यासर का सामान्य साम्य सिद्धान । '</li></ul>  | 359-209  |
| 🌱 व पन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का श्रवसर लागन मिद्धान 🗥                      | 330-13=  |
| १ व्यापार-शते                                                             | 888-888  |
| (१२ जल्पति के विभिन्द साधन एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार                    | \$x5-5x5 |
| 🔀 परिवर्तनकील लागते एव अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार 🛩                          | 842-8€8  |
| १४ राष्ट्रीय भाग के विनरशा पर सन्नर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव           | 164-103  |
| १५ भन्तक्षेत्रीय साधन और वस्तु-भावागगन                                    | 804-6=5  |
| (तृतीय श्रण्ड)                                                            |          |
| ब्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मौद्रिक पहल                                  |          |
| (The Monetary Aspects of International Trade)                             |          |
| १६. विदेशी मुगतान के साधन एव डम 🛩<br>४७ कुन्तर्राष्ट्रीय मुगतान सन्तुनन 🗸 | 844-864  |
| 🗸 १७ अन्तर्राष्ट्रीय मुगतान सन्तुनन 🗸                                     | 985-739  |
| ∨ १= विनिमय दरों का सिद्धान्त                                             | 533-58X  |
| १६. स्वर्णमान एव सुधार प्रक्रिया (टकसाली समता मिळान्त)                    | 186-568  |
| २०. प्रपरिवर्तनशील पत्र-चलन (त्रम क्षात्तिः समता मिद्धान्त)               | 244-743  |
| प्र- मुद्रा प्रसार के युग सा वानस्य                                       | 35x-560  |
| र रे. ग्रवमूल्यन एव प्रधिमूल्यन (८)                                       | 264-300  |
| 🔏 विनिमय तियस्त्रम् 🔭                                                     | 304-3319 |
| २४. अन्तरण समस्या                                                         | 374-384  |
|                                                                           |          |

६७ सरक्षण

५० एशियाई विकास बैक

५२ मदी-एन विश्व समस्या

/गरिणिएट--विदेशी व्यापार गुस्तक

/५१ मन्तर्राष्ट्रीय भूदा प्रणानी एव धन्तराष्ट्रीय दवना

#### चित्र्यं खण्डो धन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीति (International Commercial Policy) २५ विदेशी व्यापार के प्रति उचित नीति की समस्या 328-326 ३४६-३६६ १६ स्वतन्त्र ब्यापार 359-355 335-325 २ दिपक्षी एव बहुपक्षी व्यापार प्रशालियाँ Yop-Yos २६ साम्राजीय ग्रधिमान x08-856 इं॰ राशिपानन, बार्टेस्न एव एकाधिकार 8018-888 ३१ व्यापारिक मन्दियाँ [पाँचवां सण्ड] भारत का विदेशी व्यापार (India's Foreign Trade) इं२ भारत का विदेश व्यापार \*\*6-Aé= X5E-XE3 ३३ भारत नी विदेशी व्यापार गीनि 807-322 हर बारत की प्रमुख्य नीनि 3% नियात सबधंन 466-X0E ३६ निर्यात साख 40E-485 ्**७ प्रायान प्रतिस्थायन** 298-X8E ३८ राजकीय ब्यायार 751-0FX ३६ भारा की व्यापारिक नीति एव व्यापार समझौते おきナードラツ ४० ११६६ में रूपय वा सबमूल्यन और विदेशी व्यापार 235-186 ४१ मींड का अवसूर्यन और मारत xx0-4X4 /४२ भारत में विदेणी मुद्रा की समस्या ४५६-५६५ ४३ विदेशी पँजी एव विदेशी विशिमय \$ 5 E-250 [छुठा खण्ड] श्रन्तर्राट्टीय ग्राधिक एवं मौद्रिक सर्द्रयोग (International Economic and Monetary Co-operation) ४४ प्रत्य विक्रियत देशों की समस्यामें 4==-X=E ४४ झन्तरांव्टीय ब्राचिक सहयोग \$ F 2 - 0 3 K र्थि प्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप 383-288 yo प्रनाराष्ट्रीय पुननियास एव विकास वैक ₹¥0-4€3 ४८ झन्तराष्ट्रीय वित्त निवम 553-590 अंश् अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिषद् ₹91-40X .

523-703

×33-52

337-737

1900-1908

# प्रथम स्मार विष्य-प्रवे

[INTRODUCTION]

#### उद्वानों के विचार-

१) जी o एल o सेहता (G. L. Mehta)—"हम पर्याप्त सहायता प्राप्त करने के इच्छुक है बीर यह भी चाहते हैं कि स्वय भी विचिन्न प्रश्तमानताओं की समाप्त करते में भरसक सहयोग दें। हुएँ की बात है कि प्रतेक एशियाई प्रीर प्रफीकी देशों ने स्वतन्त्रता प्राप्त कर खी है किन्तु यह राजनीतिक स्वत-न्त्रता तथ एक गिर्थक है जब तक कि इमके साथ हो उनके आर्थिक विकास में भी अगीत न हो।"

["We would like to receive adequate aid and we would also like to exert our own efforts to eliminate various disparities and inequalities. Many Asian and African countries have won independence but this political independence has no meaning unless it is accompanied by economic development and growth."

(२) सैसुन्नलसन (Samuelson)—"प्रन्तराष्ट्रीय व्यापार के बहुत्वपूर्ण होने का एक मीनिक करण यह है कि विदेशी व्यापार एक ऐसी 'उपमोग-स्व्यावनी सनुप्रती' प्रस्तुत करता है, जो हमे सभी वस्तुयी की सधिक साथा, उस मात्रा से भी प्रियक, जो कि हमारे निवी 'आस्तिरक उत्पादन-सम्भावना स्वत्यची' द्वारा उपस्थम पी जाती है, प्रदात करता है।"

wagan are ordered and for state of the following basic reason. Foreign trade offers a 'Consumption-possibility schedule' that can give us more of all goods than can our own domestic production-possibility schedule' 'Il

( व्) हैरोड (Harred)—"मनराष्ट्रीय घर्षवारू एक विस्तृत बीर वादिस विषय है, इस पर एक ऐनिहासिक खबता 'जीशीलक हिट्बीएत से दिनार किया ता सकता है। इसके प्रतर्भत ता पाकरणा वर्षेत्राम संदुर्द्धण विस्ति कारणी और प्रशासी का विश्लेषण पाने की भी जाता कर सकते हैं। इसके द्वारा गुर्हे अधित समाधान सीमने तथा धनियम की प्रवृत्तिको का अनुमात लगाने के सहायता मिनती।"

["International Economics is a large and complex subject; it might be surveyed from a historical or a geographical point of view, a brief description of the principal constituent items of international trade might be attempted, above all the reader unight hope to find an analyse of the causes and phases of the present crisis, with a view to forming opinions about the probable course of events and the appropriate remedies for the situation"]

# अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र

(The Scope of International Economics)

प्रारम्भिक---

धानरिष्ट्रीय धर्वशास्त्र बहु है त्रियमे राष्ट्रो हे सद्य शाविक सम्बन्धी का प्र<u>ध्य</u>वक दिया जाता है। राष्ट्रों के इन पारक्षिटिर स्वश्या से कुछ विशेष समस्याये उत्पन्न होती है। इन विशेष सम्बन्धी धौर समस्याधो पर मासे मधिया प्रकार हाता गया है।

व्यापार की भूमिका

किस प्रकार व्यक्ति प्रास्तिनभेर नहीं रह सक्ता उसी प्रकार राष्ट्र भी पूर्णत स्थानिक कही हो सकते। प्रस्ति व स्वका प्रयाव करेंगे, तो उनना जीवन स्वर पर्याप्त क्रवा नहीं, हो सकता। यन प्रत्येक राष्ट्र कुछ विशेष त्यन्तुमां का स्वर प्रवादक करता है सीर सम्बन्ध करवायक को एक चार निविक्ते उपयोग के लिए एककर स्वर को सम्पार एट्टों से सपनी प्रस्त आवश्य क्यार की उपयोग के लिए एककर स्वर को सम्पार प्राप्त करता है। इस प्रकार विशिष्टिक एक हो के हैं व्यवस्त की होने वावल क्यार समाव के विशिष्टिक एक नहीं हो सकता। समेह नहीं नि दिवकों से होने वावल क्यार समाव के विशिष्टिक एक नहीं हो सकता के प्राप्त के स्वर अध्यापन करता क्यार की विश्व क्यार के प्रमुख के वी दुनियादी कारण है — एक तो वह कि विश्व से वे वस्तुएँ में साई वार एकती है, किन्तु के से में हो अथ्यापन के प्रमुख के वा क्रिका से वे वस्तुएँ में साई वार एकती है, किन्तु के से में ही अथ्या करता गम्म नहीं है और दूनरें, जो कर्यु के स्वर प्रस्त के वा क्यार की से वस्तुएँ में साई वार एकती है कि उस्प्र की वा सकती है के भी विश्व से सम तागन पर हो प्राप्त हो जाती है।

प्रसाधनो एव तकनीको का श्रावागमन

भेक्स वस्तुमें ही नहीं बण्डिं क्लें वनाने वासे कुछ प्रशापन भी राष्ट्रीय सीमाभी वे बाहर मानेवानी है। ऐसे प्रावासम्य भी विभिन्न राष्ट्रों की प्रयंवास्त्राद्धों को बहुत प्राप्तिक प्रभावित करते हैं। पुंजी, प्रमु भीर तुक्तीकी भीवल ऐसे ही प्रशापन है। इस प्रकार के प्रावासका प्रथम महायुद्ध के पूर्व कुछ बहुत विस्मृत पीमान पर हुआ करते ने तथा कहेंपर (बीरे—प्रीटिल पूर्जी ने) तथकर राष्ट्रों (बीरे—प्रवाहर्टन स्टेश) की कावापनट कर दी थी। किन्तु प्रथम महायुद्ध के मयग से इस ग्रावास्त्राने में कुछ मी बाई। विशेषत अम ना प्रवाह तो बहुन ही यद गया है। अब द्वितीय मरायुक् बाद दिवास। मुख देवा व विवास क लिए विकसित देवा से पूँजी बीर तस्तीकी रेगल का बावासमन विशाल पैमान पर पुन होन लगा है।

#### प्रतिबन्धो ना विकास

१६वी मतान्या पायान वस्तुषा और सामवा वे सामाम्यन वा स्पात्त । त्या पानवा इन वर वालु शि विनारन ही नमान या । उस कान में के ताझा को साते साले वा संद म सरीतन वा विश्वनाया हो महुने में महुने बाता दर्ग बेचने की पूरी दूर भी। गानिया व सान जान पर भी कीई गोक टोक सही थी। विनियोक्ता की हो रचन नाग दिन्सा भी रण म नमान साद कर्युत्तमार बायस नेने की सदुनाति थी। रचन वा दिन्सा में रण म नमान साद कर्युत्तमार बायस नेने की सदुनाति थी। रचन वारा प्रसाद के स्वत्त कर कर कि विभाग प्राप्त होने की इन्हां से शान न कि निवास का नम्म वाद्यक्त कर नहीं से प्रस्ता से माना न कि ना वादिस का नम्म प्राप्त की माना प्रमाद म प्राप्त न कि निवास की स्वता की स्वता कर कर की निवास की से स्वता सुन्न की से की प्रमाद की विन्त हो हो हो हो कि स्वता स्वता। सीमाण्यक प्रन्य रोज़ीय सुन्न की में के प्रमात की विन्त हो की से कि स्वता स्वता। सीमाण्यक प्रन्य रोज़ीय सुन्न की में के प्रमाद की विन्त हो से स्वता स्वता। सीमाण्यक प्रन्य रोज़ीय सुन्न की में के

राष्ट्रा वी स्नाधिक स्थिति म परिवर्तन

े उत्तराशवा शमान्यां मार्चेट विद्यानां विश्व का ग्राम्मी राष्ट्र सहन्यान से गांगव प्राप्त हुना । उनकी भोगानिक विद्यालयात्रा और मोगीक प्रत्यति । विद्यालयात्रा और मोगीक प्रत्यति । विद्यालया के उद्देशित का प्रत्यति प्राप्त कि विद्यालया के प्रत्यति । विद्यालया कि विद्

ति पृत्र अस्य महायुद्ध में बाद दिवार की असूना को सम्मीर जुनानी जानुत हुई । चहुत ता मुदाउन स्ट्रा ओर किर जानी न उठा बीजोनिक क्षेत्र से पहाड़ दिया। द्वार तो बीजोनिक, जायरिंग्ट एवं निर्माय केने से प्रदिश्त हो अपन्यों राष्ट्र स्वा ट्वार है। किन्तु जिल विरिद्धिया हा टिनेन न नता की भूमिका निभाई भी बहु उनन विस्तुत ता किन्ने हिनक कि प्रमादिश को प्रस्तवत्व तता तो भूमिका किन्नानी पर प्रमाद है। किन में प्रभूत ताल खुम न सर्वेत भूभीवाद हो, प्रपाद हुए साम्यावर) में बैटा हुमा है। यदेन में तुन्त ताल खुम न सर्वेत भूभीवाद हो, प्रपाद हुमा हिम्म साम्यावर) में बैटा हुमा है। यदेन में ही, पहल विश्व—अर्थव्यवस्था अपन्यत स्वतन्त्र साम्यावर) में बैटा हुमा है। यदेन में ही, पहल विश्व—अर्थव्यवस्था अपन्यत स्वतन्त्र सार्मार के आपना पर पराचाद हा यहें चा निन्तु आवन्त्वन हवता स्थान प्रतिक्षों सीर क्षेत्राय मुटा ने से तिया है। स्थानिक पुटा में बीचित्रा किन्न म माम्यायी एवं किन्नमायवाशो स्वाने के प्रमुत्त केन सा माम्यायी एवं किन्नम प्रवान पराचा ना एक स्वतन केन्द्र या किन्नु अद्य कई नेक्स (पने, जुनाक) बन यह है, तिनार दनन मध्य बहुनारी ज्याया द्वारा गतुनन रागना कररी हो विषय है।

#### श्रन्तर्राप्ट्रोय श्राविक समस्माय

उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रीय धार्षिक सध्यन्थो के प्रकाश में हम उम धारार्राष्ट्र धार्षिक समस्याओं की गम्भीरता को महज ही समक्त मकते है जो आज -विश्व के सामने उपस्थित हैं। प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय समस्याये निम्न प्रकार हैं —

- (१) क्षेत्रीय गुटो के निर्माश से उत्पन्न समस्यामें हितीय विश्व गुड बाद शन्तर्राष्ट्रीय आधिक क्षेत्र में कई क्षेत्रीय गृट बन गये है, जिनमें प्रोपि साभा अवार (European Common Market, ECM) प्रमुख है । इस सह . क्रास, अर्थनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलॅंड्स और लक्तेमवर्ष यह छह राष्ट्र ७ लित हवे और यह तम किया कि सबस्यों के मध्य व्यापार पर कोई तटकर नहीं रहना। समुदाय के भीतर क्षम और पूँची के काजागमन पर लगे हुए प्रतिबन्धी की समाध कर दिया जायेगा और बाहरी विश्व के विरुद्ध समान तटकर रले जायेगे। इर समुदाय के लब्द पर्याप्त सीमा तक पूरे हुये है। इससे प्रेरणा लेकर सुद्ध भार को नीय मूट भी बने, जैसे--बुरोगीयन स्वतन्त्र व्यापार सच (European Pred Trade Association, E F T A) । इसमें वे यरोपीय देश सन्मिलित हमें, जो साभा बाजार में मन्मिनित होने के इच्छक नहीं थे। इनका लक्ष्य सास्यों के मध्य केवल भीडोशिक उत्पादा के बाबागान पर चये हुए नटकरों की समाप्त करना था। दक्षिणी धर्मविना क बाठ राष्ट्री न भी, जो एव शस्टम युनियन म पहले ही सम्मिलित हो चुके थे. एक इमरे के उत्पादों के विकास लगाये हुए तटकरों की घटाते की विशा में कदम बठाय । पिन्त पिनारणीय बात यह है कि इन श्रें बीम गरी के निर्माण का शेप विश्व पर क्या प्रभाव होगा वा हमा है। सदेह नहीं कि ऐसे किसी भी गुद्र के तटकर गुट बनने से पहले के ब्रीगत राष्ट्रीय तटकरों से ऊँचे नहीं है, किन्तु गुट चन जाने भाग से हो कुछ सदस्य-राष्ट्र, गुट के घरण सदस्य-देशों है तटकर न देने या रियायती दर से तटकर देने की सुविधा के कारता वहाँ गैर सदस्य राष्ट्रों के तटकर वारो आयातों की प्रतिस्थापित (Replace) करने में समर्थ हो गये है भीर जिस सीमा तक ऐसा हमा है उस सीमा तक शेष विश्व को कृप्रभावित हसा माना जायेगा । अन यह अन्तर्शब्दीय व्यापार और विश्य-स्थायित्व के हिल में है कि इसका उचित समाधान समाग किया जाय ।
  - (२) अन्तर्राष्ट्रीय भीकिक समस्यायें—कितीय महायुद्ध के बाद अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा त्रीय स्थापित तृता। इसके शहर देशों वे अपनी मुद्रा का सम्भूत्य अन्तर स्थार दर्श के सार स्थापित है जा इस स्थाप्त स्थापित का स्थापित है जा इस है। स्थापित के स्थापित है जा स्थापित है क्यापित है जा स्थापित है जा स्थापित है जा स्थापित है जा स्थापित है अपने स्थापित है जा स्थापित स्थापित है जा स्थापित है जा स्थापित स्थापित

प्या यन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा को सकट की सामना करना गडेबा । प्रन्तरीब्ट्रीय मुद्रा ब्यवस्या । मुश्रार के लिए समय नमय पर जो ब्रक्तरांब्द्रीय सम्मेलन होते रहे है, वह कोई विभेग कमदायक वही इए है ।

े. समस्या और है। विकासी-मुखा देशों को भूपवान सम्मुलन में आरी धाटे अर्जु भर हो रह है न्योफि जनके भारामा निर्मान की परेशा कही स्विधक बहु गई। सम्मान कारणु वह है कि उन्हें प्रश्ने किलास कारीकमी सी पूर्वित है किये पूर्वित पर समान बडे पेमान पर पीनाना पर रहा है। इस धाटे ती पूर्वित प्रश्न विद्यागी महण तेकर की गई है, विन्तु उसे एक न एक दिन तो लीटाना ही पवेसा। भत भाव-धक साथातों के भूगतान के नियं वयांच्य साम्रा में निर्यात खताने की वृत्तियांची समस्या भन्नी जनको हिंदे हैं। सम्बल्ध लोगा साम्राव्यक है।

मान्यवाद द्वारा प्रस्तुत की गई चुनोती के मन्त्रों से यह परम प्रावस्थक है कि उप्युक्त समस्याप्रा का समायान प्रविकाय कीवा पाव । विक्रमित देशों की बाहिय कि विकासीमुन येवों की समस्याक्री के प्रति एक प्रविक्त क्यार (हिटक्रीस) प्रवत्य, क्योंने इनका विकास होना विकास सानि की भारती है।

समस्याधो के समाधान के लिए युनियादी बात

हुन् पुत्र प्रश्तुत पथ्ययत का उद्देश्व इत समर्पामां के सम्पापात हेतु पाटको को कुछ बुनियानी बात बताता मात्र है, कोई रेडीमेट जुले प्रस्तुत करना नहीं। बुनियारी बातों की खालकारी होने से समस्याम्री का समावान स्रोतने में पुतिमा होती। के बुनियारी बाल गिम्माकित है

(१) विवेशी व्याचार का विद्वाला—धर्वप्रकम ट्रंम यह जात होगा नाहिए कि राह्ने के मध्य व्याचार वणी होता है, जीनजीन से चटक गह नित्तचन करते हैं कि समुक्त के लिन-जिन पर्याच्या में विविद्यान्तियत वर्त, कित वस्तुच्यों ना निर्मात कर्त्ते चीर कित वस्तुचों नो मेंगाये। जब तक हम घरनपरीक्षीय व्याचार के वृतिवादी सिद्धान्त की नहीं समफ लेगे, तब तक उन वीतियों का मूल्यावन करने में ।। रहेंगे जो कि बादकल बस्सुब्रो के बन्तर्राष्ट्रीय आवागमन पर प्रभाव डान रही साथ हो, स्थापार विषयक नियमों को इंग्टिगत एलकर ही विवासोन्मल देश ग्रंग दलम प्रसाधनों के समुजित विदोहन के लिए समुजित श्वीमें बेना सकते हैं।

(२) भगतान सन्तलन सम्बन्धी विश्लेषण-किसी देश के धायातो । निर्मातो में होते बाजे परिवर्तन उसके भगतान सन्तलन पर तारवालिक अल बालते है और घाटे या बाधिक्य के रूप में प्रतिविधित होते हैं। उस्क परिवर्तनों क देश की ग्रातनरिक अर्थ-अवस्था (रोजगार-स्नर, व्यावसाधिक किया, नीमती ।। पर भी प्रभाव पहला है तथा अन्तत विदेशी वाजारों में स्वदेश की स्पर्ध शक्ति प्रभावित हो जाती है। जब तक हमें ऐते प्रभावों की जानकारी म होगी, ह-कन्तर्राष्ट्रीय प्राधिक समस्याची की सुलकाने में कदापि सफल नहीं होते । मुक्ति प्रभाव विनिध्य देशों की स्थिरता या परिवर्तनशी मता के अनुसार घलग अलग होते हैं, इसलिये भगतान सन्तुलन का दोना प्रकार की दरा के सन्दर्भ मे अध्ययन करना होगा । तब ही हम यह भी जान सबेंगे कि भूतकाल में स्वर्णमान का खण्डन नयो किया गया और हमारी वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था का साधार नया है। ( ३ ) सहधायो का बाल-विसी देश की आधिक प्रपति पर सास्कृतिक

धीर सस्यागन विवाताये भी प्रभाव डालती हैं, बत इन सस्वाबी का ज्ञान होना भी बादरदक है। उबाहरसार्थ, उद्योगवी मतान्त्री के बारम्भ से जब बाँघरात सेटिन धमेरिकन देश माजाद हुए, तो उनकी स्थित गुनाइटेड स्टेटस से मोई बहुत भिन्न मही थी। विष्यु १५० वर्ष के बच्चान्तर में यूनाइटेड स्टेटस तो धन सौर इत्यादकता में अञ्चलपूर्व प्रगति कर गया जबकि लटिन अमेरिकी देश लगभग वैसे ही बन रहे जैसे नि वह सदा से ये सर्थात् कृषि प्रधान, निर्धन और स्थेतिक । इस विषमता के लिए उनके कवल प्रसाधन सम्बन्धी बन्तरी की ही जिम्मेदार नहीं उह राया का मकता, वरत दोनो क्षेत्रा की सास्कृतिक विशेषताओं का ग्रन्तर भी विक्री: धार है।

उत्तरी अमेरिका मे बसने के लिए शामे हुये आरम्भिक लोग निकले सध्यम वर्ग में से थे। यह बहुत महत्वाकाशी न थे। उन्होंने केवस छोटे छोटे कामं ही स्वापित निये, जो प्राय पारिवारिक श्रम से सवासित किये जो सकते थे। किन्त स्पेनिय प्रवासी प्राय सामन्तवादी वर्ग के थे । उनकी महत्त्वाकाक्षाये समित थी। उन्होंने विशाल भू-सम्पत्तियाँ श्रीदीं भीर शोध हो प्रमुसाशाली वन गये। प्रत निर्याधावाद की नीनि ने प्राधिक विकास की गति की प्रवाहटेड स्टेट्स में तो तेत्र कर दिया, किन्तु लेटिन धर्मेरिको देशो में घोमा, क्योंकि वहाँ धार्यिक विकास नेता प्रदान करता है - अनुपस्थित रहा। या तो इस एकेची का सूजन करना चाहिये या अथवा इसका विकल्प खोजना था, को नहीं किया गया। फलत लेटिन शोरिकन देशों का बार्षिक विकास कुण्यित हो स्था। स्पष्ट है कि समस्यामों को समन्ते प्रोर हल करते हेतु सेंब्रान्तिक विश्वेषण के साथ-साथ ऐतिहासिक विश्वेषण रूपा भी जरूरी है। यही कारण है कि समके प्रध्याय में हुमने विख्वकारियों के 'विचारों का विवेषक किया है, क्योंकि इन्हों के सुवार या प्रतिक्रिया के रूप में बाद के प्रध्यातीं किया ने रूप में वाद के प्रध्यातीं किया ने रूप में वाद के प्रध्यात्रियों ने प्रपत्ते विचार प्रस्तुत किये। कुछ पुराने विचार तो आज भी हमारे निर्णयों पर प्रभाव आल रहे हैं।

#### परीक्षा प्रकृत ।

- ( १ अन्तर्राष्ट्रीय ग्रयंशास्त्र के क्षेत्र का विवेचन की जिये।
  - [Discuss the scope of International Economics]
    - बन्तर्राष्ट्रीय ब्रायिक समस्याये क्या है ? इनके समाधान के लिए किन दुनिः यादी बातो को इध्टियत रखना बावस्यक है ?

[What are the current international economic problems requiring immediate attention? What are the basic points which have to be considered in order to solve these successfully 7] २

# अन्तर्राष्ट्रीय न्यापार का महत्त्व

(Importance of International Trade)

#### परिचय-

हेगों के प्रध्य होने वाले व्यापार को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। एक देव विशेष के हीटकोश से, उबके विजयों क्या देवों के लोगों से जो व्यापार करते हैं वह सक्त विशेषों ज्यापार है। ऐसा व्यापार आगतरिक' (Internal) या 'परेल्च' (Domestus) व्यापार की सुपता से कही प्रधिक अटिज हुटा करता है, क्योंकि वह नई प्रकार की मुद्राभी पर आयारित होता है किसी एक प्रकार की मुद्राभा पर हाथारित होता है किसी एक प्रकार की मुद्राभी पर हाथारित होता है किसी एक प्रकार की मुद्राभा नहीं। वक इस प्रथ्य देवों के प्राप्त के तम महित है स्थाकि इसी मुद्राभी हम स्थान देवते हैं, ती उनके क्यापी भूपतान नेता सह ही 'पश्या' प्राप्त कर सकते हैं कर कि वह हमें प्राप्त कर सकते हैं हिन्तु प्रस्पदेश मान कहीं। वह हमें प्रप्तान कर सकते हैं कर कि वह हमें प्राप्त कर सकते हैं कर कि वह हमें प्राप्त कर सकते हैं हम कि वह से प्रयाप प्राप्त कर सकते हैं कर कि वह हमें प्राप्त कर सकते हैं हम कि वह से प्रप्ता मान नहीं वेच करते, तो हमके सरीद भी नहीं सतते । इस प्रस्पत्त दिसरी व्यापार किसी पी देव किया के विश्व किया हमें हमें हम हमें कर सार हमें कि सकते हमा हम कि विश्व करते हमें हम कि वह स्थाप हमें होता, विश्व की दार है पिक विश्व का आहे ही वाहे प्राप्त ने ती हम सहसार में वह 'दौनों कर सार हमी' हमे पर का सार मी है भीर काता भी।

#### विदेशी व्यापार की आवश्यकता (The Need for Foreign Trade)

सबुक राज्य प्रीमेरिका का विदेखी ब्यापार 'यावा' (Quantity) की हरिट से मरेवत चौका है है। नहीं सरफा की वाने वाली वस्तुमी और तेवामी का केवन पाँच, प्रिवचन की विदेखों में बेचा जाता है। दिन्यु स्पन्न देखा, नेते कि प्रेट फिटने भीर वेतिकाम, अपनी नहाड़ी और तेवामी के किश्र क लिए विदेशी व्यापार पर बहुत सिफ सीमा तक निर्मात है। वच तो यह है कि किसी भी देखा के निर्मात सिपों के लिए विदेखी व्यापार वे विना निर्माह करना मदि ससम्बन नहीं तो कठिन समस्य हिता है। उदाहरपाएं, हुए विदेखों से औदिगों का कामी भीर साब-सामान वादिनों है, बोकि हमारे देख के बोकोगीनर एक के लिए नितान साबयक है। यह तिहीं, अग्न सुनेक बस्तुमों के तिए थी, ओकि हमारे बीच को मुस्तूमें काता है हम विदेशी व्यापार पर ही निर्मर है। हमें विदेशी से रखा सामाणी और कई मीचो-

गिर क्चने मालो का भी धायात करना पहना है। दूसरी घोर, हमारे निर्धी गर्दी ह हमारे कुल उत्पादन ना एक बड़ा अग नही है, तथापि कई उद्योगो में यह हुन विकी का एक महत्वपूर्ण अग है। यही नार्रण है जि जब कभी विदेशों में निकी कम है। जानी है, तो निदेशों निनियम की साम्यां (Problem of Foreign Exchange) भगीर हर पास्ता कर लेती है।

विदेशी व्यापार को बाद्धनीय बनाने वाले कार्या-

विदेशी व्यापार के उपरोक्त उदाहरणों से उन बुनियादी कारणों का पता चलता है, ओणि अन्तरीप्ट्रीय व्यापार को बाह्यतीय एवं आवश्यक बनाते हैं। मीचे इन कारणों पर सविस्तार प्रकाब शांवा गया है।<sup>1</sup>

(१) जपभोग स्वापक कप से—कुछ देण जीगोलिक समया क्वार्ष्ट स्वाप्त स्वाप्त क्वार्ष्ट स्वाप्त स्वाप

(२) जीवन स्तर केंबा—ियिंगर येगों ने मान्गरिश व्यापार के प्राध्यन से हमें यह पता चल जागेगा कि विधारतीकरण (Speculation) नरहुमी बीर सेसानों के कुल उत्पादन में (बीर स्वित्तिष्ठ जीवर-कर में भी) दृष्टि करण है। यहीं विद्वारत पहुंची और तिमानों के मत्तरिवृद्धि कायवार पर भी लागू होना है। वहा-स्हणार्थ, विद्वारतीक और विशेष जन्म कीटि भी परिवर्ध कराते हैं, किस्सु विद्व-सर्वित के निमातामों को चित्रियों के क्यावन में विधित्यता आपन करते हुए प्रमेक वर्ष तीत गर्वे हैं, जिसकी के वृत्त्व विद्याप और कम जागत पर ही बना लेते हैं। एसी बच्चा में दोने बेंग के निवेष यह नामातमक होगा कि देश सरहा के क्यावे हैं। विद्या उन्हें एक विशेष साम (Special advantag-) है, विधिन्दगा अपन करें, और विद

<sup>1 &</sup>quot;Much popular writing on the subject of foreign trade shows considerable knowledge about the mechanism of roreign payments, the foreign exchanges, the balance of trade and circumstances likely to affect it but no understanding whatever of what it is all for "—R F Harrod International Economics, p 10.

प्रपत्ती-प्रवती विशेष तस्तुयों का परस्वर विनिमय करते। यही कारख है कि बास्त विक ध्यवहार में स्थित उद्योगपति अमेरिकनों को उच्च कोडि की घडियों देवते हैं उद्योक प्रमेरिका बाते उन्हें स्कोचें एवं मोटरें। इस तरीके से दोनों ही देश कि प्रवत्त कर प्रपत्त उत्तम अनुष्ठी कार्यो का उपमोध करने हो समर्थ हो बाते हैं और प्राधिक एवं उत्तम अनुष्ठी कार्योगक प्रवास कर हो ने समर्थ कि वाले कि प्राधिक एवं उत्तम बातुओं के उपमोग का प्रयं है दोनों ही देशों के निवासियों का जीवन स्वर ऊषा उठना।

(१) फ्रांचिक विपराध्ये के समय सहायक — विश्वी और देक की प्रर्प-ध्यवस्था प्रचानक ही चतार बडाब के जंबर से फंत बढावी है। बडाहराधां, मारत में मानतृती (Monsoons) के प्रायक्त रहने पर इसके हृपि-चरायर ने कही देश पर्युज्ञते हैं अर्थ रहेत समय में रेत को अनता के भूखों मन्ते की नौसत प्राच्याती है। नेमिन ऐसी विश्वरार्धि पश्च के राज देशों पर एक ही साथ नहीं घाती। विश्वास्था हम मपने यहाँ स्थाया के प्रमात (Focd Sexrely) नी विद्या से साध्यास का प्रायत करके हूर कर सकते है। शहरव में, भारत क्याने बाद सबर को, स्वित वे चंतु से करोड़ी लोग यह तब मेंस जाता करते हैं अस्त के प्रायस द्वारा हक वण्या रहता है।

(४) कारे विशव में कोमत को स्थानता - मन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमाव के वस्तुयों और हेवायों को भीवले तमल विजयनवासर (World market) में समान होने की प्रमुख रहता है तथा इसते विशिव में बीत के उपयोग वास्त्री है विश (Consumption patterns) धीर चीत्रव संतरे ये यी स्थानतर मती है । समानदा, फीट्टूल भीर जनतन्त्र के कर्तवान कुने कर्तवान क्ष्त्र क्षत्र क्या क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र क्षत्र

( प्र.) राष्ट्र की कुणलता से बृद्धि—वस्तुयां और सेवाओं के प्रन्तराष्ट्रीय विनियम की (और इसलिए प्रतियोगिता की) उपन्तिर्धन से स्वरेशी ज्योगी की प्रवन्ति विविधा सित्यां कि प्रमुद्ध के प्रतियोगिता की प्रवन्ति कि स्वरेश के प्रार्थी कुणतता बढाते के लिये प्रयन करते रहते हैं। इससे राष्ट्र की कुणतता में व्यापक वृद्धि होना स्वाधानिक हैं।

(६) प्रस्तर्राष्ट्रीय शासित खोर क्वाता को स्थापना—सन्तर्राष्ट्रीय क्यामार के हादा विभिन्न राष्ट्रपारस्थित सम्पर्क से सात्रे हैं, एक दूसरे को समस्त्रे सात्रे हैं के हादा विभिन्न सक्ते सन्तर्भ कानो की वेच्या गरेसे हैं। उत्ताहर्खायें, शाकिस्तान मीर मारत के मध्य को शाकान्य समझकेश जनवारी १६६६ में सम्पन्न हुआ उसके मन्तर्भ गर्वेद राजनेकित सम्पन्नित स

श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को हानियाँ (Di advantages of International Trade) विसम्बेह अनर्राष्ट्रीय व्यापार के उपरोक्त साम बहुव ही सन्वोगप्रव है। साम ही, स्वतात्र प्रस्तरिश्रीय विनिध्य के विरुद्ध कोई धार्यांत भी प्रतीन नहीं होती है। किन्तु, नास्तिक व्यवहार हैं हुए एक जिल्ल हैं औक देखते हैं वी प्रह कि विभिन्न गांद विवेक वे क्षांत्र के स्वतंत्र हैं वी अप के कि विभिन्न गांद विवेक कि विभिन्न गांद कि विभिन्न गांद प्रवाद हो होते. किरती स्वतंत्रकार के होता बाहिए घषणा हो सकते हैं। यहाँ तक कि वे पाने हुई प्रार्थिक लामों (वीन-प्रदेश) हुई सालाने और भीची कीचारितों को भी छोड़ देते हैं। प्रत्येक सार्थिक हैं। शांक सत्ते के बारे से सहां करा प्रस्ता है। प्रचा पह उक्ता है कि ऐसा वक्तीच किस किए रे यह कि विकास सम्पन्न विदेशों स्वाप्त के उक्ता है कि ऐसा वक्तीच कि बारखा है। वुत्तरात्रकार कराता है। के विशेक के विदेशों क्यापार के उक्ता है कि ऐसा वक्तीच के कि हम हम हम कराता है। कि विशेष के व्यवसार का व्यवसार के विदेशों के व्यवसार के विशेष के विदेशों क्यापार के सातके ने विद्यत्तिक तरही होने, वरद करहे क्या विशेष क्यापार के सातके ने विद्यत्तिक वर्ग होने, वरद करहे क्या विशेष क्यापार के हालियों पर, व्यवस्त के पत्तर कर हों का विशेष क्यापार के हालियों पर, व्यवस्त के पत्तर कर हों का विशेष क्यापार के हालियों पर, व्यवस्त के पत्तर कर हों का विशेष क्यापार के हालियों क्यापार के क्यापार के हालियों क्यापार के क्यापार के हालियों क्यापार के क्यापार के क्यापार के हालियों क्यापार के हालियों क्यापार के क्यापार क्यापार के क्यापार के क्यापार के क्यापार के क्यापार के क्यापार के

(१) आवश्यक तापत्रों जोर करिकों के पण्डार काली होता— कुछ तान-धर्मा और लिनेजों के पण्डार देश में कर निर्ण शिक्स किया हो एक दीवें-समय तक रपोल होते हैं हैं किया अपरार्थित प्रधानार के पहार्थत कर वर्ड़ विदेशों की मेश जाता है तो उनके अप्यार बीरा हो स्थान होने सबते है तथा इका प्रति-पापन सम्भव नहीं होता। उदाहरण के निर्ण, कुछ उपम पूर्व तक आरते संगीन महत्वपूर्ण जामध्यों वेंदी—— नीमंत्री करित पूर्व देशा (Rew into) मे ही निर्माद को नाती पढ़ी थी। इनके देश को बढ़त हो मायुक्ती जान हुमा बढ़ के सायात्म देशों ने कर्ष्ट्र पक्षे माल के बदल कर घरेर दिक्क सन्दर्ध कुछ अपने क्षाया। व्यव्य इंग प्रसामत्रों की सुर्दिशत रूमा प्या होता, दी दे वेंद के तिय प्रव स्रिक्त सामार हो सकते थे, वर्गीकि सामकल यहाँ गंथे गंधे उद्योग प्राथ भी स्थापना की काराति है दे

(३) एवाणी विकास — तुलनातमक लागन विद्यान्त के आवरण के फल-स्वरूप एक देश वेबल गिनी पूनी यस्तुओं का उत्पादन वरता है। इसते मुद्धकाल में समया क्रम्य खांपदाक्षी के समय बारम-निर्मरता (Self-sufficiency) की विकट समस्ता उत्पन्न हो जाती है तथा नीमों को मितने वाने रोजवारी की मस्ता भी घट जाती है। धनतर्रोद्धित खावारिक सानमों द्वारा उत्पन्न हुई सद्ध्यूर्ण प्रकार आर्थिक वरावनमों द्वारा उत्पन्न हुई सद्ध्यूर्ण प्रकार कार्यिक वरावना के नार्रा ही १९२६-२२ वी मनी ने विकार आर्थिक मार्थक स्वार्ण हो १९२६-२२ वी मनी ने विकार आर्थिक महिला कर निवार को किए होंगे की मन्दी मन्दी के विकार आर्थक महिला कर निवार को फिला महिला होंगे की मन्दी मन्दी के विकार कार्यकार करता है की स्वार्ण करता होंगे की महिला होंगे की महिला होंगे की महिला होंगे होंगे की मन्दी सम्बार्ण होंगे होंगे कर स्वार्ण होंगे होंगे कर स्वार्ण होंगे होंगे कर स्वार्ण होंगे होंगे कर होंगे होंगे स्वार्ण होंगे होंगे स्वार्ण होंगे होंगे होंगे स्वार्ण होंगे होंगे होंगे स्वार्ण होंगे होंगे होंगे स्वार्ण होंगे होंगे होंगे होंगे होंगे स्वार्ण होंगे होंगे होंगे होंगे होंगे स्वार्ण होंगे हो

(४) ब्रासीयत समायन—पुरू देश से जुल प्रशायन केवल इंगलिए ही प्रशोपित (Unexploited) पड़े रह जाते हैं कि इनके प्रशोग हारा जो वस्तुए अस्प्र भी जा सकती थी उन्हें केवेलत: तम सायत पर ही निदेशों से प्राप्त किया जा

सकता है।

(४) उपयोग सम्बन्धी आरतो में विपनता—कती-कभी मन्तर्राष्ट्रीय व्यापार देश को उपयोग सम्बन्धी आरतो को भी, झुनित्रव बस्तुओं के मामात हारा (वैसे—पिवहली स्रताकों में बीन की बंधा में बस्तीम का सामात) कुनमाबित कर वैता है।

कुल पर, हम यह कह सकते है कि आकरांप्ट्रीय व्याचार ये जानी का पत्तड़ इसके होनियों यात्रे पत्तड़े से कही स्राप्ट सारी है, और यदि एक उत्पुक्त भीति महनाई बाब, तो हाले प्रोक्त प्रोचों से मुक्ति चिन्न सकती है। किन्दु गह सामयक है कि राष्ट्रों के कीन पत्तजों का है। विज्ञास स्विप्टल स्वीचार यह प्रशासन (रिस्ट) हो।

> सन्तरिष्ट्रीय व्यापार भीर हितो का संघर्ष (International Trade and Conflict of Interests)

प्रस्तराष्ट्रीय व्यापार सार्जुले विशव की हर्टि वे लागवायक है। यदि उस पर प्रस्तायन न समाये वार्में सो विश्व का उत्त्यक्त प्रांचयान सीमा तक वह सकता है। किन्तु यह समान्य बाता है कि शमता विश्व के सिए साध्यायक होते हुए भी करत- रेट्जिय व्यापार एक राष्ट्री विश्व के लिए, कुछ कामार्गे में, हार्तिग्रंव ही सकता है। कता राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिकृत्य समाने कर सार्वा के तिए साध्येयन किना सार्वा है। विश्व की सुरक्षा के लिए सन्तर्याद्वीय व्यापार पर प्रतिकृत्य समाने कर सार्वा है। विश्व की सुरक्षा के तिए राष्ट्रीय-हित के नवप होंगे की विश्व किता कराये होंगे की विश्व किता कराये विश्व के अपने हैं-

(१) रीकमार —कहा जाता है कि एक देश सावातों से कसी धीर निर्यातों में हुद्धि बरके अपने यहाँ रीजनार के स्वर की ऊचा कर करता है। जिस प्रकार ना विरियोध करने से आप भीर निजमार से नृद्धि होती है उसी प्रकार पुर निर्मात में नृद्धि होती है उसी प्रकार पुर निर्मात में नृद्धि होती है उसादम, आमर और रीजमार वह जाते हैं। विविध्योध-पुराह की हो भीति (पेदरेश) ज्यापर पुराहक (Pocega Trade Mullippier) भी सपना प्रभाव दिख्याता है, प्रचीद, निर्मात से लिकनी हुद्धि होती है, उत्पादम, आम धीर रीजनार में जसने कई पुणा नृद्धि हो वाती है।

[यदि चक्त तर्व का समुजित विश्लेषण करे, तो हमें इस परिणाम पर पहुं-चैंगे कि मुद्रा निर्मात में कृदि करके कोई राष्ट्र केवल प्रस्थायी क्या से ही तामान्त्रित हो सकता है। कारण, बदि प्रत्येक राष्ट्र विश्वति करना हो पसन्द करे, तो फिर प्रायात कीन बरेमा ? यही सही, जब एम राष्ट्र अपने यहाँ प्रायात पर अतिकण समाता है, तो अन्य राष्ट्र भी बेगा हो कर समते हैं। यदि ऐसा हुया तो रोजगार मे बद्धिन हो करेगी।

(२) धीमार्कों का धावागयन — जन एन देश में बास्तरिक मनदूरियां गया देशों भी घरेशा कम हो, जन अमूर्ण विशव के वार्षिय वहंसाण की हरिट में मह साइमीय होता है कि धामिनों ना धावाम त्रवाम तिवाद निर्देश होते हैं कि अमिनों ना धावाम त्रवाम तिवाद निर्देश होते दिया जाते हैं किए को साइमें प्रवाद किया जाते हैं किए को मनदूरी मान मनदूरी माने वहं ने मानदूरी माने होते हैं को साइमें हैं किए तही के माने हैं किए को साई के स्थाप के अपने होते हैं को साई की साइमें हैं को साई की सा

्यामपूर्वक देखते से पता चंत्रगा कि पहली वरिरिचर्ति की सांति ही यह सूरी वरिरिचरित भी समझूरों है। बारत्य से, पुवतास्थक लास का सिद्धाल केन इत्तर ही बवाता है कि धनदांशीथ विशिवस समझ के अनदांश्रीय विशासण की एक दी हुई दत्ता में लामपद होता है किन्तु नह ऐसा क्वापि नहीं कहना कि सांवरी के धनदांश्रीय स्वामानदार में प्रत्येक देख की तभी लास पहुंचेया अबिक इन स्वामानदार से विकार का प्रीक्षण विभानदार इन्द्रा हो जाया।

(३) एकाधिकार—सांस्तरिक ध्यापार की आंति अस्तरिष्ट्रीय ध्यापार में भी एकाधिकार (Monopolies) बन वाले है। बरेनू एकाधिकारी की विशि टेक भी प्रचने ब्यापार को सीवित करके अधिकतस साथ उठाने की परदा कर

सक्ता है।

द्वित कर के सबसे के हाता। निवेदन द्वारा हो है कि यह जयान सफत हो हो ऐसा बकरों नहीं है, नवीकि जयनत, अन्तरीव्दीय एकाधिवारी को अग्य देखों हो से समाधिन अतिवीधिता का जब रहता है, और दूसरे, बाग देखा थे उसते देखा-देखी ककते सही ज्यावार पर अविवयन बचा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ, तो करतरीहीय वित्तव में कभी का जावेगी और सम्बद्ध सभी थल हानि उठवर्षेर। इस प्रकार, कोई देल तेये विवय की जरेवा करके केवल अवस्थार कर हो ला आधीनत हो सहता है। अतत उसे भी, वैषा विवय के साम ही साथ, हानि उठवर्षेर परेगी । उदाहुरवाई, कुछ समय पूर्व तक व्यापीत्रद देश (विवेधत नोधियत क्या) एकाधिकारों को भीति चरते हम प्रकार कम्युनिवट देश (विवेधत नोधियत क्या) एकाधिकारों के स्वर्शन द्वारों हम प्रवास चरते हम प्रकार कम्युनिवट देश (विवेधत नोधियत क्या) एकाधिकारों के स्वर्शन द्वारों हम प्रवास चरते हम कर करते रहे वे । क्यियु नवीकार विवेधत नोधिकार क्या एकाधिकारों हमें प्रवास करते हम स्वास की निर्वेकता का स्वृत्वन पर विवास है और सब वे गीर-क्रम्यूनिवट देशों हो भी (४) प्रविकासित देश-जब एक पनी राष्ट्र (बेंग्रे कि प्रमेरिका) प्रविकासित देनों (जैसे कि भारत) को सहामता देवा है, तो ये रेण अपने यहाँ प्रतिस्वयों उद्योग विकासित कर सेने हैं, बिश्लेस वानी राष्ट्र की स्थित नमजीर हो जाती है। यह यह भी एक ऐसी वानिस्थासि है जिल्हीं राष्ट्रीय-दिख और विकासित परस्य स्वनाते हैं।

[हिन्तु आवहारिक तथां से यह तकं भी सच्चा प्रमास्तित नहीं होता। नि सन्देह भारत ने प्रयोक्ति सहायता के कत्वस्वरूप नये बये उद्योग कायम कर निष्
हैं जिल्हु ये सब के सब उद्योग कारिको उद्योगों से प्रतिस्पर्ध करने वाले नहीं है,
ग्रोर किर, जहाँ भारत सिक निर्धात करने लगा है वहाँ यह प्रधिक प्रधान भी कर रहा है।
कर रहा है। इसी चा परिष्णा है कि उसके सम्बाध मुखान-मन्त्रमधी
विषय करिनाइमी उपस्थित है।

( १) युद्ध-हिंहते के रायर्थ की सबसे प्रमुख गरिस्थित प्राधिक क्षेत्र से बाहर की है भीर इसका सम्बन्ध युद्ध एक राख्यकाची रहाक्षी से हैं । नोई भी राष्ट्र यह समय नहीं करेगा कि यह सपनी आवश्यक बस्तुओं से बिए प्रपंते सम्भावित समय पर निर्मेद रहे। साथ हो, यह उनकी वर्षिक बधाने में भी अपना सहयोग नहीं देना चाड़िया।

โดเฮซ์---

ह भनितम गरिनियति ही राष्ट्रीय एवं विश्व-हित के सबये की बाह्यविक बत्ता है। इस एक परिनित्ति को फ्रोडकर आव सब गरिनियाओं से प्रमारोष्ट्रीय विभिन्नय, प्राविक एवं प्रमानितक योगी ही हर्षिटयों से, विश्व करवाया का एक ठीस सावार मरीत होता है।

#### परीक्षा प्राप्तः

 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की काश्र-हानियो का विवेचन करिये । वया आप, कुल पर, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सक्ष्येत कारेंके ?

[Discuss the advantages and disadvantages of international trade Would you, on the whole, favour international trade?]

 मन्तर्संत्रीय था मन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ना आर्थिक आधार क्या है ? विवेचन कीतिये।

[What is the economic basis of inter regional and international trade ? Discuss ] (विकस, एस० ए०, १६६६)

# अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्ध त्रीय व्यापार

(International and Inter-regional Trade)

प्रारम्भिक-प्रन्तर्राष्ट्रीय प्रयंशास्त्र 'सामान्य ग्रर्थशास्त्र की एक शाला

प्रतन्तरियोग प्रचेशास्त्र का प्रधानम उन समर्ग आर्थिक जानहारी (Econo untertainsentens) से हैं जिनने निस्ती राष्ट्रीय सीमान्त की समस्या उसके होती हैं। इसके उदाहरण है—प्रवास (Bangreston), एक देश के अवस्थित होता होता है। इसके उदाहरण है—प्रवास (Bangreston), एक देश के अवस्थित होता है। इसिंग के अवस्थित हो मुख्य उत्तर प्रवास कर कि अवस्थित हो मुख्य उत्तर प्रदान के अवस्थित हो मुख्य उत्तर प्रवास कर कि सिंग हो मान्य की भीर साक्ष्मित हो भी प्रवास कर कर कि स्वास कर कि सिंग हो मान्य हो कि अवस्था कर कि साम के सिंग हो मान्य की प्रवास हो मान्य हो मान्य हो सिंग हो मान्य की प्रवास हो मान्य की प्रवास कर कि साम के सिंग हो मान्य हो मान्य की साम कि सिंग हो मान्य की सिंग हो मान्य की सिंग हो मान्य हो सिंग हो मान्य की सिंग हो मान्य हो सिंग हो सिंग हो मान्य हो सिंग हो सिंग हो सिंग हो मान्य हो सिंग हो हो है। हो सिंग हो सिंग हो सिंग हो सिंग हो सिंग हो हो है हो है सिंग हो हो है। हो सिंग हो सिंग हो सिंग हो सिंग हो हो है हो है। हो सिंग हो सिंग हो सिंग हो सिंग हो हो हो है। हो सिंग हो सिंग हो सिंग हो सिंग हो है। हो सिंग हो सिंग हो सिंग हो सिंग हो है। हो सिंग हो सिंग हो सिंग हो हो है। हो सिंग हो सिंग हो सिंग हो है। हो

स्पटतः, यदि प्रत्वराष्ट्रीय वर्षशास्त्र को एक पृषर् प्रध्यवत सा स्थान देता है, तो यह दिखाना श्रावश्यक होगा कि राष्ट्रीय सूची मे प्रविष्ट किये गये व्यवहारो की कूछ ऐसी विश्वयतार्थे हैं जो कि राष्ट्रीय सीमाओं से शिक्ष किरही श्रन्थ सीमाओं पर

<sup>1 &</sup>quot;International Economics is concerned with all economic (tabsactions involving passage across a national frontier Examples are emigration, the loan of capital by the nationals of one country to those of another, the purchase of goods by the nationals of one country from those of another "—R F Harrad International Economics, pp 4-5

बनाई गई मुनी के व्यवहारों में नहीं गाई जाती हैं। अब्ब करते में हो वह देशना होगा कि विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों के धायीन निवास करने वाले व्यक्तिमों के मध्य के सर्मिक व्यवहार एन ही राष्ट्रीय सरकार के धायीन विन्तु अनग प्रवाग होने से निवास करने वाले व्यक्तियों के क्या होने वाले आर्थिक व्यवहारों ते किन वालों से निवास करने वाले व्यक्तियों के क्या होने वाले आर्थिक व्यवहारों ते किन वालों से

किन्तु यह महत्त्वपूर्ण है कि इन अन्तरों पर आवश्यकता से प्रस्कित यन निवा वाच । उनाहराएं में, भन्दरां दूरीन (International) और क्षाव देशीय (International) और क्षाव देशीय (International) की कार के प्रमान के प्रमान के प्रमान की हैं उसमें से 'सावक मुननानों (Intward payments) वर और 'जावक मुननानों (Intward payments) वर और 'जावक मुननानों (Intward payments) के और वे बरावर होता है और बादि को है समान है तो उसे मुझा के नाक्तिव स्थानान्तरा हारा वृद्धा है आर बादि को है समान है तो उसे मुझा के नाक्तिव स्थानान्तरा हारा वृद्धा है अर बादि को मुनना है तो है स्थान के किन्ती क्षावानों को 'त्रिक्ट मिने- निवा के प्रमान की किन्ती है अर के प्रमान की किन्ती की स्थान की किन्ती की स्थान की किन्ती की स्थान की स्थान

ताथ ही यह भी प्रथमना प्रावणक है कि बन्दर्शस्त्रीय और एलगर्दशीप (मा प्रावणिक) प्रदानों के कथा एक वित्यक सम्मण पांचा जाता है। जिस कारण रूप सोनी प्रवार के बन्दाहारों ने विक्कृत ही प्रयुष्ट पृत्यक भीएता प्रदास्त्र के प्रय-कर पृत्यों हो सकती है। सारान से, राख्य विषक की परिस्थितियों न नेपल हमारे प्रावारों और निश्चीतों के विस्थाल को बरण पंदे प्राव्यक्ति बिल्मी, जैसे कि प्राय-कर से प्राध्यानों ने बरों के लिमील को बर प्राविकों में प्रशावित कर सकती हैं भीर कार्यी में में हैं। हमें हमी समस्य पर विशेष प्रााव देना चाहिया।

्र्यत्तरीष्ट्रीय व्यवहार (ग्रन्तरीष्ट्रीय व्यापार) ग्रीर ग्रान्तरिक व्यवहार (ग्रान्तरिक व्यापार) मे तुलना

प्रतिष्ठित सर्पनाहितयों ने जनारीष्ट्रीय और बाग्वीरंक व्यापारों को न्यापार की दी फिन भिन आतियाँ माना था। उनकी परिभाषा के बनुसार, 'मनारीष्ट्रीय व्यापार' यह व्यापार है जो निभिन्न देशी से रक्क्षी याने <u>निभी के बीच होता है</u> किन्तु

<sup>1 &</sup>quot;Clearly if international economies is no be published as he proper subject of study, it is necessary to show that the transactions entered on the British inventory have attributes which make them differ substantially from transactions re-orded in any of the similar inventores which might be drawn up on boundaries not concident with national frontiers — that, p. 5.
5.
5.

भा-तरिक स्वापार' बहु है जो एक ही देश में रहते वाले लोगों ने बीच विचा जाता है। स्वाटन यह भेद राजनैविक सोमाध्यों पर बाधारित है। जबकि स्वतार्थिक सामाध्यों पर बाधारित के सामाद है। जबकि स्वतार्थिक सामाद है। जबकि स्वतार्थिक सामाद है। जबकि स्वतार्थिक सामाद है। हो। वहीं करता। ऐसी मिश्रता के मर्क्स के अन्यत्तर्थिक सामाद को निवधानता। यो। दिशा के स्वता है। हो करता। ऐसी मिश्रता के मर्क्स के अन्यत्तर्थिक सामाद विद्यार्थ मुद्दात हिल्ला। किन्तु एक नावे था पुषक विद्यार्थ के दक्ता को प्रवास कही जित्र हरेगा जा सकता है जबकि बन्दर्शिक व्यापाद सामादिक व्यापाद से हुई अभीवक विद्यार्थ है। विद्या के सामाद से स्वतार्थ है। विद्या के सामाद से स्वतार्थ है। विद्या के सामाद से हुई हमें विद्या में सामादि देने के पूर्व हमें पर नी की सामावतायों और सबसावतायों पर गाभीरता पूर्वक विद्या करना था हो।

, स्रोन्तरिक एव अन्तर्शब्दीय व्यापारो के मध्य समानतार्ये—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निक्नालिखन वातो में झान्तरिक व्यापार से मिलता खसना है —

(१) बस्तुमो ग्रीर लेपामो का चिनिनय—शेनो ही प्रकार के स्थापारों में बस्तुमो ग्रीर वेपामो का विशित्तम होता है। मुद्रा तो नेपल सम्बद्ध का कार्य करती है पर्योक्त सब ही सोदे प्रनात नस्तुमो का यस्तुमो से, नेपामो ना देवामी से प्रवा वस्तुमो का देवामो के विशिव्य पान है।

(२) तम्बन्धित मका 'स्वान्ति' होते हैं—विवा प्रवार धारार्विकः व्यापार में हैं चत्री प्रमार प्रत्योवींग्रंग व्यापार में भी सम्बन्धित वर्षाव्यक्ति हों होते हैं मि संबेद प्रदेश महारा अपनी विभागीय वाशमकत्वाची वर वासान धारात करती है, तिगतु इस स्थिति में वह एक व्यापारी के स्थान ही अध्य करती है। मात्रांद्रीय व्यापार का हुछ जाम प्रश्लापों के ब्रथ्म होता है परन्तु व्यविकास माग व्यक्तियों के बीच हो सपदा विका जाना है।

(३) प्रेष्टिक्त को ब्रास्- सरकारें हुछ बस्तुयों के आयार का निषेष कर सहती है प्रधार तत वर परिमाणात्मक त्रिवर कर सहती है प्रधार तत वर परिमाणात्मक त्रिवर कि (Quantitative cetitictions) लगा सकती है। तत्र नित्त के वाचारियों ने किसी प्रकार के वस्तु स्तिके के विदे दिवस नहीं कर राजधी हैं वोग विदेशी सत्तुर्व तत्र ही स्त्रीयेंते है अवकि कनमें दिवर दस्ता हो। इस प्रमाद कर नुमीत हो चाल को त्री प्रसाद कर नुमीत हो चाल को तो हो उस प्रमाद कर नुमीत हो चाल को जो हो। इस प्रमाद कर नुमीत हो चाल को तो हो। उस प्रमाद कर नुमीत हो चाल को तो हो। उस प्रमाद कर नुमीत हो चाल को तो हो। उस प्रमाद कर नुमीत हो चाल को तो हो। उस प्रमाद कर नुमीत हो चाल को तो हो। उस प्रमाद कर नुमीत हो चाल को तो हो। उस प्रमाद कर नुमीत हो चाल को तो हो। उस हो का तो हो। उस हो का तो हो। उस प्रमाद कर नुमीत हो चाल को हो। इस प्रमाद को तो हो। उस प्रमाद कर नुमीत हो के लगा है।

मान्तरिक भीर भन्तर्राध्द्रीय व्यापार में ग्रसमानताय-

धन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन श्रीर शन्तरिक लेन देन ये प्राय निम्नलित्तित प्रसमान तार्षे यताई जाती हैं

(१) दूरों — मन्तर्रोव्हीय और प्रान्तरिव व्याचारों में कभी-कभी दूरों के पाचार पर भी भेद किया जाता है। लेकिन विद्वानों ने इस श्रेद को (कि पन्तर्राष्ट्रीय

भागार दूरी का क्याचार है घोर झान्तरिक ज्याचार किरट का) सहरक नहीं रिवा है। उदाहरणार्थ, समूत्रत्वर और लाहीर के मण्य हुरी घर्षका कम है किन्नु हर रसातों के सम्प्रद ना व्याचार विदेशों क्याचार की खेली मे साता है, ज्याने प्रमुत्तार और बावदें के मण्य दूरी धरोक्षन अधिन है किन्नु दनके बीच का ब्याचार 'शाज्यिक व्याचार' की शेंशी में मिना जाका है। स्वय्द्धाः हुरी की अधिकता सा

- ( ) करेन्सी—साजनिक स्थानार से केनल एन हो करेनी—सामविक पनन — मा प्रश्न उदस होता है। हमने विकारीत, प्रन्तरिकृति स्थापन से से करीहियों पा प्रश्न — धानतिक वन्ता भीर सामु बनन पह विक्रियता से सारण हो सामरिकृति केन में एक प्रतिरक्त कार्य (करिनामों के परिवर्तन का नाय) रनता प्रान्त्यक हो जाता है। हिंदु, यह बीद मीत्रिक भेर नहीं है। ने के नेवन इन्तर हो है। या बार पर विद्या कुछ प्रश्निक विकार नायों है।
- (३) द्यान्मारिक सम्बन्ध कहा जाता है कि, क्योंक एव देवा के सोग प्रत्म देवा में मान के सापारिक ताबन्धी के बार में, वगते ही देवा के साम भागा नी घरेसा, कहीं प्रतिक वास्तारी प्राप्त करता चाहते हैं हमतिल हमतरिष्ट्रींग क्यापार की साम्तरिक क्यापार से कुथन तासकता चाहिल। कतना से इस टिटिटरीख को ध्याप में चाते हुए धर्मान विद्वारी अग्रापार साम्त्रपी सुनता रा सकता पूपर् से करवा वाहतीन प्रति होता की अग्रापार का साम्यर्थी सुनता रा सकता पूपर् से करवा वाहतीन प्रतीन की अग्राप्त के का निर्माण करना विच्या की साम्यर्थन होता की साम्यर्थन करती हैता एक प्रवाह विद्वार को निर्माण करना विच्या सीन नहीं होता। एक प्रवाह विद्वार की साम्यर्थनकरा जीता कि हम पर्वत ही स्वर्थन करता हैता हम प्रति हम सिन स्वर्थन हम सिन्द हो।

प्रनर्शिय चौर वास्तरिक गनिजीन्ता के मण्य केवल वासो का प्रस्तर है। जि. तु जरोंने यह नुतर्ग निया हि बजो (Degrees) का मुद्द क्यतर ह्याना अधिक है कह तमकप मुर्ल (Kind) का ही बजर जन गवा है। इस आवार पर उन्होंने यह मान निया कि उन्हींस माम्य देश के स्वस्त को पूर्णक्य के विद्यालि (Pericelly mobile) है किन्तु सीमान्य के चार पूर्णक जिंदरिहत (Perfectly immobile)) इस प्रेंद के सारण हो। उन्हें प्रमन्दोंग्डींड ब्याचार के पृथक् विद्वाल के निये विचित्र स्थानीयिक प्रधार मिनता है।

प्रतिष्ठित ग्रथंशास्त्रियो द्वारा प्रकट किये गये विचारों मे भ्रम का समावेश--

स्पर है कि व्यावार को मार्चानिक गीर फलराँग्रीन रागायों में विभाजित सरे का वारो के मार्चान का मार्च है। दोगो अकार के व्यावारों की दिश्यान सरे के मार्चार की दिश्यान सरे के मार्चार का देव स्वाव के मार्च है। दोगो अकार के व्यावारों की दिश्यान सरे के मार्चार का देव हो। देवा के सामार के लो मोर्च के मार्च के सामार की देवा के मार्च के सामार की प्रतिकार या गतिश्वीचन में बामा जाता है। इस प्रकार, नेद का गुरू प्रधापत तो 'वाधिक' (Economic) है क्लिड हुए राजनीतिक' (Political)। इस बोगों के निष्कर्य वसा हो स्वामन जहीं होंगे । बाद मार्चान की प्रवाद प्रियोग गिरिपीलड़ा प्रावत के मार्च के मार्

भिन्नता का प्राधिक प्राधार--

इस प्रकार, नापको की विविद्योतना राजनैतिक शीयाओं के बाद यह विराहत (Cocticance) गरि है। प्रस्त कायों स स्वतर्गादोव व्यावार की सावनों की गरि-शीसना के प्राधार पर ही ममस्य सम्बादी के प्रस्ता है। इस हमें यह निर्णय नरवा है कि व्यावारका वर्शीवरका राजनीतिक सामार पर करें या पादिक सामार पर। हस्यत्य, अर्थवारत के विद्यार्थी होने के नाते हुसे पापिक सिक्ता में, पार्थी, सामनों नी सनिशीचता सौर मनिहीनता के आयार पर विस्ता में सचिक राजि प्रोही

जररेक कारण के, बोहीसका (Ubun) ग्रीर ब्रह्म (Dancai) चेंस ग्रंथ-ग्रांकियों ने क्ष्माय की धानीरिक एवं धानरांज्यि व्यापार के वर्षित करना ग्राकु-वित्त करामा भीर उस क्षेत्रीय ("Espondi) पून 'यनवार्षीय' (Inter-regional) व्यापारी में वर्षित कुने का कुमका दिया। ग्रन्तक्षेत्रीय एवं श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यावार तथा क्षेत्रीय एवं श्रान्तरिक,व्यापार—

सब हम एक भोर अन्तर्स जीवं व्यानार भोर अन्तर्सां होया व्यानार में भोर दूसरो और, श्लंबीय और न्यान्तरिक व्यानार में भेर करते हैं। व्याक्ति की दीय भीर अस्त्री की व्यान्तर भाविक भीता भीता (Lonome boundaries) में सम्मित्तर है, तथा राष्ट्रीय त्यानार रावतीं में सम्मित्तर है, तथा राष्ट्रीय (यानतिक वा गृह्र) और प्रनार्दाहीय व्यापार रावतीं निर्माण की प्रकार के प्रकार के प्रकार के भीता के भीता की प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार के स्वाप्त की प्रकार के प्रकार करती के प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार करती के प्रकार के प्रकार के प्रकार करती के प्रकार करती के प्रकार करती के प्रकार के प्रकार करती के प्रकार के प्रकार के प्रकार करती के प्रकार करती के प्रकार करती के प्रकार के प

धोनी प्रकार के व्यापारों को शासित करने वाला छिद्धान्त-

अन्तरांद्रीय व्यापार के लिए 'पृथक् सिद्धान्त' की प्रावश्यकता भन हो न हो, किन्तु इसके 'प्रथक ग्रध्ययन' की प्रावश्यकता है'

सन्तर्राध्दीय व्यवहारों की भिन्नात्मक विशेषताएँ --

प्रोहिनिन का यह क्यन त्य है कि पूल्य बिदार्ग में वो नियम निक्षित्व किये गये हैं व नेद्वारितक क्षयमन म सर्वव्यायी हैं। दिन्सु दशकर यह मतावन नहीं हैं कि पूर्व मित्रार्ग की आप्रणकता न होने के कारण, बन्ते रिट्टीय व्यापार के पूर्व स्थापन की भी सावश्यकता नहीं है। वासनव ये, सम्मत्यीपुर्व स्थापार का पूर्व के स्थापन करना निक्नाविक्षित सहस्वित्य कारणों के स्वावस्थक हैं।

(१) वेशों के मध्य सामनों की यतिहीनता और एक ही देश के भीतर सामनें भी पितामेक्सा—सामनों को परितिन्ता (Limnobuluy of Iactors) के कारण ही जुतनात्मक सामन सम्बग्धी विज्ञानी उरस्य होनी है। एक देश के भीतर सराया ही जुतनात्मक सामन सम्बग्धी विज्ञानी उरस्य होनी है। एक देश के भीतर सरायादन सामनें विभिन्न बस्तुमों की साधिक्षक कीमनों को नियारिक करती हैं। दिन्सु सन्तर्राद्वीय व्यापार के बोन में साधिक्षक कीमनों का ताल्यों एक हो तहनें की किन्दी दो देशों में प्रमासन कीमनों थे हैं। इससे परिस्थिति में बहुत हेट-केर हो आता है।

Economic Relations in International Trade, Introduction, p. XV.

- है । विकित मुस्थिकों से स्वस्था प्राय एक देश के उत्पादनों को यहां में निकार हारा मुझ समाम मुश्यिमाय प्रशास की चाती है लिक्त विभिन्न देशों ने उत्पादकों को मिनी हुई सुधियाय समाम नहीं होती है। यन बातरिक कर्य कर संद्रिये स्थायत प्रजेद देन प्रशास निज्ञ वा सकता है कि प्रायतिक क्यापार को सरपार से समाम मुश्यिम शास्त्र उत्पादकों के मध्य होने बाना विभिन्न है। कि स्व स्वादार्शीय क्यापार विभिन्न सरकारा से किन्न भूतिकार अल्या उत्पादकों के मध्य होने समाम विभिन्न है। है। इस श्रेष्ट के कारेल भी सन्तरांद्रीय क्यापार का पुनर से सम्यवन वरना उत्योगी है।
  - (४) सरकार का हैस्तराय— विमुद्ध मूल्य विद्वात (Pare value theory) मगरगर के तिभी भी हराव्ये पके विषद्ध है वह तत्वादको फार साथन क्यांनिया के मुख्य प्रतिमाणित के विद्याद है वह तत्वादको फार साथन क्यांनिया के मुख्य प्रतिमाणित त्रिवार वह करना बरता है कि स्वत व नानार समान (Free market mecha bar) हारा प्रतिक स्वत या विद्यापय क्रांनिक व्यय योग में नाया नावात है। निन्तु साधुनिक रामय म स्वत म स्

<sup>1</sup> It would still be possible to distinguish between internal trade is interchapge between producers provided by government with similar amenities for production and international trade as interchapge if tween producers provided by the povernment with dissimilar amenities —Hairod International Economics p. 9

( १) बाजारों का विभावन—धन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भौगोषिक एय राजनैतिक पटक बाजार के विभावन को प्रमाविक करते हैं नवा एक समान से इसरे स्वान को प्रसाधनों के चावापनय का निषयम करते हैं । यब, प्रसाधनों के दायान बख्ते स्वामानारित की जा सकनो है। वेबिस, चुनिक स्वयं बखूबी पर भी निमान्त्रण माने हुने हैं, इसनिल् वस्तुकों का स्वानान्तरण भी मुनम नहीं रह गया है। पत्रव भौतन विद्यान क्रावर्राष्ट्रीय क्यापार में तासू गहीं रहते, वालार विभावन हो वाले हैं और मलेक साजार का धानस्य प्रिय होता है। ति चन्देत, उपस्पादक कीमत-पिनेट निक्यान को मा अपिक विमित्त्वां प्राप्त करिता है। है। हिता हारण सम्बन्धिय क्यापार को भाव क्यापन स्वावस्थ्य हो बाता है।

(६) विदेशी व्यापार से परिवर्तन—हमारा विश्व 'परिवर्तनशील सर्व-ध्यवस्थामी वासा विश्व हैं। रावनैतिक स्वतन्ता प्राप्त वरने के शख्य है साथ एए झार्बिक आपन-निर्मरता बर्टि स्वाधिमाल में भी बड़ गये है। इसका प्रमाश हमें प्रतिकृतिक वेत्री में आर्थिक विश्वास के सिए दनार्ट का रही घोकनाओं ने गिताता है। ऐसी परिवर्तनकीत वर्तिस्थितियों के भ्रत्यांत प्रशिक्ष व्यापार का पृत्वक् सध्ययन करें, तो इसके परिवर्तनकीत परक्षी और प्रश्नीसों में समस्ता व्याप्त प्रमाश जाविया। जारख, प्रयागासक परिवर्तन (Structucal changes) साल-रेशिय क्यापार में भ्रम्य सेनों ये प्रयोगा सबसे पढ़ेले दिसाई वे वाहे से

(क) अन्तर्राष्ट्रीय वर्षवास्य स्टब्स्य किविच्य समस्यायं—क्षास्टार्ट्स्य प्रमेशाहर से सम्बन्ध सबी बाली अनेक विशेषण्ट (Special) समस्यायं से हैं। यदि हम वात समस्यायं का ध्रव्यवन व्यवस्थित प्रमुख्यों के समस्यायं वह सिक्स्य सुधार के सन्दर्भ से बहु के हम कर राज्ये हैं। अन्तर्राध्य स्वत्यं से बहु के हम कर राज्ये हैं। अन्तर्राध्य स्वत्यं (International Inquidity) की मामस्य सन्तर्राध्य व्यवस्था से सिक्स्य

समस्याओं का एक ज्यानना उदाहरत्य है। हम सब यह जानते है कि इबता के निष् मौत विनियम कार्यो हेतु की जाती है। बहुत और दूरविचता अप्त से उद्देश हैं। रुप्ते भी प्रवता के लिए सीच उदस होती है। सालांक्ति एन कर्यारोहीए समस्यामी का विद्याल सामु करते समय पर्याचि उद्देश्य समान होते हैं उचापि उनके परिखान (Consequences) अवनर-प्रवत्त होने हैं। उदाहरत्याल, अन्तर्राहेश बबता साम्बनी मौत हो राजनीविष घटक साधिक पटको को प्रयोग सर्पिक अभावित नहीं है। कित्तु यह बात एक प्रावर्तिक सर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में उनती सही नहीं है।

( c ) क्षां सम्बन्धी मेख (Difference as to group)—एक देश सपने सापको एक राजनैतिक इलाई के जब म इस साधार पर साणित करता है कि उन्हार के स्वत्य करता है कि उन्हार की करता है कि उन्हार की कि उन्हार हो कि उन्हार के हिन्द स्वात करता है कि उन्हार करता है कि उन्हार कर है । सिन्द के सिवार रहिंग एकता या नमायन के भीतर आदोजक रवाधियान' के विष् भी सदैव रवान रहिता है कि उन्हार रहिता कि सिवार राष्ट्रीय साधिक नीतियों को प्रसाद कर मार्थ के अध्यक्त करता है । विष् कुले से राष्ट्रीय साधिक नीतियों को प्रसाद सम्बन्धी होता है 'कुल स्वयन्धी' नहीं। इस हिंद के सन्तर्सेभीय स्वय फलराईशिय त्यावार ये प्रमाद वाह है कि जबकि सोनों के बच्च व्यावार एक से सम्बन्ध कर्मायों के सच्या का व्यावार होता है तम सन्दर्शिय व्यावार देशों के सम्बन्ध स्वया यो कह कि विभिन्न अन्तर की एकता बाते वर्गों के सब्ब का नामार देशों के सम्बन्ध सीवार सिंहर (Frendrick List) के तन्दों में पान्तरिक व्यावार हम लोगे हैं।

#### परीक्षा प्रश्न .

१ किन झावम्यक मात म अनार्राष्ट्रीय ज्यावार क्षेत्रीय और अन्तर्केत्रीय ज्यावार स भित्र है ? बना अन्तर्राष्ट्रीय व्यम विभाजन पर आधारित दिश्वस्तैकरण विश्वस्त ज्याचार को अधिकृतियु करने में सदा स्वद्यायन होगा ? कारच सहित उत्तर वेडिये ।

[In what essential way it the international trade different from the regional and inter-regional trade? Would specialization on the basis of international division of labour

Domestic trade manning us international trade between us and them —Freidrick List, quoted in C Kindleberger International Economics, p. 10.

always lead to the maximisation of world trade? Give reasons for your answer]

घरेनू और ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच जिन ग्रामारों पर भेद किया जाता है उनका विवेचन करिये। ऐसे भेद के विकक्ष उठाई गई ग्रापत्तियों की समीक्षा कीजिये।

[Discuss the grounds for the distinction that has been made between Home Trade and International Trade Examine the criticism that has been advanced against such a distinction ] अन्तार्स भीय एव अन्तर्शद्रीय व्यापार के मध्य थेद कीजिये। क्या ये समान निदान्ती द्वारा शासित होते हैं ? उदाहरुख देकर स्पष्ट कीजिये।

[Distinguish clearly between Inter-regional and International Trade Are they governed by the same principles? Illustrate your answer with examples ]

अन्तर्राद्रीय व्यापार अन्तर्शेतीय व्यापार से वैसे भिन्न है ? स्पष्ट रूप से समक्षाइये ।

[How is international trade different from inter-regional trade ? Explain clearly | (विकम, एम० ए०, १९६६) 'भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त भ्रन्तर्क्ष नीय व्यापार की एक विशेष देशा मात्र है।" विवेचन कीजिए।

[ 'The theory of international trade is nothing more than  $\alpha$  special case of inter-regional trade ' Discuss ]

(इलाहा०, एम० ए०, १९६६)

# आर्थिक आतम-निर्मरता एवं अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम-विभाजन

(Economic Self-sufficiency & International Division of Labour)

बार्थिक ग्राह्म-निर्भरता एव विदेशी व्यापार

सामान्यत. यह दंसने में बाता है कि एक देश नुख बस्तुयां चौर सेवाधों शा तियांत करता है और बदने में कुछ मन्य वस्तुयं एवं वेवायं आयात करता है। कोई या निर्योत त्राव ऐसी ही वस्तुयं करेगा, जिनका धानविक उत्पादन स्वयंत्र को मींग के प्रावक्त हो, और खायात ऐसी वस्तुयं के लगा, कि निका धानविक उत्पादन स्वयंत्र को मींग के कम हो। साधारणत यह वह वह वसते हैं कि एक देश को कुछ बस्तुयों के उत्पादक में तुत्तनारमक लाभ (Comparative advantage) होता है धीर ये प्राय ऐसी वस्तुयें होंगी हैं जिनका धानविक उत्पादन स्वयंत्र को मींग हे स्विक्त हो सही क्रिकार, कुछ वस्तुयें ऐसी हैं जिनके उत्पादन से येवा को तुत्तारसक हानि (Comparative dasalvantage) होती है की उत्पाद ऐसी वस्तुयें हैं जिनके सामार्विक उत्पादन स्वयंत्र की मींग से कम होता है। कुल पर, यह कहा जा बकता है कि विषय में कोई भी देश ऐसा गई। है को हि सभी वस्तुयों के उत्पादन स्वयंत्र की येश पेशा गई। है को हि सभी वस्तुयों के उत्पादन स्वयंत्र की पेशा गई। है को हि सभी वस्तुयों के उत्पादन से प्रायन कि मींग से कम होता है। कुल पर, यह कहा जा बकता है कि विषय में कोई भी देश ऐसा गई। है को हि सभी वस्तुयों के उत्पादन में धारान

विभिन्न द्वयं-व्यवस्थाओं मे शारम-निर्भरता का धंत-

कोई देश किस वंश तक आस-विभेर है इसका यनुवान उस सीमा से सवाया या सकता है जिस तक कि वहीं उत्पत्त की जाते वाली बस्तुयं और सेवाये सान्तरिक मौग की सन्तुय्व करने में प्रयोग की जाती हैं। किन्तु प्रात्म-निभेरता को यह गरिभाग शहुद सन्तेपिकनक नहीं है। सब वो यह है कि यही धारण-निभेरता की यह गरिभाग निर्मास परि-नेपा नहीं है, प्रयं वरिभावों भी हैं। किन्तु इस परिमाण का यहन्त इस तब्ध में निहित है कि यने ही प्रायाण एक यह सामा से किसे जाते हो, किन्तु, प्रयं-ध्यवस्था के निए यदि वह धानस्थक हैं, तो देश को बात्म-निभेर नहीं कहा जा सकता।

यदि उपरोक्त इंग्टिकोस से विचार किया जाय, तो यह कह सकते हैं कि विश्व में कोई भी मर्थ-व्यवस्था पूर्णत आत्म-निर्णर नहीं है। सोवियत स्स मे कुल वस्तुमो स्रोर मेनास्रों के २ या ३% गांग की छोड़कर कर बेध सबके जरशबन की व्यवस्थं देश के स्वस्य ही बी बाती है। इसी मजार के मंत्रुक राज्य झमेरिका में इन उसन न का ४ से ४% तक बरा ही मामात किया जाता है। सिन इस्ट्रानेंड प्रमा देशों पर एक वटे खता के विभेर है। बहु अपनी केवन ७४% पावचरनाये ही मानदिक उत्पादन हास सन्तुष्ट कर सकता है। फाल, पशिचसी असेनी और इस्ती में मानदिक उत्पादन हुन मानदिक और का चिक्त है। वेदिनवस, इन्माने और मुस्तीकों में पाट्योग जरपहर का वो नीतहाई मान बरवेश में ही उपमोग किया जाता है। भारत प्राप्त पाट्योग जरपहर का लगभग चा १०% जिम के सम्य देशों है मामात परता है। समय भाष्यों में, उसका मानदिक उत्पादन व्यवस्थ भी २० हैं

मधे-सम्बद्धाओं की श्रोशिक प्रात्म-र्गनभेरता का कारण-

सही प्रसार उठना है कि सर्वेक पर-व्यवस्था करने देशे वर कुछ न कुछ सीमा कि मिर्मर करो होती है ? अन्य करदो से प्रस्त यह है कि वे कीन-कीन से पड़क है की क्सि क्षमें क्यावस्था के पूर्ण जारम-निर्मर अपने में साधा जातते हैं? इन बदकें का मीसिक साधार (Fundamental basss) यह है कि कुछ सहस्रों के उत्पादन में एक देश नुननारसक लाभ रजना है जबकि कुछ कर पर्यक्षों में उदे तुननारसर हानि होती है। करत यह उन बर्मुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है निम्में को तुननारमक लाभ अन्य है। यह जुननारसक लाभ की पड़कों के प्रसादन में उदय होता है, केरी —अवस्थार, राजनीनिक तीशाई, औदीगिक विकाद का स्तर साहि

> प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन (International Division of Labour)

विभिन्न देशों ने विशिष्टीकरण की प्रोत्साहित करने वाले मौलिक घटक-

पुनि विशिष्य साधारणन थय-निशानने के कारण प्रावस्थक हो जाता है इसनिष् विशेषों काष्मप्र तक अगट होता है जनकि थम विशासन राष्ट्रीय सीमान को पार करके प्रकरीष्ट्रीय वन जाता है। यह अन्तरीष्ट्रीय श्रम विशासन का एव सन्तियाँ परिणास है।

भव-विमाजन के की बहलू—यहाँ श्रम विभाजन के दो पहलुमो पर प्यान देने यो प्रावश्यनता है—प्रथमत, लस्मदक निया को छोटे-छोटे भाषो मे बाँटा जाता है, जिससे कि प्रत्येक अमिक को जो कार्य करना है वह शुगमतापूर्वक और प्रमाय-

<sup>1 &</sup>quot;As exchange in general in necessitated by the division of labour, so forcing irade appears when the division of labour is pushed beyond national frontiers. It is the accessing consequence of an international division of labour."—R. F. Harrod: International Economics, p. 11

्रा से सम्पन्न किया जा सके । दूसरे, उत्पादन व्यवस्था इस प्रकार से बनाई नाय कि जिन सोगों में कुछ प्रकार के बार्ग करने की विशिष्ट क्षमतार्थे हैं उन्हें प्रशिकनम्

सुयोग मिले।

महाँ पर नह प्रान्त किया जा सकता है हि प्र-पेक देश में पाय सांक्षी करोहों स्विक होते हैं, तब बया बहुँ वस्पूर्ण उत्पादक-निया नी मतेक सुमा हिस्सी में बहित पूर्व पर पुरुष स्थानिक होता करना करने कि सित्त मिन में पूर्व पर पुरुष स्थानिक होता करना पर करने के सित्त प्राची ने तहनी करनी पद बसती है हि सम्ब देशों के यिमकों को सहायता लेनी पढ़ जाय ? एइस सिस्य (Adam Smuth) के मिनोंच्या की निया को दे लागेडी होटी प्रश्रियामों के विद्या पा वर्षमान परिस्थितियों ने सार्थ्य में सुष्ठ इन स्थान के दे पुरान कर स्थान के हैं । यदि विभिन्न पर्वस्था को जान है । विद्या हिम्म पर्वस्था की स्थान के सित्त कि स्थान कि सित्त प्राचित है ।

वपरोक्त प्रकार पर एक प्रियंत ब्यंच्य क्षण से भी विचार किया जा एकता है—हमारी मीत सभी बरहाओं के नित्य सामान नहीं है। यदि कार्यशीन जनस्वास ने विभिन्न सन्तुओं के विचार हमारी मोते में अनुसाद में बोटा बार, तो यह सम्भव है कि सिशी बरहू के निर्माण के बिरंह, जिसके दिए योग हुन बीन का एक स-म प्रदिक्त की ही है मुर्टिशन की शहे प्रमन्द्रक्ष्या उस बरहू के उत्पादन से सबसे प्रितस्प्रिया हुई हो सुद्रिशन की शहे प्रमन्द्रक्ष्या उस बरहू के उत्पादन से सबसे प्रतस्प्रधान है में उत्पादन के सित प्रधान है में उत्पादन के सित प्रधान है से उत्पादन में ही समन स्वाह है। में उत्पादन है। इसीलिए कुछ न कुछ सन्तर्राष्ट्रीय अय-दिशासन सावस्थम सात है। में

जाता हु १-

Our demand for all commodities is not equal, if the working population we, divided in proportions corresponding to our demand for various products, il is possible that the number earmarked for making some product the demand for which is a minute proportion of the whole, would not be sufficient to give the most economical division of labour in the making of that product. If a union is to be self-sufficing, a large proportion of its workers must be engaged in making the main staple commodities, and the surplus left over for each of the various specialties might be invideduate, and so some international division of labour would be desirable "—R F Harrod-International Economics, pp. 11-12.

किन्तु ग्रह एक बड़े पैसाने पर कल्तर्राष्ट्रीय ध्यम विभाजन का कारण नहीं। हो सकता। इस होतु हमें विभाजन के एक घाय गहाप वर ध्यान देना होगा। यह पहुरू उपयुक्त समदाये रखते वानी नो उपहा नार्य पर नियुक्त करने नी सुनिया। के सद्यानित है। अपलेक राष्ट्र को कैयल उसी नत्तु या बस्तुओं का जायादन करने दिया आप जिन्हें नह सबसे सस्ता उन्दर कर सकता हो। 1

"मर्च-व्यवस्थामो की पारस्परिक निर्भरता' के काररा-

सब हम उन कारखो या घटको पर प्रकाश हानेंगे जो कि उपरोक्त विशेष सुविधा के प्राहुर्भाव के लिए दायी हैं। प्रमुख कारखा निम्नलिसित हैं —

(१) प्राइतिक साधानी या प्रश्नाय—प्राइतिक प्रसाधन विशेष सुनिधायं प्रदान करते है। उदाहश्या के लिए कहाँ लाने गाई जाती है वही पर खोनज पदार्थे किया आपर होना। कारण जिन राप्ट्रों के क्षेत्रं मा सार्थे किया आपर होना। कारण जिन राप्ट्रों के क्षेत्रं मा सार्थे किया है एक है उस सिवन के विश्वास कर के विभाव से जिता के विश्वास की विश्वास की स्वत्यं प्रस्ता विश्वास कार की स्वत्यं प्रस्ता प्राची प्राइत्या करते हैं, किसी न क्षित्रं मारा की स्वत्यं प्रस्ता प्राची प्राइत्य

मिसा को अनुशिक जबरता भी देश देग वे निम्म जिल होंची है। यह मिसा दश्य में तो निदेशों अगाधार नो अन्य देने की सामध्यों नहीं एसती, वर्गोक्ते निवस की जन साम अग्नी को उसेला के प्रमुक्ता के दिने ही सबती हैं, जिससे उर्वेद भूमियों को घनी जनसक्या घोर बन उदर भूमियों को धक्त जनसक्या सोदाएं के जिए मिता। किन्तु भारतिक जनस्य में जन स्वत्य का जिनस्य इस स्कार है नहीं का है। अग्नी देवींगी अगाधार को सवास मिलनाई में

जलबायु का बनी क्रींग वतुयों और प्रकेड निर्मित वस्तुयों के उपश-क्षा पर पहरा बमान परता है। इती प्रकाब के बारण वर्षकारिकारों ने जलबायु के की प्रमुख काड़्व मैंगोगिक कम बिमाकन में के नेशे वस्ता दिखा है। जलबायु के बी प्रमुख काड़्व है—वर्षों कीर जायका परवाहरेवाओं, येह को सी। वर । इतके तिए वर्ष पर्यक्त हरती वर्षों की भावश्वका परती है निन्तु कमल के जल्दी पत्नी के किसे पुरक्त वस्ता बापु माबदाक है। इसके बिमारीत, जावस्त वह ही दीवारिया वा सकता है वाबील वर्षों प्रपुरता से दो और गीये की कहो से कुछ समय तक पाती बना पहे। इसी प्रकार वस वस्त्र वर्षों के बाहुत्य वादों प्रदेशों से ही गिमती है। जनक प्रकार की कसीं और कार्यों की तिए अधे बोर कर करबायु की शावस्थकाता परती

<sup>1 &#</sup>x27;By hypothess, however, thus cannot be the cause of t ternational division of labour on a big scale. And so it is necessary to look to the other aspect aff the division namely, the converience of setting those with special facilities to do the tasks for which they are most fitted. Let each nation produce that which it can produce not cheaply ""-Lind, p 12.

,....ें। जलवायु ने कारण ही बहुत उन्हें प्रदेशों में केवल एक फलल प्रति वर्ष पैदा ही जा सकती है। अन अलबायु सम्बन्धी दशाएँ यह निर्धारित करती है कि कृषि-्रिव में कीन कीन सी वस्तुएँ उत्पन्न की जायेंगी । उदाहरखार्थ, चाय केवल एशिया रू ने ही उत्पन्न की जानी है। चाय के कुल विश्व उत्पादन में भारत और लड़्बा का पट भाग प्रसन्न ४६% और ४१% है। लङ्काकी धर्यव्यवस्था से साम का इतना (Aत्महत्त्वपूर्ण स्थान है कि यह इसके बुल निर्यातो का ४८% माग है।

निर्मित वस्तुओं के उत्पादन पर भी जलवायु का प्रमाद देखा गया है। 🛊 । उदाहरणार्थं सूत कताई उद्योग के लिए नम जलवायु उपयुक्त होती है, ज्योकि नम क्षाज्यलवायु मृत को बार-बार टूटने से बचाती है। उन उद्योग के लिए भी नम जलवायु मादारपुक्त है। जलवायुकी उपयुक्ता के कारण ही इमलैंड में बस्त्र उद्योग लकाशायर रोजा भ में विकसित हो गया । उस्तेखानीय है कि बहुत गर्म या बहुत ठडी जलवायु के बाराम उत्पादन भगत बढ जाती है। क्योंकि बहुन टण्टे जलवायु के धारतमेत बार-

🎍 \_ लानो को गरम रखने की ध्यथस्था करनी पडती है जबकि बहुत गर्म जलदायु ने विक्रियन्तर्गत कुलर लगाने पडते हैं लाकि वहाँ थमिकों के लिए काल करने का वाता-😘 वरशाठीक बनारहे। एन सम्रशीतोष्युजनवायुवाले देशो मे, जहाँ कि गरम या कात अदा रखने की व्यवस्थाको पर अधिक व्यव नहा करना पडता, उत्पादन लागते गम

पुर्वेशोती हैं, जिससे कि ये एक लाअबद स्थित में ब्रा जाते हैं।

शताय्वियो से जलवायु सम्बन्धी भिन्नतार्थे धन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार पर प्रभाव होत इसिन वाला एक महत्त्रपूर्ण घटन समभी जाती रही ह। उदाहरुए।थ, मसलि पूर्वी लग्देशों से पश्चिमी दंशों को भेज जाते हैं, दशों क सूरोप की जलवे मु पसालों के उत्पादन क्षर के लिए उपयुक्त नहीं है। भि सदेह थान भी जलवायु यन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव ही डालने वाला एक शक्तिजाली घटक है, विन्तु इसका प्रभाव कुछ वस्तुमी के उत्पादन , मे पहले की भिषेक्षा कम हो गया है। उदाहरता के लिए, वेहैं की श्वर विशेष क्रिम का विकास कर निया गया है जिसे पहाडी क्षेत्रों में भी उत्पन्न दिया जा सहसा है, क्योंकि इसके पत्रने में नम समय लगता है। इसी प्रकार, जिन , लो नो में धर्मा कम होती थी, वहाँ कृतिम सिचाई नी व्यवस्था द्वारा सभाव की पूर्ति करली गई है। यही बारण है कि पनाय भीर राजस्थान के अनेक खिलो में, जहाँ पहुले घटिया क्सलें उत्पन्न की जाती थी आश्रष्ठा नगल परियोशमा के विमर्शन के बाद, औरठ पसर्ते उत्पन्न की जाने सभी है। इसी प्रकार, वातानुकतन तक्षतीक (Air-conditioning (ccharque) की सहायता से खदक हो थी में भी वस्त्र उद्योग प्रारम्म सिये का सचने हैं।

निष्कर्ष के रूप में, खादा पदायों को दशा में जलवायु का ही गुरूप प्रभाव पहता है, निम्मु निमित उत्पादी की दक्षा में उसका महत्त्व कम है। उत्पादन कार्य कही स्थापित (Locate) होने की प्रवृत्ति रखत है जहाँ जलवाय सनुकूत हो, क्योंकि जलवायु की अनुकूमता वस्तु की उत्पादन-लागत में कमी कर देनी है। परि- रणमत देश (बटवा क्षेत्र) खन्य देशो (या क्षेत्रो) को वही वस्तुर्वे निर्मात करेंगे त्रितर्में उन्हें एक तुत्तरात्मत लाग हैं। इस प्रकार, असवायु क्षेत्रीय विशिष्टीकरण का एक पाषारच्या कारल है ।

( २ ) विभिन्न देशों में साधन-सन्जाफों से सम्बन्धित भिन्नता-प्रकृति माता ने बत्यादन साधनों की हुप्टि से विश्वित क्षेत्रों की समान रूप में सम्पत्र नहीं बनाया है। यदि कुछ देशों में कुछ सामनों की पूर्ति छानश्यकता से श्रविक है, तो अन्य देशों में किन्ही दूसरे साधनों का बाहुत्य है । यदि प्राकृतिक प्रसाधनों का विसरण समान रूप में हवा होता, तो खेशोय या राहीय विशिष्टीकरता के लिए बहुत ही योखा प्रवसर बचता । किन्तु प्रकृति ने जिस प्रकार से विश्व की रचना वी है उसके अन्त-र्गंत यह देखा जाता है कि जिन देशों के पास प्राथमिक साधमों की पूर्ति शच्छी माना में है वह उन प्रमाधनों के उपयोग से सम्बन्धित बस्तुयों के उत्पादन में एक तलनात्मक नाम रखते हैं। उदाहर नाथं, प्रति व्यक्ति कृषि-मृति धार्ग्टे निया में २०० एकड है. विक्त भारत कीर जापाल में जमना ३२ एकड और ०४ एकड है। इसका अर्थ यह हजा कि बास्टे लिया से जन संख्या कम और भूमि अधिक है किन्तु भारत और जापान में अन-सक्या आधिक और भूमि कम है। खनिज सबदा के जितरे में तो बहत ही अधिक असमानता पाई जाती है । उदाहरणार्थ विश्व के तीवा भंडार का ६०% केवल संयुक्त राज्य प्रमेरिका में ही उपलब्ध है। इसी प्रराप मध्य पूर्व दें। देश विशाल तैल क्षेत्रों के स्वामी वने हुए हैं। सम्भव है वि अविध्य में प्राकृतिक प्रमाधनी की सीक के प्रवासी के फलावरण अंबे-नवे भवतार पता सर्वे सीर तेजी के मध्य साधन-मञ्जा (Factor endowment) सरवन्धी जो असमानता आज विरुद्धात है वह और अधिक बढ़ जाम । यदि ऐसा हवा, तो एक देख अन्य देशों पर निर्भर बना परेगा।

(है) जन रोबया का प्रस्तवाथ वितरस्य—प्रदि प्रकृति पाता ने पृथ्वी के सांगों में सभी लोने समाप्त प्रमुद्धता से प्रदान ही होती को भी जन-सच्या जा विकरण जिन समाप्त कर से हुआ है उससे विशेषी व्यापार बास्त्रीध्य कर या है। कुछ उरवादक-सभी (जैसे—विकालपंश उद्योग extractive industries) प्राकृतिक प्रशासनो के निषट ही सम्पन्न किये जांने वास्त्रवाशक है। सब्य करार्थ (जैसे—कच्चे मालों को निश्चित वस्तुओं में बदस्या) देवसे पूर के स्थापों में भी प्रपासित किये ता सात्रों के स्थापित कर स्थाओं में बदस्या। देवसे पूर के स्थापों में भी प्रपासित कर्य अपना सकते हैं। श्रीम की तुल्ला में परी जन-स्थापों कर स्थापित कर से उपन उत्पा-देव सामित करना आवश्यक हो। है भीर स्थापी क्राप्त विकाल उपनाचे का विनेतन विवर्ध है इस क्षेत्रवाश करना आवश्यक हो। है भीर स्थापी क्राप्त विवर्ध उपनाचे का विनेतन विवर्ध है इस क्षेत्रवाश करना आवश्यक हो। है भीर स्थापी विवर्ध के प्रप्ताचे के स्थापी विवर्ध के स्थापी विवर्ध के स्थापी विवर्ध करना आवश्यक हो। है भीर स्थापी विवर्ध के प्रचार में किया विवर्ध करना आवश्यक हो। है भीर स्थापी विवर्ध के स्थापी के स्थापी विवर्ध कर से है।

Countries with a population dense in proportion to the capa-(Contd on next page)

- (४) मानवीय शक्ता में भित्ततः—िया प्रकार पूर्वि की उवेरता मर्थेत स्वान नहीं होगी है उसी प्रकार पानवीय त्यवता भी देश वेंग में भित्र-भित्त होंगी है। यह मित्रता हम कोशन वेंशानिक धोणता, मृत्वी कोर साहत बान्दमी दसामा-विक आनीए पूर्ण) के कारण हो सच्या है अवचा राजवेंगिक एव तामानिक सरमा (Colincal and social structore) के रात्या में, को कि हया आगीन स्वान का गो प्रविद्यातिक पट्याचा की की समूर्ण प्रहान का परियाण होती है, मानवीय समता का गो प्रविद्यातिक पट्याचा की की समूर्ण प्रहान का परियाण होती है, मानवीय समता में भित्रता या सबती है। यह ने प्रविच्या, विजने बैशानिक नियु- एता मा सकुकत अगता गा, प्रविद्याति प्रविद्याति कर कर पूर्ण प्रवृत्तत से हों।
- ( १) कर नेमाले वर जुल्यादन की साम्यत्वस्तान—विभिन्नदोकरण के विश्व स्वार्ध्य की दायों है कि जुल स्वतृत्वों का उत्तरवन सञ्च नैमाले पर निष्ठुत्वार्युषेत्व स्वार्धिन नहीं किया जा सकता। उदाहरूणांचे, यदि एक स्वतन्त्रभृष्टे (Blast धिधानकर) वर पूर्ण उपयोग राज्या है, तो इसे १० नाल कारिकारों की प्रावस्थ्यताओं ने समुद्धिक कि सिक्त नेहा जिल्ला कारिकार प्रकार कारियों की प्रावस्थ्यताओं या तीन महिता जाति की है। अदा गण नीट्रा एवं क्यार प्रवास्थ्य कार्या या तीन महिता जाति की सिक्त प्रवास कार्या की साधानकर हो के साथ कार्या की धानस्थ्यत्वनाओं के सित्त प्रवासिक स्वार्धित के साधानकर हो निष्ठा विकारिकारण प्रवास प्रवास प्रवास कार्या की प्रवास की स्वार्धित कर की प्रवास कार्या की प्रवास की स्वास की स्वास कार्या कार्या कर करना धीयक विभिन्न विकार की स्वास कार्या कार्या करना धीयक विभिन्न विकार की स्वास कार्या कर करना धीयक विभिन्न विकार की स्वास कार्या करना धीयक विभिन्न विकार की स्वास की स्वास कार्या करना धीयक विभिन्न विकार की स्वास कार्या करना धीयक विभिन्न विकार की स्वास करना की स्वास करना करना धीयक विभिन्न विकार की स्वास करना धीयक विभिन्न विकार की स्वास करना की स्वास करना धीयक विभाव धीयक विभिन्न विकार करना की स्वास करना धीयक विभाव धीयक विभाव करना की स्वास करना धीयक विभाव धीयक विभाव की स्वास करना धीयक विभाव की स्वास करना धीयक विभाव की स्वास करना की स्वास करना की स्वास करना करना की स्वास करना करना की स्वास करना की स्वा
- (६) जनसरवा का वेशेवर विकारतः—विभिन्न देशों ने बनसरवा के देशेवर ्रा (Occupational distribution) से कब्दिन्य करिन कर बहु कराते हैं कि कुछ देशों ने बनसंदर्श ना एक बहुत केंद्रा अनुरात प्राथितक के द्यारों में स्टब्स हैं हैं कि बहादरागांद्र आपते से सबस्य ७०% बनसरका कृषि ने चली हुई है। ऐसे दा में यहां कृषि नी उत्पादकार बढ़ाने के लिए कृषि का पाणीकरण नहीं दिला बा

city of the soil would naturally employ their surplus on the processes which do not have to be undertaken in conjunction with the soil and exchange manufactured goods for the raw products of more sparsely peopled regions"—Harrod International Exposures, p. 13.

<sup>• &</sup>quot;Process in which scientific skill or the capacity for conducting great collaborative enterpris" production on a large scale count for more in increasing efficiency should naturally be undertaken by the peoples more highly endowed with these qualities"—Harrod International Economics, p. 13.

सकता। यदि ऐसा किया जाय, तो बर्ड पेमान पर बेशारी फैनने का भग है, जिसा क्रयं व्यवस्था का क्रस्तिक्त ही खतर म पड सकता है। यन क्रांपन श्रीमना व प्रयोग दासी विधियाँ (Labour intensive methods) ही काम में साना भारत ने लिए एक उचित नीति होगी । इसी घटक के नारमा निशिष्टीवरण की मगनाना भी सामाजिक इंटिटकोरण से बाइस्तीय न होबा, नयंगिक रोजगार को यन्त्रीकरमा पर प्राय सिकता (Priority) मिलनी ही चाहिए। दुमरी ग्रोर ऐसे भी कुछ देश है जहां जन शक्ति का समाव सनुभव किया जा रहा है। इन देशों स विशिष्टीकरण बढाया जा सकता है और ऐसी बरलुको के उत्पादन मे, जिनमे देश को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है, विस्तृत सम विभाजन प्रचलित किया का सबता है। उदाहरसाथ, इज्जरीड हैरी पदावाँ (Dairy products) का उत्पादन है माक की अपेक्षा कम सागत पर कर सकता है किन्तु फिर भी वह इन्हें डेन्यार्क से बारवात करता है। इसका कारण यह है कि इन्जर्तेड में जनसङ्घा चोडी है और इसलिए यम-साधन का प्रयोग प्रधिक स्था। दक-पान्छों में सामदायकता के साथ किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विशिष्टीकरण कुछ सीमा तक जनसरवा के पेशेवर वितरण से निर्धारित होता है।

( ७ ) भूतकाशीन सचय-वह सम्भव है कि भूउकाल में हये विकास कार्य के फलाबक्य कियी राष्ट्र को बतुमान समय में साज-सामान (जीम-रेली, कारलान). क्षाल सप्तहनी, विशिष्ट जान, उपयोगी भावती आदि के रूप में) का महान सचये प्राप्त हो, जिससे कुछ प्रकार के उत्पादन कार्यों के लिए उसकी क्षमता बहुत यह जाती है। ऐसी दका में भी देश की बिक्षेप राविधामें भाष्त होने समती हैं भीर वह विशिष्टीकरण कर लेता है।

( क ) प्रसापनी का उपमोग-नि सदेह प्रकृति ने प्रत्येक देश को उत्पत्ति के समस्त प्राथमिन साधनो का समान कोटा (Quota) प्रदान नहीं किया है, जिस काररा (सर्पात् सामन-सण्यामी की भिन्नता के वारण) विभिन्न देशों में विशिष्टीकरण को श्रीस्ताहृत मिसता है। विन्तु, इस खरामान वितरण के प्रभाव की, प्रचुर साधनों के मधिकाधिक प्रयोग और ग्यून साधनों के मितन्यमितापूर्ण प्रयोग द्वारा केन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उन देशों म, जहाँ भूमि-सावन प्रमुश मात्रा मे मीर श्रम साधन न्यून माता मे हैं, वहाँ श्रम की कभी की कुछ सीमा तक भूमि पर पुँची के प्रिक प्रयोग हारा पूरा निया जा सनता है, और वहीं यम साधन प्रकृद मात्रा में तथा भूमि साधन न्यून माना में हैं, वहाँ श्रम-साधन के अधिक प्रयोग हारा उत्पा दकता बढाई जा सकती है। इस प्रकार प्रत्येक देश को अपने उत्पादक-साधनी का पूर्णंतम उपयोग करने हेत् धपनी अपनी सावश्यनताओं के अनुरूप विशिष्ट तक-नीकी (Specialized techniques) का विकास करना पहें था ।

जरपत्ति के लिए विभिन्न साधनों के रायीग (Combination) की भावश्यकता . पहली है। किसी उद्योग थे जो सयीग अपनाया गया हो उसमें विभिन्न साधनों के ছ০ আৰু, ২

चनात नी बरतना ग्रामा है। बिन्तु ऐसा प्रतिस्थापन (Sebsithtion) एक सीमा नन में निगा जा माना है। उदाहरण के निष्, मिट्टी में पेट्रोल निकानने के स्थि एक निगंद रेता में प्रांपक क्या बन उपयोग निया जा सकता है किन्तु दतने के स्थि पुँची होंग साजभावान ना कार्य पूर्ति के निया वर्षक माना में उपयोग करना परेगा। यदा को एक भीमा तन ही बदाया जा नगता है नगोंग दत मीमा में आगे माम नी दृद्धि पायव्यापण होनी है। इस प्रवार की सीमापी (Limitations) से भी भीमोतिक विवारतंत्र में के जिए प्रेरणा मिनतो है चीर कमस्वस्य मन्तर्राष्ट्रीय

( १ ) बालायान स्थव-जहाँ तक उद्योगों विशेषन निर्माणी उद्योगी के स्थिति चयन (Location) का सम्बन्ध है भौगोलिक विक्रिप्टीकरस्य के निए याता-यात व्ययो का बहल महस्य है। इस बान को जिम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा मकता है— बनो में वृक्ष किराये जात है। सत्पत्रचात् वालायें भीर पत्ते काटे भीर तोडे आते हैं। विशाल यह नक्तो और रतीपरों में परिवर्तित विधे जाते हैं भीर लकडी स्लीपरो और तरनो के रूप में ही याताबात की जानी है, ताकि उनसे पर्नीचर, यसी में डॉबे, रेलो के डिब्ट बादि बनाये जा सने । बुक्षों से स्लीपरीं के बनाने की प्रविध में बहुत सा आर (Weight) कम हो जाता है। इससे श्लीपरों के मातयात में मिलव्ययिता हो जाती है। नियम यह है कि उत्पादन की प्राप्तिमक दशाधों में भार की हानि ग्रधिक होनी है किल्लु बाद की प्रत्येक प्रवस्था में ऐसी हानि कम होती है। उत्पत्ति का एक प्रम्य नियम यह है कि उत्पादन की मन्तिम धवस्या बाजार के क्राधिक संक्षपिक विकट स्थापित होती चाहिए। इस प्रकार. भौधीगिक इकाइयो ना स्थान निश्चित नरते समय वातायात व्ययो को उचित महत्व देना बावश्यन है । उद्योग का स्थिति-चयन ही तब बादशे कहा जायेगा जबकि पाता-बात ज्यय कम से वम हो जाय । भौगोलिक विकिन्दीकरण शावन सक्तामो की भिन्न-नामी का प्रत्यक्ष परिखान है भीर यह त्वस भी भन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुमात के 'बाररा' का बार्य करता है।

विश्वादीवरणः वो बद्धावा देने वाले उपर्युक्त घटको वा मिला-जुआ प्रभाव ही क्ली देश म बस्तु थिको की उत्पादन-साधन को नियांगित करता है। चूँकि ये घटक देव-जम में भिन्न किला होने हैं, इसनिय क्लून ने सामन भी विभिन्न बेली में विभिन्न होनी है चीर यह सामन-भिन्नतार्थ (Differences in Comparative Costs) ही झन्दर्राचीन स्थापन का आधार है।

"प्रस्तर्राद्रीय धम विभाजन के प्राप्तर एर टूप दिखिणदीकरण के द्वारा भिष्ठ व्यापार वा श्रीयक्तम् हो जाता आयस्यन नहीं है" ("Specialization on the Basis of International Division of

Labour may not necessarily lead to Maximisation of
World Trade")

नसानि हम पत्ने भी बता चुके हैं, कच्ची सामग्रियो, बक्ति और थम के

किन्तु सान्दरिद्धीक काश्यर से गांधी बनाया में लग्ध होन काश्यमक नहीं है। उद्यादरायाँचे, वैद्या कि मार्थीन (Marshall) से समेन किया है, यदि मिर्धाद-बस्युंदें दरशीर हास गियम के अध्यमेन जल्या की वा रही है, तो करादरिद्धीय स्थायार काश्यास्त्र न होगा। कारण, जब विश्वति बस्तुचे जल्यीन हास गियम के सम्मत्रीत जल्य में आणी है तो जल्यादम व्यव बढने नवते हैं, जिससे क्याचार से विश्वने सांकि सांग्र पटने लग्या है, निर्माण में आ स्वति होने नवती है और स्वत्याद्

बह बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है।

र्द्धलित साधनों की गतिहीनता धन्तरांख्यीय व्यापार के उदय के लिये मुख्य रूप से दायी"

("International Trade arises primarily due to a Lack
of Mobility in the Factors of Production")

स्त्र यह पूर्व ही बता चुने हैं कि धन्तर्राष्ट्रीय क्यावार यो राष्ट्रों के मध्य होने बादा ध्यापार है। राष्ट्र अन्य का प्रयोग प्राय एक राजनीतिक हिंदि से स्वरुप्त अन्त-सन्द्राय को मुचिन करने हैंतु दिवा बाता है। वेलिन, पातारिक्ष, धनापर के महभ में, हम ताब ते खाया एक राजना आर्थिक इनाई (fodependent econo-ग्राध्य पा) का है। [बाधुनिक धर्मशादिक्यों, और बोहितक चीर दक्तन ने धाष्ट्र मुम्माद दिवाई कि लाई मन्द्र के दीहरे साथे ने उद्ध्य होने बादे हिनी भाम की समामात्र से क्यने के लिए राष्ट्र अन्य के स्थार में खोन' (Region) बाब्द ना प्रयोग करना नाहिये। चता हथ "सन्दर्गाव्हीय क्यापार" के बजास "धन्यक्षेत्रीय क्यावार" की वर्षा करने हैं।]

प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यायार को जन्म देने वाले कार्रम् के बारे मे प्रसिष्टित मत--प्रतिष्ठिन वर्षकास्त्रियों के प्रमुसार, धन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दश्य होने का हुंग्वादी बारल उत्पादिनावनों से विभिन्न येखों में बीच मितानोलना ना समान होगा है। उत्परा यह दिव्योख या जि अस सीर दुवी एक ही देग में एक विजे से दूबरे जिले को तो स्थानवायुर्वक सामे-बाते हैं विन्तु विभिन्न देशों के मध्य नहीं सारे-जाते हैं विन्तु विभिन्न देशों के मध्य नहीं सारे-जाते हैं विद्याद्व विभान देशों के मध्य नहीं सारे-जाते हैं विद्याद्व विभान से धर्मक कराया हैं। क्षा तो उत्तर नहीं हों उनकी यह दिव्याद प्राप्त के धर्मक कराया है। कि सहर जाने वो ताद कर हों हों है। उनकी यह स्थापन कर हों हिए से हिए से कि स्थापन के कारण है। दूरी के सारायस्य के बारे से भी बही बात सन्त है। ती को सी दिव्यायों के कारण है। दूरी के सारायस्य के बारे से भी बही बात सन्त है। तो सो को दिव्यायों के कारण है। दूरी के सारायस्य के बारे से भी बही बात सन्त है। तो सो को दिव्यायों के सारायस्य के बारे से भी बही बात सन्त है। सो सो को दिव्याया दिव्याया है। दूरी के सारायस्य के बारे से भी बही बात सन्त है। सो सो को सिक्य सारायस्य के बारे से भी बही बात सन्त है। सो सो सी सारायस्य से सिक्य सिक्य से स

देशों के मध्य उत्पत्ति-सामनों को स्रोवल स्वियक यदिवितना (Immobility)
प्रतिवाशित्ता के महत्त्व को कम कर देवते हैं। स्वय्य बन्दों में, साययों की एक देश के
सुरते देश को गित्रहोनता क कारण प्रतिवस्त्रण का स्वयंत्र रहना है। प्रतिवीगिता
के फलल्क्क्स समान बर्गुसों को उत्पादन-ताराजे देश का पर से समान दहने की महाति
स्वती हैं। किन्तु इसके समान ये समान बर्गुसों को उत्पादन वानते देश देश में
प्रित हैं जाती हैं और यह साता-भित्रताये ही स्वतन्त्र देशों के मध्य व्यापार को कम्म
प्रताह से हों हैं। इस प्रकार, विभिन्न देशों के मध्य सायनों की वरिहीनता पर
स्वत्र प्रमान के साध्यम के सातादिश्वीन सावार के उत्यत्न ये सहस्त्रक वनती हैं।

प्रतिष्ठित दृष्टिको छ का समर्थन ग्रीर विरोध --

प्रतिष्ठित सर्वेशा हिन्दां के उपरोक्त हृष्टिकोण की बहु झालोचना हुई है।
ममुख पानोचनाथे, जो वि प्राधुनिक सर्वेशाहित्रयों ने की है, नीचे वी जाती हैं
(१) घननर विशेष स्थापार के लिये प्रताधनों का ससमान वितरण वासी है,

(१) भारत-एक बार्चा क्षाया का ताव प्रशासन का असनान हात एए बाया है, सामानों की मौतहीनता नहीं। अधिकित व्यवस्थानियों के दिव्यक्षण की प्रयम आलोचना यह है कि अन्तर्धाद्धीय व्यापार के उदय का कारण सामानों की मितहीनता नहीं है, वरष् यह है कि विश्व के प्राष्ट्रतिक सामानों का वितरण प्रस्नाम क्य से ह्या है।

यदि हुम इस मालीलना ना सात्रवाची से विश्वेषण करे, ती बता पत्ता पति पह अधिक मध का समर्थन करवी है जिरोच नहीं। प्राइतिक प्रसावनी के समान जित्रक ने समस्या पात हुमारे सामन हमारे पत्ता पुराता है) हमें ते प्रमुख्या के जिल्ला में सम्याप कर प्रमुख्या है। इस प्रमुख्या के जिल्ला में स्वाचित के जिल्ला में स्वाचित के जिल्ला में सम्याप के जीवों में नहीं जा सकते। यदि उनमें मधियोजता होती, तो प्राइतिक सामर्थी के समान कि तर्मा के सामा कि स्वाचित के समान कि तर्मा की। जिल्ला के सम्यापता व्यव हो स्वच्छी के सम्यापता व्यवसाय का प्रमुख्य को सुद्धि करती है कि गतिशोलता का प्रमाय ही स्वच्छी के स्वाचित का समार्थ ही स्वच्छी का स्वच्छी के स्वाचित का समार्थ ही स्वच्छी का स्वच्छी का स्वच्छी के स्वच्छी के स्वच्छी का स्वच्छी का

(२) एक हो देश के विभिन्न आगों के बच्च और विभिन्न देशों के सम्य गतिशीलता सम्बन्धों नेद अंत्रों का है गुरा का नहीं । अ-प्रतिस्पर्धी समूद्र) (Noncompating groups) की दिस्ति केच्छ सन्दर्शन्त्रिय व्यावार से ही बाद जाता है।
ऐसा नहीं है। एक ही बेच के लिसिक्स मागों के मन्य भी प्रतिपर्धा-रहित वसूद्र
लिखाम होते हैं। एक ही बेच के लिसिक्स मागों के मन्य भी प्रतिपर्धा-रहित वसूद्र
लिखाम होते हैं। एक ही देख कर प्रत्य-दिवार काव्यादारों और विशिद्ध मागों में
मन्द्रियों के किशान धन्वर देशने के ताते हैं। इन छन्दर्शने के नियं साधनी की
मीद नाजी सीद्यादार के प्रसाद जाने में
भीद नाजी सीद्यादार के प्रसाद जाने में
भीद नाजी सीद्यादार के प्रसाद जाने में
सीद नाजी सीद्यादार के प्रसाद जाने में
सीद नाजी सीद नाजी हैं। है। मान ही, गायाों की क्यानोंद्रीय मिहते ना
सी मून्य (Zero) नहीं होती है। वादाइरण के नियं, त्या नोच की किश्तम घोर सेने हैं, भोगलन चार करके, हाल में नाही धाने रहे हैं क्या मूर्य ही जिलान माना से
सीदिक्स से सार्थ-कितील एविकाल से सीद धाने रहे हैं क्या मूर्य ही विशान माना से
सीदिक्स से सार्थ-कितील एविकाल से लिकाली मीदि ने उद्योगी हार करके माल
सार्वाचित काले हो त्रवृत्ति वर प्रकाल उत्ता है। इस प्रकार, एक ही देश के विशिव्य
सात्री के स्था सीदि विश्व देशों के बीच साथनों हो पत्रिकेतिया। से केवल 'प्रजी'
(Degree) जा ही से हैं पहुण (Kund) का ही है।

उपरीक्त खालीचना के उत्तर में प्रतिब्धित विद्धान्त के समर्थकों का नहता है कि प्रतिष्ठित अर्थणाहिनयों को भी उक्त तब्य का श्वान था। जदाहरणार्थ, एवम स्मिध AAdam Smith) ने प्रशास (Emigration) के महत्त्व पर बल दिया था धीर मिल Mill) ने भी यह स्वीवार किया या कि पाँची अधिकाधिक पतिकील हो गई है और इसका स्वभाव कान्तर्राष्ट्रीय वनका जा रहा है । इनन पर भी कालोबना में कुछ सत्य की भूतक है, जिससे इन्दार नहीं किया जा सकता, विशेषत व्यामान पूर्व में, जबकि विषय के देशों के मध्य पानमैतिक सम्बन्ध विग्रहे हुये हैं। धाजक हम देखते हैं कि सगमग सभी देशों ने प्रवास सम्बन्धी वियम (Immigrations regulation) बना दिये हैं, को बाह्य अस के प्रवेश की शैकते हैं। युँजी के सम्बन्ध में भी देखा जाता है कि किस्ट्री देशों में स्थान दर ऊँ की है तो किस्ती देशों में नीची। विश्व के विभिन्न देखों में स्थाज-दशे की प्रसमानता इस बात का अस साइव है कि पत्नी त्यून स्थाल बर वाले देशों से कीची व्याज दर वाले देशों में जाने के लिए मनिष्यक है। यह अनिष्या भौतिक बतायी की बस्थिरता, पूँजी के निर्मात पर माति-माति के प्रतिवनमा राष्ट्रीयकरण की वक्षा में श्वतिपूर्ति न मिलने का स्था और विदेशियों के प्रति प्रविश्वास की भावना ग्रादि के कारण है। सक्षेप में, साधनी की गविहीनता सम्बन्धी प्रतिष्ठित धारणा प्राज जिलना ग्राधिक सत्य है उतनी प्रश्ल कभी नहीं बी।

(३) जपति-सावनों में गतिशोगता का अभाव होना धन्तर्राष्ट्रीय क्वाबार के जपा होने का एक वर्षाय स्वयत्त्र स्वयत्त्रिय सुर्वे हैं। उप तो यह में क्वाब्य पटक में (जैंस-करिया) की सिकाता मौतिक नीति का स्वतः क्वा के विश्वरित्य व्यति क्वाब्य क्वा के विश्वरित्य व्यति। धन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अवाधित करते हैं। किन्तु नाम की दृष्टित से यह स्वीकार करता पत्रेषा कि प्रतिष्ठित धर्षभारित्रयों ने ग्रन्तरीप्ट्रीय व्यापार में श्राय घटको की भूमिका को मुलावा नहीं था।

हम प्रकार, प्रतिकित धर्मवास्त्रियों ही जूटि यह स्थीकार करने में निहित्त यो नि केयन शापनों को गविद्योगता पात्र ही अन्तर्राष्ट्रीय व्याधार के उदय का स्वारत्त है। इस साथता ने ही नगरहा उनकी उनिय और स्थानिक प्रात्तेत्र गों है। यत्य यह है कि उत्पर्तित काथनों में विचित्र देशों के मध्य मंत्रिमीतता का स्राप्त होना सन्तर्गादीय काथार के उदय का 'एक' (स कि एकसाम') कारण है।

वस्तुमो भौर सेवायो के प्रन्तर्राष्ट्रीय विनियम का श्रीचिरम (Rauonale for International Exchange of Goods and Services)

प्रस्तरिष्ट्रीय निर्माय का घोषिय बालियन वादो हारा व्यासार से वारहर्शक लाग उठाने में निहित है। एक निर्मित्य जान के खान ने, कोई की रा क (चाहे के धानीक हो या जो देश) धिनियन बक्तकों निर्मी से सम्मति से सामितित होना पमन्य नहीं न स्त्री। रोगो पक्षों को पारव्यक्ति जाम (Muuslity of वर्ध-काशहर) होना यह रण्ट करवाई कि क्यों देस खर्मी हुछ व्यत्तरिक सद्भी का स्त्रा देशों की उठातिक सद्भाग के माम विनियस करने के लिए तैया है जाते हैं। 'आध' नच्य में बनार्थिक बीर बार्थिक बोनों ही दशार के लाम मामितित हो सहसे हैं। यह नहीं हम केलल धार्यक्र लोग के हगरीकरस्त्र पर ही ध्यान बैने। ' वर्षिक काम का स्वाधाक

न्याम की पारलारिकता का आरिक कारण यह है कि देश शानरारिद्रीय भगागा द्वार ऐसी शरहुषे भी प्राप्त नर सेते हैं जिल्हें व्यरोग वहाँ उपरान करना उनके किए पा तो तमन्य तहीं था प्रव्याच काष्ट्रव वहीं या । कभी देश सभी पहर्णु, की कि उनरी बनतर गयें उपभोग करती हो, उपयब करने के लिए पूर्ण कप से मुसरिजत नहीं होते हैं, भीर रक्षीण देशी करती, को या तो निल्ह्ल भी जरभा मही की या कसती है प्रयाद देशन बढ़त कभी नागत नर ही अदन को बा सकती है, निश्चित के सदी में प्राप्त करना बढ़त कभी नागत नर ही अदन को बा सकती है, निश्चित के सदी में प्राप्त करना की शाम पर वहीं अपन को का स्वाप्त की हो। स्वाप्त कर की भी प्रक्रित कर का भी राजनीतिक सामार वह, स्वया ब्राप्त की स्वाप्त कर की स्वयाद है।

**सुलगारमक उत्पादन लागत** —

परिन वेस प्राय जन बातुयाँ और रेशियायों ने छतावन कर ने विभिन्नता प्राय इतने हा मान करणा है जिनके कि यह प्राप्ति निका के समया-स्वार भीर तत्त्वस्थानी मानन महाना को ध्यान में रखते हुए नवीस्त्र प्राप्ता रखता हो। विभिन्न देता के पात निगत सम्मारी भीर पुरा यांचे जत्मित प्राप्त (धूमि, यस, पूँजी, सङ्गार और साहुए) होते हैं। यस निविद्योग्दार के निष् सबसे प्राप्त कर पुरान के इन में स्वार नहां स्वार स्वार यह प्यार स्वार नाहिद्द नि नो नो सहस्त्र पूनतम् पुजनासम्ब सागत पर सनाई का सबती है। प्राप जन वस्तुया का जत्मावन सूनतम् युननास्य सारात पर किया जा सकता है जिनकी उत्पादन लागत का एक वडा धनुपान यहाँ प्रभुरता से पाये जाने बासे साधन के प्रयोग से सम्बन्धित हो।

जवाद्रप्णारं, भारत को ही बीजिए। इसने पूढ, नाग, निनहत भीर प्राव्य जीपनानानों के उत्तारत में विवादकेरण किया है। वसी रे इसने त्यारण जिन्हुस्त जीपनाना है। उत्तरी आकृतित नामन्त्रका (सम्बन्ध) यह चारित हर करनती के तित्व उपमुक्त है। इसी अकार, जिटेन ने भौजीनित्र नान्तुओं के उत्तरकर में विविद्धी-जारण दिना है, बोशीन उसके नामन-मण्डार (1जी, निमुक्ता, नमकत पूच स्वीद्धार सामन्त्र) इस कहने की उत्तरपत करने में बहुत हो मुद्दिपत्रकर है। इस परिस्थितियों में, मारत भीर पिटेन पत्नुओं और खेवाओं के पारवर्षिक विभिन्न हारा लाग उस मकते हैं। गही कारण है कि भारत बिटेन से बीशोगिक दश्युमें और

सर्वाधिक लाभ कीन प्राप्त करता है ?

किनसेह सोनो हो देवा समर्पाण्या है । किन्तु प्रश्न किन्तु हो । किन्तु प्रश्न वह है कि लोन देवा सबंबे प्रीयक नाम उठवार है प्रयम रिवारी मात्रा में विनित्तम गत्रा वह है कि लोन देवा सबंबे प्रीयक नाम उठवार है प्रयम् रिवारी मात्रा में विनित्तम रिवारी वहार है कि लोन देवा है । वह इस बाद को बजाने में मुस्तम है कि कितरी होते है । कि स्वारा है कि स्वारा हो कि स्वारा है । वह इस बाद को बजाने में मुस्तम है कि कितरी सारायों में नाम किन कीमत कर जिल्लाम होगा । उप्यादय-मात्री कीमत ने मृत्युक्त सीमा (स्वार्धी में नाम किन कीमत कर जिल्लाम होगा । उपयादय-मात्री कीमत ने मृत्युक्त सीमा (स्वार्धी में मात्रा कि होन्तु अपरात्त दो बादविक कोर्त कि मों के द्वारा किन्तु की सीमत होते हैं । सम्य करहे में, कितरी मात्रा में विनित्त्य दिश्व जोरेता यह इस साव परित्रित्त होते हैं । सम्य करहे में, कितरी मात्र होते हैं से मुख नाम की मात्र व्याप्तु की मार्ग वर्ट किन होते हैं ।

'लागत' शब्द के विभिन्न अर्थ-

मीचे हम उन विभिन्न मधी यह प्रकाश शतेषे, जिनमे कि 'उत्पादन-लागत' भाषवारा का प्रयोग किया जाता है :---

(१) मोदिक लागत (Money Cost)—सभी भीतिक प्रवंपवश्याधों में लागत की गणना मुद्रा के धारकों में की जाती है, वर्गीति यह किसी बहन की इसना का नागत की गणना मुद्रा के धारकों में की जाती है, वर्गीति यह किसी बहन की इसना का तारा की प्रवंपक करने का उदके हुएत इस है। सुननावक मागत का प्रिवंग व वता है कि प्रवंक देव गही पस्तुर्ग उत्पंत्र करीया किसी है, दानित्र घोसत सामजे की एक धारक विनिमय-वर्ष के मागार पर ही तुक्ता करना क्यां की प्रवंप करने के प्रवंप के प्रवंप के प्रवंप करने करने हैं। विकिन, जब तक दोनी प्रवंधव्यवस्थायों एक ही प्रकार की मानु व प्रवंपक्ष न करे, वर कर धीवत वायजों की तुक्ता का प्रकंप ही नहीं करना एवं से पिनित्र बस्तुर्थ की पीचल प्राप्ता के प्रवंप के प्रवंपक्ष न करने, वर्ष है। बता भीतिक लामते तुक्शास्य उत्पंत करना वर्ष है। बता भीतिक लामते तुक्शास्य उत्पंत करना व्यव है। बता भीतिक लामते तुक्शास्य करना विवा करना विव

हु... निहेन को विनियोग-पूर्वी नीची व्यान वरों पर विस्त वायेगी। किन्तु वहाँ हुपि द्वि योग्य पूर्ति चीर वान का प्रशास है, सह कह पूर्वीय वा श्रम सबस विभिन्नो हा प्रयोग हिन ही कर सबता। वाय्यदा, उन्हें स्वयंत्र केशी वस्तुयों के दलारत में, जिनके विद्य सह न्युर पूर्ति चीर न्या को स्वास्त्रमकता पदती है, नहीं कसाना चाहिये। यही तर्ह दुर्ज मारत को यो, गरि बहु ऐसी वस्तुयों का ब्लावर करे विनके सिवे देस से हुनेन

हो, प्रसाधनो की प्रश्रुर दृति चाहिए, लानू होता है।

(१) अवसर-सागत (Opportunity Costs)—यदवर-सागरों का धर्मि-राय उन विजयनों का है कियूं उत्पत्ति-सामनों के एक विशेष श्रीक में ही क्रयों। रुप्ते के नारण छोड़ देना पवता है। कुछ दोनों से रुप्ते क्षीण सरप्ता प्रमा की ने असीन न करना है। इस्ही को छोड़े हुए विकस्प (Alternatives foregone) करने हैं। दि जिदेन नूट के उत्पादन का प्रमाख नरे, तो छोड़े हुए विकस्पों के रूप ने दसकें श्रवमर-मागत इतनी प्रायिक होनी कि सूट का उत्पादन उसके लिए लाभदायक नहीं हो न मेंगा। अदि वे दी जलायन निसी प्रस्य वस्तु का उत्पादन करने में प्रमोप किये जाउँ, नो उसकी उत्पादन-सागत बहुत हो जून हो सकती है छवा उस मस्तु में बदले नह शारण से पुट को मुमस्याप्तरेक मेंगा सकता है।

स्परनः सुक्तात्मक सामत के धावार पर उत्पत्ति-साधको को सर्वोत्तम प्रयोग में साथा जा सकता है भौर फिर कुछ निगति के बदले में भारतात करके परस्रर नाम उद्याग जा सकता है। भगने साथ में सन्तरिद्धीय व्यागार के सुत्तरात्मक सामत निष्ठान पर मिलारायुक्त अवका आजा गया है।

## परोक्षा प्रश्न :

- दिश्व-प्रयंख्यदस्याये प्रयती आर्थिक क्रियामी के सम्बन्ध मे एक दूसरे पर निर्भर नवी होती है ? कारण बताइये ।
- २. "चुँकि विनिषय साधारणुव अम-विमाजन के कारण प्रावश्यक हो जाता है, इसलिए विदेशी व्यापार तब प्रगट होता है जबकि श्रम-विभाजन, राष्ट्रीय सीमाग्री को पार करके मन्तर्राष्ट्रीय बच जाता है।" विवेचन कीजिये।
  - "उत्पत्ति साधनो की गतिहोनना घन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय के लिए मुख्यत. वायी है।" विवेचन करिये।

[ International Trade arises primitrily because of the lack of mobility in the factors of production " Discuss }
[আঘ্যা, মেণ কাঁম০, १६६६)

- प्रभापको सम्मति मे बस्तुयो और सेवामो के स्रांतरीष्ट्रीय विनियम का स्रीतिस्य क्या है ?
- ५ मलकों त्रीय और व्यन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यापिक आधार क्या है ? विदेचन वीशिये।

[What is the economic basis of international and interegional trade  $^9$  Discuss ] (f4%9, (4%, 4%, 4%)



अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विशुद्ध सिद्धा

THE PURE THEORY OF INTERNATIONAL TRADE

## हानों के विचार—

) नकंसे (Nurkse) — निसन्देह व्यापार के खुल जाने से एक भ्रादिम पर्थ-व्यवस्था को विशान लाभ हो सकते हैं, विक्तू क्या इस बात की कोई गारण्डी है कि तत्पश्चात केवल व्यापार द्वारा ही एक ऐसी विकास दर मूलभ ही जायेगी जिसे देश में (जदाहरणाय) जन मस्या की वृद्धि गा विदेशों में प्रचलित जीवन स्तरी वे सन्दर्भ में सन्नीपजनक मममा जा सके ? स्पष्टत ऐसी कीई गारण्टी नही है विशेषन ऐसी दशा म अबकि निर्यात-उत्पादी के लिये. जिन्हे देश में ही उत्पन्न करने पर तुलनारमक नाभ मिद्धान्त जोर देता है बाह्य माग (ग्र) कीमत की इच्टि से सामान्यत सोचडीन ही और "ससे भी धिय महत्त्वपुरा यह वि (ब) ्सवे (बाह्य मान के) कुल परिमाशा ने मन्द गति से वदि हानी हो। चन्तर्राष्टीय विशिष्टीकरण के समस्त लाभ ठीक हाते हुए भी वहाँ गतिरोध और बुलनात्मक स्थिरता या निरवेष्टता की सम्मानना है।" I There is no doubt that the opening up of trade can bring very sizable gains to a primitive economy but is there any guarantee that trade alone will thereafter cause a rate of growth that can be regarded as satisfactory in the light, for instance of population increase at home or the living levels prevailing abroad? There is no such guarantee especially if the export products -- which the computative-advintage principle forces a country to produce-face an external demand which (a) is generally inclusive with respect to price. and (b) what may be more important shows only a sluggish rate of increase in total volume. Granted all the advantages of international specialization, there remains a possibility of deadlock and comparative stagnation "l बलेरमोध्ट (Claumonte)— 'मन्तर्राष्टीय धम विभाजन ने ऐतिहासिक प्रतिबन्धित जिकास खबस्या म कुछ वेशा की खार्थिक सम्पत्तियों को खब्योग के ग्रनुपयुक्त बना दिया है। कम विकसित भागों में एक पतियान शक्ति बनना तो दूर रहा उसने प्राय मुस्यापित राष्ट्रीय रूप से सञ्जठित वरे ग्रीद्योगिक देशों के हिन में ही कार्य किया है। [ International specialization has brought in its train a freezing of the economic endowments of a given country at a certain historically conditioned stage of development from constituting a dynamic force in the less developed areas it has operated in the interests of the larger, nationally integ rated and better established industrial communities "I

ሂ

# अन्तर्राष्ट्रीय ज्यापार के सिद्धान्त का विकास

(Development of the Theory of International Trade)

परिचय-एडमस्मिम द्वारा स्वद्यन्त्र व्यापार का समर्थन

येशा कि हुन प्रत्याय २ में बता आये हैं यह एटन रिमय में जनहीं स्वतान करवार (Froo Trade) का मिद्धान प्रमुत किया । वास्तव में उनके मान वार्ता के करवार (Froo Trade) का मिद्धान प्रमुत किया । वास्तव में उनके मान वार्ता के स्वारा करवार करवार (Froo Trade) का मिद्धान प्रमुत किया । वास्तव में उनके मान वार्ता के स्वारा में वार्ति के स्वारा । वेह— व्यावार वार्ती ने निर्देशों का प्रत्या के निर्देश का प्रत्या के निर्देश का प्रत्या का मान वार्षा और लॉक (Looke) हुएन (Hume) पूर्व निर्वाधाना दिया प्राप्त किया का महत्व हुत का में हैं कि उन्होंने आधिक प्रयास का विषय प्राप्त किया का महत्व हुत का में हैं कि उन्होंने आधिक प्रयास का विषय प्रत्या किया का महत्व हुत हुत के व्यवस्था के स्वारा करवार के निर्देश का प्रत्या के स्वारा के स्वारा के स्वारा करवार के स्वारा करवार के स्वारा के स्वारा करवार के स्वारा के स्वारा करवार के स्वारा के स्वारा करवार के स्वारा करवार के स्वारा करवार के स्वारा करवार के स्वारा के स्वारा करवार के स्वारा करवार के स्वारा के स्वारा करवार के स्वारा के स्वरा करवार के स्वारा के स्वारा के स्वरा करवार करवार करवार करवार करवार करवार करवार के स्वरा करवार करवा

#### (I) लागतो की भूमिका (Role of Costs)

रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धान्त—

उप्रीवर्धी जवाब्दी के प्रारम्भ में रिकार्डों ने प्रस्तर्शद्दीय व्यापार के सम्बन्ध में एक सर्वभाव साधुनिक विद्वाल प्रस्तुत करने का व्यस्त किया। कुछ स्वकार में एक सर्वभाव साधुनिक विद्वाल प्रस्तुत करने का व्यस्त किया। कुछ प्रवादों में रिकार्ड प्राप्त किया कुछ प्रवादों में रिकार्ड के प्रोप्त के स्वद्यंत के प्रस्त के मुद्ध को प्रदाने भीर स्वक पूर्व पृत्ति की महत्त्व के त्यार तिकार है। विश्वस्व रिकार्ड के पूर्व टीरेंग्स (Tourens) ने तुलवात्मक त्यापत किया का साधार है, स्वसे प्राप्त की का स्वत्यद्वीय व्यापार के विद्याल का साधार है, स्वसे प्रस्तिक मान्यदाक्ष ने साव्यत्व सुनम हिन्तु स्वसंद्विक मान्यदाक्ष के स्वत्यंत्र विद्याल हिन्त स्वत्य स्वत्य सुनम हिन्तु स्वत्यद्विक मान्यदाक्ष के स्वत्यंत्र विद्याल है। विश्वस्व करता है, व्यापार है, विद्याल सुत्र विद्याल के साव्यत्व है। स्वत्यत्व के स्वत्यंत्र विद्याल है, व्यापार है, विद्याल स्वत्य विद्याल के साव्यत्व है। स्वत्याल है, व्यापार है, विद्याल स्वत्य विद्याल के साव्यत्व है। स्वत्यत्व स्वत्य विद्याल के साव्यत्व है। स्वत्यत्व स्वत्य विद्याल के साव्यत्व है। स्वत्यत्व स्वत्य विद्याल के साव्यत्व स्वत्य के साव्यत्व स्वत्य स्वत्य स्वत्य के साव्यत्व स्वत्य के साव्यत्व स्वत्य है। स्वत्यत्व स्वत्य स्वत्यत्व स्वत्यत्व स्वत्य के साव्यत्व स्वत्य स्व

नागने रोगो देशो में मित्र-भिन्न हैं तो लाग उठा सकते हैं। वे तब मी लाभ उठायेंगे जबकि दोगों में से किमी एवं देश में निरपेश उत्पादन लागतें' (Absolute costs of production) रोगो ही बस्तुधी के लिए कम हो।

## र । डॉ की ग्रवास्तविक गान्यतायें--

रिहारों के विद्वारत की वसासाधिक मानवाशी को हराते के लिए पाने १२ वरों में जितने प्रयत्न किये गये थे उन प्रयत्नों से धीयक ये वो कि उस सिद्धारत को धोरने देश किये गये । प्रयत्न परधों में, रिकारों के सिद्धारत को रहे करने के बनाय के सुगरने के प्रयत्न हो धीयक किये गये। रिकारों में मूनर, रिनिम्य रो प्रीर के प्रयत्न हो धीयक किये गये। रिकारों में मूनर, रिनिम्य रो प्रीर के प्रयत्न हो धीयक सिद्धारत को विश्वयत्न (Discussion of disequibition) ने चिन्मित तो किया निम्मु इस्तर्राट्ट्रीय अमापर के सिन्दू किद्धारत को एक आग से धीर मीहिक विश्वयत्न को दूर रोगा से रसा। धमरीर्ट्रीय अयापर सम्बन्धी सिद्धारत को एक विद्यात सिद्धारत (The Pure Theory) को कि सामाण क्षेत्रिक मृत्य सिद्धारत (Chec als static throuy of value) का जाग है धीर (३) प्राविद्यात स्वान्त एक प्रवासिताल (The Dysamic Pirce and Monetary Theory)— स्वान्तक भी जाता या रहा है। बास्तव में जैता कि मिरदल (Myidai) वे घरनी पर्व पुरूषक The International Economy में निस्ता है, धनदार्थमी च्यापर का प्रतिरिक्त निम्हान्त स्वान्त सावस्व में ती स्वान्त स्वान्त का प्रवत्न का स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान्त स्वान स्वान्त स्वान स्वान्

#### उत्पादकता सम्बन्धो भिन्नतान्नो पर बल-

#### पंजी-लागतो को विचार मे लेना---

टाजिय ने यह न्दीकार किया कि मजदूरियों से मस्यागत विष्नो (Institu-

(total obstacles) की अलक मिल सबती है और इसिवर बन कुछ देशों में मन-हूरों के विशाद नहीं को अन्य देशों की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती है तो तमके इसरा स्वरूप ससूचे भी अत्तरिष्ट्रीय बाजार में अपेक्षत सस्ती होंगी। फिन्तु टॉजिंग कम महुमा पा कि मजदूरी कमाने बातों के विशिष्ट वर्षों के लिए मजदूरी की सापे-विकार है विशिक्ष देशों में एक इसरे से महत भिन्न वही हुआ करती हैं।

मा प्रस्तेवत टांजिय भीर बाहनर ही ऐसे विकास प्रस्तर्राष्ट्रीय सिद्धानस है के प्रस्तेवत टांजिय भीर बाहनर ही ऐसे विकास स्वाप्त (Real Cost Theory) में दियके हुए हैं पह लोग जय सम्बन्धी यहाँवयी और दिगरि दुने ती समार्की (Cost of abstinence) पर भीर देते हैं। वैवा कि मो० हैबरसर (Habesler) में कहा है, "में दिहाज यह साम कर बतते हैं कि सभी साथनी के अधीन में अनुस्ती स्वे होते हैं भीर दक्का पुरस्कार जर अनुस्ती भीरत (Deutunty) के समुक्त से होता है प्रस्ता साथनी अधीन में अपने में प्रस्ता स्वे होता है प्रस्ता साथनी उद्योग में विभिन्न प्रकार के अभी और सम्य साथनी (Inputs) का प्रसेश एक सेने अनुस्ता में होता है प्रस्ता साथना विभाग साथना स्वाप्त स्वाप

ध्रमा लागतों को भी विचार में लेखा-

याद के विवेदकों में ऐसे धटको पर भी, विवेद-असित श्रीमक प्रश्न प्राप्त की मात्रा, उत्पादकता एव पूँजी, अवन्य-नौगल, श्रीमक सभी का अल्वरण, कर प्रतार-

<sup>1 &</sup>quot;They assume that all inputs involve desutility and that their remuneration is proportionate to the distribution involved or that the different types of about and other inputs are employed in approximately the same proportion by all industries. These assumptions are far removed from the facts of the real world."—G. Haberler: A Survey of International Trade Theory, p. 13.

जियाँ, व्यावशीयक सस्या का प्राकार और बाह्य नितव्ययिवायों, जो कि देगों और इसके प्रयम्भूपन उद्योगों को सापीतक सरिस्पर्धातक स्विति को गिर्मारित करने में महायता करते हैं, बल दिया गया। उदाहर्रेश के लिए, विभिन्न देगों के मनुदेश सामग्री रहे गरे के दोगों के मनुदेश सामग्री रहे गरे के दोगों के मनुदेश सामग्री रहे गरे विभन्न देशों के मनुदेश सामग्री रहे गरे विभन्न देशों के मनुदेश सामग्री रहे गरे प्राप्त के सामग्री है। इसके मिरित्त मनुदेशियों के तेवतों का समुमार बहुत विभन्न देशा जाता है, जिसका यह सर्व है कि अवन्य समुस्तामन मार्जि कार्य पर विभन्न देशा जाता है, जिसका यह सर्व है कि अवन्य समुस्तामन मार्जि कार्य पर विभन्न देशा जाता है कि निर्माणी समान्य महत्व नहीं है। जिससे प्रतिस्थालिक समुस्तामन सहत्व नहीं है। जिससे प्रतिस्थालिक सम्बद्धित कार्य के कि सम्बद्धित कार्य है कि निर्माणी समान्य स्थापित कार्य के स्थापन सम्बद्धित कार्य है कि निर्माणी समान्य सम्बद्धित कार्य के सम्बद्धित सामग्री कि समान्य समान्य सम्बद्धित सामग्री कि समान्य सम्बद्धित कार्य के स्थापन सम्बद्धित कार्य के स्थापन सम्बद्धित कार्य के स्थापन समान्य समान्य सामग्री है। जिससे प्रतिस्थालिक स्थापन है प्रतिस्थालिक समान्य सामग्री है। असने सामग्री है। असने सामग्री ही सामग्री ही सामग्री सामग्री ही सामग्री सामग्री सामग्री ही सामग्री सामग्री सामग्री सामग्री ही सामग्री सामग्यी सामग्री सामग्री सामग्री सामग्री सामग्री सामग्री सामग्री सामग्र

## (II) भॉग का प्र**था**व

(Influence of Demand)

मन्तराष्ट्रीय भाग का समीकरम् (मिल)-

स्मित क हमने अन्तरांद्रीय ज्यापार के विद्यास्त में केवल लागतों को सुम्मक ना विश्वार निया था। यह इस रह-गंद्रीय ज्यापार के श्वाह रर मान के प्रमास का विश्वास किया। जात करें ने लोन हुमारे किया (John Stuatt Mill) यहरे प्रभी माने प्रमास का विश्वास सहित विश्वास प्रदेश के माने हुमार के प्रमास के प्रमास के प्रमास के प्रमास के प्रमास के प्रमास के क्षिण के प्रमास के किया के प्रमास के किया के प्रमास के किया के प्रमास के किया के किया के प्रमास के किया के प्रमास के किया के प्रमास के प

### (III) एक व्यापक श्राचार का निर्माख

[माँग एवं पूर्ति दोनो पर एक बाच विचार वरता] सीनियर, टीजिंग धाँर वादनर ने दो रिकार्टी के नित्तेषाय में संगोपन करने के प्रमास किये थे किन्तु बाद के वर्षणांत्रियों ने तुननात्मक लागत विद्वान्त के निये एक खानार घाधार बनाने का बचन किया। उन्होंने तुननात्मक लागत विद्वान्त के मिस के मीन सम्बन्धी विकारण वे बीट दिया। इस दिशा में बससे नगा विद्येनन मार्त्तान का मां, जिन्होंने एक मिथिन तस्तु (Composite Commodity) की, विश्ले उन्होंने 'गाँठ' (Bale) कहा, मारणा जुननित की। मार्थन का मनु- सरस्य करते हुए एजवर्ष ने व्यापार से होने माने लाग के विकित्यस्य को मीर माने वदाया तथा सरकास भीर व्यापार की शर्ती के वार्र में बहुत कुछ बनाया। सेकिन सबसे क्रान्तिकारी विवेचन ओहालिन ने प्रस्तुत किया।

(IV) ग्रन्तर्राप्ट्रीय व्यापार की समस्या की सामान्य साम्य सिद्धान्त लाग करना

मोहलिन ने सभी सम्बन्ध घटको को विचार मे लेने का यन किया और ऐना करते हुए जन्होंने अन्तरांप्टीय स्थापारपर सावन सम्पत्ति सम्बन्धी धन्तरो (Differences in factor-endowments) के को भमान पनते हैं उन पर बस दिया। उनका तक यह था कि प्रत्येक देल ऐसे ही उद्योगी पर अपना प्रयस्त केन्द्रित करता है जो अपेक्षत: प्रचर साधनों (Plentiful factors) की प्रयोग में काते हैं । उन्होंने मौग की भूमिका पर भी विचार किया और बनाया कि उत्पत्ति-सावनों के मृत्य (मा पुरस्कार) माँग सम्बन्धी दशाबो पर निर्भर होते है। जवाहरखार्च, यह देश, जहाँ प्रसूर झौर सस्ता थम उपलब्ध है, उन उद्योगों को बलावेगा, जो कि प्रचर संस्ते श्रम का प्रयोग करते हैं। किस्त साधन की फोमन नाम होने से इसकी माँग में की भारी दृष्टि श्रीती है वह प्रचुरता वाले साधन (श्रम) की बीर ऐसे साधनी की कीमतो मे, जो कि इसके परक हैं ब्रांड कर देशी । सक्षेप में, ब्रोहसिन ने ब्रन्तर्राय्टीय व्यापार की समस्या की सामान्य सान्य सिद्धान्त (General Equilibrium Theory) लागु किया है। हैबरलर ने समझना इन यह माना कि प्रत्येक देश में साधनों की एक निश्चित किल विभिन्न मालाओं में बायुनि होती है । तत्ववचात बोहसिन के संपान उन्होंने उस दग की दिखाया, जिसमें सामन सम्मान नम्बन्धी चन्तर्राव्हीय भेद देशों के बीच ब्यापार की सरम व बनाते हैं । हैबरन र ने प्रतिधिक्त प्रार्थशास्त्रियों के बास्त्रविक लागत सिद्धान्त को मौद्रिक लायतो के सिद्धान्त से प्रतिस्थायित (Replace) कर विया है। प्रस्तुत खण्ड के प्रमुक्ते भागायों में इस विभिन्न सिद्धाल्यों का सविश्वार वर्णा किया गया है।

#### परीक्षा प्रश्तः

- भन्तरिद्रीय व्यवस्थार के सिद्धान्त का विकास क्रिस सरह हुमा है ? ससो ए में समकादये ।
  - [Write mote on the development of the theory of international trade]
- पुननारमक लागत सिद्धान्त की समीशा की जिए और इसके सम्बन्ध मे प्रस्तुत किये गये नवीनलम् विचारो को बताइये ।

## व्यापारवादी गर्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पर्व सिद्धान्त

(Mercantilists and Earlier Theories of International Trade)

प्राचीन ग्राधिक विचारधारा और स्थापार

स्नारिकाणीन ममाज मे सावायवनाओं घीर समुदिट के मध्य ससमुतन पा। सम्मम अपनी प्रिमुच्यस्था में थी। घाषिक समाधा के प्रति उभावपुर्व प्रेरणांधी स्नाम वा। यह तो केवल कवीको प्रयंख्यस्था (Tilbal corony) के विकास की उच्यान सबस्था में हो था कि जनस्या और उत्यादक कोस्था में वृद्धि के प्रत-सम्बद्ध स्माविकाश्यन प्रगट हुआ चीर वस्तुएँ विनिध्य के विद्या उत्यादित की वाने तसी। स्पट्टन जब प्रान्तिक विनिध्य ही अधिवृद्धित हो, तब स्वत्यदिय विनिध्य मा इस्त हो नही उठता। किन्न सम्बद्धा वेस-वेद घरिक विक्तित होटी नई धीर प्रार्थिक प्रगति हुई धाम्मीटक कोण क्षत्वरांद्वीय व्यापार मी बदना यथा।

### ( 1.) प्राचीन भारत और व्यापार-

भागनीय संस्कृति कीर सभ्यता विषय में सबसे प्राचीन है। वेद घीर उप-निपद, ब्राह्मण ग्रम, मुनु कीर बाजवल्य सहिता, पाणियी सुत्र, रामायण, महा-मारत प्राप्ति में भागतीय समाज की धार्षिक प्राप्ति के भीकी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि लविन विश्व के ब्राह्मपिक धीर व्यक्तिशीय पश्चिमी राष्ट्रों ने ग्राताक्ष्यों सूचें बताती लातियों वा विद्यास था तब भारत में मुसस्य, प्रयत्तिशीक एवं मनी चानियों निवास वस्त्री भी। ने वेचल ब्राम्तिक आपार कान्त्र विदेशों आधार प्रे प्रयाद्ति विश्वतिक प्रवक्ता में था। वेक विदेश के ब्यापानी जाता से मार्स के। भारतीय ग्राप्ति किताता वे अस विद्यासन में महत्त्व की सम्प्रक कर ही वर्ग अवस्था मनाई मी। प्रवन्ति हिन्दि में भ्रान्तिक प्रीर विदेशों ब्यापार राष्ट्र की सम्पत्ति चीर प्राप्त मां एक महत्त्वपूर्ण स्त्रोत था। विन्तु उनने धाविक विधारों पर धार्थात्मक विदार छारे से है।

#### ( II ) हिंग (यहूदी) ब्राधिक विचारक एव व्यापार---

गारकात्व देणो म प्राचीन यहूदी समाज सबसे सम्राठित समाज या, जिसरा विवरण प्राचीन भाइविल के आदेश तथा अन्य धर्मोपदेणो से प्राप्त होता है। फ्रीस्ट- टेस्टामेंट के अनुसार अनुस्ता को एका में क्यानार त्योर चाल्किय नस्दरनीय था। आवकाह मोनोमन के जासन काल में स्थानार की बहुन दक्षीन हुई। उसका जहांकी येडा दूर-पूर के रोको तक आकार्य करना था। क्यानार को सन्धरण और प्रोत्माहन अदान करते हेतु उक्की स्थानार-मार्थी पर भण्डार-नगरी (Store cities) का निर्माण कराया।

प्राचीत हिंद्यु समाज ये व्यापारिक निषम स्वाय मावना से श्रीन भीन में। चराहरणार्थे, कानून द्वारा मिनावट और जेईमानो का निर्मेश का शहुर और एका फिनाद की अग्रेस्त हिंद्य किया जाता था। मध्यस्थी को बुरा प्रमान जीना था। जात्र प्रस्ताचे के सेवस में प्रमुपित नहीं भी। इनके निर्मोश का भी निर्मेश वा। विश्व तामी के लगा को भी गीमिन कर दिया गया था।

( III ) युनानी आधिक विचानक धौर स्थापार--

पूर्वाणी समाज के श्रम विभाजन की प्रधा की । प्लेटी के समुसार ममुष्य मपनी मावस्तकताथी की पृति के लिये स्वय से पूर्ण नहीं है भीर इस हेनू उसे दूसरो पर निभंद रहना पड़ना है। अनुष्य की तीन प्रायमिक आवश्यकताय-मीनन, वस्त ग्रीर मान-है, जिनकी पनि के निये क्रयक, बनकर और कारीयर का कार्य प्रतिवास है तथा उनके बीच विनिध्य की गति बनाये रखते के लिये व्यापारियों की श्रीशी भी मानश्यक है। प्लेटो (Piato) का विचार या कि संशी बस्तुर्ये प्रथिक मात्रा मे. प्रथिक. सरमना और मुन्दर कहू ने त्रिभी अस्पेस होती है जबकि व्यक्ति उसी काम को करते हैं जो उनकी रचि. स्वभाव श्रीर प्रकृति के सन्दर्भ हो। किन्तु उसने श्रम विभागत के सामाजिक पहला पर विचार नहीं किया था और इसे अपने यून की एक सर्क-सञ्चत कार्षिक आवश्यकता मात्र समक्षा बा । उसकी अस विभाजन सम्बन्धी विचारधाराओं ने एडम हिनय के श्रम विभाजन सम्बन्धी विचारों के लिये साधार-मिला का नाम रिया । अतिकत (Xenophon) ने भी अम विभाजम पर बहुत इल दिया । उन्होंने अपनी पूर्तक 'The Ways and Means to Increase the Revenue of Athens' में निर्धनता की दूर करने के उपायों में शासिक्य व्यापार का विस्तार, विदेशियों के लिये गुविधायें, निर्मात के लिये शरकार हारा जहाज निर्मात मादि का उल्लेश किया है। उनके विचारी का भी व्यापारवावियो और प्रकृतिवादियो पर बहुत प्रमान पडा ।

१ IV ) रोमन ग्राधिक विचारक और व्यापाए--

सिन विधारको में सिसेरी (Ciccio) महाही है। उसने भी थन विभाजन में ताम को हिन्दिनत रसते हुये श्रम विभाजन पर वत दिया। रोमन राज्य सङ्ग्रह-के समय म्यापारिक धीर बार्षिक मामनो में हस्तक्षेप करता था। बहुमूरूव प्राप्तुमी के निर्मान पर प्रतिवाय था।

> मध्यकालीन ऋाधिक विचार और ध्यापार मध्य युग के समाजो मे बाधिक कार्यकलाप की प्रगति ने अधिक गति प्राप्त

करलो े पुँजीवाद का जन्म इसी युग में हुमा। घदस व्यवस्था भक्त हो जुकी थी तथा मद्रा प्यवस्था ने जडे सजबूत कर वी थी। इस युव के विचारको ने श्रम विभाजन, बिनिसय ग्रीर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में विस्तृत विचार प्रस्तृत किये। सेग्ट टॉम्स एस्विनास (St. Thomas Acquinas) ने यम विभाजन को तो स्वीकार किया, किरत प्रतिवार्य वस्तुस्री के व्यापार को छोड़ कर शेप व्यापार की प्रप्राकृतिक बताया। सन्य लेखको (असे Oresme) ने व्यापार के विकास पर बहुत बल दिया।

#### न्यापारवा**द्यी ग्रौर अन्तर्रा**प्टीय व्यापार

मन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में व्यापारवादियों के विचार सबसे स्पन्ट थे । प्राथनिक सिद्धान्त पर अनका अभाव स्वष्ट विवार्ड देता है । स्वतन्त्र स्थापार के प्रवत समर्थंक एडम स्मिव की घारणायें मनेक बातों में व्यापारवादियों की धारणामी की प्रतिपुरक और विरोधी है। मध्यवृगीय विचारवारा के बाद जो आर्थिक विचार भौर तीतियाँ प्रचलित हुई उनको व्यापारवाद की सज्ञा दी गई, क्योकि इसमे राष्ट्र की प्राधिक शक्ति को बढाने के लिए वाशिक्य तथा विदेशी व्यापार जैसे साधनो पर बल दिया गया था। यह विचारधारा १६थी शलाब्दी से लेकर १८वी शलाब्दी के इसरे भाग तक अचलित रही।

िटाँमस मन (Thomas Mun) को इज्जलैंट के व्यापारवादियों का प्रतिनिधि माना जा सकता है। वे अपने समय और देश में व्यापार का अनुकूल सम्तुलन और व्यापाराधिक्य प्राप्त करने हेल अपने देश के विदेशी व्यापार का नियमन कराना चाहते में । इन्तर्वन को सम्पन्न बनाने के लिए जनके व्यापारवादी दिचारी की सक्षिप्त सुची निम्न प्रकार है -

(१) राभी देश, जिनके यहा सीने चाँदी की खान नहीं हैं, एक ही उपाय से घनी बनते हैं और वह उपाय है विदेशी स्वापार का चनुकुल क्यापाराधिनम । उसने 'सामारण' भीर 'निषेष' व्यापाराधिनमो मे भी भेद किया।

(२) इज्जलैंड को चाहिए कि न्यापार के लिए एक मण्डी स्थानित करें। जिसमें इज़लेंड स्वय वितरश का केन्द्र बने तथा जहाजरानी भीर ब्यापार द्वारा ब्रियक से प्रथिक साथ कमाने की जेच्दा करे।

(३) विदेशों से झायात की कम करने के लिए परती अभि पर कृषि की जाय और पंशन की वस्तुओं के बायात को विशेष छप से कम किया?" काय १

(४) देश के जहाबों में ही माल का निर्यात किया बाय, जिसरे विदेशी व्यापार के सभी साम प्राप्त ही सकें।

(x) कच्चे माल पर भ्रत्यधिक कर न सनाये जायें, ग्रन्थमा मूल्य-वृद्धि होने से निदेशों में उसकी विश्री बहुत कम हो जायेगी।

जैसा कि ऐरिक रॉल (Enc Roll) ने बताया है बन ने विदेशी व्यापार

की तुलका आध्यक्य उत्पन्न करने के एक प्राचीन ढड्ड से की है। विनियम पैटी (इज्जनेड) के बनुसार व्यापार का अन्तिम परिशाम क्षावारश सम्पत्ति का बाह्स्य होना नही वरन सोना, चाँदी और जबाहरान का बाहुत्य होना है । एक प्रत्य अमे ज विचारक जोशिया चाहरू ने भी. जिनकी ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापार का मन-भव या, त्यामाराधिकय के महत्त्व का सकेत विचा । किन्तु विशेष-व्यापाराधिक्य के स्थान पर उन्होंने साधारता व्यापाराधिवयों की और ही अधिक व्याव दिलाया। फान्स के व्यापारवादी विचारक कोलवर (Colbert) ने सभी आधिक कार्यों मे गर-कारी इस्तक्षेत का प्रतिवादन किया । उनकी वारामा वी कि न्यावार का एकमान उई क्य विदेशी मुद्रा ना अर्जन और राज्य की शक्ति को बढाना है । सीम बोडीन ने ध्यापार की स्थलन्त्रता के पक्ष मे विचार प्रगट किये। रिचर्ड केश्टिलीन प्रतुकृत व्यापाराधिक्य के पक्ष में थे। उनकी बारणा यी कि यह राज्य की सार्थिक गाँउ का प्रतीक है। उनका यह भी विश्वास या कि वैश को कच्ने साल का सायात और निमित माल का नियात करना चाहिए । इटली के एश्टोनियो सीरा राष्ट्र मे ऐसी कगल और परिधानी जन सहया के पक्ष में ये, जो देशी और विदेशी व्यापार में वृद्धि कर सके। सैकियाबेली ने यह यत शगट किया कि शायिक जियासी पर राज्य का परा निमन्त्रस होना चाहिए।

भारिद्भा के बाँच हाँकक (Von Hornick) ने यह सत प्रयट किया कि किसी हैया की शक्त आहे कर उस के सा उसकाथ सीचें योर चाँदी दाया जीवन-मिनाई के निन्ने सावकाथ का सुविधानतन कर सब साध्यों और व्यवह सत्व हैं। यह निन्दें हैं निन्दें उस ठीवन मिनाई है निन्दें उस देवा है वह देवा है। यह निन्दें हैं का स्वेत के साथ किया है। अपने की को को साहर ने बावों के उपयोग दे स्वा की बहुआ के ही निवाह किया जाय प्रयासम्बद्ध पिता वाल्या साव के साथ की स्वा की साथ की स

पर्योक्त जियेकन से यह स्पष्ट है कि सभी देशों के व्यापारवादी यह विश्वास करते थे कि सीना कीर वांधी हो देश को सांधा है। कित देशों के राहा सोना वांदी को को सांधा है। कित देशों के राहा सोना वांदी को अपने कही है जह के बहुवहा माहित दियों अपनार दुशार प्रत्य करनी कांधि । इस हेत उत्तरीं कांधि के सांधक नियांत सीर कम में कम मुग्यात करने (भावांत साहस्त प्राप्त कांधी कांधी के सिंद सांधी कांधी कांधी के सांधी कांधी के सांधी कांधी के सांधी कांधी के सिंद सांधी कांधी के सांधी कांधी के सिंद सांधी कांधी कांधी कांधी कांधी के सिंद सांधी कांधी क

स्थापित करने का प्रधिकार था, जिनसे कि देस के उद्योग और व्यापार को उन्नति हो तथा राष्ट्र के निये अधिक मे अधिक प्रमुद्ध व्यापाराधितम सुन्त्र हो नाथ । उप-नियेकों का विकास भी इस व्यापार पर करना था कि वे मुख्य राष्ट्र के उद्योगी के निये कर्चय मान को पूर्वि करते रहे। वृधि में निष् सरक्षात्र देने वा समर्थन विधा पूरा, वर्धीक इससे सायाजी का बायास पम होता था।

ह्यापारवादियों के विदेशो व्यापार सम्बन्धी विवारों का मुख्यांकन--

स्वीपन के प्रयंत्तारणी हेक्कर (Heckscher) के विष्णे याद की कियी समुद्री वा पूर्ण खाना है। उनकी गृह धालीवना विश्वी व्यापार के सम्बन्ध में बहुत्य सही हैं िव्यापारवाद की तत्कांत्रीन परिस्थितियों में बाँवे-वादी जैसे बहुत्य साथों को सहस्व देनी कुछ सीचा तक ही विष्ण हुद्धारण जा वर्षना है। प्रत्य सम्बन्धों ने, प्रस्यकार्तित हरित ने सोने-वादी की प्रार्थित वर्षना कहा का सकती है। प्रत्य सम्बन्धों ने, प्रस्यकार्तित हरित ने साथार समाने का अपना किया। वास्तव में बाँवे-वादी के ऐसे सकत है प्रया लागा का साथार समाने का अपना किया। वास्तव में बाँव-वादी के ऐसे सकत है प्रया लागा, जो रंग की प्रार्थिक व्यक्ति में कोई ठीग यहायना न दे एके ? बाधुनिक पर्यवाशनी सीने वादी के तियों व्यक्ति में कोई ठीग यहायना के प्रत्ये जा स्वाप्त मार्थिक प्रयवस्था की, जिसमें कि सीने-वादी के प्रयोग में देश में परसुप्ती प्रीर ने साथा है।, जिसमें कि सीने-वादी के प्रयोग में देश में परसुप्ती प्रीर ने साथा का तास्तव की प्रत्योग में देश में परसुप्ती प्रीर ने साथी का तास्तव की प्रत्योग के प्रयोग में देश में परसुप्ती प्रीर ने साथी का तास्तव की प्रत्या प्रदेश हो साथा परस्ता की स्वीप्त की साथा का तास्तव की प्रत्या परस्त हो साथा साथा की साथा की

विशो व्यापार हारा सोना-चौदी प्राप्त करने का उहे व्यापुछ हूपित है। विशेष व्यापार का साताबिक लाभ तो उपयोगिता को बढ़ाने धीर पाट्र के सिंदि विशिष्त करूपे में में है। यदि दिवस के सभी देक बत्तरीष्ट्रीय क्यापार में महादूर प्राप्त करूपे में है। यदि दिवस के सभी देक बत्तरीष्ट्रीय क्यापार में महादूर व्यापाराधियय और गोने-चौदी की प्राप्त को ध्रमा तव बताय, तो बियव-वर्य- यदाया मा मझानन कठित हो जाय। बास्तव में, अगाराखायियों के विचार पाट्टीय प्राप्त क्यापार की स्थाप पाट्टीय प्राप्त करी स्थाप पाट्टीय प्राप्त की सीमात थे, उन्होंने प्रस्तरीय वर्य-व्यवस्था का विचार मही रखी था।

च्यापारवादी विचारधारा ग्रीर तरसम्बन्धी नीतियो की प्रतिक्रिया के रप मे ही प्रकृतिकाद (Phy-iociacy) या जन्म हुआ, जिनने स्वतन्त्र न्यापार पर बस दिना भीर देशों के नियामस्तर्राहीय सुम नियासन को वणमोमी सताया।

चपसहार—पाधृतिक युग मे न्यापारवादी प्रभाव

ह भारपुरिक प्रकृतिकान देवा में व्यापारवादी गीरियों का सिव्य महातरण मिना गया है। उदाहरणार्ग, शिक्स मन्दि के पुत्र में देवा में स्वनगढ़ आगरणार्ग मिना को होड़ कर सरकारण की नीति प्रध्यादी। प्राप्त कर हुम यह देवते हैं कि प्रार्थित होंचे में (निवेषन विदेशी व्यापार में) सरकारों का हरनवेल बहुत बढ़ गया है। इस्सेंद रेग्न प्रप्ते क्यां केश मुर्तिकार स्वार्ग के सिन्दे प्रथमकार्थ है, प्रस्ति है, प्रीर इस होट्टे, प्रस्तु महत्व प्रयापाराधिकार पर यह नहीं है। अपनि निवेद न्याराव्यों की मिनीय प्रोत्सा- हन दिसे जा रहे हैं। हाँ, यह सदस्य है ि ब्रान तन र प्ट्रीय नानि को लेप विवस से पुसर मय से सवाजित न करके ब्रन्तर्राष्ट्रीय ब्रीर राष्ट्रीय दोना हिना के अपूर्व समा योजन के साथ सवाजित करने का प्रयत्न जिया जा रहा है।

### परोक्षा प्रस्त :

- १ ग्रानर्राष्ट्रीय व्यापार के बापान्वादी एवं ग्रन्थ पूर्व निहान्ती का वणन की जिए।
  - [Give a a account of mercantilists and earlier theories of international trade]
  - २ वर्तमान भारतीय मर्थं ध्यवस्था के सदर्भ मे एक प्रयनिविधन भाषाती वाली मीित के परिकामी की समीका की शिथं।
    - [Examine the consequences of a policy of unrestricted imports in context of the present day Indian economy.]
  - विदेशी स्थागार रे व्यापारवादी मिद्धान र प्रमुम तहेश री आनाचना लग्ड समीक्षा कीजिए। इमरी पित्मीमाधा के वां बुह क्या यह बतनान युग म अन्तराष्ट्रीय यापार के सिद्धान का पुन स्थन करना र निए एउ उपयुक्त बावा प्रदान करना है ?

## अन्तर्राष्ट्रीय ज्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त का उदय (एडम स्मिथ के विचार)

(The Origins of (I said a beory of International Trade .
The Views of Adam Smith)

### परिचय-

प्रतिपिदत बर्धशास्त्र में झन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त स्वतन्त्र व्यापार भीर संरक्षर वाद के बाद-विवाद से सम्बन्धित रहा है भीर सच तो यह है कि इसका विकास स्वतन्त्र व्यापार के समर्थन में ही किया गया था।

> एडम स्मिथ द्वारा सरकार के हस्तक्षीप का विरोध (Smith's Assault upon Government Interference)

साधिक प्रशासनों के प्रधोप के सम्बन्ध में सरकारी हस्तक्षीय की नीति पर प्रमुख प्राप्तमण करके एका सिमल ने व्यापारवार की सामें वासी मुख्य ही पूर्व पायन कर हो। वेदस्य प्राप्त नेतान (Wealth of Nations) में उन्होंने किसा मानि किस उद्योग में पूर्वों क्षायाँ जाय और किस में नहीं, स्वक्ता निर्देश प्रदेश के किस प्रमुख प्राप्त निर्देश प्रदेश कर करता है जिस प्रमुख प्रधानीतिया प्राप्त के सिन्दर्भ में विज्ञता सम्बद्धी तरह से कर करता है जिस प्रमुख प्रधानीतिया प्राप्त के सिन्दर्भ में विज्ञता सम्बद्धी तरह से कर करता है जिस प्रधानीतिया मा सामक के सिन्दे कर्याय सम्बद्धा या विज्ञय निर्देश मानि क्षाय करता है। या विज्ञय निर्देश मानि क्षाय सामक स्वाप्त कर प्रधान स्वाप्त मानि स्वाप्त कर प्रधान स्वाप्त मानि स्वाप्त कर स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त कर स्वाप्त है।

इसके बाद उन्होंने यह बताया कि बान्तरिक बाजार में गृह उद्योग की

<sup>1 &</sup>quot;The statesman, who should attempt to direct private people in what manner they ought to employ their capitals, would not only load himself with a most unnecessary attention, but assume an authority which could safely be trusted, not only to no single person, but to no council or senate whatever, and which would no where be so dangerous as in the hands of a man who had folly and presumption cough to fancy himself fit to exerce set it."—Adam Smith: Wealth of Nations, p 423.

इन्तरिव्दिय श्रम विश्वाचन की महत्ता पर जोर (Stress on the Significance of International Division of Labour)

एवम स्मित्र के इन्तर्राष्ट्रीय अगर विधाजन की महत्ता पर नित्म सम्बों में मक्ता आर है—"मरिकेट प्रावंतर परिवार के मोलगरण व जो बात बुधियर्त्तापुर्व के बिहु कुधियर्त्तापुर्व के बिहु कुधियर्त्तापुर्व के बिहु कुधियर्त्तापुर्व के बिहु कि स्थाप बचाने हैं, वादि एक विद्यार्थ वेश हुने कोई बस्तु उत्तरें बस्ती दे कतता है वो कि हुन क्या बनाते हैं, तो जससे ऐसी वस्तु को हमें अपने निजी उद्योग की, विससे हमें कुछ विशेष लाभ है, उपन के कुछ भाग के बस्ते में स्वित केता साहिए। विशेष बस्तुमी के उत्तराव में एक बैंग की अपना हमें दे वह को जो प्रावृत्तिक लाभ प्राप्त होते हैं व कमी कभी स्वति विशेष करित करता है कि हमसे कमी

है।" अबाहरसार्थ, व्यवपूर्ण तकनीको दारा स्कॉटलैंड में बहुत विष्या मनूर स्त्यक्त

What is prudence in the conduct of every private family, can scarcely be folly in that of a great kingdom. If a foreign country can supply us with a commodity cheaper than we overselves can make it, better buy it of them with some part of the produce of our own industry, employed in a way in which we have some knowledge. The natural advantages which one country has over another in producing particular commodities are sometimes so great that it is acknowledged by all the world to be in vain to struggle with them "—third, p. 426.

निये वा सकते है और इनसे बहुत बढ़िया शराब भी नेवार दी जा सबती है किन्तू इममें विदेशों से उत्तरी ही मच्छी शराय मयान दी अवना नीच हुना ब्यद होगा। उब स्वा वेबच इसीहब हि स्वाटरिय म बनेट और जबते के निर्वाण ने प्रोक्षाहर्ग हैं मस्त विदेशी बराबा के धायात पर प्रीतिस्य स्थाने वाला कानून वितत कहुतायगा?

श्रम विभाजन के विरतार के निए स्वतन्त्र व्यापार का समर्थन (Smith's Support of Free Trade as Promoting the Divison of Labour)

हिमच का अम विभाजन सन्दन्धी दृष्टिकोस्। प्रगतिशील है नदीकि अस विभाजन की महत्ता पर बन देते हुए उनने यह विखाना कि इसमू शास भा बढ़ि हो जाती है । पूर्वि स्वतन्त्र व्यापान प्रत्यक देश को बेवल उन व सुधा क ,त्यादन पर ही, जिन्हें यह बहुत सस्ती बना मकता है स्थान करियन बन्न के लिए प्रेरित करता है, इनलिए वह धन विभाजन के विस्तार में (ब्रोर इसके ब्रारा नाय की बुद्धि) में महायक होता है। श्रव उसने स्वतः न व्यापार का भूरपुर समधन किया । इस सम्बन्ध में उसके प्रपते शब्द उल्लेखनीय है और इस प्रकार है— अब निपाहिया और नी सैनिको को सम्राट नी सना से प्रथक कर दिया जाता है, तो व किसी भी स्थान में कोई भी धन्या बरने के लिए स्वत-नहाते हैं। इसी प्रशार की प्राकृतिक स्वत-प्रता यह निर्णंग करन के शम्बन्ध में कि कीन गा उन्होंग करें, सफाट की समस्त प्रणा की लौटा देती चाहिए। अर्थात कारपोरेणनी वे एकाधिकारी को सग कर दिया गाय एवं शिष्यत्य सम्बाधी विधान को भी रह कर विधा जाय नयाकि में दोनी नियम प्राकृतिक स्वतस्त्रता पर राव लगाते हैं। तया धन्धा सलाण करन के सम्बन्ध मंत्री प्रतिबन्धर वासन बने हर हे उन्हें भी रह कर दना चाहिए, जिसस कि एक निधा कारीगर किसी एक रोजगार या स्थान अ वकार होने पर दिसी अन्य रोजगार पा स्थान में निभय होकर काम कर सक । "

Soldiers and seamen indeed when dischinged from the king's service, are it liberty to exercise any trade, within any town or place of Oreat Britin or Ireland. Let the same natural liberty of exercising what species of industry they please, be restored to all His Majesty subjects, in the same manner as to soldiers and seemen, that \(\pi\) break down the exclusive privileges of corporations and repeal the statute of apprenticeship, both of which are real encronchments upon natural liberty, and add to them the repeate of the law of settlements to that \(\pi\) poor workman, when thrown out of employment either in one trade or in one place, may seek for it in mother trade or in another place without the fear either of a prosecution or of removil, and neithes the public nor the individuals will suffer much more than those who defend it with their blood, nor descreve to be treated with more delicary "—Bud. p. 437.

#### स्वतन्त्र व्यापार के ग्रपवाद (Exceptions to Free Trade)

सह प्रको पर सिष्य के विश्वार बहुत झामुनिक अँचते है। वदाहरणार्थ ्र सरसाल के मश्र में मुस्ताके वर्क पो लेकिनर नरता है। १ ध्वते सर्विरस्त स्थित नर सन्ती से स्वीकार किया है कि विदेश को आगार विषयन ज्यार मीति वर जनते हैं। प्रतिभोगस्तक कुकुते (Redshotory dutes) का प्रयोग निष्य ता अंतर है।

#### प्रसिबन्धी की शनै शनै हराना (Gradual Removal of Restrictions)

जब किसी देश से (जैंगा कि स्कूर्नेड में मा) विदेशी करनुमी के स्वतन्त्र प्रायात तर एक दीर्थ अवांच से प्रतिकाय करेडू ए ही, तब यह विधाय करेंगे की बात हैं कि स्वतन्त्र व्यापार की पुन स्थापना किया बीमा तक स्रथम किस सरीके से की कार्य । सरीक्षत व्योपीर की स्वतन्त्र विश्वास है कि तमके शुक्रारी-नाशी

<sup>1 &</sup>quot;There seem, however, to be two cases in which it will generally be advantageous to lay some burden upon foreign, for the encouragement of domestic industry. The first is, when, some particular sort of industry is necessary for the defence of the country. The defence of Great Britain for example, depends very much upon the number of its sailors and shipping. The act of navigation, therefore, very properly endeavours to give the sailors and shipping of Great Britain the monopoly of the trade of their own country, in some cases, by absolute prohibitions, and in others by heavy burdens upon the shipping of foreign countries. ...."—blad, p. 429.

The second case, in which it will generally be advantageous to lay some buden upon foreign for the encouragement of demotite industry, is, when some tax is imposed at home upon the produce of the latter. In this case, it seems costonable that an equal tax should be imposed upon the like produce of the former. The case in which it may sometimes be a matter of deliberation how far it is proper to enthine the fire importation of certain foreign goods, is, when some foreign nation, restrains by high dutes or prohibitions the importation of some of our manifactures into their country. Revenge in this case insturally dictates retaliation. There may be a \$1,000 policy in rechaintions of this kind, when there is a probability that they will precure the repeal of the high duttes or prohibitions complianted of "—linds, pp. 432-34.

शिमक काम गर सम जाते हैं। ऐसी दणा में मानवता का सकावा है कि ब्यायार ही स्वतंत्रवात मर्त वर्ग स्थापित की जाय। यदि अंगे कर बीर कठोर निर्मेणसेत्र अस्वानक ही समाय कर दिये गये, तो बस्ती विश्वी बस्तु पृद्ध बादार में की ते हा जायेगी कि सम्बन्धित देगी उद्योग सकट में यह जाये और सांको मजदूरों की मीर्वका दिश जाये। इस प्रकार, एडम स्थिप ने एक स्वतंत्र व्ययस्था में समा-योजन की भारक्यता पर पर्यान्त वल दिया। किन्तु ये समायोबन की जटिनता को पूर्णक्य के नहीं देख सके।

#### निहित स्वार्थ एव सरक्षरा (Vested Interests and Protection)

स्थातार सरक्षण मिसते रहने से उद्योग वन्यों में निहित स्वार्थ स्थापित हो ताते हैं, भीर मिस्य में बच नमी सरवाल नो समाप्त करने की पनी पतिती है तो दे हसने विरोम म सपिटन हो जाते हैं। यहाँ तक कि से अपनी धन हम्यान्त भीर प्रावनितिक राक्ति के प्रयोग द्वारा नियानकों को उराने की चेटडा करते हैं, जिहसे कि सरवाल विरोमी कागुन पास न हो। को। इस सम्बन्ध में विषय करते हैं, जिहसे कि

<sup>&#</sup>x27;The case in which it may sometimes be a matter of delibetation, how far, or in what manner, it is proper to restore the free importation of foreign goods, after it has been for sometime interrupted, is, when particular manufactures, by means of high duties or prohibition upon all foreign goods which can come into competition whith them, have been so far extended as to employ a great multitudes of hands. Humanity may in this case require that the freedom of trade should be restored only by slow gradations, and with a good deal of reserve and circumspection. Were those high duties and prohibition taken away all at once, cheaper foreign goods of the same kind might be poured so fast into the home market as to deprive all at once many thousands of our people, of their ordinary employment and means of subsistence. The disorder which this would occasion might no doubt be very considerable It would in all probability however, be much less than m commonly imagined for the following two reasons: First all those manufactures, of which any part is commonly exported to other European countries without a bounty could be every little affected by the freest importation of foreign goods . . . Secondly, though a great number of people should, by thus restoring the freedom of trade, be thrown all at once out of their ordinary employment and common method of subsistence, Il would by no means follow that they would thereby be deprived either of employment or subsistence "-Ibid . pp 435-36.

विवान तथा का सामान्य हिंत (General good) सम्बन्धी निरस्तुत हम्दिकोए अप गाना चाहिए। कमे से कम स्वाना तो आवश्यक ही ≣िक यह मये एकाधिकार स्थापित न करे तथा पुराधे, एकाविकारों को मजबूत व बनावे अन्यसा प्रतिस्य में दुन पर प्रकृत समाना करिंत्र ही जानता।

वातावात व्यय भीर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

(Transportation Cost and International Trade) दिमय ने यह माना है कि बालायात स्थव स्थापार को बटाते हैं भू पन चुन्होंने

यह तक दिया कि तरवाय से नियानायों को इयको की युवना में अधिक लाग होता है। कृषि परार्थ भारी होते के कारण प्रधिक क्षत्र पर हो। व्यागालानित किये हा एक है। पुरिक हिष पथाओं के यावायाल क्षत्र हो है है, हर्तावय में अपने सार्थ के सार्थ में माइनिक साथाओं का लागे करते हैं, निवासे किर इसि माइनिक साथाओं का लागे करते हैं, निवासे किर इसि की रक्षा

This monopoly has so much increased the number of some particular tribes of them that, fike an over-grown standing army, they have become formsdable to the government, and upon many occasions ictimadate the legislature. The legislature are it possible that its deliberations could be always directed not by the elamorous import unity of partial interests, but by an extensive view of the general good, ought upon this very account, perhaps, to be particularly careful neither to establish any new monopoles of this kind nor to extend further those which are already established Every such regulation introduces some degree of real disorder into the constitution of the stafe, which it will be difficult afterwards to cure without counses another disorder.

Manufactures, those of the finer kind especially, are more easily transported from one country to another than corn cattle it is in the fetching and entrying manufactures, accordingly, that foreign trade is chiefly employed. In manufactures, a very small advantage will enable foreigners to underself our own workmen, even in the home market. It will require a very creat one to enable them to do so in the ride produce of the soil. If the free importation of foreign manufactures were permitted, several of the home manufactures would probably suffer and some of them perhaps so to rum altogether. But the freest importation of the rude produce of the soil could have no such effect upon the agriculture of the country?"

ग्रन्नर्राद्रीय व्यापार के सम्बन्ध में निरपेक्ष लागतो पर वल देना

रिया प्रवेश प्राप्तानी सारा में हमने यह स्थापित निया या कि सन्त-राष्ट्रीय व्यावार में एस पृष्ट व्यावार जो हो। है ? विक्रित समयो पर विभिन्न विचार तराज है कि चाराणिया व्यावार को हो। है ? विक्रित समयो पर विभिन्न सम्प्राप्तार को स्थापित के स्थापित हो है है विक्रित समयो पर विभिन्न सम्प्राप्त में सामा कितासा का गिवाल (Doctine of Cost Differences) कामा में बहुन नाविचार को स्थापित के स्था

एडम स्मिथ के दृष्टिकोए को विशेषतार्थे-

( १ ) अस मृत्य सिद्धान्त का प्रयोग-एउम हिमय ने मृत्य के श्रम सिद्धान्त (Labour Theory of Value) को प्रपनाते हुए वस्त की एक इकाई के उत्पष्ट करने में लगे हुए श्रम की मात्रा पर ता दिशा है । इस सिशास्त के धनुमार बस्तुयें एक दूसर से, अपने में निहिन श्रम की सापेक्षिक मात्रामी के बनुसार, विनिमय की जाती हैं। ऋषींत समान मृत्य बाली बरतुको में शम की समान संत्राएँ होती हैं। उन्होंने यह मान लिया था कि दशकि शायकों को विभिन्न प्रकार के घटक प्रभावित करते हैं स्वादि उत्पादन सर्विष्य (Production advantage) मुख्या श्रमपक्ष से ही उदय होती है। एडम स्मिथ ने निम्न विस्थात उदाहरण दिया—"यदि शिक्षारिया के किमी देश म समान मात्रा में श्रम स्पय करके व्यक्ति या तो एक ऊददिलाव भार सकता है या दो हिरल तो यह स्वाभाविक है वि एक कदबिसान का निनिधय दो हिरनी है। किया जायगा 1'1 यदि उक्त प्रमुपात बदस आप (माग लीजिये कि एक उद्धायलाय तीन दिख्तों से विविध्य क्या जान लगे). तो इस परिपरित अनुपात का लाभ उठाने की इच्छा से प्रधिक स्रोग अधिक सस्या में अद्वितानों को मारने पर ध्यान ने दित गरेंगे, जिससे अद्विनाचों की पूर्ति तो बढ जायेगी किन्तु हिरनो की पूर्ति घट जायेगी और फलस्वरूप विनिमय सनुपात हिरनों के पक्ष में और ऊदिबनायों के विषक्ष में बदलने लगेगा तथा घन्तन मुल अनुपात (Original ratio) पून प्रचित्र हो ज्यायमा ।

<sup>1 &</sup>quot;If among a nation of him'ers for example, it usually costs twice the labour to kill a beaver which it does to kill in deer, one beaver should naturally exchinge for the worth two deer."—Adam Smith: Wealth of Nations, p. 37.

स्त प्रणार विकिथन अनुपात या गुरून केवल गायेथिक श्रम लागती से ही भाग और पूर्ति वर इनके प्रभाव द्वारा निर्धारित होते हैं। वैशा कि रुग प्रशेव प्रध्याय में वर्षते, श्रम कुला निद्धाला वास्तरिकता में बीसी हर है। यह बेचत नित्म मान्य-ताओं के प्राम्तिन ही सत्तर ही सकता है —(1) कि समला श्रम प्रकार ही भूल बाता है, (11) कि प्रव्येष पत्ता मधी में लिए पृत्य है, (11) कि स्प्रम ही उत्पत्ति ना एक गांच गतिशील गांधन है, एवं (1) श्रीक्यों से स्वत्य प्रतिभागिता होते हैं। बातत-कि चभान ने इनमें से भुख धान्यनाये हो बाती भी सत्य नहीं होते हैं और प्रमार गांचनाये एवं स्था मही होती है, जिस कारण थम मुख्य बिद्धाला वैधा नहीं रहता।

🔫 २ ) देशों के सन्य अस को अवनिशील और एक हो देश के अध्यर अस की गतियोल समध्यना-स्मय ने श्रम को, जो कि उत्पादन लागको को निर्मारित करने बाला एक मात्र बटर है, एक ही देश के ग्रन्टर नी गनिशील फिन्त, देशी से सध्य onित्रील सान लिया । इस प्रवार, एक देश विशेष के अस्टर अस-साधन विभिन्न दरपाहर जेही के मध्य मम सीमान्त रूप में (Eom maining!ly) वितरित ही खाता है, जिससे कि प्रावेश उत्पादन क्षेत्र में उनकी भीमान्त उत्पत्ति ज्यस किये गये श्रम-मण्टी की सण्या के बरायर होती है। किन्तु चुँकि दक्षी के मध्य श्रम पूर्णत प्रगति-शील (Emmobile) होता है, इसलिए वह एक उद्योग में दूसरे उद्योग की (यदि दोनो उद्योग विभिन्न देलो से स्थापित है। या-जा नहीं तरना । इस प्रकार यह सर्थ-व्यवस्थाको (Closed ecoronnes) में अर्थान्, उन देशों म जिनम बन्तरीव्हीय व्यापार प्रचलित नहीं हैं, इस श्रृहिनीय प्रसायन (यशीत था।) के विन्रस्य में कुममायोजन (Mal adjustm ms) सत्वस हो जाते हैं। इसमें बानकों के एवं में प्राप्त होने बानकी मन्तुदित कम ही जावगी, बचोकि श्रम की गाँततीनता सम्पूर्ण विश्व में प्रविक्तम श्रम विभाजन सम्भव गही बनने देनी है । स्पष्टन श्रम वे विनर्श में अपूर्णता का धर्य है बधिरतम से सम मात्रा में उत्पत्ति होता । श्रीपारव से श्रम की वृतिहीनता दिवन-सन्तुष्टि के प्रधिवतम होने में बायक बननी बावश्यक नहीं है, वशुक्र कि बस्तुए जिनमें श्रम निहित होता है, रवन-चतापूर्वक विनिमय की जाये । यन्य मध्यों में, पश्तमों के प्रन्तर्राष्ट्रीय स्थापार द्वारा अस्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का लाम प्राप्त किया जा मक्ता है।

( १ ) तामत भिरुताओं का बिद्धानत—उपगेरत गाम्यता वी दशा में छन इसुधी का जिनवा धननर्गाच्छीय नितिमय किया था साला है, जुराव करने की इसस्या उटस होती हैं। स्तमन ने इतवा तसर लागन निश्नताओं के निद्धान्त' (Dottine of Cost Differences) नारा दिया।

र है क्या से देशों और से बस्तुओं पर निवार एउन रिवा ने (पीर भागे बल कर फिलाड़ों ने भी) क्यतरिष्ट्रीय व्याचार के विद्यास के स्पर्धा-करण की मुगमना के निव् एक ऐसा मोडन (Model) बुगा, विसमें केवन दो ही कि बीर मो ही नस्तुये हैं। क्या एक देश एक से हुई यस्तु के व्यापक से अन्य देश की प्रतिथा नोई विशेष जान (Special advantage) राजवा है और यदि रखता है, ग्री किंदा कीमा तार, इचका निर्णय जग्न सकु की एन इकाई का उत्पादन करें हैं, वेदोंने देशों की नामांत्रों के जब्दा निर्मया दारा होना है। येही परिचित्त के, यदि दोनों देशों में में प्रयोक एक वस्तु को, पत्प पेश्व की प्रपेक्षा, निर्मेक्ष रूप से कम जलारन-अमरनागर्व (Absolutely Jower labour cost of production) पर इस्ताम कर सकता है, तो वस्त्रों में बिनियान किंगा जानेशा !

उराइरए के लिए, गान लें कि 'क्ष' देश 'क' वस्तु की एक इकाई १० भ्रीर 'ए' 'क्स् नी एक इकाई २० भ्रीर 'ए' 'क्स् नी एक इकाई २० श्रीर पर 'दिन के कि प्रतिकार के उत्पन्न कर सकता है विकास कर के स्वाप्त के उत्पन्न कर के में कमा, २० भीर १० अब इनाइयों प्रयोग करनी पड़ती हैं।

#### अम-लागत संरचना को तलना

| वस्तु               | ध देश मे<br>उत्पादन सागन<br>(धम इकाइग्राँ) | ब देश में<br>जस्यादन-लागत<br>(थम इलाइमी) |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| 'क वस्तुकी एक इकाई  | 10                                         | २०                                       |
| 'ल' बरतु की एक इकाई | ₹0                                         | 10                                       |

ज्यरोक परिमित्ति है, य देव क बस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करेगा, नगीकि इसमें हैं उसे निरोधन लागत लाग (Absolute cost advantage) प्राप्त है, किन्तु में देव ज बहुत ने उत्पादन में विशिष्टता आग करणा, नगीक उसे इसी बहुत में गिरोधन जागत लागत हो। बाद में वे इस्ते परस्पर विशिष्टता करणा कर्ति की तीति के जिसे कि प्राप्ति कर कि निर्माप कर कि में प्राप्ति के प्रत्य कि प्राप्ति के प्रत्य कि प्राप्ति के प्रत्य कि प्राप्ति के प्रत्य कि प्राप्ति के कि स्वर्थन । उपप्रत्य कि प्रत्य कि प्राप्ति के प्रत्य कि प्र

सारि पिक जान के हुस बहु देखते हैं कि विशव व्यावार का एक बडी भाग तात बन्नानी निर्मेश प्रस्तर पर ही मामादित है। इस निगम वे हमारा प्यान तुप्त ही उप्ण भीर बनकीनोयन राजी के माम होने बाने व्याप्त पर जाता है। हम 'दारियन गामा' सन्तनी धारतमा की हुख जी व्याप्त्या को नरें, यह तो तीहार करता है। वेचता कि उपकृष्ट कहिन्तानेय उपन समावीतोय पेची में प्रयम वो उपार ही नहीं की वा नक्तो और यदि किसी बनार उन्हें नहीं दूर्वपम करता बन्मत ही भी, तो नहुन स्विधन लासत पर ही वरान की जा करेंगी गई मित उचेर स्विधन स्वाप्त वर्ष के की करता है वरान की जा करेंगी वह स्वाप्त की क्षा करता बारे मे देखी जाती है। इन परिस्थितियों से, सरस्ता में यह देखा जा सकता है कि विकिट्टोकरस्य और ज्याबार के कलस्वरूप विभव-उलादन तथा विकास प्रस् यथेट मात्रा से कह जाती है। अधूरो और अराख के उलादन के उदाहरण्डाण एवम स्मिथ ने यह दर्शाया कि अपेश्रत कर्य पूँजी और क्याय्य के प्रयोग की सावस्यकता जाती वस्तुयों के बदसे में समूरों का सावात म करते हुए विद स्कार्यण्य में ही सपूर उपमत्र किया गया तो इस देश को बड़ी हानि उठानी पड़ेशी।

### परीक्षा प्रश्तः

- एडमस्मिथ द्वारा प्रतिवादित ब्रन्तराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्टित मिहान्त ना विदेचन नीजिये।
  - [Discuss the classical theory of international trade with particular reference to Adam Smith]
- २ 'अम-विभाजन' और 'स्वतन्त्र ब्यापार' के समयेज में तर्क दीजिये। [Give arguments to support "division of labout" and "freedom of trade"]
- च 'दापुनिन विषय में देशों के सब्य ब्लायार वे उदय का एक मान कारण नागनों का निर्पेक्ष धन्तर हैं।" इस कवन की सावधानी से समीका कीतिये। ["Absolute Difference to Costs alone give rise to the phenomenon of trade between countries of the present day wo h! Examine this statement carefull)]

ζ

# तुलनात्मक लागत सिद्धान्त (द्रिकार्डी का दृष्टिकोस्स)

The Theory of Comparative Costs)

परिचय-नुसनात्मक लागत सिद्धान्त क्या है ?

समित नुतनात्मक लागत सिद्धान्त पर राईट टीरेन्स (Robert Torrens) में भी, किन्तु रूम प्रभावपूर्ण उन्न ते , विचार हिया था, वधावि रिकारों को हो इस सिद्धान्त का बारतिक प्रमेशन वाता लाता है। श्री है बरहार (Haverler) में यह दिखा विचा है कि रिकारों के पिद्धान्त के काम प्रदेक भाग पर दक्के पूर्वर्वातियों में कुछ म हुए। विचार किया जो, जिन्तु एटम हिमा ने सहस्य दिकारों की खतुवतीय प्रतिभाविमा काम प्रमेश भाग प्रतिभाव स्थापक सदस्य ने पारिशान करने के स्वात्वातीय स्थापक सदस्य में परिशान करने के

महाद्र कार्य में समस्त हुई। हैरिस के अनुसार, निरपेक्ष काम के चनाय सापेक्षिक साम पर बल देना हो, एडम् स्मिय की तुलना में रिकार्डों की महानवा का सुन र है। 2

, ेरिकाडी के सिद्धान्त की मान्यताये सगमता की हिट्ट से रिकाड़ों ने भी दी देशों और दो वस्तुओं वाला माँडल चमा । उन्होंने पूर्तवाल और इङ्गलैंड को लिया तथा कपडा और खराब यह दो वन्त्रमें ली । सरलगा की हरिट से ही उन्होंने समस्त लागतों को श्रम-शन्टो (Hours of labour) में मापा । एडम हिमब की भारत-उन्होंने यह माना कि सम एक ही देश के विधिक्त आसी के बच्च नी वर्ण सितशीन है किना देशों के बच्च पूर्ण गतिहीत ! उन्होंने वातायात व्ययों को विचार में नहीं लिया । उन्होंने यह माना कि प्रत्येक बस्त की बास्तविक उत्पादन लागन प्रत्येक देश में स्पिर (Constant) रहती है । हाँ, मिट्टी, जलवाय, कृषि एव खनिश-अक्षायनां की भिन्नतायें दीनो देशों में विभिन्न वस्तमों की सापेत्रिक लागत में अनेक शिक्षतायें उत्पन्न कर सकती है। विभिन्न धन्धों से सम्बन्धित कोशल और पूँजी की मात्रामी में, शिनकी माय-प्रयक्ता प्रत्येक व्यक्ति के श्रम वो सकल बनाने के लिये होती है, चल्तरों की उपेक्षा कर दी गई है अववा यो कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के श्रमी या पंजी स्टॉकी में मह्य एक प्रमाप कुणतता बाले अभ के मूरूप के सदर्भ में ब्लाहा किये गये हैं। ग्रन: किसी भी देश में बस्तु की वास्तविक उत्पादन लागत उस देश के एक प्रमाप क्यालता वाले ध्वम की मात्रा के समानुवात में होती है। वृश्कि बालायात निगुल्क शिया जाता है, इसलिए दोनो देशों वे विभिन्न बस्तकों के सापैक्षिक मूहव (Relative values) सामान्यत एक ही रहेंगे अवीत् यदि दो इकाई कपटे का एत्य इंडर्जंट में १ इहाई शराब के मूल्य के बराबर है, तो पूर्तगाय में भी २ इकाई कपडे का मूल्य र इकाई शराय के बराबर ही हीगा 13

O'Prof. Haberier, has shown that nearly every part of Ricardo's doctrine was anticipated by some of his predecessors, but it matasterfy genus his that of Adam Smith, was largely occupied with the supreme task of building up a number of fragmentary truths into coherent doctrine."—A. Marshall Gredit and Commerce, 1923 edg. p. 41.

<sup>2 &</sup>quot;This emphasis on comparative advantage as opposed to absolute advantage marks Ricardo's great advance over Adam Smith"—S E Hairis; International and Inter-regional Economics, p. 15

Marshall put Ricardo's assumptions as follows .—'We may proceed on Ricardo's lines, and suppose that E and G are neighbouring islands which trade with one another, the goods

# रिवारों के सिद्धान्त की व्यारया

रिकारों ने मुतंबाल स्त्रीर इन्हर्संड ने मध्य निम्मलिखित परिरियति को वदाहरएास्वस्य चुना ---

श्रम लागत संरचना को तलना

उत्पाद पर्तवाल में थम-लावत इज़लंड में थम लागत

१ दबाई गराय = ० व्यक्तियो का १ वर्षना श्रम १२० व्यक्तियो का १ वर्षका श्रम १ डकाई क्पडा ६० व्यक्तियो ला १ वर्षकाश्रम १०० व्यक्तियो का१ वर्षकाश्रम

निरपेक्ष लाभ को परिस्थिति में (देखिये पिछला ग्रम्याय) को एक साधारण ज्ञान रलने वाला व्यक्ति भी यह मान जायेगा कि दो देशो (गान सीजिए कि स प्रौर ब) के मध्य अविकिश्च देश को क' वस्तुमे और यदेश को ख' वस्तुमे श्रेष्ठना प्राप्त है व्यापार पारस्परिक रूप में साभदायक है क्योंकि क' वस्तु की १ इकाई उत्पन्न करने हे थ देश को बदेश की सर्पका कम अम इकाइयों की सार्वश्यकता पहती है किन्तु ल 'जस्त की १ इकाई उत्पन्न करने में के देश को अन्देश की अपेक्षाकम श्रम-इकाइयो की जरूरत होती है। यह बताने के लिए कि ऐसी दशा में ग्र देश 'क'

(From page 67)

being carried at public expense to the extent of one half by either island, and thus the cost of transport is eliminated from the tracing account, the peoples, however, are supposed to be intolerant of one another's customs, and to refuse to migrate from one island to the other. The real cost of production of each commodity in each island is taken to be constant, though differences of soil, climate, agricultural and mineral resources cause many differences in the relative cost of various commodities in the two islands. Differences in the relative cost of various commodities and in the amount of capital by which each man's labour needs to be assisted, are neglected (or else the values of the several classes of labour and stocks of capital are expressed in terms of the value of I bour of a standard efficiency), so that the real cost of production of any commodity in either island can be regarded as proportional to the amount of the standard labour of that island Also transport being gratuitous, the relative values of different things would of course remain generally the same in the two islands, if a quarter of oats and a hundred weight of sugar were of equal value in one island, they would be of equal value also in the other "-Money, Credit and Commerce, pp 322-323,

क्स्तु मे स्रोर व देश ल' वस्तु मे विश्विष्टीकरण करेगा, सामारए। व्यक्ति की किसी रिकार्टी की सामध्यकता नहीं पडेगी।

"श्व्वमंत्र की रियनि इस ग्रकार को हो सवकी है कि अमें कपका जल्यत करने के लिए प्रति वर्ष के एक आदिमियों के ज्यत की प्रायवपारता की दीर यदि उन्हों ज्ञापन कनाने का सल किया, तो उसे उपनी प्रायवपारता की दीर २० व्यक्तियों के जान की प्रायवपारता परेकी । अन्त पह प्रमुचित के हिन ये होत्स कि वह अनके का निर्योग करने पूर्वनाम के प्रायव का खायान करें।"

"ुतंबान में बाराब के उरावत्त के विशे केत्रस = o व्यक्तिया के एक वर्ष के सम की प्रावपक्या पढ़ती है, और पिंड पह न्याक्ष्म के साथ को प्रावपक्या पढ़ती है, और पिंड पह न्याक्ष्म के स्त्री ठूं कर व्यक्ति के स्त्री ठूं कर विशेष कर विशेष कर विशेष के प्रावप्तायक होगा कि यह कपके के बदने में सराय का निर्मात करें व यह विभिन्न द हा क्ष्म के भिश्चा का समय ने बार्ड के गानकी है। यह पिंच नह गण के जा उपायत ह के मार्थका के स्त्रा ने वाह के स्त्रा कर कर कर के स्त्रा के स्त्रा के स्त्रा की सायात हरेगा वह कि हसका उत्पादक कर के कि विशेष हैं के देश की सायायक स्त्रा प्रकार है। हिंद स्त्रका उत्पादक के उत्पादक से के निर्मात कर के उत्पादक से के निर्मात कर के उत्पादक से के निर्मात कर के स्त्रा का स्त्रा के स्त्रा के स्त्रा के स्त्रा का स्त्रा के स्त्रा का स्त्रा के स्त्रा के स्त्रा के स्त्रा के स्त्रा का स्त्रा के स्त्रा के स्त्रा का स्त्रा के स्त्रा कर स्त्रा के स्त्रा का स्त्रा के स्त्रा के स्त्रा के स्त्रा के स्त्रा के स्त्रा के स्त्रा का स्त्रा के स्त्रा का स्त्रा के स्त्रा के स्त्रा के स्त्रा के स्त्रा का स्त्रा के स्त्र का स्त्रा के स्त्रा का स्त्रा के स्त्रा के स्त्रा के स्त्रा के स्त्र का स्त्रा के स्त्रा का स्त्र के स्त्रा के स्त्र का स्त्रा के स्त्रा के स्त्र स्त्रा के स्त्र स्त्रा के स्त्र स्त्रा के स्त्र का स्त्रा के स्त्र स्त्रा के स्त्र स्त्रा के स्त्र स्त्र के स्त्र स्त्र के स्त्र के स्त्र के स्त्र स्त

'इस प्रकार, द्रमुक्तिक द० व्यक्तिमां के ध्यम की उपन के बचने में १०० व्यक्तिमों के ध्रम नी उपन पेपा ने सुध निकास उसने कि ने अधिकारों के प्रमान निहें हैं। सत्ता था। १०० प्रकार के उपन द० प्राचेनों की उपन के देवते हैं महारा था। १०० प्रकार के प्रमान की उपन वा का प्रकार के देवते हैं पही थी जा सकती, फिल्तु १०० घरणे हैं। यो भी जा वा प्रकार है एक प्रकार के प्रमान के प्रमा

<sup>1</sup> The Works and Correspondence of David Ricardo (Staffa, ed. 1952, vol. 1, pp. 135-136.

पूँची एक देश से दूसरे देश की बडी कठिनाई से जाती है किन्तु एक ही देश में एक प्रान्त में दसरे प्रान्त को बडी समस्ता से चनी जाती है।"

देश के भीतर साधनो की गतिशीलता ग्रीर देशो के मध्य गतिहीनता

ऐसं विनिमय एक हो देख के भीठार नयो सम्मय नहीं होंगे, इसको कारण रिकाडों में यह दराया कि पूंची और त्यस जन मारों में बने कारणे कहा कि जनकी उत्तर कि उत्तर उत्तर कर मारा में पूर्व कारणे कहा कि जनकी उत्तर साम्यया पर साधारित है कि पूंची और वनसर्था हम देस के भीठर तो प्रतिश्रीत है कि पूंची और वनसर्था हम देस के भीठर तो प्रतिश्रीत के उपने किया के लिए यह आपतायक होगा कि इन परि-रिदिया के सम्बन्ध करायक सीर कपड़ा दोनों हो पूर्वमाल में उत्तर किस कारणे सीर हरिया के सम्बन्ध के सारी कि कारणे सीर हरिया के सम्बन्ध के मारी कि कारणे सीर हरिया के स्वारी की मारी कि सहस्य कि कारणे सीर कारण की हिए यह मारा कि की हिए यह मारा कि कारणे के सारी कि मूरा परिमान के की हिए सार्थ कारणे के स्वारी कारण की सिंद सार्थ के सारी की सार्थ की सार्थ की सीर कारणे की सार्थ की सीर कारणे की सीर सार्थ के सीर हिए ती सीर कारणे की सीर कारण की सिंद सार्थ कारणे की सीर कारण की सीर कारणे की सीर कारणे की सीर कारण की सीर कारणे की सीर कारण की सीर की

मन्तु अनुभव से पठा भनता है कि पूँबी की सुरक्षा (काल्यनिक या गार्थाक्त), पश्चिक कृष हको सामी के तात्कानिक नियम्पण मेन पहे, साम में प्रतेक मार्थात हो, सपने पिष्ट देश और पुराने सक्तम्यों को छोजने तथा अपनी पुरानी साबतों को एक ने में देश की परस्पराओं, नहें सरकार, गये काहन लावि के सनुष्ट अतने के समस्य में सामार्थाक अपनी पूँजी के प्रवास को रोक्ती है। ये माकराओं, जिन्हें पूर्व हात हुए देशकर पुने लेव होगा, अनेक चर्चा व्यक्तियों को बिक्सी राष्ट्री में सामार्थी हमें सामार्थी हमें सामार्थी हमें सामार्थी हमें सामार्थी हमें कि सामार्थी हमें कि कि कम बर के लाग ते ही सनुष्ट रहने को बेरिस करती हैं।"

िन्तु यह समक तेना चाहिने कि दिकारों ने इस बात यर बात नहीं दिया या कि जनसरवा और यूँची कभी भी राष्ट्र की सीमामो से बाहर नहीं जानी । कि अपेट यह इस बात को जानता या कि ऐसे ध्यावसमय होते हैं, किन्तु एक देश के भीतर होने वाले ध्यायमाने को घरोता नम सरवा में। इसी प्रकार, प्रवादि अनने प्रवोद तुनवास्त्रक सामन विद्यान्त का विकास यो वस्तुयों की भाग्यता के भाषार पर क्या था, त्यांचि उत्तमें खासक सामन्यों यो के सीम्य वर्तुओं के

<sup>1</sup> Ibid , pp. 136-137

प्रति बोहरे को उपेशा नहीं की थी। ''सुषम्या के निये में यह मानता रहा है कि हो देंगों के मदक व्यापार दो बस्तुमी तक सीमित है—कवडा धोर धराव, किन्तु यह एवं बातरे हैं कि सामाल और नियांत को नूनियों ने सनेक एय निभिन्न बहुते प्रयेश करती हैं।"

### 🗠-रिकार्डी के योगदान की आलोचना

लोन स्टूबर्ट मिल के रिकारिंकि योगदान का जो सिकानीकरण किया है वह सबसे सहत्व का एक और प्रस्तावन हैं। किस (Mill) ने क्लिय है कि—"वाक्षीतक प्रवंताहन को रिकारिंके ने किली कार्या (Truths) है का लग्न बनावा है करने थे किती में भी तान की हस वाला को नह यही और वैशानिक स्वभाव, जो कि देते धान प्राप्त है, दिलाने ने प्रचली सहायता गही की, जितनी कि उनके शारा किये पने बनुद्धों से वारस्परिक विकित्य थे राष्ट्री वो होने वाल सात्र के स्वभाव के सही विक्तित्व के की है """""

रिकार्डों के यह दिखावा कि राष्ट्रों के गध्य बरसुमों के पारस्परिण विनिम्म से होने बाले आभ एक माथ इस बात में निहित है कि यह उरके को, अन और दूनों की एक से हुई माना के बरते में, कुन पर सब बरहुमों की प्रीपक माना प्राप्त करते में समये बनावा है।

<sup>1 &</sup>quot;To simplify question, I have been supposing the trade between two countries to be confined to two commodities—to wine and cloth; but it is well known that many and various articles enter into the list of exports and imports."—told, p. 141.

Of the truths with which polarical economy has been entriched by Mr. Ricardo, none has contributed more to give to that branch of knowledge the comparatively precise and scientific character which it at present bears, thus the more accurate analysis which he performed of the native of the advantage which nations derive from a mutual interchange of their productions....."—J. S. Mill: Essays on Some Unceitled Questions of Political Economy, pp. 1-3.

कठिनाई में उत्पन्न बर सकता है और यह अधिरता समान ग्रशो में है, तो पारस्परिक विनिमय के लिये कोई प्रकोशन नहीं रहेगा।"1

हिमय रिकारों के यत्त्वर्राष्ट्रीय व्याचार सायन्त्री खिद्धान्त ना मूल्याकन सम्पूर्ण रिक्षी खालांदों में भीर वीसवी बतात्वी के भी पहले र०-४० वर्षों में एवन हिमन रिकारों होएं वित्तित्व तित्वत्व त्यां सुपार हुआ। सम्पर्धपुरें काश्यार हा प्रतिकृतित्व तिव्यत्व हो सम्पर्धपुरें व्याचार का एक सामायन स्तीकृत स्वयदों रखा था। किन्तु यह विद्यान्त बहुत दुवंत था, स्वीकि इनकी साथनार्थ बहुत हो कावस्तिक थी। साधुनिक वर्षों य नई प्रतिद्व तेलको ने, वित्ते सेम्पूर्ण को प्रसाद अल्लेको ने, व्याचान्त्रका सेम्पूर्ण को प्रसाद अल्लेको ने, व्याचान्त्रका स्वक्ष में नीचे दो गुर्ज है। प्रमुख सामान्त्रका से स्वक्ष में नीचे दो गुर्ज है।

(१) केवल बाद सावतें ही जुलना का सर्वभेट कावार नहीं—सिमद-रिगां वा प्र-गरंपित स्वाधार सम्बन्धी विद्यान धन लागवी (labour costs) एक सावारित है। अन्य तम्ब (लेब मृति, पूँची और साहह) बोकि सातत का इस होत है और समान रूप से नहरवपूने हैं, सिद्धान्त से विक्तुल ही स्वान म ना समें हैं। यह साम्बर्ध नी बात है कि अवकि नागकी और पूरत का सम-विद्यान्त (labour theory of costs and ploces) १६वी कातात्वी में ही, अप में समित-सर्धी समूही नी विद्यानाता तथा जन्मित के सन्य वाधनों के बाब साथ धम भी विभिन्न पुण-कम्बर अधियों नो सम्मित्तिक करन को सावस्थान्ता के नाग्य, राम विद्या गया था, तब रूप सम्बर्धान विद्यान को धन-रोद्धीय वाधार के से में बनाये रखा गया । सावीचकों में इस बात पर डॉक हो बन दिया है कि धन-मानत हीट कोण को सब दोड बेता माहिए। यथानें से यह कीसतें ही हैं जो यह निर्माणित करती

I "As often as a country possesses two commodities one of which it can produce with less labour, comparatively to what it would cost in a finerage country, than the other, so often it is the interest of the country to export the first mentioned can modity and to import the second, even though it might be able to produce both the one and the other at a less expense of labour than the foreign country can produce them but not less then in the same degree or might be unable to produce either except at a greater expense, but not greater in the same degree. On the contrary, it is produces both commodities with greater facility, or both with greater difficulty and greater in exactly the same degree, there will be no motive to interchance."—Mod pp. 13.

करेगा। चन यह उचिन होगा कि खन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्या का कीमतो के सदर्भ में विश्लेषण किया जाय।

[किन्तु प्रो॰ टॉकिंग ने चतुराईपूर्वक वह समग्रति हुये कि उरपादन के मन्य सब तत्त्व (पूँजी क्रांदि) क्रान्तिम विश्वेषण ये अजदूरियों से कुछ निज्ञ प्रमाणित नहीं होते, धम सामन सिद्धान्त का ममर्थेन किया था।]

(२) विश्वर लागतो की माग्यता बास्तविष्क सक्षार वे प्रपृक्त नहीं— दुननासक लागन विश्वत्य की यह मान्यता है कि कामते स्थिर रहती है। किन्तु बार (विक सबार मे विश्वत्या पस्तुवे या तो बळती हुई सामती (उपन-ह्याता) के सन्तर्यन या चिर घटती हुई सामती (उपन-दुवि) के पत्यंत्र हो वरपत की जाती हैं। [बन योग को हूर करने के जिल्ल ही बेस्टेबिल (Bastable) ने विद्यान से परि-यवीनीय मानती (Vartable costs) की चारणा को सीलमानित दिया।]

्रिष्ट अर्थणारिनयों ने इस समस्या के समाधान के लिए यह मान निमा है कि वो देश विश्वी वस्तु का नियान करता है नहीं इसके यससायात थ्यय को भी बहुन करता है तथा यानायान व्यय उत्पादन-मागत में शामिल रहते हैं।]

(४) यह मात्र लेना ठीक नहीं कि उत्पत्ति के सामन धान्तारिक रूप से पूर्ण गांकाभी हैं किन्तु मन्तर्राज्दीय रूप से पूर्ण गांत रहित--नाश्तरिक जमत में, उरशांति में बिभिन्न सामन एक ही देत के एक मात्र से दूप मात्री भी था एक उदीम से दूसरे उदीम या उद्योगों में पूर्ण गांत्रिशान नहीं हुते । इतका प्रमाल नह है कि विभिन्न पंत्रों मीर विभिन्न क्षेत्रों म मनदूरी में विभिन्न वर प्रचलित होती है। नि सन्देह, एक सीमा तम समायोजन होता सम्बन्ध है सिमाम समझी गांत्र सहुन भीमी होती है। परिकासत मध्यान्तर (Interval) से, सामनो की गतिहीनता कीमतो की प्रभावित कर देवी है और लीमतो के द्वारा अन्वर्राष्ट्रीय विनित्तम वे प्रवाह पर भी अपर पहला है। स्मरणीय है कि सामनो को भागविक गतिहोनता सन्तर्राष्ट्रीय विनिष्टीकरण का, विसके द्वार्णित है के को एक विशेष सस्तु वा वसरों ही उसका करनी पदली है परिकास है।

( १ ) जब स्वाधार करने वाले दोनो देश श्रसमान ग्राधिक धाकार वाले हो या जब स्थापार की बस्तुको का असमान आर्थिक मुख्य हो, तब यह सिद्धान्त लाग्न नहीं होता-प्रो॰ बाहम (Graham) ने प्रतिष्ठित सिद्धान्त के निम्न दो निप्कवों की कद बालांचना को है -(1) कि चननारमक सामतो के धन्तर्गत प्रत्येश देश किसी एक बहुत में ही विशिष्टता प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, और (a) कि व्यापार का लाभ बीनी देशों के मध्य समान रूप से विभाजित हीता है। उनका कहना है कि "प्रतिब्टित प्रयोगास्त्रियों का यह निष्कर्ष तब ही वैच ही सबता है जबकि यह मानवार दोनो पलडो को समान कर दिवा जाय कि व्यापार से सम्बद्ध दोनो धस्त्रस्थी का फूल उपभोग मुख्य समान है तथा व्यापार समान बाधिक महत्त्व रखने वाले दो देशों के मध्य होता है।' 1 किन्तु जब हम एक वढ़े देश (जैसे कि समेरिका) और एक छोडे देश (जैसे कि जर्मनी) का उदाहरण तेते है, वो हम यह देखेंगे कि छोडा देश पूरों छप से विविद्धीकरण करने की स्थित में होगा, ब्योकि उसकी स्रतिरिक्त उपन बढ़े देश में सरमतापूर्वक विक आयेगी. किन्त वड़ा देश पूर्वकप से विशिष्टीकरण नहीं कर सबे मा, बयोंकि (1) इसरी वस्त की जितनी माना उसे अपने उपभोग के लिए मायश्यक है उसे यह विदेशी देश से प्राप्त नहीं कर पावेगा, और (n) उसका म्रपनी विशिष्टीकृत वस्तुका समस्त उत्पादन उस छोटे रेश ने विकान सकेगा। स्पव्टत वहे देश की दोनो ही बस्तवें उत्पन्न करनी पड़ेगी तथा ऐसी दशा में समस्त लाभ दोनां देशो दारा समान रूप से, जैसा कि मिल एव प्रतिष्ठित वर्ग के श्रम्य भवस्यों की कल्पना थी, प्राप्त नहीं किया जा सकेगा वरन सबका सब काम छोटे देश द्वारा ही उठाया जावेगा।

हां प्रकार, उस वागा ने भी जनूर्ण निश्चिदीकरण होगा जनांक व्यापार हें सम्बद्धिय बीरो समुखे जममान भूत्य की हो। उदाहुत्या के निष्टु कपने और दिया-सवाई की ही सींजिए। यहां विशासनाई करतासन में निष्टुंकरण करने वाला इस समूखें विश्विच्छीकरण करेगा क्योंकि उपके निष्यांती ना मुख्य उसनी कपना सम्बद्धानी सबस्य सावण्यकता के प्रवच्य की इस्टि से बहुद प्रणावीच होगा। बस्त, उसे

<sup>1 &</sup>quot;This conclusion of classical economists can hold ground only if the dice are loaded by assuming trade in two commodities of approximately equal consumption value and between two countries of approximately equal economic importance."

क्तदा और रियासलाई दोनों ही चीज उत्पन्न करनी पढ़े गो। फिर ऐसी दशा में लाभ का समान रूप से दो क्या असमान रूप से भी विभाजन नहीं होता, वरन कुछ खाभ वपड़ा निर्योत वरने वाले देश द्वारा ही हबय कर विवा जाता है।

- (६) अम की पतिहीनता स्वतन्त्र प्रतिक्षितिता की मान्यता से समिद्ध है स्वा-मूल्य विद्वार्थ, जोनि क्ष्यतर्शीय व्याप्त के प्रतिनिक्त विद्वार्थ का सामार है स्व सालवार पतिहास का सामार है स्व सालवार पतिहास के सामार है से सालवार पतिहास है कि सालवार के पूर्ण प्रतिक्षितिता पाई जाती है। किन्तु इसारे वास्त व्यवस्था के सालवार करें हुई है। उदाहरपाई कर परिस्तिता हैं। इसारी वासे व्यवस्था की सालवार करें हुई है। उदाहरपाई कर सालवार वित्त हैं है से उदाहरपाई कर सालवार वित्त हैं है से उदाहरपाई कर सालवार की प्रतिक्र कि सालवार की सालव
- - ( ह) तुमनात्मक नायत सिद्धान्त स्पेतिक बात्यवाखों पर प्राथ्मारेत है— इस सिद्धान्त में इस प्रवार की मान्यतायें को चहुं है कि दिवसी, तुमि, प्रसा दौर पूर्वी मादि उत्पत्ति सापनो की शूर्वियों स्थित (constant) रहती है। शूक्ति से नान्यतायें न्यायाव से स्थेतिक (same) हैं दश्विषय ने सिद्धान्त नो श्रास्त्रिक जात

के सिंद, जो कि प्रावेशित या शीतवान (dynamic) है, प्रमुचनुतः बता देशी है। जराहरातायं प्रदक्षत प्रमाव (demonstration effect) के बारस्य रुपिया म परि-बतन होता रहता है, नतीन दिवारी में बात्याय देखीनोत्ती में भी शरिवत रही है दहते हैं प्रोर माध्य भी शरिवतनशीत है। परिचल प्रावेश देखीनोत्ती भी प्रतायत सम्मीत वानी परिस्थित म तुम्तत्वत्व कालते हा शिवरिया प्रवास कम्पन तरी है।

(१०) कार्यान्यसन की हरिद्र से मॉडन प्रतिसम्पादक है— रिग्य रिनार्यो मादन (Model) कार्यान्यस की हरिद्र से प्रतिस्थानस्क (textricuve) है द्योधि सह केवन ये देवा और दो बस्तुधा स ही नान्यह है। सन्य सब्यो म नह एन प्रति- सुग्न (over simplified) माइन है। लेकिन जब हम बनक दवा थेरे प्रतेन प्रसुधों की परिस्थिति पर विचान परते हैं नो विद्यान की गुणाना आर्थी नहती है। [यह उपलेखानीय हैं कि वेस्टेखिन (C F Bastable) ने इन सिद्धान्त की प्रो में प्रतिक्र स्वी देशे में एक सिद्धान्त की प्रो में प्रतिक्र स्वाप्त हिया है।

(११) प्रतिकित सिद्धान्त रो देशा के यथ्य वन वस्तु हो के व्यासार की वयेला करता है जीकि उनमें से फेबल एक देन द्वारा ही बत्यक की वाती है। इम तरह उतने आयाग निर्यात सुधी के नयसे सहस्यपूर्ण अगको खाड विया है।

(२६) धानरां जीय स्थापार बास्तर्धिक या ब्योदिक बासतों की मिनता पदां तिर्फर नहीं है—पुननात्वक लागत मिन्नान की एक प्रत्य बुक्तवा गह ह नि देशे के मध्य ब्यापार मालात मिनावां भर (चाहें ये गोहिक हा या बातत्विका निर्मेत नहीं करता, जीना नि यह निद्धान्त कुछाना ह। घ्रायातवन्त्री लायनों से बारे म चित्रता नहीं तरके। उन्हें सी उन नीधनों से मतलब है जो कि वे चुकामों। एक सम्माद समुद्रामें की नीमान मा अनुनात (ratio of proces) ही वस्त्या सारे महाधा

के रामस्त अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय का बाधारभूत कारण है।

(१३) एक देश जान मुक्कर एक विशेष वस्तु जलन करने का यत्न कर सकता है—सामिल एव दुनियारी महत्त्व के का। एवं एक एक विशेष वस्तु के समाने के निय जानकृत रेट वर रह ता है दाई हवसे उत्पादन म उने तुनना सक लाभ नहीं हो और विदेशों व उसका सस्ती नौमदों पर सामात दिया जा सकता है। अपोहर्स्साई, मारत केंदी नामक सहत्र न परे के पी उन्होता भोर दक्षिस् के कुल राज्यों म पट्या उत्पान करने हानों पर सामात दिया जा सकता है। अपोहर्स्साई, कर्म करने करने की उन्होता भोर दक्षिस् के कुल राज्यों म पट्या उत्पान करने हानों पर सीम सल्या था।

(१४) पात कोई देश बस्तु को एक किस्त का वो धायात करें निन्तु हुसरी दिस्सा का कियाँत, तो ऐसी पॉर्टीस्पीत के ऑडिंग्ट्स विद्वारत बागू नहीं होता । उदाहरणारी, मानत चरेड नी मही एव चेटक किसा का प्रामात करता है ति । साता एव मोटी विस्सी दा निवात । द्विपारी सम्पत्ति मं इसे विद्वारत की सीमा नहा नहा जा सनता, नवाकि प्रामित विकोगण के बन्दर्यंत वन्तु की विमिन्न किसो प्राम्

(१५) विश्लेषण का एक भौषरा ग्रीर खतरनाक साधन - श्रीहतिन (Ohlin) ने प्रतिब्दित प्रवेशास्त्रियो हारा प्रतिपादित तुलनात्मक लामन सिद्धान्त की कर ग्रालोजना भरते हुए इसे विश्लोषण था एवं वेडगाँ (clumsy) भीर सनरनाक साधन (dangerous tool) बताया है । उन्ह मिद्धाना बेडमा इसतिये है कि वह इस बात की परीक्षा नहीं करता वि एक तेश में उत्पादन का सन्तापन किस सीमा तक नीची धन्नपूरियो, नीचे ज्यान, न्युन माताबात व्यय श्रादि के कारण है भीर सनरनाक इसलिये है कि यह केवल दो देशो और दो बस्तुमी बाली परिस्पितियों ना विश्वेषम् नरता है किन्तु इसके निष्कर्षों को बान्तनिक परिन्धितियो पर, जिनमे धनेक देशों और अनेव चस्तुओं का प्रश्न उठना है, लागू करने का यहन किया जाता है ।-

नुन्नाःसक लागत सिद्धारतो को ध्रवास्तविक सान्यताओ का परित्याम संक्षेत्र में तुननाश्वर नागुक्तसिद्धान यह है कि विवेशी व्यापार का प्रीपक तम् लाम प्राप्त वरते हेतु रोहिंग को बाहिए वि उनमें से प्रत्येक उत्त मस्तु में विभिन्दीवरमा कर त्रिमे वह सबसे सम्ता उत्पद्ध कर सकता हो । 'सबसे सस्ता उत्पादन क्या है, इसे 'बिदेशी व्यापार विषय के लेलको ने प्राप ग्रारम्भ से दो बस्पूर्व क्रीए दी राष्ट्र का उदाहर्स देकर समकाना मुखियाजनक समक्रा है। इनके द्याद एक-एक व रक्षे जटिल तरको को सम्मिलित करके विचार किया जाता है।"1

#### (I) मोदिक लागत--उरपादन में तुलनारमम सस्तैयन (या नाम) मी वेशने य शिए यह माबरयम

है कि जन्मादन लागन के साम की एक दबाई हो । निन्द विधिन देशों में एक ही इकाई माप के लिए प्रयोग की जाय ऐसा न तो यावश्यक ह गौर ने सभव ही है। लागती की परेणानी (trouble), प्रवत्न (effort) ग्रथना इसके लिये दिए जाने धारी प्रस्कार के रूप में मापा जा सकता है। यह प्रस्कार एक निविचत माता में चपभोग मस्तुपे अथवा उथ्य ही सकता है । हैकरलर के मतानुसार लावत की अपसर-सागत के रूप में प्रगट किया जा सकता है। यहाँ पर हम मोहिक लागत प्रयत्नाते हुए यह देलेंग नि क्या भौतिक अर्थव्यवस्था है की तुलनात्त्रक लाम का सिद्धान्त वैध है। उस प्रवार ना प्रयत्न सर्वप्रथम होतिया (Taussig) ने किया था। उन्होंने शम लागन के तुलनात्मक अतरा की कीमतो के जिरवश अतरों में यदन दिया है। इस सम्बन्ध में उन्होंन को उदाहरका दिया है उसे हम नीचे प्रस्तुत करते हैं '--बस्तग्रों की धम लागतें

| देश               | थव सागत                        | बहूँ की उत्पादित<br>इकाइयाँ | क्रपंड की जल्पादिल<br>इकाइयाँ |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| शमेरिका<br>जर्मनी | १० दिन काश्यम<br>१० दिन काश्यम | 90<br>80                    | 70<br>14                      |

Habesler : The Theory of International Trade, pp. 132-144.

महाँ बोरिस्का को उत्पावन की दोनों ही शासाओं में वर्मनी की वर्धसा निरंख (absolute) में देजना आपन है और नेहूं में बुननात्मन साम (compar auve advana(ge) है। बा बमेरिना नेहूं में और जर्मनी क्पडे में विशिष्टीन राह्म करेंगा। मुदां के रूप में स्थिति इस क्रकार होंगी —

वस्तुस्रो की मौद्रिक लागतें

|             | 719                    | Ma - 44 - 11176      |                        |                                                       |
|-------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
| देश         | दैनिक मजदूरी<br>(डालर) | कुल मजदूरी<br>(डालर) | १० दिन के अम<br>की उपज | मोडिक सागत<br>= (पूर्वि)<br>प्रति इकाई<br>सागत (डासर) |
| श्रमेरिका — |                        |                      |                        |                                                       |
| (१) रोह     | 2 %                    | 2 X                  | गेहें की २० इकाइया     | ० ७५                                                  |
| (२) क्पडा   | 2.2                    | 2.9                  | क्षप्रेकी २० इकाडयां   | ० ७४                                                  |
| जर्मनी —    |                        |                      |                        |                                                       |
| (१) गेहै    | 8.0                    | ₹                    | गेहैं की १० उना इया    | 800                                                   |
| (२) कपडा    | 90                     | 20                   | क्षेत्रेकी १५ उकाइयाँ  | 0 6 6 8                                               |

नमंत्री की घऐला ब्रमेरिया में मेंहूँ था मूल्य क्य है। यह घमिरका से मेंहूँ का नियंति दिया कायेगा। विन्तु अमेंनी में ब्रमेरिका की यरेवा कर है जा मूल कम है। यह वहां से समेरिका को कर है जा नियंति किया बानेगा। यह निर्कात तुन-सारमक लानत तिखाल के हो ब्रमुल्य है। ति सर्वह यहां नीटिक मनसूरियों मन-मानी चुनी गर्द है। किन्नु हानेक विरुद्ध बालांत उत्पाद कीन नहीं रोगा, नेशील यह विद्याया वा मनता है, हमारी हुने बारफांकों (assumptions) के बानांत्र दोनों देनों में नीटिक मनहूरियों का बहुन्या एक अधिनवस कोर एक मृत्यतम सीना के - सन्दर रहना चाहिये। हो, इन सीमाधों के भीनर एक मा दूनरे प्रयत्ना सीसरे शिमी भी सनुपार को चुनान जरूरव मनगाना (arbitrary) है किन्दु उनसे विचारा-भीत सनस्या पर कोई प्रभाव नांदे पहता।

बिर मह मानने कि जर्मती में दैनिक मजपूरी १ डावर है, यो मिरिका में दिक मजदूरी र जानर से खानिक नहीं ही सकती है। नह वर्षन-मजदूरी के मुद्दे से प्रिमक कराति नहीं हो। कराति है। नह समित्रका सीमा में है। में मिरिका के भागत साम (मर्गाव २०१०) द्वारा निर्मारिक हुई है। यदि समिरिका समदूरी २ डानर तक वह जान, तो प्रमेशिया में में है बीर काने टोनों की हो जित रहाई साल १.१ टानर टोनों 1 ऐसी दवा म में है का जितन सताभ्यायक हो जिना किन्तु क्ये के प्रभाग पहने की ही मंदि होगा रहेगा । इतके उनवस्थक समिरिका का मृत्यात सतुनन निर्माण इसे प्रकार, यह भी दिलाया जा मकता है कि वैक्ति मनबूरी संगिष्का में इस हायर ते नम नहीं हो सकती है। वह वर्गनन्भवदूरी के नार विहाई (Ourthirds) के कम नहीं हो सकती है । यह सुमत्तम भीका क्षेत्रिकों के पान्त सक्यों सायत लाभ (श्रवीत् २०१४) द्वारा निर्मारित हुई है। यदि समेरिकन मनदूरी दे इन्हें आजर के कम हो जागे (जबकि मनंती में वस्तुरी माणवानुसार १ कावर हो रही), तो उस्तेन का रामावर सन्तुरत विकिश्य हो सोव्यात, जर्मनि से स्वर्ण बाहर काने मनेगा द्वार प्रमानना से (इस्ते के साते रहने से) कीवल और मनबूरिया वह जायेगी (क्लिक्ट जबकी से स्वर हो जायेगी)। इस करार, मनबूरिया का स्वर्गन इन स्वतन स्वर्गन कीवा सात्र के जीवर हो हो।

हिन्तु, पेषक सामान-सांकडों (cost data) के साधार कर ही यह नहीं कहा मा सकता हि प्रकृषियां का समुदाय (बीर इस्तिम्य समेरियन मेहे एव जर्मन करने का विनित्त्य-सम्बाग इस सीमामों के भीगर जैस-तीन (coactly) इस्तृति पिक्टन होगा। इस सम्बन्ध में होत्रिया ने पारस्थित मांग (reciprocal demand) की

भूमिका पर वल दिया है।<sup>1</sup>

नेना कि हैकरसर ने सिखा है, उपरोक्त प्रवादर्श से यह सामान्य निरुक्ष निवाला का सदता है कि फिस देश में उत्पत्ति की दागांव प्रशिक प्रदुष्ट्य है बहाँ नजहूरियाँ ग. स्थिक सामान्य मन्यों से, साथ दूसरे वेग की सरेक्स केंची होनी पाहिए।

यह उरलेशतीय है कि टॉजिंग की मौदित-सागत सम्बन्धी ज्यावना पार-स्परिक लाभ के सिद्धान्त का अनुसान तथाने के असमर्थ है। इसे प्रो० हैकरलर में प्रपत्ते प्रस्तर लागत विक्लेषका के प्रयोग द्वारा मस्मत बताया है।

(II) दो से श्रधिक वस्तुयें—

हुन स्थान सामन सिक्षान दी से सिमन बस्तुयों की दक्षा में भी देख हैं। इसे दिवाने के सिक्ष हिक्सकर ने यह पुत्ति स्वपना हैं कि वे से बस्तुयों की प्रतेक बस्तुयों का प्रतिनित्त कीर सामानकों को समान प्रामन-प्रश्नानों वाली बस्तुयों भी एक मम्पूर्ण न्यूक्ता से निकाल गये प्रीवत सान केते हैं। ऐसी दक्षा में पुत्त-मारत सामत सिक्षान की निम्म प्रकार महित किया जा मकता है—य को प्रामी प्रमान मिर्मात नामुगों में व की बयेशा सुनारस्क लगन और समस्य प्रापात बस्तुयों में पुननात्मक हानि होगी। इसी मक्षार, में देश को होगा।

मान ली बिए कि A, B, C, D एव E ए वस्तुचे है जिनमें से प्रत्येक की एक इकाई उत्पान करने के निष्ट्थम लागनी की शावण्यक इकाइया में रेश मे a, b, c, d, बीर c, घीर ब देल में a, b, c, d, एव c, है। यह भी मान

<sup>1</sup> See Chapter 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See Chapter 10.

सीबिए कि A, B, C, D, चोर E को (सीडिक) यूनि कीसने (सनीत, प्रति डकार्ड मीडिक सामन) क्षा देश से प्रकार,  $pp_1$ ,  $pb_1$ ,  $pc_1$ ,  $pb_2$ ,  $pc_3$ ,  $pc_4$ ,  $pc_5$ ,

मत्येक वस्तु की एक इवाई ना मून्य (नैसे pa<sub>1</sub>) — प्रत्येक यस्तु एक इवाई उत्पन्न करने की श्रम-इकाइयाँ (2<sub>1</sub>)× मजदूरी प्रति श्रम-इकाई (W<sub>1</sub>), सर्यालु —

हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक देंग में सापेक्षिक कीमते श्रम शागती द्वारा निर्मारित होती हैं, जिससे

 $pa_1 \quad pb_1 \quad pc_1 \quad pd_1 \quad pe_3 \quad = a_1 \quad b_1 \quad c_1 \quad d_1 \quad e_1$   $\overline{qa} \quad pa_3 \quad pb_2 \quad pc_2 \quad pd_3 \quad pe_3 \quad == a_3 \quad b_3 \quad c_4 \quad d_2 \quad e_2$ 

स्य हुन यह करूमा वरते हैं कि विनियत की दर (बयीत् स वेश नी एक करेगी-क्लाई ने बबल में बी जाने वाली व देन नी करेगी क्लाइसों की सल्या) R हैं। फ रत सर्वेश बरलु की एक इनाई ना मुख्य बोनों देखी से व देश नी करेगी से कम प्रकार हैं

इस दबा में गह कह मक्ते हैं कि स्र देश जिन बस्तुकों को (जैसा कि A को) निर्वात करे, उसमें से प्रत्येच के लिये  $a_1 \times W_3 \times R < a_2 \times W_3$  का सम्बन्ध

<sup>2 &</sup>quot;Ar artist" so determine the inhealure height or the makey wager we must melude in our data the quantity of money. This is done by making assumptions as to the absolute rates of money wages which prevail. It is important to recognise that the sole function of the Labour Theory of Value is to determine the relative prices."—Haberler: International Trade, pp. 136-37.

लापू होता नाहिने, क्योनि किसी यम्नु वा निर्योग तब ही निया जारेगा जर्दाक दक्षते पूर्त क्षेत्रक त्याव है जिया जारेगा जर्दाक दक्षते पूर्त क्षेत्रक त्याव है विदेशी देख की प्रयोद्धा वम हो। इसी प्रवार, प्रदेश जिन बस्तुयों का (बैसा कि B को) प्रायत्त करे, उनम ने प्रयोग के लिये  $b_1 \times W_{\infty} \times S_0 > b_2 \times W_{\infty}$  का सामन्य वस्तु होना व्यव्हिते।

याव, श्रींक 
$$a_1 \times W_1 \times R < a_2 \times W_2$$
, व्यवीतृ  $\frac{\beta_1}{\beta_2} < \frac{W_2 \times R}{W_1}$  
$$\text{ with } b_1 \times W_1 \times R > b_2 \times W_2, \text{ and in } \frac{b_1}{b_1} > \frac{W_2 \times R}{W}$$
 
$$\text{ इस मिलो हे } \frac{a_2}{b} < \frac{b_1}{b_2} \text{ होना भागित } :$$

बरागेक्ड सरमाथ भी उसी तथा को (जो कि तुलाशाक लागा विद्याल प्राप्त स्था है) प्रयु करना है कि प्रेश के ते व देश वर A बस्तु के उत्पादन में, वर्षन् प्रकास करना कि कि प्रेश को व देश वर A बस्तु के उत्पादन में, वर्षन् प्रकास करना स्थान प्रमुची की बरेगा वर्षने वर्षन करते हुए तुला विकित समुद्रों के उत्पादन से खें देशा प्राप्त होंगी वर्षाहरू एं सार्श्य का सुस्त्र एक करते हुए तृल विकित समुद्रों के इस्तु के इस के उत्पाद कर कर हुए के देशा के उत्पुत्तार कर्मन कर रहन है हो सात नाशिक्ष कि वह कर इस प्रकार है — A, B,C,D यो E, ऐसी देशा में  $\frac{a_1}{b_2} < \frac{b_1}{b_2} < \frac{c_2}{a_1} < \frac{d_1}{d_2} < \frac{e_3}{e_2}$  होंगा। यदि स्व देश द्वारा निर्मान की पान सात्र सिंद सुर्वे के प्रकास कर कर स्वाप्त के स्वर्ध के स्

िष्मानन रेला नी बास्मविक स्थिति नया होगी खर्थात् A के शीभे हागी मा
। ये भी से या C के गीने ख्याया D के शीने हस बारे द जिब करत कुछ दरला चिक्त है जब तक कि हम केवल सावत खर्मिंग्डी (Cost data) पर ही निवार करते रहते है। सागवत इंगीनिय बोह्रीलन ने यह पोषित निया जा कि जब वो में प्रिक्त संस्कृत होत्ती है, उच जुलनात्वन लागत खिदान्त हुट बाता है। वेकस्पर का कहता है कि जिमानक रंगा भी बही स्विति धापून करने के विदेश हम एक चर्च भीर प्रवित्त करनी रहेगी वह हम असरा कि सुवारों के मन्तुन्तन में व्येतिक और अपनित्त है

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Habesler The Theory of International Trade, pp. 137-139.

<sup>≡</sup> ब्या∘, ६

|                                                                                                                                         | Kinds of |   |   |   |   |   |   |   |   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|
|                                                                                                                                         | Goods->  | Α | В | c | D | E | F | G | н | ı              |
| Real Cost per Unit<br>in terms of inbour-hours)                                                                                         |          |   |   | _ |   | ı |   |   |   |                |
| In country I  (a <sub>1</sub> , b <sub>1</sub> , c <sub>1</sub> ,)  In country II  (a <sub>2</sub> , b <sub>2</sub> , c <sub>2</sub> ,) |          |   |   |   |   |   |   |   |   | 20 20<br>[4]12 |

मोड---उपरोक्त तालिया में Country I ये विभिन्न बस्तुकी की इकाइयों इस प्रकार चुनी बई है कि प्रत्येक बस्तु नी प्रति इकाई लाग्य एक ही समान (प्रपाद २०) प्राती है।

भागकल  $\frac{W_0}{W_1 \times R}$  देश l हारा निर्वात और धायात की जाने वाली सात्तुमों के मध्य विभाजक रेमा भी दिवित को विभागित करना है 1 विदे दोनों देशों में मीतिक सनदियों काना हो  $\left(\frac{W_l}{W_1 \times R}\right)$ , तो Country I जिन कराओं हो से बेशत. कम निर्देश सागत र र दक्ष स्वस्त्र है उन सकता है उन सकता के समुख्यों को से बेशत. कम निर्देश सागत र र दक्ष सम्बद्ध है उन सकता है उन सकता है। उन सकता की मीतिक सम्बद्ध है जा सकता है उन सकता है। यह उन सरद्ध को भीतिक सम्बद्ध है उन सकता है उन सकता है। यह उन सरद्ध को भीतिक सम्बद्ध है जा सकता है। यह उन सरद्ध को भीतिक सम्बद्ध है , इतः वह सम्बद्ध का सम्बद्ध कर सम्बद्ध है , इतः वह सम्बद्ध को समिति है । इतः वह सम्बद्ध को सम्बद्ध कर सम्बद्ध है , इतः वह सम्बद्ध को सम्बद्ध कर सम्बद्ध का सम्बद्ध कर सम्बद्ध है । इतः वह सम्बद्ध के सम्बद्ध कर सम्बद्ध का सम्बद्ध कर सम्बद्ध कर सम्बद्ध का सम्बद्ध कर स्वत्र सम्बद्ध का सम्बद्ध कर सम्बद्ध का सम्बद्ध कर सम्बद्ध का सम्बद्ध कर सम्बद्ध का सम्बद्ध कर सम्बद्ध का सम्बद्ध का सम्बद्ध कर सम्बद्ध का सम्बद्ध का स्वत्र सम्बद्ध का सम्बद्ध का स्वत्र सम्बद्ध का सम्बद्ध कर सम्बद्ध का सम्या सम्बद्ध का सम्बद्

मदि मीहिक मनहृरियाँ (Money Wages) country II की घरोबा country I में १०% नीची हों, तो गोहिक चावा (Money cost)) मी country II में मरोसा country I में नीची होंगी, भले हो दबकी वास्तविक चावार १०% हों में हों। मंग्य मानों में, नीची धनदूरियाँ उत्पादन सम्बन्धी दशाधों की प्रविद्वतता की सिर्माणावित कर देनी हैं।

प्राप्त की निर्मा कि मौदिक मजदूरियों बीनो देखों से समान है। जब ऐता है, तो हम यह ठीन-ठीक जान सकते हैं कि कीन-वी बदावें विर्मा और कीन-मी बसुधे बदाव नी जामेंची तबा यह निताय किन मीदिक कीवती पर रायप्त होगा। Country 1 द महि बहाई कीवल पर A मे E तक बस्तुयों को निर्मात करेंचा Chanty U हुए महि बहाई कीवल पर A मे E तक बस्तुयों को निर्मात करेंचा परि Country II १० प्रति इनाई कीमत पर G की, १६ प्रति इकाई बीनत पर H को, १४ प्रति इकाई कीमत पर I को और १२ प्रति उकाई कीमत पर J को नियति करेता। यह परिस्थिति भुगणना के गन्तुनन में साम्यावस्था वनाय रक्षी या नहीं यह रोतो देशों की प्रतिपुरक माग (Receptocal demand) पर निर्भेग है।

उदाहरहाएं, मान लीजिय कि यह साम्यायक्षा बनाये रसन में मानार्थ है स्तेर Country I ना मुस्सार सम्मुनन निकित्य हो गया है, स्वस्ता मुद्द मुद्दानिय हो राया है, स्वस्ता मुद्द मुद्दानिय हो राया है, स्वस्ता मुद्द मुद्दानिय हो राया है। हिस्सार दि Country I ना मुद्दान कि किया हो गया है। ऐसी नवा में मोडिक राज्य (Monetary mechansum) क्षिणातील हा जाना है, वस्तुं Country I के Country II के स्तार्थ की नव्यक्तिया बेंदिन लागी है, क्षिण क्षा के स्तार्थ है कि लागा है, स्वस्त्र हो स्तार्थ है (Suutry II के स्तार्थ की नव्यक्तिया बेंदिन लागी है, क्षिण दिस्सार के देशा का स्थान बक्त स्तार्थ है ता हो हो सामरूष्ट भू अब बाता है, स्तार्थ ही है स्तार्थ हो हो स्तार्थ है सामरूष्ट भू अब बाता है, स्तार्थ हो स्तार्थ हो है सामरूष्ट भू अब बाता है, स्तार्थ हो स्तार

वा समावेल Country I इरार नियर्धन को जाने वाली वालुपो की शेरी में हो आता है । भूगनान-चानुलन से साम्य निम्मणिकिल वारखी से स्थापित हो जाता है —(1) यह िक निर्माण किया गा एहा है, (11) Country I की हमर मिस्सुन (ते से टिक्ट) बदले के सन्ती हो जाती है, और (11) Country II की नियम कराते (ते हमें हमें कि स्थापित सन्दुर्ज महँगी हो जाती है। यदि ये बात साम्य की स्वापना के नियं गर्याच्य हों, ते Country I से क्यांचा कारी रहेगा, विभावक देखा होरे सी मार्थित सन्दुर्ज महँगी हो जाती है। यदि ये बात सारि महंगा, विभावक देखा होरे सी मार्थित विभाव जायेंगी Country I बस्तु G का प्रायात करने के बजाय नियक्ति करने विचेता, जिससे सत्ता नाम्य की स्थापना हो जायिती।

स्रव तन यह रण्ट हो गवा होगा कि वो वस्तुओं के उवाहरण की दमा वे विस मोति दोनो देख उस नक्षु में विकित्सा हारा, जिनमें प्रयोक को जुननात्मक साम है, महत्ते कुल उत्पादक को बयान को को हो जो है उसी भोति प्रवेद वस्तुओं सी बता में भी है। बोमों बेगों में साम का विसादन स्रायक मीर विधान समुद्रों के साम विभाजक रेता की सही स्थिति पर निर्मेट है।

<sup>1 &</sup>quot;It is clear that the complications we have just introduced do not disturb our presumption that unrestricted exchange of goods between countries is commincially advantageous. The examples we gave upon the assumption of only two goods showed plainly that bith countries cound increase their total output by each specialising upon the good in which it had a comparative advantage. We can reach the same conclusion upon the assumption of numerous export and import commodities. We can "pair off" any export commodity with any

#### ( गा ) यातायात श्यय—

हमारा यह निम्मर्थ मि एक थी हुई वस्तु स्थानक ही एक निर्माद वहीं है कि माराद वस्तु में दर्ख जाती है, स्थानदा वस्तु में हर्ख जाती है, स्थानदा वस्तु में हर्ख जाती है, स्थानदा वस्तु में हर्ख जाती है, स्थानदा विक स्थान है। विक हम ते हर्ख जाती है। स्थानदा वस्तु के देख हिंद ताल निम्माप्ति है। उन हम सात्रावाल ज्यां में विचार में बते है, तो समुधी नी एक तीसरी भेरी, त्री कि कैवन सात्राव्य ज्यां में विचार में बते है, तो समुधी नी एक तीसरी भेरी, त्री कि कैवन सात्राव्य ज्यां में कि सात्रावाल क्यां में कि किया सात्रावाल ज्यां में विचार के स्थान के पहले हम तीसरी भेरी, त्री कि कैवन सात्रावाल ज्यां में की मारा के प्रति हम सात्रावाल के पहले के पहले हमारा के सिंग तात्रावाल करवा पहला है सोर सोरा हमारा के सिंग दला में जाती है। इसे हैं देशका दी तिमालिक उन्न हे सक्त्यात्रावाल के उन्न हम सम्मारा है —

मान भीजिय कि country I से A बस्तु का यातायात करने की वास्त्रिक मागत (श्रय इकारयों में या उत्पादक प्रयादकों की इकारयों में या उत्पादक प्रयादकों की इकारयों में या उत्पादक प्रयादकों की इकारयों में तियम में बढ़ b, c, धारि ज्यक नी गई हो।  $a_{12}$  है धोर विषरीत दिवा मं यातायात की लागत  $a_{12}$  है। युव्यता हेतु यह भी मान शीविय कि पूर्ति करने बाना देश हैं। यातायात क्या वा मुमताब करता है। ऐसी बगा में हम गृत कह बकते हैं कि country I डारा बस्तु का विधात तब किया वादेगा वादेगा वादेगा  $\frac{a_1+a_2}{a_2+a_{12}}$  हो।  $\frac{w_2}{W_1 \times R}$  और खायान तब विधा जायेगा जविया वादेगा वादेगा  $\frac{a_2}{W_1 \times R} < \frac{a_1+a_{12}}{a_2+a_{12}}$  हो।  $\frac{a_2}{a_2} + \frac{a_1}{a_{12}} < \frac{a_1}{W_1 \times R} < \frac{a_1+a_{12}}{a_2+a_{12}}$  हो। कि सम्बद्ध हो, जिसके कि  $\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_{12}} < \frac{w_2}{W_1 \times R} < \frac{a_1+a_{12}}{W_1 \times R}$  हो, तो वस्तु त हो हारात की जायेगी धोर न गियांत की वायेगी। इस प्रकार किसी भी वस्तु के सम्बद्ध हो। देश से हमारे पान दो मूल्य होते हैं  $\frac{a_1}{a_1+a_{12}}$ 

क्रम्य क्रायों में, क्रय तक दो देशों के क्रम्य वस्तु की लागत में क्रम्य एन देश से दूसरे देश को याताबात करने के ध्यय से अधिक न होया, तद तक उस वस्तु का निर्याद या आयान नहीं विधा जायेगा। यह क्रम, जिसमें कि विभिन्न वस्तुकों की

import commodity. It is clear that whichever of these pasts we consider, each country has an advantage in the commodity in exports elastively to the commodity it imports. Thus, the division of labour between the two countries depends upon the exact position of the dividing line between export and import commodities."—Habetter International Trade. p. 139

यह हिआते हेतु रक्षा जायेगा कि यदि country I ने निर्यात बढाये तो कीन-री वरनु प्रमनी बार रिपर्वत वस्तु बज जायेगी, धनायान व्ययो को शिचार में सेने पर बस्त जाता है। दिखी देख की निर्यात-समता केवन डमकी सुतनारमक उत्पादन स्थानन पर ही नहीं, बैहा कि हमने गहुने मान निया जा, बरन् धातायात व्ययो पर भी निर्भेद होतो है।

इसे पिछली नाचिका की सहायता से समका सकते हैं। श्रीर country II से 1 मो हरतों जाने से प्रवक्त R में जुढि होने वे मागळल  $\frac{W_0}{W_1+R}$  होटा हो जाता है, जितते कि विमानक रेला A की विमा में नियम कार्य, नी बातु D निर्धाद-सन्दु  $\frac{d_1}{d_2}$  में ही कि जाता है। किया D मामज  $\frac{d_2}{d_3}$  में ती कि जाता है। किया D मामज  $\frac{d_3}{d_4}$  में ती कि से प्रावत बस्तु के विमान के मुख्य में जुछ कम्बी और ही जातव तथा तथ्य तब ही सेने प्रविच कि सामज के मुख्य में जुछ कम्बी और ही जातव तथा तथ्य तब ही सेने कि मो जात में जात है। जातव कि से मुख्य में जुछ कम्बी और ही जातव तथा तथा कि सेने कि सेने कि सो जात में जातव है। जातव तथा तथा कि सेने कि सेने कि सो जातव है। जातव तथा तथा कि सेने कि सेने कि सो जातव है। जातव है। जातव तथा तथा कि सेने कि सो जातव है। जात

फिल्तु माताशाव स्थव के अनेक के प्रकारकार उपला हुई जहिलता के कारण दिया देश स्तुरान के कोई परिवर्तन गहीं होना कि प्रकारिकीय अपनिधायक प्रदेश देश के साथ पहुँकाता है। हो, वह सवस्य है कि विसा क्या नाताशात की द्वारा के पुता के प्रकार है कि विसा क्या नाताशात की द्वारा के पुता के प्रता की साथ करना दिवस की साथ करना दिवस की साथ की प्रता की साथ करना दिवस की तह की परिवा, कार्या कार्या अपनी के पुरात की साथ करना दिवस की तह की परिवा, कार्या कार्या कार्यों के प्रवा की साथ करना दिवस की तह की परिवा, कार्या कार्या कार्यों के प्रता की साथ की क

<sup>1 &</sup>quot;The necessity of paying transport charges makes the world poorer than it would be if all goods could be produced in the relatively most suitable places and thence transported without any cost list in so far as international trade takes place despite the existence of transport costs, in must be advantageous, since it will be undertaken only if the gain from division of labour exceeds the costs of transport "—Haberlar International Trade, p. 142.

#### ( IV ) उत्पादन की परिवर्ती लागर्ते-

नुनारमक नागत बिढान्त वा निवेचन करते हुए यह करूपना भी की गई यो कि उत्पत्ति वी प्रत्येक खावा में (दोनों देशों में) दियर सामग्री का निवम क्रियान मोन है, निवास केति चलु की खातिकत्ता मार्या पहले के कर्यवण प्रति क्रियान कृप के ही उत्पन्न की जा सन्ती हैं। हुमारा पूर्व-वर्षिक्त उदाहरण्य यह या स्मा

वस्तुत्रो की थम लावतें

| _ |                     | -                               |                              |                            |
|---|---------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Ī | वेश                 | थम सागन                         | गेहें की उत्पादित<br>इकाइयाँ | कपड की उत्पादित<br>इकाइयाँ |
| _ | ग्रनेरिया<br>जर्मनी | १० दिन का काम<br>१० दिन का श्रम | २०                           | 90                         |
|   | পাশণ।               | (ગાદવાયા ગામ                    | (0                           | 5.5                        |

पदि अर्थनी मेट्टे वो बेनी सनै सनै नम कर देवा है भीर इसके स्थान में नगड़ा उत्पन्न नरता है, तो प्रयोक १० इनाई मूहें के खिए, किन्हें बहु उदयम करना सन्य नर देगा है, यह स्वीरिक्त १५ इनाई कवड़ा उत्पन्न करने समेचा। इसी प्रसार, प्रमेरिका म रोका बल्ह्या के स्थान प्रतिस्थायन स्नुपाल १ १ वर स्थिर रहा सर्या।

श्रव हम दिवर लावत की मान्यवा को छोड़ वेते है, क्योंकि मह एक ग्रय-नाद मुनक बगा है। श्रविष्क अवनित्त स्वाः वकती हुई सामको (वा उपन हाता नित्रक) को है। एक किशेय नित्रु के बाद, जो वण्यवार में अधिकों के श्रामित क्या ही पार कर निया जाता है, श्रविष्ठित मात्राय( केवन प्रति इकार्यवानी हुई स्वापन पर ही उपना को जा सन्ती हैं। इस नियस की नियार में लेवे का सुनना स्वस्त गानत कियान की विश्वान पर वा प्रशास क्षेत्र हैं।

बरि यह मानले कि जर्मनी और समेरिका सोनो ही देशों में उत्पत्ति बक्की हुई सामना के बाधीन की जा रही है, ती उत्परिक उत्पादरूष में सुनने जो प्रकासि है से गोगान उत्पत्ति से मन्दर्भ रस्तेत हुए सम्प्रत्ने चाहिए। स्पत्तर्राष्ट्रीय स्थापा हुए- एन ने पूर्व सिर्गत यह होगी कि जर्मनी में उत्पन्न की मई है है ने माना में औ विक्रां ग्रह्म की गई भी उत्पत्ता स्थाप रायक १० इकाई मेहूँ के निए १० इकाई सम है और इसी ज्ञाग, वचने नी सीमाल सामन १५ इकाई करने के निये १० इकाई

जज नमंत्री पर निर्देशी प्रशिगोषिता का द्वार पडता है और इसके प्रशिष्ट्री होतर वह पडड़ा प्रीष्ट रिल्यु गुहै कम अल्पत्र करने नाथा है, तो पपदा उल्लक्ष नर्ग ना मीमान्त नामान नकेंगी, क्यांके कम उपपृक्त प्राधियों पर प्रीप्त (EDA) उल्लब किया जायेगा तथा विद्यासन प्रशोध नाली प्रमिश्त पर प्राप्तिक स्वस प्रीरपूर्णी मनाई जायेगी । दूसरी बीरे, गेंहुं ज्यान नर्ग को सीमान्य नामन घटेगी, क्योंके नस उपपृत्त मुंब में मेंत्री में हटा निया नाथणा तथा सन्य प्राप्ती पर पहने की प्रशास कर सन भीर पूर्वी वपद की जायेगी। परिशासतः सीमान्य सामतो का अनुसन वर्षानी थे नेहुं के पक्ष थे परिवर्तित होता। दिन्तु ध्वेरिरत थे यह करने के एवा में निर्वर्तित होता। दिन्तु ध्वेरिरत थे यह करने के एवा में निर्वर्तित होता। वर्षान के स्थान से के स्वान के स्थान में निर्वर्तित की स्वेरिता ध्विक होता है। कि स्थान थे निर्वर्तित की स्वान के स्थान थे निर्वर्तित की स्वान के स्थान थे निर्वर्तित की स्वान के स्थान थे में हैं-उत्पादन बढ़ता वावेया, धोनो देशों के मध्य तुम्नातम नामत प्रदुष्त में प्रमात का दिवाधों से कहा होता है। वावेगी ने स्वान के स्वान के स्थान के स्वान में से अपूर्ण रहेता कि समंत्री देशों के स्वान की स्वान के स्वान की स्वान के स्वान की स्व

वस्ती हुएं जागनो के नस्य को हय पूर्व उदाहरसा स सिध्यम्बित कर सकते हैं। वसी तक हमने प्रदेश बस्तु के नियं एक उत्पादन बातव लिलिटट की थी—व्यंत नियंत्र के किया है। वसी प्रदेश किया है। वसी प्

<sup>1</sup> Bud., p 143

हे हो । चने यह घारएा कि स्वतन्त्र व्यापार सर्वेश्वेष्ठ द्याविक नीति है, ठीक प्रमा-शित होती है ।

षटतीः हुई लागते एक जटिल समस्या प्रस्तुन नरती है। इन पर १३ वें इट्याय म विचार निया जायेगा।

्रतुर्जुनात्मक लागत सिद्धान्त ग्रीर ग्रर्द्ध विकसत देश

सर्वे विकास देशो पर जुलनात्मक सागत सिद्धान्त लागू करने की कर्र ग्राधारा पर ग्रालोचना की गई है। त्रमुख ग्रालोचनार्वे निक्नाविद हैं

(१) बुलनासम्ब लागत विद्वास्त स्वेतिक स्ववाद का है — यह एक निरोध स्वय पर हुन उत्पीत नो अधिकनम् करूप पर बल देता है नाहे विकास की दा हुद्ध मी हो। किन्तु वाध्य देवपति के स्वितन्त्र होने देवकात-दर्भ स्वित्तर हो जाये ऐया जरूरी नहीं है। एक बढ़ें विविध्य निर्मा देश के लिए विकास दर वहना चार् उत्पीत ने संभिक्तन होने की प्रवाद अधिक महत्वपूर्ण होता है। उसके प्रधाद मा विवरणा नहीं ता सार्थिया की पृत्ति, स्वय त्राकि के पुत्त है। अधि परिस्तार में इिंड, कोचल म मृद्धि, जबन सम्तन्यी धावती, उपभोष के स्वकर, अनवस्ता की कृद्धि वर पारि गर प्रभाग बालते हुए सर्वेत्यवस्था की विकास की दर को प्रमादित स्ता है। एक पर विकास के कि मिना बहु ता सम्बद्ध होता है कि वह एसने निसा मा वा दिक्ता प्रोत्माहण उद्योगी में समाय, नाह बढ़ी प्रधापन कुछ सन्य उद्योगी स्वा नहीं होती है।

(२) वुलनासम्ब सागत सिद्धान्त सुद्धान्तया है—किस बस्तु वा गीनसे वृश ग उत्पादन किया जाना चाहिये इमका निर्माण करने में तुजनात्मक लागत व विभिन्न वृशों में केवल चाल उत्पादन लागत को हो विनार में सेता है

ू दरवादन को दीभवालीन उत्पादन लागनों को उचित सहस्व नहीं देता । प्रारम्न मुद्ध मोद्योगिक असुभों नी उत्पादन लागन बढ़ें विकसित देशों के दिश्तित देशे को संपाद क्ष्मी हो सबती है । किन्तु दीभकात म ऐसे उद्योगकों को उत्पादन स्थान प्रमुख्याम के तरकारण जमान चित्रा चाय तो इन बस्सुकों को उत्पादन सभान बढ़ें विवसित देशा म स्रथाशंदन नीपी हा सबती है, स्पोक्ति बहा इन बस्सुओं के उत्पादन

<sup>1 &</sup>quot;Thus, the comparative disadvantage of a country is less if we regard the cost data as relating to (increasing) marginal cost and not to constant costs, and it is not profitable to carry the division of labour beyond the point at which increasing cost wipe out the cost differences between the two countries But it is profitable to carry if upto that point Our presumption that Free Trude is the best connomic policy, therefore, remain intact."—Haberler The Theory of International Trude, p. 143

के निमे बर्गक्षाकुक अधिक अनुकृत आकृष्ठिक महामान उपनत्या होते हैं। ब्राम रिक्तिस्त देशों में प्रमेक श्रीक्षोष्टक महासुधी ही उत्पादन समाने दूर्गान्त नीनी हैं कि उन्होंने कुदनन बस्तुकृत पुतिस्पाद (वेंक्के—कियान) पृत्ती, देवार देशनांत्री, रक्ष प्रम) विवर्गित कर नी है। यदि यह गुनिशासे ग्रह्म विकस्तित देशों भी प्राप्त सत्ती नात हरने कर में, तो नह ब्रन्टेक श्रीक्षोधिक बस्तुन निक्तिस्त देशों नो प्रमुख सत्ती नता हरने है, त्योक उत्तर प्रमुख्ति कुर्मान्त्री आपने हैं नी प्रमित्त देशों को मार्ग्स स्ता में हैं। वेंग्रेट कारत्य नहीं है जो बड़्म विकसित देश कुर्मित मुख्याये विकसित न कर राते महार्त राज्याई से प्रमास नरे। किन्तु सुनतास्थक सामन विद्यान्त वे यह धान कर जनता है कि सायन-सार्थ निवर प्रसु क्षेत्र स्तात्वी से हैं।

िरुपु वर्तमात जुलारास्त्र वात्र के क्राकुण विनिष्टीकरण के तासों को देशा मारता एक वेजी से चरलते हुए विश्व में हानिग्रद भी हो सकता है, स्वीके संस्थान है कि वह तक विश्व सीर्थमाणीन उपयक्ति-मानुद्वन्त्रमा की सवस्था में नहींने, विभिन्न होने के प्रकाशका परिवर्तन हो बांधे । प्रत सीर्थमाणीन परिवर्तन में प्रकाशकों की कोज मा देशानी की में प्रकाशकों की कोज मा देशानी में प्रकाशकों के प्रकाशका परिवर्तन हो बांधे । प्रत सीर्थमाणीन पर्वाचित प्रवाचित का प्रकाश करते के जोग से देश सक्तादिकालीन व्यव बाति हुए सकती है और पाए मुन्तात्मक लाभ के सायार पर विनिद्धारण के साथा के स्वीचे हुन पर प्रशिक्त होने हैं । किंतु मुस्त सा कुछ बुजानुकों के माना का माने के साथा पर विनिद्धांकरण के साथ सव्यक्तिकालीग जागतों की भीर्थमा की साथा है है । किंतु सुक्तास्त्रक लाभों के साथान होते हैं, व्यक्ति होने । विव जुलतास्त्रक लाभों की बादा स्वाच्या होते होने ।

हाल के अनुभव से पता चला है कि प्राथमिक उत्पादन वाले देशों को बहुत श्रनुकूल व्यापार-शर्ते नहीं मिलने वानी है। कुछ अर्यशास्त्रियों को यह विश्वास था कि इन देशों को अविष्य में अनुकुल ध्यापार शर्ते मिल सर्वेगी, क्योंकि प्राथमिक बस्तुग्रो के उत्पादन पर बढती हुई नागते कार्यशील होनी हैं जबकि श्रौद्योगिक बस्तुग्रो के उत्पादन पर घटती हुई लागते । किन्तु इतिहास ने इस विश्वास को गयन प्रमान श्वित कर दिथा है। बुछ लोग यह विश्वाम करते है कि व्यापार मर्ते जरुद ही प्राथमिक उत्पादक देशों के पक्ष में हो कार्येगी, क्योंकि उन्होंने अपने सीद्योगीकरए के लिये नियोजित प्रयास धारस्य कर दियं है। एक श्रीर तो श्रीक्रोगीकरण सौधी-गिक वस्तुकों की पूर्ति ये भारी वृद्धि कर देगा तथा इसरी श्रोर वह प्राथमिक उपजो में लिये मॉग बढादेगा। किल्तु विभिन्न सद्धे विकसित देशा के विकास कायंत्रमी का विश्लेपए। वरने से यह साफ गता चलता है कि इन्होंने उद्योग के नाथ-साथ कृषि ने निकास को भी महत्य दिया है। यह अनुभव करने लंबे है कि निक्षित कृषि औद्योगिक विकास की पूर्व शतंहै। यस करुचे साली का घराला पड़ने की नोई सम्भावना नही है और इनलिए ज्यागार-शर्ते प्राथमिक देशो के पक्ष मे परिवर्तित होंगे की सम्भावना भी कम है। सच तो यह है कि कई बारखों से ज्यापार गर्ते उनके प्रधिक प्रतिकल हो जाने की चालका है, जैसे-प्राक्तिक अन्ते मालों के स्थानापस का पता चनना, भोद्योगिक देश में भी कृषि का तेजी से विवास होना, वैज्ञा-निक अनुसंधानों के फलस्वक्य प्रति निमित दकाई कच्चे बाल के प्रयोग में कमी हैं।ना विकसित देशो द्वारा सरक्षण की भीति अपनाना, विकसिन देशों में जनसञ्जा यहने की दर घटता धाटि।

( Y ) प्रस्तानात्रक लावत सिद्धारत सभी वेशों ने पूर्व रोक्यार स्पेर वर्षावि , बापनों में पूर्ण गतिमोत्तरा की तमकाब करता है। किन्तु शर्ड विकटित देशों में े ध्यावक केतार अर्ड रोजगार देखते हैं। बहु करीय मानव बाँछ की सीमानव उत्पादकता सबभा गूर्य (बीर कुछ गानवों म तो ख्रणात्वक) है। वहिं बेकार रहते यालो मानव करित को शाया-स्थापायकों का उत्पाद के कायाया जार, तो बेकार रहते की करेशा यह राष्ट्रीय साधाया ने कुछ न कुत कुटि तो कर हो संबंगे।

महा एक बात उरुलेक्सीय है, जो यह कि एक प्रदेनिकसित देश से देकारी मुस्त, पूजी, पूर्मि आदि प्रवापनों की नहीं से उदय होती है। यह नहीं केक निर्मात साध्यम होता महा प्रवापना की मही से उदय होती है। यह नहीं केक निर्मात साध्यम होता मान पर्वापना नहीं है। उत्तरहर्खाई, पूजीवत द निर्मात के प्रतिकृत के द्वारा होते की साध्यम से साध्यम केक्स उद्योग स्वापना मानिक्स प्रमान के काम से सकते हैं। यह प्राथमतों पर प्रविक्य केक्स उद्योग के प्रमान में रीजगार की माना को बात सकता है जिनके निर्मा स्वापना पर प्रविक्य कुमला के प्रतिकृत की स्वापन के प्रमान के साध्यम हो सुम्बत के केलर हो सुम्बत के अगर हो सुम्बत के काम प्रमान के साध्यम हो सुम्बत के काम प्रमान के सिंगा की सहायमा हो प्रापक स्वापन के साध्यम हो सुम्बत केलर प्रमान सिंगा नी सहायमा हो प्रापक स्वापन के साध्यम हो सुम्बत केलर सिंगा नी सहायमा नी प्रापक स्वापन कि साध्यम हो साध्यम कि साध्यम कि

( 🕱 ) बुलनारमक लायत सिद्धान्त सामाजिक लागतो को उपेक्षा करता है--

यह सिद्धान्त प्राइयेट सामतो को तो इंटियन रखता है लेकिन सामाजिक सामतों को जिलार में नहीं लेगा। वहां प्राइयेट और सामाजिक जामतो में भारी फारीर रहता हो, जुनतारमत लागतों के सामार पर विशिष्टों करणा करने से विस्व का सामिक करना प्राविकतम नहीं हो सेकेगा।

( १) तुस्तरात्मक कांगत सिद्धान्त पूर्ण प्रतियोगिता की ब्ययना करता है। किन्तु मद्दे निकसित देवों से हाल के वर्षों में श्रीध्र विकास के सिंग नियोजन पर बल दिया जाने ताना है, विश्व कारण कीमन मिकेनियम क स्वतन निध्यक्ता मंद्रका लगा है। कमूण प्रतियोगिता वाले विश्व में कीमन सीमान्य लगातों के (जिनकी पर्योग्तनात्मक सामना सिद्धान्त करता है) कराव राही होती है।

(७) क्यां विकासिक वेशों की विश्वित स्वित— पार्ट विकासिक देशों को क्षिय में, जो कि बढ़ती हुई तागाती के साधीन है, बुत्ताश्यक नाम है। इस गर्द विक है कि मिल क्षान के साधीन है, बुत्ताश्यक नाम है। इस गर्द विक है कि साध स्वत्य उत्तर स्वात्य वहें हों। उन्हें उद्योग में, निस पर बढ़ती हुई वागते कियाशोल है, बुत्ताश्यक हानि होंगी है। अब जब बढ़ सोस्पेशिक उत्पादन को नदायों, वो सबसे द्वारास कामत मी क्षेत्रों। इस अबदा, विकासिक्ट उत्तर का दिवारा क्षित व व्यव्योग क्षेत्रों के स्वत्यात्र की प्रवादेश की क्षात्र के स्वत्यात्र की स्वत्यात्र की महावेश की प्रवाद विकास क्षात्र की महावेश की प्रवाद विकास व्यव्यात्र कि स्वत्यात्र की स्वत्य की स्वत

#### परीक्षा प्रकृतः

र नुसनास्मक नागत सिद्धान्त की समीक्षा करिये और इस सिद्धान्त की प्रापु-निक व्यवका पर कुषण डाविष् । (प्रापदा, एमक कोन्त, १६६६) [Esatume the theory of Comparative Costs Throw light on the modern Concept of the theory ]

"प्रीतिष्ठन मुसमारमक सामव सिद्धान्त की पीरसीसाँय बताइय ।

[Indicate the limitations of the classical theory of Comparative costs]

परिवर्ती लागना बीर वातायात व्ययो को विचार में लेने पर भुतनात्मक सावन विद्वाल के निष्कर्षों पर क्या प्रभाव पढेगा?

(वित्रम, एम॰ ए०, १६६६)

[How is the theory of comparative costs affected by the introduction of (a) varying costs and (b) transport costs?] तुलतात्मक लागन सिद्धान्त को समाम्बाइय जो कि श्वन्तरक्षिय याशार को

४ तुलनात्मक लागन सिद्धान्त का सम्भाइय जा कि श्रन्तराष्ट्रीय यापाः नागू होता है । इस विषय पर श्राधुनिकतम विचार प्रस्तुत करिय ।

(ग्रायरा, एव० ए०, १९६८)

[Exphan the theory of Comparative costs as applied to international trade. Give the latest views on the subject.]

५ ''लागत सनुपातों में झन्तर होला ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वा झाधार है।' इयस्ट वीजिये। (जीवाजी, एमक एक, १६६७) ['A difference in the cost ratios is then the basis of inter

[Explain the theory of comparative costs Is it applicable to developing commiss ?]

शिकंत के इस कथन के सम्बन्ध से सुन्वारक नायन सिद्धान्त की परि-सीमाय इतित करिके कि 'निस्त तरह शायिक तिद्धान्त विकतित सुन्य वह लाखा करिडो तोगों की जीवधे और अहरवाकालाओं का युक्त अस तक विकेतिकरण था। (इसाइल, प्यन्त प्रक्, १६६६) [Indicate the limitations of the theory of comparative costs

Immicate the limitations of the theory of comparative costs in the light of Myrdal's observation that consource theory, as it was developed, who to some extent a rationalisation of the interests and aspirations of the millions where it grew }

 इस तक का विवेचन करिए कि जब तक बुजनात्मक आश्रती ये झ-नर नहीं होगा सन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिय आंबरण्यत्तर वही होगी, किनु बुजनात्मक सागरों में यांच समागता स्वाधित होने की सक्मायता नहीं रहनी तो झन्त-रिश्चिय व्यापार का कोई झन्त बड़ी होता।

> (इलाहा॰, एम॰ कॉम॰, १६६७) would be no mouve for

Discuss the argument that there would be no motive for international trade incless there was instally a difference between comparative costs, but there would be no limit to international trade unless there was finally an equality between comparative costs?

इ बढ़नी हुई सामानी जा नियम दो देशों के सम्ब स्थापार को भीसे प्रभाविन करता है ? विवेचन कीलिये । (विकासक एमक एक, १६६६) [Huw does the law of increasing cost uffect trade between two countries ? Discuss]

# अन्तरिष्ट्रीय न्यापार में माँग एनं पूर्ति

(Supply and Demand in International Trade)

#### परिचय--

> मिल का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यो का सिदात (Mill's Theory of International Values)

## मिल द्वारा 'मांग' के महत्त्व पर बल दिया जाना---

किसी देव में एक विदेशी बस्तु का मुख्य गृह उत्पत्ति की सावा पर, जो कि उत्तक बरने में विदेशी को देनी पड़ेगी, निर्माद करता है। प्राप्त मन्दों में, विदेशी कानुमों के मुख्य मण्डरीप्ट्रीब चिनानय की भवीं पर विश्वेर होते है। कियु से गर्ती स्वय किन पर निर्माद हैं 7 वह क्या है जो एक विधित्त सावा में करने के बरते में इक्तुनैंट से स्पेन वो एक पाइच विनियम करने हेतु श्रीरत करता है ? फित को

<sup>1</sup> Principles of Political Economy, Book 3, Chapter XVIII

सम्मित है कि उनकी उत्पादम लागने करायि नहीं है। 'यवि वचडा बीर सराय समा हो स्पेन में बनाय आहे, तो ये रिक्त में बपनी उत्पादन नामको पर विनिम्म समा हो स्पेन में बपनी उत्पादन नामको पर विनिम्म उत्पादन साम में स्थान है। है जिस के स्थान है कि स्वार्थ का स्थान के स्थान के

#### चदाहरख—

जब हो देखी के मध्य व्यापार होंने बनता है तब दोनों बस्तुय एक-पूनरे में, रोनों देखी में एक समान शिनियन वर पर (बातायात व्यव की छोड़ है हूं) हैं विनियन की बोली। तक के वित्ते मानिये किए कर बासे बरायु बहुत रेज की बिना व्यम या स्थव के बानाबात की जा बस्ती है। येखे ही स्थापार झारफ होगा, होनों बराहुमां का मूल्य (एक हुसरे के बहुमानिया) दोनों देखों से समान स्तर पर मा बातामा ?

मान भीजिये कि श्रम के इस्प में १० पत्र कपटे की लागत उतनी ही है जितनी कि इञ्जलैंड में १५ गज निनिन (Linen) और अर्थनी में २० गज सिनिन

<sup>1 &</sup>quot;If the cloth and the wine were both made in Spain they would exchange at their cost of production in the Spain, if they were both made in England they would exchange at their cost of production in England all the wine in Spain they are in such circumstances to which the law of cost of production is not applicable. We must acco,dimply, as we have done before in a similar rembarrass ment, fall back upon an antecedent law, that of supply and demand, and in this we sirtll again find the solution of outdifficulty."— J B Mill Principles of Political Economy, Chant 18.

<sup>2 &</sup>quot;Supposing for the sake of argument that the carriage of the commodities from one country to the other could be effected without labour and without cost, no sooner would the trade be opened than the value of the two commodities, estimated in each other, would came to a level in both countries."—Ibid

|                                            | कपत्र | लिनि <b>न</b> |
|--------------------------------------------|-------|---------------|
| <br>इज्जारीत में १० दिन के श्रम का उत्पादन | १० गज | १५ गन         |
| जर्मनी मे १० दिन के श्रम का उत्पादन        | ₹० गज | ২০ বল         |

यदि १४ गत्र निमित्त के बदाने भे १० नज कपडा बदला गया, तो इङ्ग्रहीक की निर्मात दूर्वेण ही एक्टी है और जर्मनी ही सबस्य साम से निया । यदि २० गत्र विनित्त के बदाने में १० जब कपड़ा विनित्त हुआ नो अपनेत्री नी स्विति पूर्वेण हिन्ती और साम के बदाने में १० जब कपड़ा विनित्त हुआ नो अपनेत्री नी सिविति पूर्वेण हैं भी बीत को इङ्ग्रहेण क्ष्या । यदि ११ और २० के बीज में किसी में अपने भी सामा के बदाने में किस्मय किया गया, वो ज्यावार ना ताम बीनी वेदी में बंदी मार्गाया। मान सीजिय कि १० गण कपड़े का विनित्त र व्यव विनित्त है होता है, तो इङ्ग्रित को अपनेत्र ११ पर ३ कक वपदे ना साम होता और मनित प्रदेश ६० में से २ की बचल नर तेथा। अब समस्या यह है ति थ कीत से कारण हैं, जो उस समुदात की, जिसमें कि इङ्ग्रवेड था वपात अमेरी ने निनित्त से विनित्त किया आसीरा, निर्मादित करते हैं।

भू कि विनित्तम प्रकृष चटका बदता रहुता है, उसनिये हुन कोई भी विनित्तम प्रस्त मान कर बक्ष सकते हैं। गान वीजिये कि नाजार की राविज्ञानी से जनस्वकर रूप जान कर बक्ष सकते हैं। गान वीजिये कि नाजार की राविज्ञान है। ति कि विज्ञान होता है किसी बन्तु के विवे मोता (अर्थोद वह माना शिवार निवे के ति माना जायेंगे) की सत के सद्भाव प्रदर्श-करा है, व जरीने से 10 जन कर कर के के विभाग कर का विना है (भागता १० गर्व निवित्त के तुत्य की भी वर्गन गृद्धा हो उनके कराजर है) बरू रूप सीमत पर गानो की वर्ष के वो विवा की विवा अर्थों के विवा हो की वर्ष के स्वी की वर्ष की वीजियों की प्राप्त हो किसी के ति विवा की वर्ष की विवा की वर्ष की विवा की विवा की हो किसी है विवार माना सीचिये की विवा वर्ष की कर कर ति की हम नामा के नाम की विवे की विवा वर्ष की वर्ष कर ति की वर्ष की वर्ष कर ति की वर्ष की वर्ष की वर्ष कर ति की वर्ष की वर्ष की वर्ष कर ति की वर्ष की वर्ष कर ति की वर्ष की वर्ष की वर्ष कर ति की वर्ष कर ति कर ति की वर्ष की वर्ष की वर्ष कर ति कर ती वर्ष की वर्ष कर ति वर्ष की वर्ष कर ती वर्ष की वर्य की वर्ष की वर्ष की वर्ष की वर्ष की वर्ष की वर्ष की वर्य की वर्य की वर्य की वर्ष की वर्य की व

भव इञ्चर्लंड से, १७ यज लिनिन की कीमत १० गज करडा (या इसके बरावर इञ्चर्लंड की मुद्रा) है है लिनिन की नजो से एक विकेष सक्ता ऐसी है जो डस बीमत पर केवल यांग की सन्तुटि घर कर सबेगो, ब्राधिक नहीं । मान लीजिये कि गह सस्या १७ वज की १००० बुती है ।

१७ वन निर्मित का १० वन वपटे से जो अनुपात है नहीं १७ गन के १००० पुने वे। १० गन ने १००० पुने वे है। विस्तान निर्मित्य मूल्य गर मुद्र में से दे दे दे से मांग के किया के नहीं विभाव मांग कर सकेंगी। तरफ गर मांग होने प्रवाद है कि यह सूतर वस की भूति नी प्रदूष श्र भी प्रवाद मांग और पूर्व के नियम की गर्व पूरो हो गर्द है, स्वानिए होने वस्तु है ० वम नगड़े के बहते में १७ गम सिन्य की दे पर पर विनयम की मांग आहो रहेगी।

किन्तु हवारी क्ल्पनाये कुछ और भी हो सकती थी। मान लीजिये, पारस्प-रिक विनिमय की कल्पित वर पर, इज्जलैंड १७ यज के ६०० गुने से अधिक लिनिन का उपभोग करने की इच्छानही रब्बना है। स्वष्टत, लिनिन की यह माना मानी हुई विनिमय दर पर, १० गंज के १००० गुने कपडे का, विसकी हमारी करपना के मनुसार जर्मनी की आर्थियकता है, मूस्य चुकावे के लिए पर्याप्त न होगी। इस कीमत परती जमनी को केवल १० क्या पा ००० गुनावपदा ही मिल सकेगा। रोप २०० की प्राप्ति ने लिए, ऋग्य साधन के खभाव से वह मधिक कीमत (१० गज से भी सधिक लिनिन) १० गज कपडे के बदले में देने की विवश ही जायेगा गान सीजिये कि वह १६ एज का अस्ताव रखता है। सम्भवत इस कीमत पर इफ़्र लेंड लिनिम नी अधिक मात्रा लेने को तैयार हो जायेगा। मान लीजिए कि बह १८ गज का ६०० धुना उपभोग करने को तैयार है। दूसरी धोर, कपडे की की मत बढ जाने वे बारण इसकी मांग जर्मनी में घटेशी। यदि जर्मनी १० गज के १००० गुने के बजाय ब्रव केवल १० गण का ६०० गुना कपडा लेकर ही सन्तुष्ट हो जाय, तो यह १८ गज के ६०० गुले लिनिन के, जिसे उद्भलैंड बदली हुई कीमत पर सारीदने को तैयार है, भूल्य का भूगतात कर सकेगा। इस प्रकार, माँग दोनी पक्षी की और पुन पुति की ग्रहेण करने के योश्य हो जायेगी बीर १० के बढ़ने to गज वह दर होगी जिस पर कि दोनो दशों से कपड़ा सिनिय से निनिय किया जायेगा ।

समस्य भगवत का दो देण परस्य दो बस्तुओं से व्यापार बरते हैं, तो इर्ज स्तानु का विनिमय मुद्दा, एक इंबर्स से सार्गीवन रूप य दोना प्रका के उपभोजाओं के विन्धी मोते परिमित्रियों के बहुतार, समायाति हो वायोगा । वह नमायोजन इस तरीके से होगा कि एक देवा द्वारा अपने परोधी देश ने वस्तुओं नो जो सात्रामें, मायात को जायेंगी ने बुगरे को मुगतान गर्स के निष् पर्माप्त होगी। वृक्ति उप-मोत्तामी की कियों और परिस्थितियों को निर्माणित विवय निवय में स्थान तरी सकता, इसनिष्य उन महुपाती को भी मिप्पिता वरता निव्य है जिनमें कि दोगी वस्तुमों का विविधमा होगा। हम यह जानते है वि ये सीममें, जिनके मन्दर ही स्वन्द पटानकी हो सकती है, एक देश में उनकी उत्पादन लागतों के मन्द्र प्रदुत्ता स्वादन हो। हम पट प्रदुत्ता स्वादन हो। हम पट प्रदुत्ता स्वादन हो। है। एक वन पड़ि को विविध्य रूप के जिल्हा की १ १० मन नहीं हो। मेदेगा। किन्मु इनके दोच की विश्वी भी सक्या से विविध्य हो सकता है। अब वह प्रयुव्धा विविध्य स्वादन की स्वीधी से स्वादन हो। सकता है। अब वह प्रयुव्धा विविध्य सामान की स्वीधी में से सकता है। वह स्वाद्धा का सामान स्वादन से सामान स्वादन से सामान स्वादन से सामान सिंग प्रदार्श से अविधी में से स्वादन हो। सन्दर्भ है। मन्द्र हो। सन्दर्भ है। मन्द्र से सामान सिंग प्रदार्श हो। सन्दर्भ हो। सन्द

#### वातायात व्यय--

सातायात स्वय द्वारा जो परिवर्तन का दिया जाता है उसके बारे में मिल इस निकर्ष पर पहुँकते हैं कि—"पातायात स्वय कित प्रकार विभाजित होंगे रहान तो भोई ठीक मही है किन्तु दातना निक्चित हैं कि एक देश जन वस्तुमों का निर्मात करेगा जिनमें तो अधिकतम साम है और उन कासुओं का आयात करेगा जिनम असे परिकास प्रमुखिया होती है। इसके मध्य अनेक वस्तुने ऐसी है मिनका व्यायाद इसजिए तही हो सकेमा कि सम्मानित साथ यातायात व्ययो द्वारा ही स्वा किया

#### दो से ग्रधिक वस्तुयं-

<sup>1 &</sup>quot;If we now super-add coals or cotions on the side of Englan,a (Contd on next page)

#### ध्यापार के लाभ का माप ग्रौर इसका विजाभन-

मिन के अनुसार व्यापार का लाभ उस सन्तर के बरावर होता है जो कि

पेरंज़ लागर अनुष्ठां (Domestic cost ratio) और 'शायर मणार गर्नी (Equi librum terns of trade) में पाण जाया । यदि परेज़ लागर अनुशात और सामक अगार करों के सप्त अन्तर वह जाय. तो ज्यापार से लाभ की भागा वह जायेगी, भीर परि सन्तर घट जाय. तो लाभ की माता में क्यो हो आयेगी। पूर्णि १६वी माताव्यी के प्रथमां में निर्देशाव क्यांग को टेक्नोक का अधिक विकास मही हो। पाण सर्, इवित्र पित आप्त के स्वित्रक्त सर्वश्चाहिक्य ने व्यापार के साम का माप भरते के लिए लक्क्त विश्वी और आयातों की कीमनों की तुलगा नहीं की थी। दिन्हों (Gurables) पर विचार कर रहे थे, जिनका हम आयात और नियंत्रिक्त कीमतों की सुल्ला के हारा अध्ययन करते हैं।

हर प्रकल का जि भीन का यें व्यावसार से होने वाले लाभ का सबसे विधिक मारा प्रायत ने रेगा, निम्न ने यह उत्तर दिया कि नहीं देख तबके व्यवस्थ राधिक राधिक पार्थिया, जिसके उत्तरावकों के जिए प्रध्य देखों में सबसे व्यवस्थ नियंत्र है, ऐवी मींग जीति प्रतिरिक्त स्वेत्र कर सिक्ती यह के उत्तरावन व्ह निवेषता रखते हैं, यह नीमा राम यह देन अमस्त विदेशी बर्गुं के का सामन पर आप्य कर से स्था ! विदेशी बाजारों में उत्तर मियांत्र के लिए मांग को भीवता जितनी प्रविक्त होंगी, उत्तरा ही स्वेत्र मांत्र का स्वाद होते हैं क्षा कि प्रमान कह प्रायत कर सबसेगा । उत्तर अपन आपात कह प्रताद कर होते हैं क्षा कि पनके नियं उत्तरी वरणी मांग को भीवता (Intensity) बीर विस्तार (Extent) यम हो। बानार जर देखों के लिए तबसे सरला होता है विवक्ती मांग कम हो। एक स्तं, निते कुछ हो नियों के लिए तबसे मांत्र वह नी बीमिय सान मां सावस्थलता है स्तं, निते कुछ हो नियों वह स्तारी भी प्रीत कुशी बीमिय सान मां सावस्थलता है

and wine or corn or timber on the side of Getmanny, it will make no difference in the principle. The exports of each country must exactly pay for the imports, meating now the aggregate exports and imports not those of particular commodities taken sidely. There is some proportion at which the demand of the two countries for each others products will exactly correspond, so that the things supplied by Begland to Germany will be completely paid for, and no more, by those supplied by Germany to England This accordantly will be the ratio in which the produce of Englash and produce of German labour will exchange for one another "—Mbil Principles of Palucial Economy, p. 590.

जबकि स्वय उसकी वस्तुधोकी विदेशों देशों में बहुत मॉग हैं, अपन सीमिन मायात बहुत हो सामूली लागत पर अर्थात्, अपनी धन मौर पूँजी की बहुत हो घोटी माया के उत्पादन के बदले में प्राप्त कर सकेगा। <sup>प</sup>

# दो से स्रधिक देश—

पित जर पहुने धर्मधारिया वे से थ, जिस्सी करपाष्ट्रित न्यापर के प्रियाण को यो से अभिक देशों पर सिस्तुत निया, स्वयप्ति करेक प्रथंगारियाने में भी तक से ऐसा ही सिका है। पित ने यह दिवसाया मिल विष्टेश नियांची के प्रयान वर्षित भेने यादे एन सीखरे देश को विचार से सेने यर व्यावार की सर्ते विटेन से भांगक महुक्त हो आसी है बाहे यह तीसर वेंग निटेन की प्रायम्बन्धकता की कोई भी बात सरक्ष जा नरात हो। उन्हों सुनिया है कि

प्राप्त में, बाब हम दो से माधिक सला देशों पर विचार करेंगे। जर्मनी के किनित के लिए इक्सपट की मांग के कारता विनिमय वर '१० यस कपड़ा १६ गज विकास के बहले तक बह जाने के गश्चात मान नी बिए कि इन्द्र सैंड गौर किसी घन्य देश (जो जिनित का ही निर्यात वरना है) के मध्य व्यापार खल जाता है। मह भी मान लीजिए कि (यदि इस तीसरे देश के बतिरिक्त किसी अन्य देश से इज़लैंड का व्यापार नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय माँग ने प्रभाव द्वारा यह उससे १० गज लपुडे के विनिमय में १७ वज लिनिन प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रता स्रय यह जर्मनी हैं। पुर्व-दर पर निनित ऋषिक नहीं लरीदना। इससे जर्मनी का माल कम विकेगा ग्रीर विश्ववात यह बन्ध येण की भाति ही १७ वज देने हेनू तैयार हो जायेगा। प्ररत्त दशा में यह मान कर चला गया है कि तीसरे देख में उत्पादन और माँग मन्त्रन्थी परिस्थितिया इकुलैंड के लिए जर्मनी की परिस्थितियों की अनेक्षा अधिक माभदायक है। किन्तु यह सान्यता आवश्यक नहीं थी। हम यह भी मान सकते थे कि यदि जर्मनी से व्यापार नहीं होता है तो इन्क्रज़ैंड अन्य देश की वैसी ही लाभदायक शर्ते देते में लिये विचय हो जाता. जोकि वह जर्मनी की देता है-प्रयान १६ गज ध्यया इससे भी कम माना में लिनित के बदले में १० गढ़ कपता । "माने पर भी तीसरे देश के साथ व्यापार खुल जाने से इच्चलैंड के पक्ष में श्रन्तर पर ही जामेगा। कारण, इन्हलेंड के निर्मातों के लिए अब बोहरे बाजार ही गये है जबकि लिकिन के लिए इन्द्रलंड की माँग पूर्ववन है। इससे यह अनिवाय है कि इङ्कलंड लाभ

<sup>1</sup> in so far as the production of any country possess this property, the country obtains all foreign commodities at less cost It gets its tupperts cleraper, the greater the intensity of the d mand in foreign countries for its exports. If also gets its imports cheaper, the less the extent and intensity of its own demand for them. The market is cheapest to those whose demand is small "—Bud, p. 591.

शयम गर्ते प्राप्त कर से । दोनो देशों को भ्रम इन्नुनैह के उत्यादन की इतनी मात्रा मे भ्रामयमना है, जिसनी पहले उत्तमें से निमी एक वो मही थी। अत इसे प्राप्त नरने के लिए ये अपने नियोंना थी। माँच में बुद्धि नरने का यान नरेंगे। यहाँ तक कि हाह प्रयेशत नम भूत्रण पर ही देने वो निशार हो जायेंगे।"

"यह उल्लेखनीय है कि इन्ह्रलैंड में पक्ष में यह प्रभाव, जो कि उसके निर्धाती के लिए एक ग्रन्य बाजार खल जाने से उदय होता है, तब भी इसी प्रकार से उदय होगा जबकि वह देश, जिससे माँग आती है, बजुलेंड को इसकी भावश्यकता की कोई बस्तु भी बेचने में समर्थ नहीं है। मान लीजिये कि दीसरे देश की इज़लैंड से लोह या बपडे की प्रावश्यवसा है जिल्ल वह स्वय लिनिन या ऐसी बोई प्रश्य परंपू, जिसके लिए इन्नित में मांग है, उत्पन्न गही करता । किन्तु वह निर्मात गोध्य कुछ नातुरी उत्पन्न करता है झन्त्रया वह अपने आयातो का भुवतान न कर सकेगा। उसके नियति यद्यपि वे इज्रुलैंड के उपयुक्त नहीं है तथापि विसी अन्य देश में तो बाजार प्राप्त कर क्षी राकते हैं। व्यान बहा तीन देशी की नरुपना की गई है, इसलिए यह मानना सादिए कि उसे प्रक्ती बस्तकों के लिए कर्मनी से बाजार मिलता है तथा इंडलैंड से बह को मापात करता है उसका भगतान यह अच्छे जर्मन ग्राहको पर ग्रादेशो हारा करता है। इस प्रकार, जर्मनी को, प्रयने ग्रायातों का भगतान करने के मतिरिक्त, एक तीसरे देश के कारण भी उन्हलैंड का ऋगी बनना पडता है ग्रीर दोनो भगतानो के लिए साधन उसे अपनी वस्तु की निर्यात-आय में से जुटाने पहते हैं। अत. उसे ग्रपना उत्पादन इल्लीड को पर्यात श्रमकल ग्राती पर देना पटता है जिससे कि वहाँ साँग इतनी बढ सके कि को दोनो ऋलो के अगलान के लिए पर्यान्त हो।"%

<sup>1 &</sup>quot;the opening of the third country makes a great difference in favour of England There is now a double market for English export, white the demand of Pingland for linen is only what it was before This necessarily obtains for England more advantageous terms of interchange. The two countries, requiring much more of her produce than was required by either alone, mux, in order to obtain it, force on increased demand for their exports, by offering them at a lower value "—lbrd, p. 591.

<sup>2 &</sup>quot;This effect in favour of England from the opening of another market for her exports, will equally be produced even though the country from which the demand comes should have nothing to still which England is willing to take Germany besides having to pay for her own imports, now owes a debt to England on account of the third country and the means for both purposes must be derived from her exportable produce She must therefore, tender that produce to England on terms sufficiently favourable to force a demand equivalent to this double debt." — Bud

#### मन्तर्राष्ट्रीय सांग का समीकरम्य-

जिस नियम को अभी समक्राया गया है उसे मिला व ''अन्तर्राष्ट्रीय भाग वा समीकरण" (Equation of International Demand) यहा है। इसे नपे त्ते शब्दों में निम्न प्रशार में प्रस्तुत किया जा सकता है, "एक देश का उत्पादन धन्य वैशों के उत्पादन से ऐसे मुख्यों पर, जो कि उसके नूख निर्यानी द्वारा उसके नूल प्रायाती का भगनान करने के लिए पर्याप्त हो, विनिगय किया जानेग । अन्त-)रिद्रीय मत्य का यह सिद्धान्त वास्तव में एक घथिक सामान्य सिद्धान्त--मूल्य सिद्धान्त का, जिसे मांग-पृति का समीकरण (Equation of Supply and Demand) कहते हैं, विस्तार मात्र है।" यह पहने ही देख चुके हैं कि एक नश्तु का मुख्य सदा ही प्रयने श्रापको इस प्रकार समायोजित कर देता है कि जिनसे वस्तु की माग बस्त की पूर्ति के ठीक समान स्तर तक आ जाय । किन्तु समस्त व्यासार, चाहे वह राज्हों के मध्य हो या व्यक्तिको के मध्य, बस्तुयो का पारस्परिक विनिवय मात्र ही है, जिममें कि वह चीजे जो कि वे कमिक रूप से बेचते हैं, उनके खरीदने का 'साधन' भी ही नी है। एक देण द्वारा जो आपूर्ति (supply) खरीदी जाती है यह प्रस्य देश द्वारा यो गई खरीद के लिए उसकी मांग के समात है । इस प्रकार, मिस ने बताया है कि मोप और पृति प्रतिपुरक मांग (Reciprocal demand) का ही दूसरा नाम है, और यह कहना कि मुख्य अपने आपको इस प्रकार से समायोजित कर लेगा. निससे कि मांग और पूर्ति बरावर हो आये, वास्तव में यह बहने के तत्य है कि बह

<sup>3 &</sup>quot;Thus, an increase of demand for a country's exports in any foreign country enables her to obtain more cheaply even those imports which she procures from other quatters. And conversely an increase of her own demand for any foreign commodity compels her, order a partion, to pay dearer for all foreign commodities"—*bid*, p. 593.

ऋपने द्यापरो इस प्रकार से समायोजित करेगा कि एक पक्ष की मांग दूसरे पक्ष की साथ ने बराबर हो जाय ।

#### मिल के सिद्धान्त की ब्रालोचना-

व्यादार से साम की समुता करने में मम्बन्य से ही मिल ने साँप दो पूर्मिका पर प्रयम स्थान दिया। उन्होंने यह दिखाने का यदन दिखा कि आधार करते जाते देशों के मध्य सामार कर लाम, आपार उत्ती पर मांग सब्यन्यी स्थामी के प्रभाव हारा, निम प्रचार विनिद्धा हो आदा है। दिखा व्यापार की बता के निर्धारण एव स्थापार के सम्बन्ध से मिल में को विश्वेषणा किया उत्तकी यद्ध मानीचना हरे है। प्रमुख सावीचनार्य निमानीका हैं —

- (१) पृक्षि सम्बन्धी स्वासी की उपैक्षा—मार्थन (Marshall) मैं यह बतामां कि मिन के विकासणा में पृति की उपैक्षा की वह है। बादव में पूर्ति सम्बन्धी समाप्त भी असीत की बता में मिन के कारों में—- 'पिरंक्षी बत्तुओं के लिए देश की प्रवासित करती है। उनके निज के कारों में—- 'पिरंक्षी बत्तुओं के लिए देश की प्रवासित प्रवासित की तीत न केवल वसती समर्थीत और उनके निए इसकी जनसक्या की इच्छामी की लीच ब्रास्त, चरण प्रवासी खरमी विभिन्न सकत की बहुओं थी आपूर्तियों की विदेशी बाजारी की मार्थ समाप्तीतित करने की समना ब्रास्त भी प्रामित की है '''!
- ( २ ) आयार से बढे देशों को छोटे देशों को घरेशा लाग कम होना धायप्रक मही—सामन ने इस धारणा के जमना में भी मिल मी आयोजना तो है कि
  स्पारा से वर्ष ने गाठे देशों को खेशका कर माना बढ़ते हैं, वसील मत्यर देशों की
  मांग विदेशों बरकुओं के सिने खंचिक होती है जिस कारण विविध्य में। जातों में
  उनने निमय म परिस्तेन हो जाता है। ति सदेद बढ़ तैन है कि लोटे रम विदेशों
  सावार पर प्रक्रित निमंद होने के लाता खादिश लोग अपन कर नकते हैं, किन्तु
  मार्ग द न करना है कि एक भनी देश भी () नई बन्धुओं का प्रकलन कर सकता
  है, (ы) विद्युत्त पुत्त मुनावित व्यापारिक सम्बन्धों के साथ बजता करता है, (ш) एक
  सेविय बन्धों में में हैं मातार देश वता सन्तु निविद्य सरों से नाम सेव मातार
  सीच सत्ता में में हैं में सावर देश वता सन्तु निविद्य साथ सेव में से मार्ग के
  प्रनुतार पांचे उताबक की राममोजिश न रहे नी अभिक खब्दी स्वति में होता है।
  होते होते पांचे पर प्रतिस्थान बाता के पी एए देश साथ स्वत्य में होता है।

<sup>.&</sup>quot; the elasticity of her effective demand for foreign goods is governed not only by hir wealth and the elasticity of the desires of her population for them, but also by her ability to adjust the supplies of her own goods of various kinds to the demands of foreign markets"—Marshall Money credit and Commerce pp 167.69

मुमार सन्ता है, परन्तु इंस सम्बन्ध से यह कठिनाई भी है कि घटे हुमें व्यापार फीर उत्पत्ति साधनों के कृतिकरणा के पत्नस्वका हानि भी होने व्यवती है।

गाशंत द्वारा श्रन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के सिद्धान्त का सामान्यीकरण् (Marshall's Generalisation of The Theory of International Values)

कर्नक टॉनिंग (Taussug) धीर वाद से बाउनर (Viner) रिकार्टियन विक्रमेरण से मुखार करने के प्रयत्न तर रहे ज वाद ध्रन्य धर्मकार्टिकारी ने सागरीर्ट्रीय वर्शायर के निद्धारन को एक नवे माग पर लाना झारस्य धर्म दिगा । इन इस्तेगालियों में सबसे प्रयत्न स्वान मार्जन (Morshall) का है, किन्दुर्गन एक वो सागरों में नायक के रूप में प्रनिस्थित अप समय के प्रयोग में मुशार करने का प्रयत्न किया धीर सुमरें, नित्न के त्यां सुक्क्यमी विक्रनेयल की पुराने पूनि-विक्नेयल से जोड़े का

#### प्रतिनिधि गांठों की धारसा —

रिकाडों के ही सानान मार्शन भी जलादन-जायतो भीर व्यारार के लाभी को बारानिक सरसे (Rea) terms) में प्रयांत प्रयत्न चीर विराण के का में (As effort and ab-timence) ब्यान करने के प्रथा में थे। रिकाडों ने सरस्य में मार्गन को 'ध्या मम्म' (Labour time) में तरस्यें में मारा पा। रिल्यु मार्गन के मना- मुनार—"यह बल्लान कराना अधिन व्येच्य प्रतीत होता है कि प्रत्येच देश अपने निवारी—"यह बल्लान कराना अधिन व्येच्य प्रतीत होता है कि प्रत्येच देश अपने हैं निवारी—"यह बल्लान कराना आधिन व्येच्य प्रतीत होता है कि प्रत्येच ने मार्गन हैं निवारीन का कि प्रतिकास करान के अधि के ममारा कुत विनिध्योग का प्रतिनिधियन करी !" जुकि गाठ एक निश्चित गांगों ने निवच्छ था और दूंची (Ened input of labour and capital) को मूर्गिल करनी है, दवानिय इनमें सं निती ची सामार्ग के प्रमाय करीगों गाठ के मार्गस में निवच्छ भाग प्रताय करीगों गाठ के मार्गस है। की विनोत योग बस्तुयों में मिना जागत है, ब्यानिय इनमें सं निता ची सामार्ग करीगों गोठ के मार्गस को की विनोत योग बस्तुयों में मिना जागत है, ब्यानिय करीगों गोठ के मार्गस हो। की विनोत योग बस्तुयों में मिना जागत है, ब्यानिय करीगों गोठ के मार्गस हो।

है हो हो दि बौर दी की सब्य विशिष्य में विशेषन के निव्य सामित कि में तो की मानि की मान

<sup>1 &</sup>quot;But, it seems better to suppose either country to make up her exports into representative bales, that is, bales each of which represents uniform aggregate investments of her labour (of various qualities) and of hir Capitil"—Marshall Money, Credit and Commerce, p. 17.

की कई किन्ताइयों में हो एक को सवाप्त गर दिया है कि (भान लेकिये) में देश प्रारम्भिक व्यापार वाणी (Originally tradict) निर्मात-बांतु को किसी क्रम वस्तु (या बस्तु वो के मिश्रहा) है प्रतिक्वाचित नरके बच्छी करों प्राप्त कर सरता है। पूषक-मूषक न्यनुतों के निर्मात येशों है मेंद निर्मात (ध्यवा खावात) श्रेणों में (एव विपरोत) परिवृत्तित होने के साथ माथ, वस्तु सरकात को भी, देकनीतांजिकत एव सन्युत्तरमारी व्याप्योजनों के प्रयाद सहक्ष वस्त्रने की ब्युम्मित देकर, मार्यन एक लायिक क्षरहा को साधायात कर वे समक्षते म तमने हो गये हैं।"

मॉग एव पूर्ति के सयुक्त कार्यवाहन पर बहुत बल देना —

मागत ने प्रत्यरिद्धीय व्यापार के बाँच के नियरिकों के क्य में मांग एवं पूर्णि होगा हे मुद्दा करायाहन पर पहुंत का विवाद हैं। वह निवाद हैं कि—"वी होंगों के साथ सामागर व्यापार से किशी को भी केवल मांग या बेवल पूर्णि हों हों होंगे कर से मांग व्यापार के किशी होंगे कर से मांग व्यापार के किशी होंगे हां होंगे कर से मांग व्यापार करने की इच्छा से उपर होंगी है और उसकी पूर्णि का पूर्ण उन समुत्रा में, वो ति सम्य बेवों के मांग लेना पाइंड हैं, उत्पन्न करने की पुरिवाद्यों में किशा है। किन्तु उसनी का मांग किशा होंगे हैं। किन्तु उसनी का मांग किशा होंगे से सामाग्यत केवल उस सोमा एक ही अमावाल कि कहा हो तक उसके पीड़े उपयुक्त वस्तुयों की पूर्णि की प्राप्त है। किशा उसकी पूर्णि की सामाग्य केवल उस सोमा एक ही अमावाल केवल उस सोमा एक सीक होंगे हैं वहाँ तक कि विदेशी बस्तुयों के विवाद उसकी भीग विवाद है। "

"In the general trade between two countries neither can be specially associated either with demand or with supply. The (Could on next page)

<sup>1 &</sup>quot;To treat the exchange between two countries (E and G) Marshall had them exchange bales He assumed that each country in turn would press the commodries in strongest demand abroad relative to its cost of production, thus marketing to the best advantage Beyond a certain point, it would become profitable to market a second commodity and so on Obviously the concept of the bale avoids one of the difficulties involved in two-commodity examples, that country E, say, could acheve better terms by substituting for the export good instally traded some often good or a combination of good By permitting the commodity composition to vary, as a result both of technological and of equilibrating adjustments, with individual goods shrifting from export so now expost or support and once vary, Marshall was able to treat complex phenomena quute simply "—G. Haberles The Theory of International Trade, pp 10-11.

यस्तरित्वेय स्थापार में साम्य का अवाहरता—मार्गत ने निम्नसितित स्थापन के स्थापन से स्थापन स्थापनाओं को दिखाया है.—

| चन शत<br>E ब्या         | ों की धनुसूची वि<br>पार करने का इच                                                         | इन मतों की र<br>G क्यापार करने                                                                     | का इच्छ क है                                                                                         |                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E गाँठो<br>की<br>संस्पा | (वर) प्रति १५० हि गाठे G गाठो<br>को सञ्जा, जिस<br>पर E कालस<br>१ में दी हुई<br>गाँठे देगा। | (भाषा)  G गांठी की कुल सक्या, जिसके बयले मे  E कालम १ मे  दी गई सक्या मे  E गांठ देने की सैयार है। | (दर) प्रति १०० G पाँठे E गाँठी की सहगा जिस पर G कालम १ में दी गई सरपा में E पाँठे जरीदने की तैयार है | (मात्रा) G गाठो की कु<br>तस्या, जिन्हे (<br>बासम २ में बे<br>गई E गाँठो के<br>बदले में बेने के<br>तैयार है |
| 8                       | 2                                                                                          | # \$                                                                                               | ******                                                                                               | , X                                                                                                        |
| \$0,000                 | 1 80                                                                                       | 8,000                                                                                              | 730                                                                                                  | [ 2₹,ccc                                                                                                   |
| 20,000                  | १०                                                                                         | 8,000                                                                                              | १७१                                                                                                  | ₹4,000                                                                                                     |
| 20,000                  | 30                                                                                         | 1 8,000                                                                                            | <b>4</b> 8.≸                                                                                         | 89,800                                                                                                     |
| 80,000                  | 3%                                                                                         | \$8,000                                                                                            | १२२                                                                                                  | 84'200                                                                                                     |
| 40,000                  | Yo                                                                                         | 20,000                                                                                             | १०५                                                                                                  | 4×000                                                                                                      |
| \$0,000                 | 84                                                                                         | 79,500                                                                                             | 13                                                                                                   | \$(3,000                                                                                                   |
| 130,000                 | પ્રદ                                                                                       | 35,200                                                                                             | 7.7                                                                                                  | 40,700                                                                                                     |
| 50,000                  | 55                                                                                         | 38,800                                                                                             | = 5 3                                                                                                | \$5,000                                                                                                    |
| \$0,000                 | 95                                                                                         | 30,200                                                                                             | 95                                                                                                   | ७०,२००                                                                                                     |
| 8,00,000                | 53                                                                                         | 53,000                                                                                             | ७६                                                                                                   | 198,000                                                                                                    |
| 8,80,000                | F. E.                                                                                      | €8,€00                                                                                             | 684                                                                                                  | # 8, EKO                                                                                                   |
| \$,70,000               | 55                                                                                         | \$05,700                                                                                           | <b>৩</b> ३≩                                                                                          | # £ , ¥ o o                                                                                                |

तालिका में त्रवम बिक्त यह दिखाती है कि E देश १००० G गोठों के बदले में १,००० E गोठें देशे को तैयार है किन्तु G देश १०,००० E गोठों के बदले १९,००० C गोठें देशे को त्रस्तुत हो जायेगा। घट. G गोठों की पूर्ति इसमी मौग की दुलना में बहुत अधिक है। तथ वालिका की प्रतिम पत्ति यह दिखाती है कि

demand of each has its origin in the desires of her people to obtain certain goods from abroad, and her supply has its origin in her facilities for producing things which the people of other countries desire. But her demand is, in general, effective in causing trade, only in so far as it its backed by her supply of appropriate goods, and her supply is active, only in so far as she has a demand for foreign goods "—Marshall: Money, Credit and Commerce, p. 137.

१,०६,२०० G गाँठो के बदले थे E देख १,२०,००० E बाठ देने को तैयार है किन्तु G देख १२०००० E गास्त्र में बदनी धूर्म ने दान दूर हुए या है है देना बाइता है। यहाँ G गाँठा के लिए सीय दानी धूर्म में प्रकार स्थित है। वेहिल, जर E देता १०,००० E गाठ देने ने लिए धीर बदसे गां ७०,२०० G बाठि खेने हेतु तैयार है द्वत साम्यादस्या प्राप्त हो जानेगी न्यांति G देश १०,००० E गाठी के निये पूर्ण (त्व धिवन म मन) ००,२०० G बाठ के निये पूर्ण (त्व धिवन म मन) ००,२०० G बाठ के वांत्रा साथ हो जाना । विश्वन सहुवार १०० E, गाठ=अद G गीठ निर्धारित होगा। F के निष् व्यावार की खोर साथ की सी सी देन साथ-

प्रतिपुरक माँग ग्रीर पुति थको की सीमावें---

हैक्षरण का जग है कि मार्चन बारा दी गई बनुत्रिया ना बारा का मार्ग प्रीर स्त्रुष्ट्रीयों (Ordinary supply) and demand schedules) के समान है। कि सै कि हि तो के प जा को की मिनग दिरवा वादी है, दी ताटों ने निरु है की मांग दि गाटों के हैं। कि ताटों के प्रीर का ने मुर्ति के प्रीर के तो है। है जा ताटों के बीर कर मे पूर्ति के प्रीर वा स्वेदा बहुत धांक है। जाती है। हव सकर, य वास्त्र के मे मिन्न क्षार प्रशुक्ति की है है और दूर है मार्थ प्राक्ष हार्थ विल्वाका वात है। अनिवृद्ध नाय कका की मस्त्राव्ह कि है की से दूर मार्थ प्राक्ष हार्थ विल्वाका वात है। अनिवृद्ध नाय कका की मस्त्राव्ह कि कर अनुक्ष के भी अर्थ के हिन्द है। साथा का स्वार कि स्वार की स्वार की स्वार की स्वार की स्वार की से कि सी की कि सी अर्थ के कि सी की सी के पर कोई भी गी (Movement) हम सायना है प्राधीन होती है कि सम्बद्ध है की प्रेय व्यवस्था क प्राप्त मार्गिटक व्यापार की नई नाई व

बाद के बर्गजारिकमों ने मार्जन से उत्तराज बक्को का बिरुत्त उपयोग किया है। इन क्षपंजारिकमों में एकावर (Edgewordt) का नाम विशेष रूप से इतरोजनीय है। उन्होंने इन्तर अपीग स्थापारिक भीति धानकारी मस्यादा की परिशा करने हेतु विमा। सेकिन में जरू, नभी नभी, जितना बताते हैं उससे कही क्षपित किया भी ते हैं है। उदाहरणाई, सिनिमिंग गांठ भी सन्तु प्यना के वरिष्ठं में की तह मा आवाद के दीकी है सम्बद्ध जिल्ला परिष्ठं में है। इस परिवर्तनों का रायद विवेषन करने के सम्बद्ध जिल्ला मा रायद विवेषन करने के छुट्टेंग से ही एनवर्ष ने जानतों ना एक नया माथ विकाल। महर्म

<sup>1.</sup> Like ordinary supply and demand curves, each point on these schedules is a point of potential equilibrium. But a movement along one of these curves presupposes that the economy of the relevant country has rearranged its internal trade to conform to the new equilibrium conditions." —Habelter Too.

#### परीक्षा प्रश्नः

- १ झन्तर्राष्ट्रीय ज्यापार के सिद्धान्त का विकास करने थे मिल ने जो योग दिया जनका वित्रवेषका की जिसे ।
  - [Analyse the contribution of Mill of the development of the theory of international trade ]
- २ मारौल के प्रतिपूरक मोग और पूर्ति वको की श्रहायदा से यह विलाइये कि प्रान्तर्राब्द्रीय स्वापार में साम्य केंग्रे प्राध्य होता है। क्या ये वक एक सामान्य साम्य की दिखारे हैं?
  - [Illustrate equilibrium m international trade with the aid of Marshall's reciprocal demand and supply curves. Do these curves represent a general equilibrium. 9]

<sup>1</sup> T Y Edgeworth: Paper Relating to Political Economy, 1925, Volume II, pp. 52-53

# अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान्य साम्य सिद्धान्त

(General Equilibrium Theory of International Trade)

#### परिचय---

उत्रीवशे शताब्दी क सन्तिम चाय नया बीचवी यताब्दी य यूरापेय महाडीय म सामाय माम्य मिवलन कं प्रीनं कोगा की रिच बहुत वढ यह । प्राय: इस सिडालन में एक पहिल पिएलीय रूप स्वरात दिया भया है, प्रचान सम्पन्नकारणा हो कहें समोद्यरणा हारा व्याच्या की गई है। दिननु सामाय साम्य विद्वारत वा मौनिक मान्य (Foundamental trub) वहुत ही बीच-माचा है और यह है कि सर्पव्यवस्था हा प्रयक्त परिवर्गी पटल (Vartable), बाह यह बीचत हो या परिवास, प्रपंपव्यवस्था है प्राय सब परिवर्गी पटला (Obber vartables) पर निर्मेद होता है और वस्तुधी ही बीमते एव साजाय तथा उत्पादक संवामा के पुरुष्तार और उनकी प्रामुनियां (Supplies) मब बाब ही माम्य नियारित हानी ह व यह सिद्धारत, जो कि पृष्क सकेत बाजार म मूल्य या कीमन-मान्यमा को स्थप्ट करते हेतु बनाया गया। सन्तर्राष्ट्रीय स्वाधिक व्यवस्था में भी सामू दिया गया है। विन्यु होता दिसार बाधारूरी वरीने स हुणा। बतु १६३३ म वो रचनार, एक सोहितन हारा प्रोर दूसरी हैवरसर हारा, प्रकाणित हुई। इतम सप्तर्शस्त्रीय व्याधार के सिद्धान

## सामान्य साम्य मूत्य सिद्धान्त

(General Equilibrium Theory of Value) इत्य के सामान्य सान्य सिद्धान्त की विशेषतार्थे—

की होहितन ने अनुसार, 'अन्तरांड्रीय ज्याचार ना शिद्धान मूहय के सामाग्य साम्य शिद्धान ना विल्यार ना न है"। यत उसने निष्धानरांड्रीय व्याचार सम्बन्धी तिद्धान ना विवयन नेरत से पूर्व हम मूहय ने सामान्य साम्य सिद्धान्त ने दियम में जान तेना नहिंद्

(१) वस्तु के भूत्य का निर्धारण मंध्ये ग्रीर दूर्णि के साम्य द्वारा-किसी भी वस्तु वा भूत्य उपनी माम ग्रीर पूर्ति के द्वारा निविचत होता है। उन्नर्स कर्तु के निर्द्यान प्रमाणिमाम वी आगयपदामो, भ्रीम्सिचना (Preferences), वस्तु मो भीर बामदनिया पर तथा धन्य वस्तुमों वी उपलब्धना ग्रीर कीमतो पर निर्मेट् होती है, वरमु की पूर्वि इसे उत्पत्त करने नी धरमानना पर (पर्याद उत्पत्ति-सावारी की अवक्षमता) ऐसे उत्पादक की मीतिक तथा टेक्नीक प्रवाधों पर निर्मेर है। माध्य किंदु पर बॉम और पूर्वि बराबर होती है और वसी पर क्लेंगु का सूक्य निर्माणित होता है। गह मुख्य बखु भी अव्यादन लागन (जितसे सामान्य भी सामा-तित है। के दराबर होया और बलु की उत्पादन लागत उन सब साधनों के मूल्य का सीत होती है जो कि नामु के उत्पादन में बखुगोंन देने हैं।

के त्रशक्ति-तापनों के प्रत्य भी इनमें भीन-पूर्ति के द्वार तय हांते हैं। साधनों के तिर पीत प्रमान निर्मित्त बस्तु के तित्य सांत पर ही निर्मार है, जमीकि तापनों ता प्रयोग निर्माण हेन्तु हो तो किया जाना है। प्रन- निर्मित यस्तु के लिए मांग जिननी भीषष्ट होगी, साधनों के लिए मांग भी जननी ही अधिक होगी। किसी साधन के तिए जुल मांग यासल ज्योगों के लिए सावस्थर उस साधन की विशिक्ष मात्रामों हा जोड़ है। इनरी थोर, साधनों की पूर्ति दन्हें निजन वाली शीमती के साधनमें हा जोड़ है।



- (२) पुरुष निर्मारण वर प्रभाव बालने वाले घटकों को परस्पर निर्मारता— पररोक्त विचेषन से यह स्थार है कि एक नस्तु विधेष के पूज्य की प्रभावित करित नोत्री मेरित करते हैं जो नस्त्र भी रायरण प्रभावित होते हैं। यदि प्रयोक पाजार में सामनों को पूर्ण रूप से गतिश्रील घोर पूर्णत किमान्य सात से तथा यह भी मान में कि सामनों की पूर्ण स्थाव (Constant) एव बात (Known) है, तो यह देलेंगे कि प्रयोक दातर की पून्य व्यवस्था में कार्यकारी सम्बन्धों (Functional relation s) है ५ सेट विद्यानत होते हैं .—
  - ( 1 ) बस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन लागत के बराबर होता है ।
    - (n) वस्तु की <u>मांग</u> सभी वस्तुमों के मूल्य मौर उपनोक्तामों की मार्था पर निर्मेर करती है।

- ( 111 ) एक व्यक्ति की खाय उसकी साधन सम्बन्धी सात्रा और इसके मून्य पर निर्भर करनी हैं।
- (10) किसी उत्पत्ति-साधन के लिए माँग उस साधन की पूर्ति के बराबर होनों हैं, जिसे दिया गया और स्थिर मान लिया है।
- ( v ) बरंतु के उत्पादन के लिए क्सी साधन की बिदनी मात्रा ब्रावश्यक क्षेत्री यह उत्पादन सम्बन्धी भौतिक दशासी भौर उत्पत्ति-साधनी की कीवन पर निर्मेर है ।
- ( १) शक सम्बन्धों से शासनों कोर सह्यों को क्षांसर्गे निकालगा—एक तर, प्रोहितन ने बस्तुकों के पूरणे, उस्तिति सापकों के पूरणे, तरहा की मांग, वस्तुकों कोर उस्तिति सापकों के पूरणे, तरहा की मांग, वस्तिति सापकों के प्रकार के साम प्रकार की स्वाप्त की स्वाप्त की प्रकार के साम प्रकार की स्वाप्त की साम करना की साम की साम की साम करना की साम की साम की साम करना की साम करना की साम की साम करना की साम की साम की साम करना की साम की साम की साम की साम करना की साम की साम की साम करना की साम की साम की साम करना की साम की साम की साम की साम करना की साम की साम की साम की साम की साम की साम करना की साम की साम की साम की साम करना की साम की साम की साम की साम की साम की साम करना की साम करना की साम की स

प्रन्तरिय व्यापार में सामान्य साम्य सूल्य खिद्धान्त का प्रयोग (Geaeral Equilibrium Theory of value applied

to International Trade)

चपरीक सामान्य बार्ग्य भूमा गिद्धांत की श्रोहनित ने सन्तर्राहीय गणाएं के जें में सामू किया है। इसके स्माटीकरण हेंतु उसके निष्मा दानें मान जी है:—(1) केवन को अंगे पर ही नियार निया नाता है, (11) उत्तर्शत सामानों की मुख्तारम भित्रता गर स्मान नहीं देना है, (11) एक ही क्षेत्र के भीनर ग्राम्य कुए गतिसास है निग्नु को वा खिक्क कोनी के बीच में नहीं है, (12) स्मान कब चीजें सुर्ख्ता गतिसास है, (9) केवन नहतु ज्यावहारों गर ही ।

म्रोहलिन के अन्तर्राब्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी सिद्धान्त की विशेषतायें-

अहिपित के असर्प्याद्वीया ज्यापार अध्यो अध्याप्य अप्याप्य प्रियुक्ति की निम्नानित्वित विश्वपनार्थे हैं —

(१) श्रास्त्रियों को ही मांति राष्ट्रोया लेको के बोच विकित्रदेशकरण सम्भव हुँ—मोत्तित्त ना कहना है कि गरित कि नाराणों से विकित्रदा प्रपत करते मीर प्रवास करते हैं कही कारणों वे बदेश और राष्ट्र में निकित्रदा प्रपत करते मीर ब्वासर करते हैं कहा आर्थिक मंगने स्वास वे ही किसी कार्य की प्रन्य व्यक्तियों मी तुनना ने प्रभिक बोग्यता में कर नकते हैं। येते—एक खाति बच्छा बाग्यान होता है जबकि दुसरा बच्छा बोनेयर और सोमदा कुमत डाक्टर । एवं बाग्यान प्रकुषत निक्तित्वतः, एवं बीनियक बचुका कथावन कथा पर अगापा प्रकृषत आगर्यान ही प्रमाणित होगा। या प्रयन्ते बण्चे प्रकृत नामों में विजयता बागा नरता सम पक्षों में जिए लाभ्यन हैं। यदि सभी बच्चे कि एक ही बाग्या ने होने तो भी वे विजित्योक्तर के दारा मार्यानित हो मक्ते हैं।

श्रीकरों को हो मॉल राष्ट्र भीर क्षेत्र भी एक दूसरे ए विभिन्न उराशक-सुविवारी रखते हैं, जैंते—बाद कुछ हैगा में उपजाक भूमियाँ है, तो भ्रम्य देशों में सन्पर्स सामित भणतार होने हैं सा पूँजी की प्रमुत्ता होती है। स्मिरण रहे कि 'समुत्ता' बीर 'स्मुनता' मार्थिशन कथर हैं, स्वर्गत एक देस में किसी साधन विवेस की विवास मात्रा उपलब्ध है। सन्ती है किन्तु इसकी सेवायों के लिए मांग यदि इस मात्रा से भी मांगक हो तो उक्त सामन 'स्मृतता' बाला कहनावेगा। अस राष्ट्र भीर कीज की मारासन में विशिष्टीकरात करते देशे जाते हैं

(१) वरणावक सुविधाओं की भिक्तम के कारत बर्दु कीमत मित्रताये करण होती हैं—धीड़िम्ब ने बनाधा है कि जम्मादक-मुदिधाये विशिष्प देशों में विभिन्न होती है, विश्व कारत कीमत मित्रताये प्रदेश हो बाती है और इसके प्रतन्तकर प्रनारिष्ट्रीय काशाद या विकास होता है। इस बात को गीचे समस्त्राय गया है।

जारीक ग्रन्थमें में हुए यह रेख सबते हैं कि मिन्हों हो को में में सभी बस्तुमी की सांविधक कीमते निम्म को पूर्ण होने पर ही समान होगी —(4) बस्तुमें के लिया निम्म स्वाधी हगाये बीगों खोगों खोगों खोगों खोगों खोगों खाया होगी वाहिए, (व) क्लांति ग्रापन बीगों ही संत्री में समानुकार में उपन्य होगों चाहिए, एवं (व) सामाने में गूर्ण ने महि से मों में समानुकार में उपन्य कोमों हा समान होगों खाया में जोक फनते ही फमर बारा हो जोक चानते ही फमर बारा हो जोका बाहिए। मूर्णित में मान प्रमुख रूपी है, स्वित्तिम क्लांति हो प्रमुख स्वाधी में जोक फनते ही एमर बारा हो जोका बाहिए। मूर्णित में मान प्रमुख रूपी है (प्र) सीर (व) माने प्रमुख रूपी हो हो हो बात प्रमुख रूपी है (प्र) सीर (व) माने सो हो हो होगा वो कभी भी सम्मन नहीं है। ब्राप्त प्रमान में एसा प्रमान से एसा सामाने में बुर्खिं (Supply of Lactors of production in relation to demand), ब्राच्यों व्यवस्थित स्वाधी हो अर्था प्रमान से होता हो हो हो हो हो हो हो होता हो सामाने में स्वाधी होता हो हो होता है। सामाने में स्वाधी होता होता होता होता होता होता होता है।

of productive factors) में भिन्नताये होने के फलस्वरूप वस्सु कीमतों में भिन्नता उदय हो जागी है।

उसहरेल के मिए, ब्राइनिया में भूमि की अपुरता है जबकि वहाँ था मार्ग मूने ना अपास है, व्यवि वहा भूमि समनी भोर धन्य साथम मही है। दूसरी हो, दूसरी के पूर्व के अनुद्वात और भूमि का आपने है, अपनी नहीं है। के प्रोत्त को स्वी मुंति का आपने है, व्यवि नहीं है। के प्रार्थ को के उत्पादन के लिए बढ़ी प्रार्थ के भूमि की धायवशकता पढ़ी है किए, मार्ग हों के उत्पादन के लिए बढ़ी भाषाओं में भूमि की धायवशकता पढ़ी है किए, सम सौर पूर्व को क्रीयक्त धायवशकता नहीं है, वे धायह शिवा में समार्थ हिंगों है। समार्थ किया में समार्थ है। वे अनुदा समार्थ किया में समार्थ किया में समार्थ है। वे अनुदा स्वी स्वी किया है कि समार्थ के समार्थ करता। साथ होंगी की प्रविचा के समार्थ करता। साथ होंगी की प्रविचा करता। साथ होंगी की प्रविचा के समार्थ करता। साथ होंगी की प्रविचा के साथ करता। साथ होंगी की प्रविचा के साथ करता। साथ होंगी की प्रविचा के कारण उत्पक्ष होती है।

<sup>1</sup> Onlin : Inter-regional and International Trade, p. 12

<sup>2 &</sup>quot;By thus relating costs to the supply of the factors and the effectiveness with which they are used Ohlin provides a broaded base for the theory of international trade than did the classical and no classical theories. He mitroduced all the factors and relates comparative costs to the price system, to factor supply and factor demand. Ohlin has no trouble in dealing with non-competting groups, he simply treats qualitatively different types of say, labour as separate factors of production."—S. Harris International and Inter-regional Trade, p. 52.

(४) बिदेशी व्यापार की बस्तुमी का निर्शय-साधनी की सापेक्षिक पूर्ति में भिन्ननाथी से तो केवन यह पना चलता है कि कुछ वस्तुये बन्य बस्तश्री की ग्रापेशा सस्ती हायो । लेकिन यह पता नहीं चलता कि किन किन वस्तुओं में विदेशी ध्यापार होगा। इस हतु प्रत्येक क्षेत्र के कीताओं की चाहिए कि स्वदेश निमित बस्तुधी भी शीमते विदेश निधित वस्तुषा से मिलावे । इसके लिए एक सामान्य (Common) करें-ती के प्रयोग की आवश्यकता है और यदि हो करेंन्सियाँ अयोग में भा रही है तो उनके मध्य विनियय दर (Rate of exchange) मानूम होती चाहिए।

( व्य ) सामास्य धर्ममञ्जी-मान सीजिए कि भारत ग्रीर पाकिस्तान मे समान करे-सी प्रसासी है। इन देशों के भवा व्यापारिक सम्बन्ध भी नहीं हैं। ऐसी दशा में प्रत्येक देश में विशिष्ट यस्ताबी की कीमले जनकी कमिक मान्नरिक मौगी (Respective internal demands) के अनुपार निवारित होगी। जब दोनों के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध खुल जाते है ता प्रत्येक को प्रकी बाग दूसरे क्षेप की मूल्य प्रणाली के प्रत्यक्ष मध्यक के बाती है और बाक्षाकृत सस्ते साबनी बासी वस्तुयों की स्वदेशी मांग के साथ उन्हीं वस्तुचा की विदेशी मांग भी बुद बायेगी । किन्तु साय ही प्रपक्षाकृत सहँगे साधनो नाली वस्त्यो की स्वदेशी माँग निदेश की चली जानेगी। पारस्परित मानो (Reciprocal demands) के प्रशाय स्वरूप सापेक्षिक कीनतों ने भिनता उत्पन्न ही जायेगी भीर समानता की स्थापना तब ही होयी जबकि नस्तुमी का एक समान भूल्य (Equal value of goods) दोनो देशों के मध्य मात्रा करेगा ।

( स ) भिन्न करैनिसमां—यदि दोनां देशो से भिन्न करैन्सी प्रशालियां है सी विनिमय दर पर भी व्यान देना आवश्यक है । कारल, सापेशिक साधन कीमती का भारतर स्वय को केवल विदेशी विनिमय दर के द्वारा ही वस्ता की मही के निर्देश घन्तर के रूप में, जो कि व्यापार का तास्कालिक कारण है, प्रवासत कर सकता है। इसरै शब्दों में, जनकी पारस्परिक मांगे की बतो वर विनिधय दर के प्राप्ता से प्रतिकिया दिलावेगे ।

|   | ताका तुलना        |     |                                   |                                                  |         |  |
|---|-------------------|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--|
| , | उत्पत्ति-<br>साधन |     | साधन-शीमते<br>भारत मे<br>(भा० र०) | साधन कीमत<br>भारत में (१ भा०<br>१० = १ ५ पा० ६०) |         |  |
| 4 | 1(5)              | (२) | (३)                               | (x)                                              | (4) (x) |  |
|   | 0                 | I   | 0 20                              | E 30                                             | 0.40    |  |
|   | P                 | 1   | 0.30                              | 0 45                                             | 0.60    |  |
|   | Q                 | ι   | 0 40                              | 0.60                                             | 0.80    |  |
|   | R                 | T.  | D 50                              | 0 75                                             | 100     |  |
|   | S                 | 1 1 | 0.60                              | 0.90                                             | 1 20    |  |
|   | T                 | 1   | 0.70                              | 1 05                                             | 1 40    |  |

(४) विकित्स के भी वर युव धन्तरुजीय वस्तु ज्यापार का मुक्य बोगों हैं।
पारचित की द्वारा निर्धारित होते हैं, स्थारण रहे कि विविध्यय वर वह ती
दिखाती है कि प्रतिक की न म नोन ने नाधन मत्ते और कोन के बावण महीरे हैं किन्तु इनके सत्तीन प्रयक्त प्रतिक को निर्धारित नहीं करणी है। किन्न प्रकार वायन-मीगते पारचर्गिन मागा (Recuprocal demand) हाथा निर्धारित होते हैं की बनार्ट निनिनम वर भी पारचरित्न माग नी बुनियारी नक्ति हाथा निर्धारित होते हैं। विनियस वर ऐसी होते पार्टित मा निर्धारित नहीं की साधन मुहित मानदिक नीज (Internal demand) और एक हमते को इत्यक्ती ने नियो पारचरित नीय नी

हुई पर्यामी के मन्तर्गत मायात श्रीर नियान बराबर हो आये।

(७) सायन कीमती में केवल मारिक समाना- "वर्ग कह केवस तारा किया मार्ग है। यदा है हैं मायन नीमना ने प्रति सायन प्रीवारों पा प्या रच में मुंद्र कर केवस के स्वा कर प्रति है। यदा है हैं मायन नीमना ने प्रति सायन प्रीवारों कर प्या रच में मुंद्र के ति का किया के मार्ग के मिन्न के निर्माण के मार्ग के

ुष्ठिय समाधारण परिस्तितियों से साधन-तीया [तिन्यसा एवं साधक रीता हो) पूरों समाता भी स्थित में रो मकती हु। प्रीठ सुध्येटर ने दलना प्रमाण भी विद्या है नित्तु प्रकृष कर करानाव नरणी वर्षों है प्यस्त्र—स्थान-व स्वस्त्र, दारावात स्वातते न होत्रा सभी साधारों म मुद्र अविगोशिता, अर्थनी कृरण म नमस्त्रता (Homogencous production function) (त्रैनाते सहन्यणी मिन-विद्याधा सा ⊶प्रमाण), नेवी देता में मार्थी बन्युम उत्यत्न होता । य नक्षात्रण वादन में दहन

प्रतिबन्धारमक है ।}

बास्तविक जीवन के सदर्भ में ब्रोहलिन का सिद्धान्त

भव नन के विवेचन से यह स्पष्ट हो बया होगा कि (1) अन्तर्राजीय व्यापात का तात्वालिय कारण दोना क्षत्रा की साथितक वस्तु-दीमवा में सममानताय होना

P A Samuelson "International Trade and the Equalization of Factor Prices' Economic Journal, June, 1948

है, (ii) सार्यराज वस्तु-कीमतो वे प्रमानता उत्पत्ति सापनो की सापिक्षण दुर्पनाप्ती में विप्रतायों के कारण उवस्व होनी हैं, (iii) विजिया वर में स्वापना पर धार्मिक कीमत मित्रात्ती रितरोज में मित्रिक निवासी में पिर्टाण हो जाती है। इससे यह मामूब हुएता है कि प्रत्येच तथे जीते हैं। इससे यह मामूब हुएता है कि प्रत्येच तथे किन वस्तुमी में विशिष्टीवरण करेगा, एवं (iv) विभिन्न दर और धान्यरीकृति व्यापार भी बन्तु मा मूल्य पारस्परिक माग ब्राय निकासित होना है।

ब्रोहलिन ने बताया है कि यदि असकी प्रहुल की हुई पूर्व धारणामी को त्याग दिया जाय, तो भी उसका सिद्धान्त बास्नांवक जीवन में अंडिंग रहता है। पथा-(1) बह कई देशों पर लाग किया जा सकता है । ग्रेमा करने से इसके निय्वयाँ में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं किन्त अदिनता बढ आयेगी. (a) एक ही समान साधन-सम्पत्ति वाले देशों के सम्य भी विशिष्टीकरण आर व्यापार होना उनित है, क्यों कि एक विशाल (स्वदेशी + विदेशी) बाजार उन्हें वर्ड पैमाने गर उत्पादन करने की प्रेरणा देते हुए थे प्रमा (Superiority) या मिनव्यवितार्थे (Economies) मान बाराधेना । इस धनार, तत्वादन के बड़े वैमाने की सिन्ध्यविनाये प्रत्यक्षेत्रीय विनिमय के लिए एउ मति<sup>कि</sup>क सामार प्रस्तुत करनी है, (m) भूमि, अस और पूँजी की, ग्रन्तालीं नीय तुलना की हरिट से, विभिन्न देशों से रखा का सकता है, वयोकि दनमें गुणास्मक भिन्नतावे हानी है. (IV) वानायान व्यय व्यापार को घटाते है तथा कीमही पर व्यापार के को प्रभाव पडते है उन्हें दर्बन बनाते हैं. (v) ग्रोडलिन ने साथनी कीर ग्रन्नक्षेत्रीय गतिशीनना के बाधन घटको को भी समभावा और बनाया है कि किम प्रकार सायगा के भावागमन वस्तु-आधागमनो का स्थान से सकते है, एव (vi) चूँ कि भाग्यक्षेत्रीय भीर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से जन्तर केवल परिभाग (Yolume) ना है इसलिए मोहलिन का अन्तक्षेत्रीय व्यापार सिद्धान्त ग्रन्तरांद्दीय व्यापार की भी लाग होता है।

प्रतिष्ठित सिद्धान्त पर ग्रोहलिन के सिद्धान्त की थे प्ठता

मने सातों में श्रीहालन का सिद्धाल वांतिएका (रिकारों के) रिद्धाल की संस्ता एक सुधार है, श्रीहाल कह नालों और लीमतों पर नह तेत है तथा साथ ही बासतीयन तथा में प्रीमक कितन है। रिल्यु लेना कि औक बारतर (Viner) ने कहा है, भोहिलन का यह कहना प्रतिष्ठित कर्यवाकियों के अर्थत पर्युपित है कि उन्होंने साथेक साधन-पूरिकों के अपान पर विचार नही किया था। बाहतर है स्थार किया रिया है जिस प्रतिष्ठित की बात कर समस्या से व्यविष्ठित ने थे। उराहरणार्थ, मास्या में स्थार निस्ता था।—पूर्वीयों ने बंधने होंगों से पुदा के मूचन की स्परीया हमूलने में मुद्रा का नीमा मूच्य युरात रूपार किया तेत वरतुष्ठी ने स्थार हमूलने से मुद्रा का नीमा मूच्य युरात रूपार की स्वीया हमूलने साथे स्थार हमूलने साथे स्थार हमूलने साथे साथे साथे हमारों और अर्था हम्मता की स्थार हमूलने साथे साथे साथे हम्मता की साथे हम्मता की साथे हम्मता की साथे हम्मता की साथे हम्मता हम्मता

<sup>1</sup> J. Viner Study in the Theory of Intern tional Trade, p 505

में मुद्रा का मुक्त और भी नीचा है और इसलिए है कि वहाँ करने जानी की अनु-रता है और वे सस्ते हैं। यह अनुरता बीर सस्तापन उसकी भूमि, जलवायु मीर स्थिति सस्त्राची साधा के शरख हैं। ' लाभा में या ध्यम की कीमत में मन्यर इसने मंदिन नहीं है कि वे उत्पादन सन्यत्यों इन सुविवाझों नी सन्तुसित कर सर्व और इस मन्यर नियोगी की बाहस्ता की रीक बंद । 1

प्रधिपण अर्थेजास्त्री यह स्वीकार करने नियं है कि फ्रोइस्नित वा विद्रास्त्र में दिल्ला हिद्यान के प्रथान के एहं है। हिन्तु है सरदार के प्रोतिका हिद्यान के सिक्त तरहें ते हुए अस्तुत किया है कको करने में यह है क्या का तरहता है कि प्रोहित्तर प्रोर प्रस्तिकत प्रधानाविकारों के करता रिव्हा कि सहिद्यान की प्रवहान प्रोर प्रस्तिकत प्रधानाविकारों के करता है कि प्रवहान के सिक्तानों में बहुत साहय्य है। है बरदार के समुदार प्रशास कर कार्यासों के एक नस्तुत्री का निर्माण रहा है। है कर कहन कर प्रयस्त स्थापत पर दात करता है कि स्वत करता है कि एक प्रकृत साहर्य के स्थापत करता है कि इस प्राप्त कार्यास के प्रवस्त कार्यास कार्यास के इस क्यास (Resistationent) के स्थास कार्या हो कार्यास कार्यास कार्यास के प्रवस्त कार्यास कार्यास के क्षास क्यास (Resistationent) के स्थास कार्यास कार्यास कार्यास के क्षास क्यास कार्यास कार्यास कार्यास के क्षास क्यास कार्यास कार्यास कार्यास के क्षास क्यास कार्यास कार्यास के क्षास क्यास कार्यास कार्यास के क्षास क्यास कार्यास के क्षास क्यास कार्यास के क्षास कार्यास कार्य

exports "-Malthus a Principles of Political Economy, 2nd Ed.

pp 106-107.

<sup>1 &</sup>quot;The lower value of money in England compared with the value of money in most of the states of Europe has appeared to arise principally from the cheapness of our superior machinery, skill and capital The still lower value of money in the United States is occasioned by the cheapness and abundance or her raw products derived from the advantages of her soil climate and situation, neither the difference in profits, nor the difference in the price of labour, is such as to countribalance this faculty of production and prevent the abundance of

y "The Recardian example of trade between England and Portugal can be interpreted in terms of the theory of opportunity cost without breacking Ricardo's reasoning and objectives. The explanatory function of the labour theory of value is to determine the price ratio, or, put in receptoral terms, time exchange ratio between the two commodities. It has also the purpose of showing that the two commodities can be substitutionally and the purpose of showing that the two commodities can be substitutionally and the purpose of showing that the two commodities can be substitutionally and the purpose of showing that the two commodities can be substitutionally and the purpose of showing that the two commodities can be substituted.

हिन्मु हैन्सि (Harris) को यह दिक्ताम है कि प्रतिष्ठिन वर्षशासियों ने साथन मृत्याग पर वन नहीं दिया था और ओहितन को हो इस बात का भैं पे हैं कि उसने माधन-गणांचियों और स्थान-बयन निद्धान्त (Theory of location) से सन्तर्राजीय व्यापार के निद्धान्त में मिला दिया। !

राने सविरक्त धोहीनन ने सबके (जिनमें गर-प्रतिष्टित प्रवेशानी में मिमितित है) प्राण माण प्रव-निद्धाल को ही सन्तर्राट्टीय अधापर पर सामू निव्य है। अनन वर सकारक एक वे दिला दिवा है कि बनरांशीय मीर सन्तर्राट्टीय व्यावार के प्रक्ष कोई दुनिवादी भेद नहीं है, वेबन विस्तारत सन्तर्यी मेद (Quanttative difference) है सोर कि एक प्रकेन वाजार के मूख्य विद्धाल को ही निस्तृत करके सन्तर भागरों में प्रचनित मूट्य के स्पर्टोकरक्ष हेतु प्रयोग किया जा सन्तर्ग है।

निन्नु यह स्वीवार करना होगा वि ब्रोह्सिन वा विद्वान प्रतिनिद्धत मुग्न स्वान स्थार रस्त से स्वया बडी स्वीव बरिस है और वह बरिस्ता स्थान् वित्र भी है स्थानि वित्र मुख्य मिद्यान्त (सामान्य साम्य गिद्यान्त) पर बहु सामारित है में स्वान भी जिटन है और जिन नच्यों को बहु स्थार करता है वे भी बरिन हैं। विना परिन होते हुए भी ब्रोहनिंग का निकान्त सम्बद्धिय व्यापार का प्रिक स्थानार्थी स्योपन करना है। वेकिन ऐसी स्थापंत्राविना सुपम प्रतिनिद्धत निद्धत्त

ted for cich other in proportion to their costs by means of a sinft in production, that is, by a transfer of the means of production (Labour) If it were possible to show, without making the unacceptable assumptions of the labour theory of value, that the exchange ratio (price ratio) in the market and the ratio of substitution coincide the national trade would remain intact. Aid it can indeed be proved that, under certain deal conditions even if we assume the existence of a large number of more or less immobile and specific factors of productions, the exchange ratio will be equal to the marginal value of substitution. These required conditions are identical to those which usually underline general equilibrium theory—free competition in the commodity and product markets as well as the absence of so called external economics."—Ilaberler: A Survey of International Trate, Theory, 1955, pp. 14-15.

<sup>1</sup> Harris : International and Inter-regional Economics, p 55

## परीक्षा प्रश्न :

 पूरुप का सामान्य साम्य मिद्धान्त क्या है ? यह विस सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक पर्याप्त स्पष्टीकरण देता है ?

[What is the General Equilibrium Theory of Value? How far does it afford a satisfactory explanation of inter-regional trade?]

प्रान्तर्राद्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित एव बाधुनिक सिद्धान्तो की तुलना कीजिये।

[Compare the classical and modern theories of international trade]

। प्रोहतिन के शामान्य सास्य सिद्धांन को स्पष्ट की त्रिये । इसकी प्रानी वनात्मक समीक्षा करिये । (गोरखा, एमा एक, १६६६) [Trojam Oblin's seneral conditions theory Promise it

[Explain Ohlin's general equilibrium theory, Examine it critically]

म्रत्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त में भोहलिन के योगदान की समीक्षा की जिय ।
 (जीवाजी, एम० ए०, १६६७)

[Explain the contribution of Ohlin to the theory of international Trade.]

# अन्तर्राष्ट्रीय न्यापार का अवसर लागत सिखानत

(Opportunity Cost Doctrige of International Trade)

#### प्रारम्भिक---

सामान्य साम्य विश्वेषण के अनुतार अस्तर्राश्चिय व्यापार का निवास का एक सन्य हिण्डमेण भी है, जिंब और है बर्स्यर ने विष्वित किया है भीर वह अस्तर्राहीय व्यापार वा अवसर सामव बिवास के कुता के की भूमिक पर वह दिया है। किरसर ना मिल्यर सामज स्वित्त सामज-सम्योचियों (Poctor-endonments) के भूमिक पर वह दिया है, किरसर ना मिल्य के मिल्य के स्वत्त में कि स्वत्त सामजो की भूमिक पर वह विषय है कि स्वत्त स्वत्त के कि स्वत्त के कि स्वत्त में कि स्वत्त मां सामका है— कै से, एक सब्दे के उत्पादन में कुछ बन्ती करके हुमा के उत्पादन से मुद्ध मिल्य है के स्वत्त कि स्वत्त के स्वत्त स्वत्त

ग्रवसर लागत सिद्धान्त की प्रमुख विशेषताय

(1) साधनो की मनेकता, विविधता ग्रीर विशिष्टता पर बल देना—

ाम्दर्पाष्ट्रीय क्याकार का प्रतिन्दित विद्यान्त ध्यम मृत्य सिद्धान्त (Labour Incory of Value) पर सामारित है। अस मृत्य विद्यान्त की स्वके कुटिया है। हा, यदि उदरित की एक ही सामन्य (स्वान कुछ कुछ क्या) होना, तो कह सामान्य मूद्य निद्धान्त की एक विक्रिय्ट क्या के रूप में बैच (Valud) उद्दर्शन जा सकता या। विन्तु वाहमिक विक्रय में ऐसा नहीं है, क्योकि एक देश में स्वकेत प्रकार के मृतेक उदरित सामार्थ (क्षे विक्रिय मुख्य वाहमें स्वक्रय प्रकृतिक त्या मृत्य निवित सामन् जीव जाते है। इन सम्बन्ध नो विक्रय प्रकृतिक त्या मृत्य क्रियो की की विक्रय में स्वक्रय नामान्य मात्रा इहाई के क्या में सुत्री प्राया जा सकता।

इसके झांतरिक्त, अनेक उत्पत्ति-साधन विधायः (Specific) होते हैं। झपाँत् या तो वे केवल एक विशेष कार्य के लिए ही प्रयोग किये का सबते हैं अववा अन्य वार्य में स्थानान्तरित करने पर उनकी उपज इतनी थोडी होगी कि स्वाना तरए करना व्यथं रहता है। साधनों की इस विजिब्दता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे-प्रवास पर कान्त्री नियन्त्रहा, अत्यधिक यानायात-व्यय, तकनीकी अनुपयक्तता। साब ही, साधनो की विशिष्टता स्थायी हो सकती है खयवा 'अस्याई' ।

### (II) प्रतिस्थापन-वक्त से सापेक्षिक कीमर्तो का पता लगाना-

श्रम मुख्य सिद्धाला के प्रयोग का एक्सान उन्हें क्य दोनो देशों में स प्रत्यन में सापक्षिक कीमने (Relative prices) पना रागाना वा । रिकार्टी ने कहा मा कि श्यम लागत पति को प्रभावित करके कीमको को निर्धारित करती है। हैबरलर ने वताया है कि सापश्चिक बोमत, धम-मूल्य मिद्धान्त की श्रवान्सविक मानासा को शपनाय दिना ही पता लगाई जा सकती है। यह जिखते है -

'मान लीजिय कि स्थिर नागृत प्रथमित है। वस्तु A की प्रत्यक इकाई के छत्यादन के लिए श्रम की एक और बरल के की प्रत्येक इकाई के उत्पादन के लिये स्माकी दो इकाइयों के ब्याय की आवश्यकता पडती है। निकट के चित्र में X axis पर A की साताब और Y axis

पर ॥ की सातार्थे आपी गई है, जिससे वि दोनो axis के मध्य कोई भी भाग A सौर B वे एक विश्वेष स्योग को सूचित क्ररता है। यदि श्रम की कुल उपलब्ध र्जपति की फेबल A बरत के उत्पादन म ही लगार्चे, तो उससे A यस्त की Oa नाता का उत्पादन निया जा शकता है सौर यदि मैजल B बस्त के उत्पादन में ही लगावे. सो उसमे B बस्त की Ob माना का उत्पादन किया जो सकता है। इस प्रकार



चित्र १

## उपलब्ध सम द्वारा दोतो यस्तुमो के मनेक सुमीम (Combinations) उत्पन्न किय ना सकते है। इन विभिन्न सयोगी की सबी निम्न प्रकार ही सकती है -वत्पादन-संयोग तालिका

| ू सं | योग ऋमांक | A वस्तु                            | +  | B atc                |  |
|------|-----------|------------------------------------|----|----------------------|--|
| 17   | 1.        | Oa                                 | +  | शन्य                 |  |
| ı    | 2         | Oa <sup>1</sup><br>Oa <sup>2</sup> | ÷  | शूल्य<br><b>Ob</b> ¹ |  |
|      | 3.        | Oa <sup>2</sup>                    | į. | OP3                  |  |
|      | 4         | ***                                | +  | ***                  |  |
|      | 5         |                                    | +  | ***                  |  |
|      | ц         | शुन्य                              | +  | Ob                   |  |

A श्रीर B बस्तुयो के को विभिन्न सबीय कुल उपलब्ध ध्यम के प्रमी द्वारा उपलक्ष विषे वा सकते हैं वे सब a b रेसा पर ही पदवे हैं। यहाँ हम रेवेंने कि II रस्तु ने एक खर्तिरक्त हवाई उपलब्ध करने के लिए A वस्तु नी २ इनास्मी कम करनी पटवी है। अन्य खर्टी में, A श्रीर B के मध्य प्रतिस्थापन की दर (Rate of Substitution) 1.2 है। यही वस्तुयो का विनियय अनुमान भी है।"

सब यदि हम यह माने कि सबेन्यनस्या में बढ़नी हुई नामतें प्रयानित हैं। वो उक्त परित्सिति से बचा सन्तर परेगा है है हस्तर ने बताया है कि ऐही डागों में मतिस्थानन वक्त (Substitution curve) मूल विन्तु सबतन (Concave to the ongin O) होगा। पहने की मीति इस दिगा में भी A की Oa यात्रा और B



वित्र २-मदनी हुई लागती ने धाधीन प्रतिस्थापन वक

नित्तु ते को उत्पादन लगात कम होनी जानेगी, तबक्षे B को एक प्रतिरिक्त दराई प्राप्त करने हेतु ते को उत्तरोत्तर बक्ती हुई मात्रा का रात्राव करना देशा। यदि हम 6 क्षिन्दु के कपते, तो भी एसी ही अनुसित विकारि देशो, प्राप्तृ ते की एक प्रतिरिक्त दगई का उत्पादन करने हेतु B को उत्तरोत्तर बढ़तो हुई मात्रा का त्याग करना पढ़ता। यही कारका है कि प्रतिकायन कक पून बिन्दु के बबतत होना है।

यदि दोनों बस्तुमें वा उत्पादन पटनी हुई बागुता के प्राचीन होना है, तो अविस्थान वक मृत बिन्दु के उननोदर (Convex) होगा । बैक-वेसे B (या A) में स्थान के के (या प्र) के उत्पादक के सित्सपीटित किरा वार्षका, के किए से से उत्पादक किस्सपीटित किरा वार्षका, के (या ये) के रूप में पटती वार्षकी।



सब प्रका यह है कि ऐंगी बसा में निर्मिषय बरुणां की निर्मारित होंगा? है निर्मार मारती के साधीन तो वह निजन लागता (Coss) से ही निर्मारित होंगा? है स्में से ईम्मिन के क्या स्वताने हैं कि वह उत्तरित हों दोनों बालसारी है उपस्था साधानी के विवाद क्या की हम इस वरह से निर्मार के की व्यवस्था की जाने वाली साधीन साधीनिक सामारती को जिल्लाक करती है। की स्वत्य की जाने वाली साधीन साधीनिक के अपनाल पर मी प्रमान वानने उपनी है, क्योंकि साधीनिक तामार्ते — मीत्रास्था का सुवात — निर्मार की किए साधीनिक सींग की प्रमान का सुवात — निर्मार की स्वतान के स्वतान का साधीनिक सींग की स्वतान का साधीनिक की लागा करती है। एक विवे हुए सींग तामारी समेग की वाली में स्वतान की स्वतान का सुवात की साधीनिक सींग की स्वतान की स्वतान की स्वतान की स्वतान की स्वतान की स्वतान की साधीनिक सींग की सींग

"धव सह त्यार है कि हमे भूतन के अम जिखान की वाशकारता नहीं रही है। हम उत्तरुपों के बच्च अशिल्याण नी दाशों बाह्य पर सकते है तथा करें हैं पत्र अधिकार नक की ध्वतन में अवट कर उनने हैं नहीं उत्तरित के प्रतेत साधक उपनत्य हो या विश्व पूर्ण अधान (Homogeneous) अमन्तापन हो रवनाय हो त्यार्थ के माने कि हो है है , तब चाही निर्मेश सामने में समझे की सामेशिक की सत्र के पत्र का कि हो है है , तब चाही निर्मेश सामने सामने सामने में माने प्रतिक निर्मेश की सत्र के स्वत्र के सामने का मान करने में मानिक्षन नामना का स्वत्र की सामने का मान करने में मानिक्षन नामना साम सामने कि सामने का मान साम सामने कि सामने का मान सामने सामने कि सामने की सामने

दी हुई माना x की लागत B वस्तु की वह मात्रा है जिसे A वस्तु की x 1 इकाइयो के बजाय x इपाइया उत्तन वरते हेंतु छोड़ना पड़ता है । बाजार मे A प्रोर B के मध्य वित्तमय मनुषत इसी अर्थ मे इनकी जागतो के बराबर (बर्यात् धवसर लागनो मे बराबर) होना चाहिए। 1

्षृतिः निभिन्न देशो की सामन सम्मिष्मा (Eactor endowments) सत्ता-सत्तम होती है दमनिष् उनके प्रनिरमाध्यन वक निमिन्न स्वस्थो (Forms) के होंगे। साथ स्थन्य प्रे त्याप भी दशी प्रभार निभिन्न हो सनती हैं। प्रत ऐमी दसा में, उन्हीं कारपों से जिन्हें श्रीहमिन ने बताया या व्यापार दोनो देशो के निए साम-दायक होगा।

(III) प्रापुनिक मौद्रिक अर्थ-व्यवस्था में भी विनिमय जनुपात उनकी प्रतिस्थापन लागतों से निर्धारित प्रोना---

हैबरसर ने दतायाह सि एन घाषुनिक मोहिक सर्पे व्यवस्था मानी विभिगय स्रापुनान (बस्तुको) की सामिकक कीमते) बस्तुको की प्रतिस्थापन लागागो से ही निर्धा रित होत है। हा यह समस्य है कि बस्तुकों के सम्बन्ध मतिक्यापन-स्वयम्भ प्रत्यक्ष नहीं रहते तरात प्रत्यस्था हो जाते हैं, क्योंकि मूद्रा एक सम्बन्ध का कार्य करते हैं। है अत

<sup>1 &</sup>quot;It is now obvious that we have no further need of the labour theory of value. We can derive the conditions of substitution between the commodities, and express them in the form of a substitution curve, when many different factors of production are available just as well as when there is only homogeneous labour. However many factors there may be, the relative prices of two commodities will be determined (given the demand) by their costs—but we must now follow the Austrian School in measuring costs as to by the absolute amount of labour required but by the alternatives forgene. Thus, the marginal cost of a given quantity a of the commodity A must be regarded as that quantity of B which must be forgone in order that, instead of x 1 units of A can be produced. The exchange ratio on the market between A and B must equal their costs in this sense of the term.—Haberler. The Theory of International Trade,

<sup>2 &</sup>quot;We must now show the application of this reasoning to a modern money economy Of course we cannot state, for example, that a certain change in the relative prices of wheat and motor cars will cause one additional motor car to be produced in the place of so many bushels of wheat Nevertheless our doctrine can be applied in its essentials, given certain condition to a modern economy,.....The substitution relations between the conditions are no longer direct, but are indirect, operating through the medium of money cost."—Ind

श्रम लागतो था ग्रवसर खायतो के स्थान मे हम 'मौद्रिक लागत' शब्द का प्रयोग उचित रूप से कर सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है जि प्रतिस्थापन लागते मीडिक ग्रयं-व्यवस्था मे तिम्म दशाये विद्यमान होने पर ही विनिमय अनुपात को निर्धारित कर सकती है ---

(१) प्रत्येक वस्त् की कीयन उसकी सीमान्त (मुद्रा) लागत के दराबर हाती हैं। सीमान्त लागत से तात्पर्य x-1 इवाइनो के वेबार्य र दकाइयाँ उत्पन्न करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त' साचनों की कीमतों के जोड का है.

 २) प्रत्येक उत्पत्ति-साधन की विभिन्न इकाइयों का गृह्य (प्रकृत ये साधन गतिशील मौर एक बूगरे के स्थानापन (Substitute) हो सभी प्रयोगों में समान होता है, एव

(३) उत्पत्ति के प्रस्थेक साधन (गनिहीन और विशिष्ट साधनी की समिन्-लित न करते हुए) की इकाइयो का मूल्य इसकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर होता है। (यहाँ सीमान्त उत्पादकता से बाशय उत्पत्ति के माधन की एक प्रतिरिक्त इकाई के प्रयोग द्वारा भौतिक उनज में होने पाली मुख्य-वृद्धि का है।) जिल्ला यह भावस्थक है जि साधन इकाइया एन समान और एक दूसरें की स्थानापन हा धीर य बणाय जैसा कि सब जानते हे प्रतियोगिना हारा स्थापित होती है।

## (IV) विशिष्ट घटको पर विशेष वल-

प्रो० हैवरन र न उस बाग पर, जहां तक उत्पत्ति साधन किसी एक उद्योग की इंग्टि से विशिष्ट (Specific) होते हैं (भयवा यो कहें कि स्र य उद्योगों के लिए वैकार होते हैं) विशेष रूप से वल दिया है। विशिष्ट साधन वह है जो केवल किसी बस्तु विशेष के उत्पादन के लिए उपगुक्त है किन्तु सत्य वस्तुवों के उत्पादन के तिये अनुपयुक्त प्रथश बहुन ही व्यय साध्य होने हैं। विशिष्ट माधनों की उपस्थिति सिद्धान्त की वैयता पर प्रभाव नहीं उलती है। हा इनकी वजह से प्रतिस्थापन वक का रूप स्रवस्य बदल जाता है। अविशिष्ट साधनों का सबुपात जिनना पड़ा होगा, प्रतिस्यापन यक उतना ही अधिक चपटा (Flatter) होगा और जिस प्रतृपात

में दोनों वस्तवे गाँगी जाती है उसम शोने वाले परिवर्तत सापेक्षिय लागतो (प्रतिस्थापन लागती) में उनने ही छोटे परिवर्तन लायेंगे। इसके विपरीत. विशिष्ट साधनो सा अनुपान जिल्ला बडा होगा, प्रतिस्थान बक्त में उतनी ही अधिक प्लावट (Bulge) होगी और दीनो वस्तुमें जिस अनुपात में मांगी बाती है उसमें होने बाने परिवर्तन सापेक्षित लामतो म जतने ही बडे परि धर्मन सामेगे ।



मधिक ग्रनुपात होने पर प्रतिस्थापन वक

( V ) उत्पत्ति ह्वास नियम पर विस्तारपूर्वक विचार-

उन्होंने बढ़नी हुई लामतों की समस्या पर सबिस्तार विचार विया भौर बताया कि "जिय भूगभता से एक बस्तु का प्रतिस्थापन दूसरी वस्त द्वारा किया जा सकता है, यह दूसरी यस्त का उत्पादन बढाये जाते के साथ ही साथ रूम होती आती है।" बढती हुई लागत की दशायों के मन्तर्गत जो उत्पादन होता है बह इस बात को समक्ताने में सहायन है कि नयो कोई देश झपनी गृहि के एक भाग के लिए बयने बरेल खोतों पर और लेख भाग के लिए विटेली होतों पर निर्भर रहता है।

स्विर लागत सम्बन्धी भाग्यता का त्याच करने पर विशिष्टीकरण के लाभी

से सम्बन्धित कुछ प्रश्न उदय होते है .---

(१) प्राप्तम भीर भन्य विद्वानों ने बताया है कि एक ऐसे देश को जो बढती हुई सागतो वाले उचीय में विशिष्टीकरण और निर्यात करता है और घटती हुई नागती के धन्तर्गत उत्पन्न की जाने वाली बस्तयें चावात करता है, व्यापार के फलस्वरूप हानि हो सकती है।

(२) किन्त बढनी हुई सामतें ही अपूर्ण विशिष्टीकरण का एक माथ कारण नहीं है । इसका दुसरा कारण है रुपियों म अन्तर होता । यश्चिप प्रथिकाश प्रमेरिकन समेरिका मे बनी हुई कारे ही पसन्द करते हैं और चाहे यह देश एक दी हुई विस्म की कार का उत्पादन सबसे सस्ती लागत पर कर सकता है. तथापि कुछ प्रमेरिकन विटिश कारी की उसी प्रकार से पसन्द करते हैं, जिस प्रकार से कि कुछ लोग फॉन शराब और स्विस चडियो को समरीनो शराब सोर चडियो की प्रपेक्षा समिक पसन्द करते हैं । ऐसे उत्पादन और विकय सम्बन्धी दांचे जलाद-भेड (Product differentiation) के रूप के समक्षेत्राने नाहिए (विदिश कार एक वस्तु है, धमैरिकन कार पुरारी), बाजारी के विश्वाबन के रूप नहीं।

धवसर लागत हरितकोगा की समीक्षा

धवसर लावत हृष्टिकोस लावन पक्ष की कठिनाइयों से तो बचता है लेकिन मौगपक्ष पर कई कठिनाइमौ उत्पन्न कर देता है। प्रमुख कठिनाइयौ निम्न प्रकार है -

(१) व्यक्ति के लिए उदासीनवा नक इस मान्यता के शाधार पर खीचा जाता है कि उसकी जाय स्थिर रहती है। लेकिन समाज के लिए एक प्रकेशा उदा-सीवता वह सीवना सम्बव नहीं है असे ही इसकी कुल धाय की स्थिर मान ले। कारण, कुल माय के स्थिर रहते हुए यदि इसके जितरण में कोई परिनदन हमा, सी बट क्वलिनात सदस्यों का अनुराग त्रम को चौर इस प्रकार समाज ने जवा-

For a full discussion, see Viner Studies in the Theory of International Trade, pp 470 482

सीनना वक को बदल देशा े उदासीनता वजी ना प्रयोग दस मान्यता पर निर्भर है कि यह एक दूबरे को काटते नहीं हैं। किन्तु धाय के विभिन्न विदारणों को स्थास करने बाने कुछ उदासीनता वक एक दूबरे को काट सबते हैं। ऐसी दसा में यह निर्माय करना किटता हो जाता है कि उनके से कोज केहतर विचार के हैं। एक मकेला समाज उदासीनता बक तब ही सीचा जा सकता है जब हम यह मान से कि समाज की व्याप कुल प्राप्त के विवरण में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। किन्तु ऐसा करने पर मानवर लागत इंग्डिकोण की स्थानहारिक उपयोगिता कम हो जानेगी।

(२) उपभोव उदावीनता वक यह करूपना करता है कि उपभोक्ताओं की हिंदगी विचाराधीन अवधि पर्यन्त अपरिवर्तिन रहती हैं किन्तु व्यवहार में ऐसा होना जरूरी नहीं है।

(३) उत्पादन-उदासीमता बक्त यह करूपना करते हुए बनावे जाते हैं कि
(1) उत्पीदन उदासीमता बक्त यह करूपना करते हुए बनावे जाते हैं कि
(1) उत्पीद तमा के प्रोत्त के उत्पाद कर कि
सिंद्याधिता के मुद्दाचित है, तमा (सा) उत्पाद एवं साधन बाजारों से पूर्ण प्रतियौगिता विषयता है। किन्तु अवद्वार से हुम देखते हैं कि उत्पित साधनों की पूर्वि
राज्यों की भागे के परिवर्तनों तो प्रभावित होती है। पूर्ण प्रतियोगिता है क्यान से
अपूर्ण प्रतियोगिता है। विषय अवित्त तहा है तथा बाह्य एवं मानतरिक मितव्यवितार्व प्राप्त होते बक्ती हैं।

प्रवसर लागत सिद्धान्त ग्रीर तुलनात्मक लागत सिद्धान्त में कोन बेहतर है ?

सुस्तात्मक चामत गिद्धान्त के वो कार्य हु—विवसेषामात्मक एव आपस्य-स्मान कार्य तथा मक्ष्माम्म या गीति बम्माभी कार्य। पहिले कार्य क्षाचार से ब्रीचित्य है है। कार्यम देने बाने कारणी से और हमरे का तात्म्य व्याचार से ब्रीचित्य है है। विवसेषाम के कार्य के किए तो समन्तर नागत इध्विक्षीण को बेहन, रामभा जाता है विन्दु गीति सम्बन्धी कार्य के निष्णु सुनमारमक लागत विद्धान्त को । हैबरलर को वय बात का सम्बद्ध है कि वास्तिक लागत इध्विक्ताणु जी विन्तेषाम के लिए प्रमुक्त सही है, गीति के लिए नेते उपयुक्त हो समन्ती है। सच्चाई मह है कि दोनों प्रकार के इध्विक्तीम् सम्बन्धन्यनी पुनेताम रक्तते हैं।

#### परीक्षा प्रश्न :

 हैवरलर द्वारा प्रस्तुन ब्रन्थारिकोच ज्यापार के प्रवनर सामत विद्वान्त की व्यान्धा कीतिय । (बालरा, प्रमुक कॉमक, १६६६) [BncBy-explain the opportunity-cost doctrine of International trade as propounded by Haberier.] २ . "अवनर सामत विक्लेपण 'प्रतिकित तुलनात्मक बागत विद्वाल' श्रीर पूर्ण विक्रसित 'सामान्य विक्लेपण भिद्धान्त' के भध्य एक सम्पर्न नहीं है। " स्वय्ट नीजिए।

["Opportunity cost analysis is a link, between the classical theory of comparative costs and the full-blown general equilibrium analysis involving variations in the amount of factors of production" Discuss.]

- ३ नया यह कहना सच है कि श्रानरांद्रीय व्यापार का श्रवसर लागत हर्ष्टि-शेख प्रतिष्ठिन हर्ष्टिशोख ना पुरन श्रविक है स्वानापन्न सम ? कारण सहित उत्तर बीजिए। (इताहा•, एम॰ ए•, १६६६) [Is it correct to say that the opportunity cost approach to the theory of international trade is more a complement to rather than a substitute for, the classical approach ? Give reasons.]
- ४ णियु उद्योगों को मरक्षमा देने की भीचित्य की भवसर सामत सिद्धान्त वें सन्दर्भ में समीक्षा कीश्विमें । इसे श्रद्ध निकृतित देशों से लायू करने की हिष्ट से आप उसम क्या परिवृत्त आवश्यन समझते हैं ?

(इलाहाक, एमक कॉमक, १६६६)

[Examine in terms of the opportunity cost theory the pleat for protection of infant industries? What changes would be needed in your view to make it applicable to under developed countries?]

## त्यापार शतें (Terms of Trade)

प्रारम्भिक---'व्यापार-शतीं' से बाशय

विभिन्न देशो में विभिन्न परीतायां होनी हैं जिनका कानुसी वलन इनकी सगरी-सानी क्षेत्रीय सीमास्रो के भीनर होता है। परिशासत देशों को अपने आपातों के लिए नियानों के रूप से सुननान करना पठवा है। इस अकार सन्दर्शिक क्यापर एक 'सदर-बदरा' (Barter) या 'सनुस्रो के अस्या विगिन्न कर पारंशा कर किया है। जिन वर पर निर्दाण सामती के बदसे कि जाते है वह 'क्यापार की अर्ते (Terms of Trade) कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि सारत की समिरिका से २००० टन मेहूं के बदते न १०० टन मेहूं के बदते न १०० टन मेहूं के बदते न १०० टन महत्ते के स्वापत इसे उस वाद ना सान करता है कि र टन सारिवन के बदने में भारत भी रिवर्ग टन मेहूं आप हमा करता है कि र टन सारिवन के बदने में भारत भी रिवर्ग टन मेहूं आप हमा वाद तो है। 'व्यावार-कारों के सम्बन्ध में विभिन्न पारशार्थ प्रविज्ञ प्रविज्ञ ही सहस्त स्वापत स्वापत स्वापत है।

'शृद्ध' एव 'कूल' व्यापार शर्ते

प्रो• टॉफिंग (Taussig) ने दो प्रकार की व्यापार-प्रती का उल्लेख किया है— 'गढ' एय कल'।

(१) 'मुद्ध' प्रवल बरन वाली व्याचार कर्ते (ययबा बस्तुवन व्याचार कर्ते)— भिन्दी यो कम से म्राने वानी यवधियों में प्रावशिक निमाने से नियरित बीमती से नृत्यत के प्रमुखात की मुद्ध अदम बदन वानी व्याचार बर्ते' (Net Batter Terms of Trade) वच्चा 'बस्तुवत व्याचार कर्ते' (Commodity Terms of Trade) कहते हैं। 'थेंग रूप से इमें निम्मादिन दंग से व्यक्त क्या जा सकता है —

When the trade between two countries tovolves only two goods, one on either side, we speak of an 'exchange ratio' or rechange rate, but when it undivies more than two goods, we speak of the 'terms of trade'

The ratio of comparision between export prices to import prices in any two consecutive periods is called the Net Barter Terms of Trade or the Commodity Terms of Trade.

pr<sub>1</sub> pr<sub>0</sub> prn<sub>1</sub> prn<sub>0</sub> जिसमें, p चीमत

म, p ≔ नामत र≕ निकति

m= ग्रायात और ग्राघीलिसित (Subscripts) का बाग्नय समयाविष

से है। यदि नियोग की मन् सूचनावा to सौरा, धवधि मे १०० से वड कर २०० हो गया है सौर इसो अवधि म साबात की सत सूचनाक वेचला १०० से बढकर १६०

हो गया है, तो व्यापार की करों निम्मानित होती — १०० १५० १२० १३३ १४०

इसका धालय गह है कि 1, समय पर व्यापार की सतों से उक्त समयाविष के भीतर २३% सुधार है। पाया है। सन्य कन्दी मे, सामात तीमती की सुवता से निर्मान-निर्मा के हुई पाधिज कृदि क्याचार की सर्वे कुछ परिवर्तन होने का सुवत है। विपरीत कम से, यदि निर्मात वीमने सामायत कीमती की स्वेचा कम नहै,

तो यह स्थापार की मतां स प्रतिकृत परिवतन होने का सूचक है।

( १ ) 'कुल बरसु चिनिनय वाली व्यापार सर्वे -- वापार सर्वे सं सन्ध-िचत सुद्ध घडल वरण पारशा वा प्रयोग तव ही बाढलीय होता है जाहिन सन्धान्य दे रेण में पुनाम स्तुत्र में बरुएको और नेकांको में ध्याना सम्बन्धी पुनामांत्र (स्थिments) और निर्माण सम्बन्धी पार्थिको (Recepts) ने स्वितिश्य प्रमुख मी सम्मित्रित में ही। शक्ति, जब भूमतान तत्रकुलन से स्वामतांत्र निर्मारी (इस्य प्रमुख प्रमुख प्रमुख मी स्वित्र स्वाप्त मुगाना मी (कैंने इक्यरण प्रमुख प्रमाणान्य (Dimbleral transfers) लिम्बिनत हो, तो कुल प्रसुत वहल सामी अपार एगरी (Gloss Batter Terms of Trade) को ही स्वाप्त से स्वाप्त स्वाप्त में साम्बन्धिया परिसाह्य (Quantines) स्वस्वस्व स्वस्त है। स्वतं कुल प्रसुत स्वस्त वाली व्याप्त स्वतं ने सामय वालाविक निर्मान साम्बन्धिया से साम्बन्ध प्रमुख साम्बन्धी के प्रमुख सुनाम वालाविक निर्मान साम्बन्धी से साम्बन्धिया स्वाप्त से स्वस्त स्वस्त से स्वस्त से स्वस्त स्वस्त से स्वस्त स्वस्त संस्वार स्वस्त से स्वस्त संस्त स्वस्त संस्त स्वस्त संस्त संस्त स्वस्त संस्त संस्त संस्ति स्वस्त संस्ति स्वस्ति स्वस्त

 $\frac{qx_1/px_1}{qm_1/pm_1} \quad \frac{qx_0/px_0}{qm_0/pm_0}, \text{ or } \frac{qx_1}{qm_1}, \frac{px_1}{px_1} \quad \frac{qx_0}{qm_0}, \frac{pm_0}{px_0}$ 

ष्==मात्रा x==निर्यात

m=मापान भीर Subscripts समयावधिया ने सूचन हैं

'एकल' एव 'ह्नि-साधनारमक' व्यापार-शर्ने (Single and Double Factoral Terms of Trade)

बाइतर से व्यापार शर्ती को एकल एव दि साधनारमक व्यापार-शर्ती के रूप में स्वस्ट किया है।

- (ह) एक शायनसम्ब क्यायार-जार्से—श्रीन 'कुल यहन वरा नगार-क्यों' की पारणा के नीमन तक्य, जो दि एम अना का शोमन है, सिम्मीनत है, ] रेत्तिस्य यह भी 'कुढ यहन-यहन ज्यार जार्से 'जी पारणा नी भाति कहरी, पृद्धिमुद्धे हे तथा भूगवनान-मञ्जूबन की बालाविक दशा वी दिवाल म यममर्थ है। यही नहीं खुढ भीर 'कुल' अहन वश्य क्याया-अजी ना सर्थ ने नव तम हो स्वय्त हो बात है अबके भूगवान-नगान करें ने प्रवारी में सामावरण में नवा गुर अह वी बातक्वत है कि तुनना के लिए चुनी गई धर्वध्या शामी निकटतम (Protmate) हों गि उन पर अशावरणा सामन्त्री गरियवंनी का प्रभाव न गरी। प्रावस्त्र (Yunz) के अबुत्तार, 'यदि कियो वस्तुबों के उत्पावद के तीत्रत वनानी प्रावस्त्र (Coefficients) के रूप से उत्पादन लाया का एक सुननाक वनाना सम्भव हो और यशि वस्तुना-प्रमाश शर्म भूननाक' को ज्याव तम्मी पुष्पाक के ब्युत्तम (श्रिप्त प्रावस्त्र ) स्वार्भ किया जात, तो दशक कन्त्रवस्त्र जी सुमानक प्रभाव मान कृष्याद ऐसी सा बी प्रवृत्ति ने यारे से बहनु आपार-गर्ग गुमनाक प्रभाव प्रवित्त सम्बद्धा पार्य वर्षण प्रकार स्वार के हिल्ला की स्वीर स्वाराप्त को नी एकस सामानास्त्र प्रवार वर्षण (आकृष्ट किटावर्त) स्वाराप्त नी नी एकस सामानास्त्र प्रवार वर्षण (आकृष्ट किटावर्त) स्वाराप्त नी नी एकस सामानास्त्र

'ग्राय-गत' ग्रीर 'वाजार-गत' व्यापार चतें (Income and Market Terms of Trade)

( १) शाय पत ब्याचार शर्ते - राबदेशन (Robertson) की बस्मित है गापनास्त्रक त्याचार कर्ते (इकट्टी या दोहरी) एक बास्तिन माप है। उत्तरी स सह पारणी केंद्रीतन कर को काहें है। तकती है किया बाबहारिक कर से नहीं। व्यवहार में, उरावदना शरब को मापना बहुत है। बीज होगा है, अभीत जब हुस

2 lbid p 561

Studies = the Theory of International Trade, p. 559.

उत्पादयता को मापने वा प्रयत्न वरते हैं तत वर्षसम्याये यही हो जाती है, जैसे—
उत्पादता से अत्यत् जाने वाले घटक वीय कीन से हैं? नियंत्र, आगात प्रयादा
प्रमादण चौरानिक दवसे से कित छोत की उत्पादता को ची है। जाता प्रमाद प्रव गति आपयत वर्षाच्य पुत्रवा प्रदात कर सर्वेषे ? बाह्य घटको (जीसे जलवायु, हारमाने वा स्वात, जिवा, त्यार-व आदि) का उत्पादता गरवा प्रभाव प्रयत्त है ?
ऐसी ही समस्यक्षों ने विद्वानों को उक्त धारव्याधों से स्वीधिनो पर विचान कर्माच्या ।
इंतु विकल कर दिवा है। इत स्वीधिनों में से ही एक 'बायगत ध्याया क्यों' (Ingcome Terms of Trade) की धारवा है। यह 'धुढ ध्यत्त वदस साली ध्यापारी'
वार्ती 'वा एक स्थानत है और दक्षे 'धायात करने भी धमता' (Capacity to many करने हैं। विश्व कर में इसे निस्न प्रशाद
प्रातुत कर सबते हैं —

> qm = px qx pm जहाँ, qm = ज्ञावात करने की क्षमता p=कीवत x=नियोन

ह्याधात करन की श्रमा। उस दशा में सचिव होगी बबकि (1) निर्मातों की-कीमत डोंबी हो जान, (11) निर्मातों नी सामा बढ़ बाद धोराख़बता (11) मापाठी की कीमत घट जाय। शुकिं हस हॉटकोश से तस्ता के साधार का प्रभाव है के-निये हम सामन्ता स्थापार खातों को सिम्ब हम से दूर प्रस्ता कर सबते हैं .--

$$qm_0$$
  $qm = \frac{px}{pm} \frac{qx}{pm_0} \frac{px_0}{pm_0}$ 

(२) 'बाजार क्यां भ्याचार शर्वे -चपरोक्त मायक की कठिनाई वह है है वह मुद्ध व्याधार क्यों में वेचन निर्मात-मानाओं को नएना करता है। यह देखें 'ब्याचार है निर्मात-बाने' (Export gam from tade) बहुता की होगा। किन्तु हमारी कीच इससे कही यांचन नहरी है, जिस नारस 'मुद्ध' धीर 'दुन' | ब्याचार क्यों का निम्मण लेना सांचन उपचुक कंपना है। "दम निम्मण को 'बाजार-सावाद क्यों (Market Terms of Trade) वह सनते हैं धीर इसे हिन्द दो सर्वाधानों में निर्मात मुख्य सीर माना तथा बागात मुख्य सीर भावा के मध्य तृत्वना के ब्रमुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ।"1 बीज रूप में इसे निन्न प्रकार प्रस्तत कर सबते हैं —

 $T_t = \frac{p_X \cdot q_X}{pm \cdot pm} - \frac{p_{X_0} \cdot q_{X_0}}{mq_0 \cdot qm_0}$ 

ब्यापार शर्व सम्बन्धी धारणा का व्यावहारिक महत्त्व

, स्थापार वार्त सम्बन्धी चारला का स्थानहारिक महत्त्व बहुत ग्रायिक है । इसे

निम्नाकि। इन्त्र भे बताया जा सकता है --

- (१) ब्रायार के लाख में से मिनने वाले हिस्से का निर्धारस—िंक्सी रेस को वस्तुओं और सेवाओं के ब्रा-राष्ट्रीय विस्तान से उटय होने गांवे लग्म में हे क्लिजा हिस्सा पान होगा, ब्राया दिवारिंग्ड्र अप्यास्तरकार दिवार ही हीना दें। 'यनपार नहीं निननी अनुदूत कागी देंग जो जनता ही अधिक लाभ मिनगा। सराख रहे कि व्यायारका हुन लाभ (Total gain) में केवन वेश के हिस्से रो ही निर्धारिक करती है, किन्तु 'जुन लाभ' स्थव बनाराष्ट्रीय आपार में उदय होता है।
- (२) प्राथमों के पुष्कार घोर रोजगार पर प्रधान —रामार-मार्ट देश के सामनी के रोजगार घोर जनते पुरस्कार को भी प्रमाशित कराती है। जब आधानर सामी में मुस्तर होता है, जो नियंत बस्तु उसीणों में काम करने वाल सामनी के पुष्कार (बजाइर धारि) में बजिद हो जानते हैं। बज्ज उसीणों में नी में तो हैं ता हो मार्थनों में पुष्कार पड़ बजा है। जाती की मार्थ ने मार्थन प्रधान में मार्थ में मार्थन में मुख्कार कर बजा है। जाती की मार्थ ने मार्थ ने मार्थ ने प्रमाशित के मार्थ ने मार्य ने मार्थ ने मार्य ने मार्थ ने मार्य ने मार्थ ने मार्थ ने मार्थ ने
  - (३) कार्यिक शिकात से सह्यायता—व्यवस्थात स्वर्धिक विकास में भी बाक या ह्यायत हो सनते हैं। इस्ते जाते हैं है चन जाते के साजनाज्य महिन्दाय में है हम्प जाते के साजनाज्य महिन्दाय में है स्वर्ध में मिलनाज्य महिन्दाय में साजनाज्य में साजनाज्य में साजनाज्य में साजनाज्य में साजनाज्य में सावस्था करते हैं दिन प्रीमालिक करते हैं। से मिलनाज्य में सावस्था करते हों है सो प्रमाण करते हमें सावस्था के साजनाज्य सावस्था में सा
  - (\*) दिख्ती निक्षिय सक्तमी भावशक्ता का पत्रवान साथि में सहा-यहा—स्वाचार-अर्त सक्तमी धारणा हुंसे उस मुख्य का जान कराती है जो साथा-के दिख पुकाने मुझे मुख्य की तुल्ता है, इसारे दिख्ती में करते में प्राप्त होता है। में हु जानवारी होने मिनियम की सागीवक सामानी (Relative volumes) of cxchange) रह सावीवक कीमानी (Relative priors) के प्रवाच को मान्यमें में सहा

<sup>1 &</sup>quot;Market Terms of Trade may be defined as the ratio of comparison between export volume and value to import volume and value in any two consecutive periods"—Kersl D Doodha Economic Relations in International Trade, p. 44-48.

यता देती है। इससे हम प्रपत्नी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी रियति का और इसमे होने वाले सामयिक परिवर्तनों का अनुसान मुगमनापूर्वेच लगा सबसे हैं।

(१) विदेशों व्यावार से शुद्ध साथ और तानि का खनुमान समाने में सहा-मता—प्यापार-कार्त से इस बात पर राष्ट्र प्रकाश पटता है कि एक देश की प्रकृत दियों कारार से किनता शुद्ध लाग (खबरा हानि) हो रहा है। सामान्यत हम बेसते हैं कि व्यावार-कार्नों के प्रतिसूच रहने से हमन देशों की हानि होते हैं।

#### व्यापार की शर्तों पर प्रभाव डालने वाली बात

िनती दश के लिए व्याशार जी अग्रें सदा एक हो समाज नहीं रहती है। जाताज स में मुख्य समय कर यहती रहती है। देश प्रकार, जिस देश के लिए क्याराज की को कुछ के अगुक्त की, जब प्रतिकृत हो सकती है। व्याशार की सर्ती पर प्रभाव वाजने बाजी को निम्हलेखित हैं—

(१) जीन को कोच-जन्म याने समान रहते हुए यदि देश के निर्योत-मार के निर्याविदेशी मांग की नोच कन है, तो येत प्रमुख्य क्यापार तर्ते प्रस्त नरो में स्थिति म हागा भीर बंदि सीच प्रियक्त है, तो स्थापार तर्ते प्रमुख्य न मेरी समी

(२) स्थानावारो को उदलकाता—विद यान देशो द्वारा उवनुक्त स्थानावन (Substitutes) निर्माण विद्ये नाते हुँ तो निर्यानन देश के किए जावार की गर् कम अनुक्त (शा अनिहुन) होगी। यदि स्थानावन नहीं है तो दशवार की यते सन्द्रक होगी।

(३) दुक्ति को लोक--यदि लम्बद देगा म आयुक्ति को लोक (Elisticoty) of supply) ऊर्चने हैं तो यह जनने नत्नुयो नी पूर्ति को विद्यानी साथ में होने दासी पट बढ ने नाम मुगानापुत्रन समामंत्रित कर लेगा जिसम व्यादार नी मते समुद्रम हागा । विषानीन परिश्चित म, व्यापार की गाँउ तम अनुकृत (या प्रतिपृत्य भी) ही सम्मत्त्री है।

(४) भीव ना खाकार—साधानक देश की माग का साहार भी ल्याभार में मानों की जनावित्त करता है। एक बूत्र धानार बादे देश (देशे कि माना या प्रतित्ता) की मांग स्थाद पिछला देशी है। एक पड़ा प्राह्म होन के नारण, कर बात निय, लाभायर कर में नांदे बाती कर सकता है, विशेषण कवीन रियांतर दा छोटा हा धौर खपने खानिरक्त जन्यादन के निष् सन्तराष्ट्रीय वाजार म दूसर्य साहन दूंजन में मसमर्थ हो।

(x) विनिध्य-दर—एन देश जानवृक्त वर व्यापार की शर्मों को, प्रकी करनी न बाह्य मुख्य का बद्धा कर, अपने पक्ष से कुण शतका है।

(६) राजनैतिक शर्ते— यापार का यहाँ राजनैतिक दशाधा से भी प्रशाबित होती हैं। यदि विदेशी व्यापार म साह ला कात्र देश आकरा से सिन राष्ट्र है, तो न्यापार की गर्ते बतुकूल और सरल होगी और यदि मित्र सण्डू नहीं हैं ती श्रत कडी हो सकती है।

इस प्रकार, व्यापार की शर्मों पर श्रमान डा (ने वाले अनेक घटक है। ऐसे घटको की उपर्युक्त सूची पूर्णवही है। उसमंबुद्ध थन्य घटक भी सम्मिलित किये जासकते है।

अनुकूल एव प्रतिकृत व्यापार शर्ते यदि कोई देश एक दी हुई निवान-मात्रा के प्रदेन पहेंने की अपेक्षा प्रविक मात्रा में सायात करने से समर्थ हो जाय था उसे पहच जितनी सायात माना के बदले में बाम मात्रा में निर्धात बचना परे, तो बहेगे कि ब्यापार की गर्ले उसके 'अनुकूल' (Favourable) हो गई है। इयह बिगरीन, जब कोई देश एक ही हुई निर्मान मात्रा के विनिमय में पहले से तम मात्रा में श्रायात हर सकता हो या पहले जितनी मात्रा के बायान के बदन में उसे प्रविक सामा में निर्धात करता. पडता हो. तो कहेंगे कि व्यापार की सर्ते उस देख के 'प्रतिकृत' (Unlabourable) हो गई है। भूँ कि एक देश का लाभ दूसरे देश की हामि होती है, इसलिये जो व्यापार मते एक पेश के 'अनुकल' है यही दूसरे देल के 'प्रतिकृत' होती ह।

व्यापार को शर्ती में परिवर्तन होने का महत्त्व

ब्यापार की शतों में होते वाले परिवर्तन व्यापार के लामों की तथा देश की उदम होने बाली बास्नविक आम को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते है। ब्यापार-गर्ते जिन्नी प्रधिक प्रतृष्ण होगी, सम्बन्धित देश मी लाभ में से उत्साही यहा हिस्सा मिलेगा। जब स्थापार की कर्नों में सुतार होता है भी निर्धा-तस्तुरे बनाने वाती उद्योगा में साधनों का पूर्यकार वह जाता है भीर पर्य व्यवस्था म छाय. रोजगार एव अबद्दियों में सामान्य वृद्धि होती है । किन्तु बुख दश्मकों में, व्यापार-शतों में मन्त्रा परिवर्तन होने पर भी साम न होना सम्भव है। उदाहरसात मारिक मन्दी के जुन में, कृषि वस्तुमा की कीमते निधित वस्तमों की प्रतिशा प्रक्रिक मिर जाती है, जिससे व्यापार-गते निमित्र बस्तुओ ना निर्मात करने याने देश के पक्ष में सुधर जाती है। नि मन्देह, बाबान्नों का सस्ता बाबात निर्माणी देशों में जीवन-स्तर की सठाता है किन्तु कुषक देशा में लोगों की बटो हुई जय-अस्ति उनशी निर्माणी देशों से प्रामान करने की क्षणता की घटा देनी है, जिससे इन देशों में भी मान भीर रोजगार को ठेप पहुंचनी है।

इसी प्रकार, कृद्ध दशामी में यह बावश्यक नहीं है कि ध्यापार की शर्ती में प्रतिकृत परिवर्तन होने का प्रभाव उस देश के लिए कुल पर अलाभदाधक ही हो। उदाहरणार्ष उत्पादन-सबनीय में सुवार होने से निर्धानों की कीमतें घट सकती है। यदि ऐसा हुआ, तो सम्बन्धित देश के लिए ब्यायार शर्ते अधिव दिगड जाती है। बिन्त बुल पर यह विवाद देश के नित् नाभदायक ही रहेगा, बयोहि लाहनों में कभी भीर उत्पादन की बृद्धि के कारण नीगों की वास्तविक साथ वह बातों है।

स्पटतः ब्रार्थेट्यवस्था पर पडने वाले प्रभाव को पूर्ण रूप से समभने के लिए व्यापार गतों का ही नही, वरन् ग्रन्य घटको की भी जानकारी होनी चाहिए।

शुद्ध और कुल व्यापार शर्तो पर पुन विचार 'शुद्ध' और 'कुल' बस्तुयत व्यापार शर्तो में सम्बन्ध तथा इनकी गराना— ग्रथलिखिन नालिका से यह पता चलता है कि शुद्ध और कुल वस्तुगत गर्ती में नया सम्दन्ध है तथा इनकी गणना करने वा दञ्ज क्या है।

व्यापारिक सास्थिकी से दर्ज निय गए नास्तविक मत्य (उदाहरणार्थ) भाषात के लिए सब १=१० में ३४६ मिलियन भीड़ या किन्स कालम A यह दिलाता है कि बाधार वर्ष सन् १६०० की तलना में दायात-कीगते ७% ऊँ की थी। तदनसार हम इप्रद के अपरित्यत या करने चक (Crude figure) भी १०७ से भाग देते हैं, जिससे भागभन ३३३ (कालम F) बाता है। वालिका के बन्य अक तो स्वतः स्पष्ट है।

इ'वलेण्ड की 'शब' धौर 'कल' ध्यापार-शर्ते

| 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |       |                     |                                                      |                                               |             |  |
|-----------------------------------------|-------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--|
| Index of                                | of Tr |                     | Value after<br>correcting<br>for<br>Price<br>changes | Corrects Values ex pressed a Relative (1900=1 | Terms<br>of |  |
| Im- Ex-<br>port port<br>prices prices   |       | m- Ex<br>orts ports | Im- Ex-<br>ports ports<br>D E<br>A B                 | Im- E                                         | x-<br>r(s)  |  |
| _ A   B                                 | С     | a a                 | F G                                                  | н                                             | ı ı         |  |
| 1890 107 95                             | 1 13  | 356 263             | 333 278                                              | 72:4                                          | 98 6 1 36   |  |
| 1900 100 100                            | 1 00  |                     | 460 291                                              |                                               | 00 1.00     |  |
| 1910 110 98                             | 1-12  | 575 430             | 525 438                                              | 114 1 1:                                      | 50 3 1-32   |  |

१८६० में १६०० नी अवींध में 'जुढ़' (Net) व्यापार करों में मुधार हुआ है, म्यादि ब्रायात-कीमते निर्यात-कीमती की तुलना मे निर गई हैं। १६०० से १९१० की ग्रवित में मिन विपरीत दिशा में हुई है। जुद्ध व्यापार कर्तों की अपेक्षा 'क्न' ब्यापार वर्ने, पिछती बनिध में अधिन सुधार दर्शानी है। इसना करणा है म्रायान- म्राधिक्य मे नृद्धि होता, जो स्वय इम कारण है कि पूँजी का निर्यात रूटिंग की खरेशा १६०० से बाम बा। १९१० में तूँनी का निवर्गित कही धर्मिक या जिससे स्रायानों का साधिवत खरेसत खरेटा चा नाया कुन व्यापार वार्ने स्विक्त 'प्रशिक्ता' पी। [सी-सिवरेटांबिस ने बवाया है कि ब्यवहार से रही वित्र धाने ने निये एक सन्त्री सर्वित्र के मोक्टो ना स्वयमन करना चाहिते।]

'शुद्ध व्यापार शतों' की अपेक्षा 'कुल ब्यापार शतों' की अ व्हता-

एक सांस्थिकीय धारणा के रूप में 'कुल व्यापार शतों' की सीमायें-

हैबरलर ने बराबा है कि कुन ब्यापार शर्तो की व्याख्या करने में वर्धा ही सावधानी से काम लेना वाहिये । इस सम्बन्ध में निक्नसिक्ति बाते स्मरसीय खताई गई हैं —

(१) विभिन्न कारणों को एक ही भें शो के सम्मितित करता प्रपुचित है—
यदानि वास्त्रिक आयात धोर निर्यात सुरवे का चिट्ठा बनाना बहुत रोचक प्रीर उपयोगी है तथापि आयातों या निर्यातों के आधिका का कारणा चानना भी अहत

J "When a country has an export surplus (for ohe may be granting a loan or repaying her old loans or making payments on account of interest charges to another country), the first terms of trade cover only her those exports which pay for her current imports and hence give too favourable a peture of her position. Conversely, when a country has an import surplus, the 'net terms of trade' give the unfavourable a picture." —Tassig.

जहरी है। चैते—यह बान जानना महत्त्वपूर्ण है कि नियनि वाणिक्य स्वित वृति के कारल ज्वयह हुआ है जिसा कि जामनी की बचा मा ११३० से १२३१ नक भी अपना निवास को के स्व १३१ नक भी अपना निवास को के स्व १३१ नक भी अपना विवास के किया कि माने के स्व १३ नक भी अपना के स्व १३ नक भी

( २ ) विशादयोग वार्षिय हरानी यही होगी वाहिये कि उससे विहेशी वहाँगे सम्वाप्तिय सभी मुनातान पूर्व वार्षिया विश्व विश्व हैं जायों । स्थी-नभी एक विश्व हों के प्राप्त हों कि स्वाप्तिय सभी मुनातान पूर्व वार्षिया कि वह हो न या नियान प्राप्तिय की काल हो जाये हैं के प्राप्त हों के स्वाप्त हों स्

(द) इक्तरपत्ता व्याव सम्बन्धि भूरताव समुसित करने बाहिये। याँ प्रमु किसी अवार से इतनी सम्यो प्रवाधि कुनने से समल भी हो सार्वे, जिस्तर रिज उस स्थित के भी रहते के अध्यक्त सिज उस स्थाविक भी भी रहते के अध्यक्त सिज उस स्थाविक भी भी रहते के अध्यक्त सिज उस स्थाविक स्था

<sup>1 &</sup>quot;It is true that one could try to correct this by taking a period of time long enough to include the repayment of such credits, as well as the granting of them "—Haberler Theory of international Trade, p. 164

<sup>2 (</sup>Footnote see on next page )

बाइनर ने यह भी बनाया कि 'मेवाबो' (जैसे--जहाजी सेवाबो) श्रीर 'पूँजी की सेवाओं' से अधिक तीव भेद करना खतरनाक है, ब्योक्ति पहली मद मे पूँजी पर कुछ ब्याज गदा ही सम्मिनित होता है । उदाहरशार्थ, एक प्रमेरिकन तेन कम्पनी एक तेलवाहर अहाजो के बिटिश येडे का, जिसके निर्माण में १०,००,००० पीड ब्यय हुए है प्रयोग करती है और इस तहाजी सेवा के लिये वह २,००,००० पोड वापि ह देती है, जिसमें से १०,००० पाँड जहाजों में विनियोजित विधिय पूँजी पर ब्याज है, ४०,००० पाँड जहाजों के ह्वास की पूर्ति के लिये भगतान है (जी कि जदाजी के वार्षिक निर्याण के बरावर हैं) और १,००,००० पीड विगृद्ध नहां भी सेबाबों के लिये हैं। मान लीजिये कि एक अन्य मामले में, तैलवाहनी की धक जिटिया जहाजी बेडा श्रमेरिकी कम्पनी को १०,००,००० पाँव म येका जाता है, जिसका सुमतान २० वर्षों में ५% क्याज दर सहित होता है। साम लीजिये कि इस वेडे के सचालन का आर एक विटिश जहाती सम्बनी को सीपा जाता है, जो ग्रपनी सेवासी के लिये १,००,००० पीड लंबी है । पहले की भौति शव भी इजु लैंड के निर्धान के २.००.००० पीड व्यक्ति है. जिससे १०.००० पीड सी जहाजो के नियति, ५०,००० पाँड विटिश पुँजी के प्रयोग के लिये व्याव सौर १,००,००० पीछ जहाजी सेबाओं के अगलान के लिये हैं। यद्यपि इन दोनों दशायों से कोई मौलिक भेद नहीं है. तथापि टॉजिंग पहली दशा में, जहाजी सेवा के नियांत शीपैंश की ग्रन्तर्गत १०-४० हजार पाँड की दोनो मदे सम्मिखित सरेंगे, बिन्त दूसरी दशा में, उनके अनुमार, पहली अद जहां को वे विर्यात के रूप में विर्यार्थ जायेगी और दूसरी मद विरुक्त ही नहीं दिसाई जायेगी।1

(\*) कुल बयापार राजी से केवन प्रतिसूच या प्रवृक्त विर्मालने की जात-कारी मिलाती है—हैवरमर में बताया है कि हम प्रकार के चिट्ठ को (प्रपर्यो कुल क्यापार सार्ता भी), जो किसी देस के स्वायाती और निवधितों के बारतांचल मूल्यों (Real values) की मुनना से बनाया आता है. सप्तर्याचीन क्यापार से उस से का संव उवच होत साने निर्मेश साम (बा हार्ता) के साचक के कर स म प्रवेश नहीं मिला दा सकना। बारत्य से साम की पाएका करने में व्यापार-वार्त्य की भी भूति हा (Part) थी, बहु मुनत मित्र मीं इस चारता का प्रयोग यह विसाले हैंहा किया गया मा नि कुन नाम (प्रयोग जनायन से पूरित) सी रोगों के मध्य की तितर्तित होता है। साम्य नाम ना प्रविकास मार्ग अर्था पा उस से मार्ग कर से सार्या होता होता है। साम्यन

<sup>&</sup>quot;In evaluating the values which a particular country parts with and receives, something must be included for the services of the capital it exports as contra to the interest payment she receives "—Viner

<sup>1</sup> Quoted from Haberler's theory of International Trade, p. 165.

धीमाओं में एक या दूमरी के निकट होने के अनुसार फिलेना ! जून व्याधार गर्नो से यह पता लगाना कि एक देन अन्तर्गन्त्रीय व्यम-विमाजन से विद्याना तिरक्षेत्र साम प्राप्त करेगा अस्तर्गन के नारण उपन्य होने अनुसार अपनुत्त या प्रिनेत्र में त्या हो पता निवास निवेद है। शायद एक पत्री सुग-तानों से उदय होने वाले डिलीवारमन नार पा भी पता लगा मकें। विश्व इस समन्य में पिता लगा मकें। विश्व इस समन्य में पत्र तिमाद वाहर्ग की वा मक्ती है। कारका, वक्ती ही वाहर्ग की या मिलती है। कारका, वक्ती ही वाहर्ग की वाहर्ग होते होते पत्र है है।

(१) किसी देश को बरावरांच्येच वरावार से जो साम (बा हानि) होता है उसके मायन के कप ने कुल क्यापार कार्रों का प्रयोग करते समय हमें सावधान रहना चाहिंच। उदाइरखानं, सिंत पूर्वित सन्यन्त्री भुषावानी (Reparation payments) की हानि नहीं समस्रता चाहिए, बवोकि दन्हें बन्त रिट्ट्रीय ब्यापार का 'क्ल' नहीं गहा वा सकता।

(६) जेगा कि भी॰ टाजिग ने स्वय भी स्वीन्तर किया है, जब धाषार पर्से विदेशी सस्तुत्रों के किये कियो की बाद की वार्ष में वृद्धि होने के कारण उसने विश्व ही जाती हैं, तो हमे यह निकार नहीं किया कारण उसने विश्व होता है। कारण, प्रीभिक मान बरचा एन स्वीन्द्रक कार्य (Voluntary act) है। यदि नोई स्वित्त जी बरानु पहुंगे करीदता प्राप्ता वा उनने विश्व और प्रिपेक नोगरी पर कारी हती स्वयन्त होने स्वीन्त होता है।

( ) शास्त्रियकीय झाक्ट आम के कितरत्व में होने वाले वरिवर्तनी की पूर्व उदेशा कर देते हैं। जैसा कि तीन हैदरत्वर ने जताया है, खत्व राष्ट्रीय स्थापार घीर देन की सम्बर्धिया सार्थिक परिमणित से उत्य होने वाले लाग के वारे में किये मंद्र उपरीक्त विकेषन यह मुना देते हैं कि वृद्धि बा सकुष्टत की प्रतिय श्रास्टक होने, विकार वर्दों, उनने या तीज होने के कारत्य वितरत्य और लाभ या हाति में भी परिदर्शन हो सकते हैं। कुँकि वे विवेषना देते महत्त्ववृत्तों बरनो को मुला देते हैं, इसहिये वे समार्थन से हुए होते हैं।

## वरीक्षा प्रश्न :

१ 'ब्बापार सती' के साप क्या समझते हैं ? किसी देश की व्यापार मती की प्रभावित नरते वाले पटनी नी पूर्ण रूप ने न्यास्था कीजिये। [What do you understand by 'Terms of Trade' ? Discuss

[What do you understand by 'Terms of Trade 'Discuss fully the factors governing the terms of trade of any country.]

- २ टॉजिय ने मुद्ध भीर कुल व्यापार भर्ती की बो बारणा प्रस्तुत की है उसका विवेचन कीजिये ध्रीर कुल व्यापार भर्ती के महत्त्व को समकाइये। [Discuss Taussig's concept of Net and Gross Terms of Trade and estimate the significance of the latter]
- र जापार शर्तों से सम्बन्धित विभिन्न धारणामों को स्पष्ट रूप से समस्ताइये। व्यापार कर्तों पर तुल्यतामों के प्रभावों का विवेचन भी कीविये। [Explain clearly the different concepts of Terms of Trade Also analyse the effects of the parties on terms of trade]
- ४ बस्तुनन भीर प्रायमत ब्यापार मनों से आप क्या समझते हैं ? इन धार-एाओ के व्यावहारिक महत्त्व पर प्रकाश डामिये। [Explain fully what do you understand by 'Commodity Terms of Trade' and 'Income Terms of Trade' What is the practical significance of these concepts ?]
- प्र न्यापार-शर्नों की विभिन्न धारकाश्रो की परिभाषा की जिये। हिस सीमा तक यह व्यापार से होने वाले लाभ का माप है ?

(इलाह०, एम० कॉम०, १६६६)

[Define various concepts of terms of trade used in the international trade theory. How far are they indicative of gains from trade?]



# उत्पत्ति के विशिष्ट साधन स्वम् अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

(Specific Factors of Production and International Trade)

परिचय--

सुलनासक कागत सिद्धान्त यह बागकर क्या था कि देत के जीतर उत्पत्ति के सभी साधन पूर्णेत प्रतिशीत है पीर ऐसी दत्ता में, कहा जया कि धन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार के फबन्यरूप जो समायीजन (Adjustment) आवणक ही उन्हें देश हुछ हानि उठाये बिना हो सम्प्रक प्रतान के अंत धन हुने स्व देखना है नि यदि गतिरहित एव विकट्ट साधनों की उपस्थित को विचार से लिया जाय, तो इससे समायक्ष्म साधार विद्यान के निकार्य पर क्या प्रयाच पटेगा।

गति-रहित एव विकिप्ट गाधनों की उपस्थित

एक पूर्व विश्वेवत्या में हुस यह देख चुके है कि दरवुषों के विनिम्म प्रमुशान, रिचर लागनी (Constant costs) के व्यापनंत, प्रतिस्थायक प्रमुशान (Substitution । । ताराज) के बरानत होते हैं नवा मांग केवल उत्पत्ति की विभिन्न शालासों के मन्म उत्पत्त्व सामानों के वितरण को, स्त्रीर वतने हुएत, वल्तुमों की उत्पन्न की जाने यानी सारिक्षक मांगाओं को ही प्रभावित करती है। विश्व वकती हुई तामजों के सामीन (स्मरण रहे कि वटी हुई तामने प्रमावस्तुत है) गांव विनियद अनुशान को भी प्रभावित नेशी, क्वीडि हारिक्षक लागते (= प्रश्निक्षण प्रमुशान) वर्ट्यामों के विवेद हारिक्षक मांग (Relative demand) के साम ही माम परिवर्तित होनी है। बल्लुमों के एक विदे हुई वयोग की बचा में, जिनके निदे आंच की जाती है, इनके मन्म प्रार्थित कमान वर्षान को स्वयोग वर्ष्य त्यान से प्रस्तर विनियद में जारेगी बह हत्त्री सीमान लागतों (Marginal costs) के बरावर होगा। यांद प्रमुगांव इस्ते मित्र है, तो यह एक प्रमान्यालग्या (D sequibrium) होगी, मित्रमें एक चल्लु को सर्विक सीर देवरी वरनु वो कम शामा में उत्पन्न व लं के विवे प्रस्ता वरस्त होग, समानेजन वो प्रतिवाद पर स्वाप्त सामा के उत्पन्न व लं के विवे प्रस्ता वरस्त होग स्वाप्त की प्रमुश्त के प्रमान्य सामा में उत्पन्न व लं के विवे प्रस्ता वरस्त होग, समानेजन वो प्रतिवाद सामान्य सामा में उत्पन्न व लं के विवे प्रस्ता वरस्त होग समानेजन वो प्रतिवाद सामानेजन को स्वाप्त सामानेजन वो प्रतिवाद सामानेजन वो प्रतिवाद सामानेजन वो प्रतिवाद सामानेजन को सामाने की स्वाप्त सामानेजन वो प्रतिवाद सामानेजन को स्वाप्त सामानेजन को स्वाप्त सामानेजन सामानेजन को स्वाप्त सामानेजन सामानेजन को स्वित्त सामानेजन सा

माहे एक समीग साधन श्रम (Homogeneous factor labour) हो या विभिन्न साधन, दोनो ही दलायों से वय्नुया नी सामेशिक कीयतें (जबकि मीग सावाभी दमाय थी हुई है) सीमान्त लागतो झारा (धयवा प्रसिक्धापन प्रमुवात होरा)
निर्धारित होती है। 'शीमान्त लागत' निर्धा सर्घु नी यह मात्रा है, किये एक धरम
री हुँद सहु की एक प्रतिस्तित हकाई उत्पादन करते हेंछु (सामान पहता है। विभिन्न साथन निर्म्ध पुणाब से प्रिच्छा भागता पहता है। विभिन्न साथन निर्म्ध पुणाब से प्रिच्छा भागता पहता है। विभिन्न साथन निर्धा है। यह धि बरतु की प्रारंग परित श्रे सुव सौ सम्म पात्रा जगप्र की लागी है तो उन उत्पत्ति साथनों का, जिन्हे केवत भी में ते अस्ति साथना प्रमुव क्षेत्र के स्वाच क्षा कर स्वाच केवता है तो किया है। विभिन्न स्वाच केवता है तो है तो सुव्यान हो साथ निर्धा प्रस्ति है साथन सुव है के उत्पादन के लिये भे के उत्पाद के लिये भे के उत्पाद के लिये भे के उत्पाद के लिये भी के उत्पाद के स्वाच केवता है। साथन एक उसके के इत्यावन के लिए पूर्णक्ष से विषय है साथन एक उसके के इत्यावन के लिए पूर्णक्ष से विषय है है, यो इनवा तब तब युष्ट भी प्रमुखन ने होगा वस के कि उस कर बढ़ वी उत्पादित-मात्रा इसकी समस्त उपलब्ध प्रकार को ताम्य येने हेंनु पर्याच न हो।

हैबरसर ने यह बााया है कि प्रतिस्थापन बन का मानार पुरानी स्थिति पे फीर दे स्थिति ने मध्य खनीत होत वाली समयाबीध नी जायाई के प्रमुक्तर गरि-स्तित होता है। दोर्थकास में वक प्रतिक चपटा (Frotter) होता है, वयोत्तिहरत सर्वाध में साथ-सामान गिरा जाते हैं समया प्रयोचतित हो जात प्रति ने से क्या में तिते चीक्षित निया जा सनता है, दिन्तु बरणान में स्विमान वाधन (वेते कि साथ-सामान, प्यान्य वहां तम कि प्रवा भी प्रतिक्त होते हैं। किर भी गृह मानता होता कि सरकार से भी स्वराजित्याधन कुछ सीधा तम परिक्षीन कीर प्रतिक्रित होते हैं। है। चेते, प्यान्य में भी स्वराजित्याधन कुछ सीधा तम परिक्षीन कीर प्रतिक्रित हो होते हैं। स्वराध परद कोषा गमा था, 'मुक्त' (Frice) हो जाती है और यह प्रावृक्ष्यक नही है कि इने पहले बाले प्रयोग में ही लगाया जाय, उसे क्रम्य प्रयोगों से भी स्तैनाल कर सकते हैं। यन दीर्थनाल में प्रत्यनाल की घोषता वंत्र व्ययिक चपटा होता है।

एक मीडिक सर्घ व्यवस्था में प्रतिस्थायन मनुगाठ प्रश्वस न होन्छ प्रवासन होते हैं, बंगील दूरा मध्यस्थ वा काम रूपती है। या "नावते वास्ता म मीडिक सामरें हो होती है। प्रयोग ज्यार की कीमत दश्ती शीमान मीडिक साम्य के स्पात्त होती है, और मीमान्य भीडिक गामन दिनी वस्तु की एक धिनिएक हस्य रूपत करने से मुख्या मित्रे जाने बानी सभी खाँदिरक तथायों की कीमाने का योग होती है। यिगोग एक स्वात्मण्य सामनी की एक इनाई की बीमत सभी प्रयोगों ने समाम होती है वसा मनिपहित और विविद्ध सावता की एक इनाई की सीमत

प्रशास विदिश्यिकों प्रतियोधिया हारा सम्मत बनाई नाती है। अभियो सर्वा सुव्यामियो तथा गामान्यन उत्पति क तभी सामन वक्ती करनी स्वामी ने निसे मित्रकत प्रष्टुकर पत्मा मानुद्र है। शाहर्मी, जो इनहों सेवायां में तिरामें पर नेने हैं, दर्द इस प्रवार स सङ्ग्रिक्त वरत्य भीर प्रयोग में ताते हैं कि उत्तरी भागी मान्यनी संभित्तम हुँ जाया १ हम जिल्लामित क नारस्त्र और निसी नारस्ता में एक सामन की सीमन उत्पारमान जवनी मानुस्त्र सीमान उत्पारमान (—सामन-सीमत) से कम है, तो शाहर्मी उत्तर सामन प्रदाश सामन में स्वाप्त प्रयोग मानुस्त्र सामन से स्वाप्त नासने मानुस्त्र सामन से स्वाप्त सामन स्वाप्त मानुस्त्र मानुस्त्र मानुस्त्र मानुस्त्र मानुस्त्र मानुस्त्र मानुस्त्र सामन स्वाप्त मानुस्त्र सापन विशेष की मीमान्त उत्पादकना उताकी गामान्य मीमान्त उत्पादकता (=कीमन) ने यशिक है, तो सन्यद्ध साहती उसमायन की प्रीषिक इकाटमा किरावे पर तेगा, क्योंकि ऐसा करके यह अध्यों की समेसा सक्ती आखिता प्रायिक वडा नेगा। इस प्रजार, अवियोगिता के प्रभावस्वकल, सीमान्य-उत्पादकता प्रीर कीमत उत्पाद्ध की प्रत्येक सामा में समान हो जाती है।

"राष्ट्रीय भाग के भाकार मे नहीं, किन्तु इसके वितरण

में परिवर्तन होते हैं

हाय तर्क किया जाता है कि जब गतिरहिन और विशिष्ट सायन विद्यान होते है इत प्रदेश समायोजन असे ही यह वृत्तसासक साम विद्यान्य द्वारा सहत हो गई दिता में हो, आरों होंगे उठा कर ही सम्यान किया जा सहता है। उदाहरताओं, जब किसी प्रायत-कर को हटाया जाता है, तो उत्पत्ति में हेर केंद्र करना प्रायस्थक हो जाता है। ऐसा करने से उत्पत्ति के ता हाथनी (जैति-हास्ति, सन्दर्गा त्रानिर्देश, च्या उदाश द्वारा हो। का, जो कि सरस्ता संबंधित किया गर्व उद्योग में मान प्रात नरहे हैं और जिल्हें बन्य प्रयोगों से दुश्यस नहीं किया जा सहना है, सूच्य कम हो जावेगा तका हन विशिष्ट प्रायसों के स्वानियों को प्रार्थी

उपरीक्त तर्क कन्छम जूनियन बनावे क्रपबा टिएक के हटाने या घटाने के प्रतिक स्तान का निष्कृत विधा जाना था। उज्जहरूवार्य, कहा जाता था कि जारिहण कर्मनी के स्पन्न करने के उर्दार कर सभी बातायों में भारी सता-योजन करने पर्कें ने, जिनमं पूजी का इतना आरी विनास होगा कि यह पूजा जा सकता है कि बया उद्योगित में एक सम्भानित किन्नु दूरमा (Probable but remote) कृष्टि बहुत महींने नहीं वरीरी गई है ने वर्तमान पीड़ी जन वागो है, जी कि समा-योजन तरफा होने पर ही जबत होते है कैसे लाभावित होगी ? बैसा कि कोमत ने

एक बार कहा था, "दीवंकाल में तो हम सब मर जाते हैं।"

क्षेत्र इस वर्ष में, जो विभिन्न क्यों में भरा प्रस्तुन किया जाता रहा है, एक एनधेर कृष्टि है— 'पूँजी की हालि' हाता वर्ष 'परापुरेष साम में हालि' होता नहीं हैं। इसमें में ने कैनन 'परापुरेष माम के कितरण' में ही भिरत्यकि होता है। समायोजन के समयों ने कलक्ष्यका जो हानि वाहनत में होती है और निमें ।तहीं से पूजी की हानि समक विचा जाता है यह 'पूँजी की हानि' की धरोबत कहीं कम है। इस प्रसाधिक करने के लिए हैंबरनर ने एक गर्विखीय उदाहरल प्रयोग क्रिया है।

वदाहरण हारा स्पष्टीकरण —

मान तीजिए कि देश से नीह-स्रांतिज के अण्डार हैं, जिस पर एक लोह-स्यात जयोग पाधारिन है। मान लीजिए कि उजीग नो विदेशों से बढ़ी हुई प्रतिभोगिता प्राप्तियाँ (Reccipts)

उत्पादों के विकय से शुक्त प्राप्तवां (Gross Receipts) १०० इयद (Expenditure)—

(१) चान् व्यय—मजदूरियो व देतनो, सामग्रियो भावि

तथा इस चल पूँजी पर ब्याज ११ (२) शिवर पूँजी सम्बन्धी व्यव—भवन, मजीनरी ग्रादि

मे विनियोजिन स्थिर धूँजी पर ब्याज और हास २०

30

(३) विशिष्ट सामन सम्बन्धी स्थय—सस्था के लीह जनिज के अच्छारी वासी भूमि का समान

चपरोत्त उदाहरण ने चानू व्यय (Current expenses) उत्पर्ति के प्रतिशोध प्रशिक्षितर सामनी के नित् मुखान है, जो दिखी भी शास समय प्रश्न प्रश्न के प्रश्न दिखानी में शेनन्त प्रश्न के प्रश्न दिखानी में शेनन्त प्रश्न के प्रश्न दिखानी में शेनन्त प्रश्न के प्रश्न दिखानी है। इसे प्रश्न के प्रश्न दिखाने हैं। इसे स्थ्र उद्योग ने सिर्फ परिक्रिक्ट है। प्राप्त कोशन एक सम्बोध प्रश्निक के बाद ही पूर्ण निविक्त प्रश्न की साम के स्थान प्रश्न है। प्रश्न पर की सामित में प्राप्त काम सिर्फ की वापत प्रश्निक है। इसी पर की सामित में प्राप्त करना है। इसी पर की सामित में प्राप्त करना है। सी पर की सामित में प्राप्त करने हैं। सी साम प्रश्निक प्रश्न करने हैं। सी स्थान प्रश्न कि प्रश्न के सामित में प्रश्न के सामित में प्रश्न की प्रश्न करने हैं। साम प्रश्निक है साम प्रश्निक है साम प्रश्निक है। सी साम प्रश्निक है साम प्रश्निक है साम स्थान है साम सामितिक करने हैं। साम प्रश्निक है साम के साम कह मनने हैं।

[किन्तु स्मरण रहे नि न्याव की विशेष मदी ना उपरोक्त तीन श्रीणवों में विदारण महत भी सकता है। ज्याहरणाई, गर्द सम्बद्ध सप्ता प्रमंतित तीह स्तित निसी स्थ्य पर्ने से स्तिश्दी है, तो इसने मूल्य नो गहती में रही में दिखाया जावगा और ऐसी दखा में सानित पण्डार ना तथारा श्रीक्षी में साम्मितन न होगा। किन्तु यह एव ऐस हो झन्य परिवर्तन भी, जो समस्या हमारे सामव उपस्थित है उस पर प्रभाव नहीं बानते हैं।

भाव भान लीजिए कि जोह एवं स्थात की कीमत विश्ती है तथा प्रारित्ता में दे की कभी हो जाजी हैं। ति पानेह सह हमारे साहनी के लिए एवं भारी हानि है, निर्दे इसने कारण वह स्थान उत्पादन से तिल का भी नमी नहीं रहेगा। ही उमें । धरने विजिद्ध नार्या वह स्थान उत्पादन से तिल भी नमी नहीं रहेगा। ही उमें । धरने विजिद्ध नाया हो जावेंगी। विन्तु अब तर बन में भीर प्रमत पूर्ण रोप समस्त नमान समाय हो जावेंगी। विन्तु अब तर बन मी प्रमत पूर्ण रोप रामक पूर्ण पर प्रमत्त अधित होता रहे तथा पर बहु उत्पादन की आरी रहेजा । स्थयत नहीं कारण प्रमत्त अधित होता पर वह उत्पादन की आरी रहेजा । स्थयत नहीं है पर हमान उत्पादकों ने यहां यो हानि उजाई है जनहीं भीज़ाति वचनोत्तामा की सूत्र में भागी के कारलक्ष्य हुए इतन हो लाग द्वारा हो जाती है। यहाँ राष्ट्रीम साथ में स्थान है क्यों में होते हैं ।

मान भीजिए कि कुछ समय बाद लोहे स स्वात की सीमत सिम्ब फिर जाती है, जिससे प्राणियों से १० मा १५ वी मितिरिक्त पटीयों होती है। इसन जटरायस मी हानि यक जाती है, निम्नु जब तथ्य चत्र चूंजी, जिससी प्राथमकता प्रथम भेपी से बाद अवदान कुनावान के नित्त पत्र तो हैं जुन दरपावित (Reproduce) होगी रहें मान कर जटरायन भी जागे रहणा। इस बाद निकिट्ट साथनी (स्विप्ट पूर्वी) के पूस्त पत्र के प्रथम कि प्रथम के प्रथम प्रथम

<sup>1 &</sup>quot;If the consumers two outside the territory of the national or other community under consideration, this community may of course suffer a loss. But there will be no loss from a cosmogolitan standgoint. This does not mem, however, that Fove. Trads is to be advocated in such a case, only from an altrustic exmopolitan standgoint. For, if the industry of one country is displaced by the industry of another form, some third market, the country which is injured is powerless to alter the situation by imposing or increasing import duties."

<sup>-</sup>Haberler: The Theory of International Trade, p 185

सम्मिलित हैं। यदि उन्हें उनकी पूर्ण वाजार कीमत न पुनाई यई, तो ये सन्या की छोड कर अन्य प्रयोगी में चले जायेंगे।

सन तक रुमने विशेष व्यक्तियों के विश् हानि पर विवार विया है, हम्पूर्ण समाज (Community as a whole) वो हिए से नहीं, बजी कि तीहें व स्थात के उपना होंगे जो के करना हों जाम होना है जितना कि उपनारकों के सोरांत प्रकार है। से पर पर पर सामें वढ़े हैं—मान नीजिए कि लोहें एवं स्थान की की सोर कि पर पर सामें वढ़े हैं—मान नीजिए कि लोहें एवं स्थान की की सोर कि पर का ना पर सामें होंगे हैं पर स्था को चान् रखना है तो उसे सुरूज हो बदत देना नाहिए। स्था कि ना मुख्य माने हैं कि से स्थान मानिक साम के साम कि साम की ना साम की साम कि साम की साम कि साम की साम की

प्रभागात प्रकार के प्राप्त के प्राप्त के प्रस्ते के सामित स्वार्य होगी है। इक्षेत्र है सीमान स्वार्य में सिमानिक है जिन्हें (उत्तर के प्रदूर का बहुए का बाद स्वार्य में सिमानिक है जिन्हें (उत्तर के प्रकार के प्रकार के प्रकार के स्वार्य के सामित के प्रकार के सिमानिक के प्रकार के सिमानिक के प्रकार के सिमानिक के प्रकार के सिमानिक क

स्ति निवला घाषिक गिर सस्ती है ध्रम्या में कहें । ह दिखी है मा जिला स्वारं अभ सक्ते हैं, गुरू-वर्ण को प्रानं के स्वार्यान्त्रीय अस्त सिमानन से लाज भी स्ववना ही भीष्य होगा नित्तु स्मरण रह कि कीमन में निराधद को रोगेंदे हैंनु कर का सारोपण (Imposition) जन वणवादभूत रवासों में, जितने हैंने सीमानत सरा के लामान निवस्तत है तथा स्वतित्व एक स्वयं तक वह मह प्रति इत्युद्धत वार्च कीमल में बची होन पर भी जारी रख सक्ती है, राष्ट्रीय सार् में कमी वर ही दे देशा धानवण नहीं है। नारण, रेशी दक्षाओं में कर के सार्थ एण है सारानी है निवरत पर मार्थ है वुद्धाई नाही सारी है, निवरत उत्पत्त कारने से होगा जिल्ला कि कर न समने पर होगा रहा था। यन पदि प्रस्वस्व प्रभावों में स्वीड है, तो करों का प्रभाव बचल दक्ता ही होगा कि राष्ट्रीय साम में नितरण ने

किन्तु हुआरी माणावा (कि जिन्योगिता रीमतो से सीथ उराय गरित है।
एक बस्ते बहुरपूर्ण साध्य (अम) की वासू नहीं तीति है। वह सीम-स्थल स्थित कर से मूर्ण के भीर पासरण उराने नवार है, कारित असिक समृद्धियों से मामूली करोती होने पर ही आब अपना अम बंबने से रीस नेवा है। इसि हुइ-द्वारा होते हैं। किन्तु स्थलर है पिहा हीति वो एक स्वावन्द असी में से होती है, दिवर होती हैं। किन्तु स्थलर है पिहा हीति वो एक स्वावन्द असीम में होती है, दिवर पूर्ण के मूल्य में हुए हाम से जिल स्वावन्द एवं सह से मिल मान मेरी में हुए अस्पान की है। यह से स्वावन्द पूर्ण सह वा से ही बीत नाम मेरी है बराय है से स्थलति हैं। यह स्वावन्द स्वावन्द हिंग से स्वावन्द हैं। से सहारी ती बरी भी अपूर्ण संबंध के सरायण हराती है, वार्ता मन्धीर नही है जिलती कि प्रथम होट में पहुं समस जाता है। वारख, सभी साम्या गया, हुत स्ववाद्य हत बाधों की छोड़ कर ना स्ववेद स्व सिक्षिट है।"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "We may perhaps add that these frictional losses due to the imperfect flexibility of wage rates are less serious than one might at first suppose, since of all factors labour, apart from a few exceptional exists, is the least specific."—Ind. p. 187.

ि प्रान्ता कि ऐसे निष्मिय सामनो को टेरिफ की प्रेरणा के द्वारा उपयोग में लागा जा सकता है योर दससे, कुछ दशायों में, यांश्रणालया के कुन उत्पादन में मूर्डि हैं। जाती है। विन्तु हैवरसर के प्रमुगार यह तकं, जहां तक वह उत्पादि के भीवक सामनो से सम्बन्धित है, एक प्रस्तारता (Fallacy) पर प्रामारित है। यह कोई प्रार्क्य प्रदेश या प्रमामारण वान नहीं है कि उत्पत्ति के समस्त सामन मनोग में नहीं प्रार्क्त है। सेसा कि रोपके (Ropke) वे नहां है, आधिक सामन सामना में नहीं (Maximum) को नहीं वर्षन् पंतर्कृतस्तवम उपयोजन (Opinuum tillisation) की प्रमान वनानी है। हम शायर हो कोई ऐसी दशा सोच वस्के विस्तम भूमि का प्रदेश हुत डा, समस्त प्यार्ट और सान-तामान जो बाई किउता हो दुराना हो, प्रयोग में प्राप्त कर्म कोर शोवलें को प्रदेश करकार बाहे किउता हो दुराना हो, समित किया के प्रत्यंत्र या वाता । मि व्यन्दि कर प्रमान को वाता है हित समना पेती हो स्थिति थीन या पारत तो गाई जाती है। यादि ऐसा है, तो सामनो की निध्तिव्यत सामहान्ता परिवाही है।

[सन्तवत सुलर के मस्तिक में अल-अक्ति सन्ववधी प्रतायन थे, जो प्राप पूँजी के प्रभाय के कारण पूर्ण शोधित नहीं हो पाते है। यदि ऐसा है तो निध्यग प्रमाधन गरीबी की निशानी हो सकते हैं। किन्तु इससे थी यह निध्यण नहीं निरु-

लता कि टेरिफ मुद्ध पूँजी के बायान में सहायक हो सकेंगे।]

हम वाल में भी कोई अप्तर नहीं पहता कि उत्पर्धि में स्वतीपित साम्प्राम्म हिन्म है (नैसे—भूम कोर किंग्न गण्डार) अपवा मृत्यु निविद्य हर्षिन साप्तारें व मानेत्र में उपत्र किंद्र करीन साप्तारें के मानेत्र में उपत्र किंद्र करीन साप्तारें के समी-पित दनने की ही चिना स्विष्क होती है। बास्तव में, उत्पर्धि के स्वीपित सापत्र (बार्ग इन्छे अप्तर्थमें मा मृत्य अपन साम्रों मी, वित्तवर सहयोग उत्परक नार्थ में साम्प्रक देशे नार्यक है किंद्र पूर्व मा नहीं, नवाई के साम्प्रक प्रकार के सित्त प्रकार के किंद्र पूर्व मा नहीं, नवाई के साम्प्रक प्रकार कर सर्व है। अंगो पूँजी के विवास का बीर न हो सम्प्रक स्विद्य सम्प्रक सित कर स्वति की समित मंत्रित एवं व्यवस्था की हार्ति का प्रतिमित्रिय कर है। वे तो स्वाचिक उत्पत्ति की समित मंत्रित एवं व्यवस्था सर्वा प्रवृत्ति की समित मंत्रित एवं प्रवृत्ति की समित मंत्रित एवं व्यवस्था सर्वानी प्रगति के स्वयं अपन्य स्वत्र में सित में राव्य र तहने हमें प्रकार के स्वयं स्वयं स्वर्ण सर्वानी प्रगति के स्वयं अपन्य स्वर्ण स्वर्य स्वर्ण स्वर्य स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण

<sup>1 &</sup>quot;In reality, the non-utilised means of production (provided the value of their products would not cover the costs of the other factors which must be combined with them, since the latter can produce more elsewhere) represent neither a destance. (Contd on next base)

उपसंहार--

ा सन्देद ये हामिया जो इननी स्पष्ट धौर प्रमानोत्पादक है, निष्क्रिय साध्यों

के स्वाधियों जी इंटि से अस्तिकि हानिया हो सकती है दिन्तु प्रया व्यक्तियों हो
होन वाले प्रीयक लाओं के हनकी व्यित् होना हो जानी है। सापूर्ण समान को हुल पर साम होना है हानि नहीं। उत्पादग्याध जब नीई कारकाना उपयुक्त कारकों है बन्द दिया नाता है घीर उसमें सबी हुई पूँजी का परियोधन नहीं होने पाता तो यह समर कर से कहा जा नकना है कि क्षूत्र विनियोग (बात दो पृत्यूर्ण पणना के पारक्षा सा याद में हुए कमहिला परिवर्तनों है कारकों हो कार स्वाधिया है से सवा था। किन्तु धार्मिक लोग में लोगों हो कार मो हो गमा" बाली बात विरितार्थ होती है। जिस परिस्थिनियों की हमने करूपना की है उनमें सामान के प्रमापनों का प्रावश्य म

#### मदीक्षर प्रकृतः

१ "यह तहा जाता है कि नुमनात्मक लायन विद्धान्त देश के मीनर सभी साधनो को मूखेत मानियोण मानकर बनता है भीर इस वर्त के दूरा होने यर ही देश ने निवक यह सम्भव है कि वह प्रान्तर्राष्ट्रीय व्यापार ड्राए झाव-स्थक केने येगे साधनोत्रत्ते को हानि उठाएं बिना ही सम्पन्न कर सन्दे।" विवेधक कीतियाँ।

["It is constantly urged that the Theory of International Trade, as we have piesential it assumes the complete mobining of all factors, or means of production, within a country, and that a country can carry out the adaptations required by international trade without loss only if this conditions is fulfilled." Discuss!

 विशिष्ट श्राथनी की उपस्थिति को निचार में तेते हुँवे तुल-गश्यक लागत सिद्धान्त का पून कवन की जिये।

[Restate the Theory of Comparative Costs with special reference to specific factors ]

truction of capital nor a loss to the economy as a whole. They are missiones upon the road of economic progress clong which the economy = moving under the influence technical progress or of the international division of labour."

—Bud. 188.

<sup>1</sup> Haberler The Theory of International Trade, p. 189.

# परिवर्तनशील लागते यचम् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

(Variable Costs and International Trade)

परिचय--

हमने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के निद्धान्त का विवेचन सर्वेत्रथम इस मान्यता के साथ प्रारम्भ क्या था कि उत्पत्ति की विभिन्न बाब्बाफ्रों में स्थिर लागतें (Constant costs) तियाशीय है । तत्पश्चान् हमने यह दिखाया कि यदि इस मान्यता को छोड़ द और यह मान कि उत्पत्ति की प्रत्यक बाखा से बढती हुई लागते (Increasing costs) वियाणील होती हैं, तो भी बुलनात्मक सागत मिखाना के दर निष्कर्ष को कोई ब्राच नही बायेगी कि बन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन (बीर व्यापार) मम्बद्ध पक्षा वे लिए लामदायक है अर्थात् यह इनके कूल उत्पादन को बढाना है। हा इतना श्रवश्य है कि वहनी हुई नापता के श्रन्तर्गत धम विभाजन का क्षत्र स्थिर लागना की प्रपेक्षा कुछ सकुषित हो जाता है। कारण, जैसे जैसे थम विभाजन बढाया जाता है देश की (सीमान्त पर) मुलनात्मक हानि घटन लगती है और मन्त मे लुप्त हो जाती है । सुलतात्मक हाति में कभी होते के फलस्वरूप दोना देशों के मध्य 'लागन-मन्तर,भी घटने लगता है और मन्तत विस्टूल ही समाप्त हो महता है। स्पष्टन इस बिन्दु से प्राणे धम-विभाजन (ग्रतएव व्यापार) करना लाभदायक नही होगा, विन्तु इस विन्दू तक तो वह लाभदायक है ही। प्रस्तुत सध्याय म हम यह रयग कि घटनी हुई लागत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त के निरक्तमें की कहाँ तक प्रभावित वरती हैं।

> घटती हुई लागतें (Decreasing Costs)

बहुनी हुई नागती की गरिस्थित का ग्रम्मक करना वितना सरह है, घटनी हुई नागती का ग्रम्मक ररना दतना ही किया । श्रीक सुम्बोदर (Schumpster), नाइट (Knight) श्रादि विद्वान तो परवी हुई नागते विद्यान होने की ग्रम्भावनी में ही रामात करते हैं। किया श्रीक है बरतार का मत है कि 'वे नागते व्यवस्थान रून रामा (Exceptional Cases) में विद्यान हो नक्ती है वार वे रामा महत्त्वपूर्ण है। किया निकास महत्त्वपूर्ण है। किया नामा स्मारी होता, विमरी

मानावना को उस्क विव्राल भी स्वीकार करते हैं, घटती हुई नामनो वी वास्तविक दक्षा नहीं है भने ही ऐसी कमी उत्पारत में बुद्धि के साथ ऐतिहासिन रूप से मम्बद्ध हो। साराय, ऐती प्रमान तो आविक सामग्री (Economic data) में हुई निर्द्धित होते हैं ने सामत है और उसे प्रविक्त करें के समान है और उसे प्रविक्त करने हैं के समान है और उसे प्रविक्त करने हैं हुई अपूर्ण जागत कर को नीने की भीर जिसकात और कि साम होते हुई साम करने हुई साम प्रविद्धा हो सामतों के सिक्त को कि साम प्रविद्धा है सामतों के नियम की चुंचित करने हुई साम प्रविद्धा हो सामतों के नियम की चुंचित होते हैं, तो उनके मस्तिक के प्राविद्धा होते हैं। ते कि हम हम हमें मिंदरालन की वेषण्ड पर पेड़ी देशाहां कि प्रविद्धा ही रही हैं, कि सु हमारे गिंदरालन की वेषण्ड पर पेड़ी देशाओं का कोई प्रभार नहीं

पटती हुई लाखते. ट्रांच्य प्रमं में, उत्पांच के बिस्तार का परिणास 2 | के बांग्लामा के झामार में बुढ़ि के कमरबस्य उपय होती हैं। प्राथती हुई लागती का स्वराय हुई लागती के सारण हुई एक्ट हैं कि उत्पांच के प्रमेद गायत पूर्ण कर ते बिमान्य (Divisible) नहीं हैं, जिनते एक विकेष नकनीकी प्रमुक्तवय प्राकार वाले प्लाटक के उपयोग के लिए एक निश्चित माध्य दे उत्पांच करने पर उपयोग के लिए एक निश्चित माध्य दे उत्पांच करने पर उपयोग के प्रमाण कर सकते हैं हो। इससे में पड़ी परिक आया से उपयोग की प्रमाण कर सकते हैं हो। में समें में पड़ी परिक आया से उपयोग को कि विकास करने के कि प्रमाण करने हैं हो। पर प्रमाण करने कि प्रमाण करने

यदि किसी प्लान्ट को अनुकूलतम आकार, बाजार ने विस्तार की गुलता ने, इतना विकास है कि उसकी गांग की केवल कुछ ही प्लान्टों अवका सेवल एक ही

<sup>1 &</sup>quot;I believe they can exist in exceptional cares and that these exceptional cases are of importance. Let me hasten to add that a reduction in costs due to progress in technique and organisation (tine possibility of which is of course not disputed by the writers in question) does not constitute a true case of decreasing costs even if it is associated historically with an increase in production. Such progress is a cliange in the economic data and is to be represented graphically by a downward shifting of the whole cost curve and not by a cost curve which slopes downwards to the right, When people speak of the Law of Decreasing Costs they frequently have in mind mainly these historicall "reductions in costs; but our theory is not invalidated by such cases."—Baberler: The Theory of Intentional Trade, p. 144.

<sup>1 (</sup>Footnote see on next page)

स्तारह के उत्पादन द्वारा पूरा करना सम्भव है, तो घटती हुई जागते एकाधिकारिक परिस्थिति (Monopolistic situation) को जन्म देशी है। अन अरि हम दिस उत्पादन शास्त्र में स्वतन्त्र प्रतिभोगिता से मिनती-जुलती कोई चोब देखें, तो यह निष्कर्त निकास सकते हैं नि बह बदली हुई शासात है धार्मन हैं।

फ्रेंक जी॰ ग्राहम का हच्टिकोश--

भो० के क बी० धाह्म (Frank D. Graham) ने प्रनिष्ठित सिद्धानत की विस्तृत सामोजना करते हुए परती हुई मानातों नो किमाशीलता पर निवार निधा है। उन्होंने नुननार कर लागत विधान के विकट इतनी खावित नही उठाई है जितनी है। उन्हों के स्वरूप हिंद पुननार ने विकट इतनी खावित नहीं उठाई है जितनी के उरसादन भ विजिट के प्रवृत्त के साथ का बाय निपति नरें, जो उन्हें नाम होगा। स्वर्षान हरेंक देशा के उत्पादन भ विजिट के प्रवृत्त के साथ खावान-निपति नरें, जो उन्हें नाम होगा। स्वर्षान हरेंक देशा के उत्पादन भ विजिट के साथ के साथ का जायेगी। वे प्रणना वर्ष पूर्व है मिस्ति से साएम करते हैं, जितने जुनमात कर्म पूर्व है में का प्रवृत्त के कारण वेशा उन उड़ांभी ने विजने कि जातने पर है है, कि है कि क्षारण करते हैं, अके के लिए विवार हो चाता है। उनका करता के समिति के उसी का तमार करते हैं। अके के लिए विवार हो बाता है। उनका करता कर समिति को उपने कि स्वार्ण के अवस्त कर समिति को उसी कातारों के प्रयाधि में तुरोपीण महावीच के करता कर समिति को अवस्त के समिति के अवस्त के समिति के अवस्त के समिति के स्वर्त के सम्बन्ध के स्वर्त के सम्बन्ध के अवस्त करते के सम्बन्ध के स्वर्त के सम्बन्ध के अवस्त के समिति के स्वर्त के सम्बन्ध के सम्बन्ध के स्वर्त के स्वर्त के सम्बन्ध के सम्बन्ध के सम्बन्ध करते हैं।

प्रात्म ने घ्रपने मत वे समयंत में निम्निशिल्त उदाहरण दिया है...मान सीजिए वि मेहे कृषि उपजो का तथा यदियां जीवोषिक उत्पादो की प्रतिनिधि (Representative) हैं। मान सीजिए कि धन्यरोड़ीय व्यापार के खारम्य के पूर्व

<sup>&</sup>quot;Decreasing costs in the proper sense are the consequence of an expansion of production and not merely phenomena which happen to take place at the same time as such an expansion. They come about through an increase in the sace of the works. They are due, fundamentally, to the fact that many factors of production are not completely divisible, so that a large output is needed for a plant to be of the technical optimum size depends of the control optimum size, the law of decreasing custs no longer applies and we are again in the region of increasing costs."—Buil., p. 144

16 Graham: "Some Aspects of Protection Tearther Condeted
Guartetly Journal of Economy, Vol. 37 (Feb. 1923), pp. 199

मान लीजिए कि चडिया के उत्पादन को ३७,००० इकाइयो में कम किया जाता है भीर इससे जो साधन मुक्त हुए वे गेह की ३७,४०० इकाइयाँ स्रतिरिक्त (Additional) उत्पादन करते हैं । अतिरिक्त उत्पादन का यह अक ४०,००० से कहा सिया गया है, क्रोकि कृषि में बढ़ती हुई लागने कियाशील है। मान लीजिए कि अन्तर्रीष्ट्रीय विनियय अनुपान ४० परिया = ४० इकाई गेहे है । सतः ३७,५०० इकाई गेहूँ ३७,४०० झाँग्य घडियो मे बदला जा सकता है। "किन्तु समेरिका से घडियो के जरपादन में घटौती होने से घडियों की लागत इकाई बढ जाती है....... जिससे धड केवल ३६ मंडिया ही जननी लागत पर उपराज्य है जिसके लिए दान्सकर से पर्व ३७ महिमाँ उपलब्ध मी । मेहूं के उत्पादन में परिवर्तन तब तक होता रहेगा सब तक कि उतने धम और पूँजी स, जोकि ३६ यहिया उत्पन्न करने हेलू मानस्यक है. .६ इकाई गेहै उत्पन करना सम्भव रह । मान लीजिए कि श्रम झीए प'क्षी के स्थानान्तरम् के फलस्यरूप, जिससे कि घडियों के कुल उत्पादन में ३६,००० इसाइयो की कभी ही जानी है, कुल वेई-पूर्ति में ३६,२०० इकाइमी की बुद्धि होती है। मे ३६,२०० इनाइयां मेर् ३६,२०० प्रांश्त पडियो से बदली जावेंथी। इस प्रकार कल व्यापार का फल यह है कि जितन प्रयत्न से पहले (३७,००० 🕂 ३७,००० 🚐) ७४,००० घडियो का उत्पादन होना था. उससे मन (१७,१०० + ३६,२००==) ७३,७०० पहियां ही प्राप्त होती है-प्रयात् ३०० पहियो की हानि हर्द् यह प्रतिया थांग चानू रहेगी ग्रीर हानि उस समय सन बढ़नी जायेगी जब तक कि समेरिकन घडी उद्योग पूर्णन विदिश मही उद्योग से प्रतिस्थापित (Replace) ह ही व्यय।

हिवस्तर ने विस्सा है कि इङ्गानैत की नागत-स्थिति के कारे मे हम क्या करकार करते हैं, यह उपेक्षा का विषय वहीं है। उदाहरण के खिए, पदि हम पह करवात करते कि रहुतिय से इपि जायावत में बिसरामा जवती हुई लागते विभागीत है किस्तु निर्माणियों में पदाजे हुई नागते (जबका, उसके पिछ्वी के उत्पादन व्यम् उत्पादन में मिल्री के उत्पादन व्यम् उत्पादन में मिल्री के क्षेत्र में इत्यादन में मिल्री के किस्ताद होने पट गेहूं के उत्पादन क्ष्म की मुचेल, जबकि में हैं के प्रापदन में प्रमी की काम, प्रियक देती हैं किसी हैं, तो अन्तर्राष्ट्रीय निर्मिण स्युपात स्पेतिका के अधिक स्पनुक्षत हो बावेगा तथा उसकी 'हानि' लाम में परिधित हैं। सक्ती हैं। ""]

<sup>1 &</sup>quot;At this point, it becomes clear that the assumption we make about cost conditions in England is not a matter of indifference. Were we to assume, for example, constant or increasing costs in her agriculture and decreasing costs in her manufacturing (or that her cost of producing watches falls faster with an expansion in their unique, those her work of producing without falls with a contraction in its output), the international exchange ratio must become more favourable to the United States, and her loss may be transformed into a gain,"—Third, p. 200.

लागर्तों में 'ऐतिहासिक' हास (Historical Reduction in Costs)---

किसी उद्योग में घटनी हुई लागती का नियम उस दशा में कियागील कहा जाता है जबकि इसके उत्पादन में बिस्तार होने के धनस्वरूप सीमान्त लागती में भ्रपना सीमान्त एव श्रीसत दोनो ही प्रकार की लागतो में कमी हो जाय । जैसा नि पहले भी बता चुके है, कुछ लेखनों का मत है कि इस अर्थ में घटती हुई लागते ग्रामाव हैं तथा स्थेतिक सिद्धान्त (Static theory) में इसके लिये कोई स्थान नहीं 🖁 । कारण, उनका कहना है कि, सागते केवल तब ही तम हो सकती है जबकि कोई मई तक्तीको विधियाँ प्रयोग को जाये और नई गुपतीकी विधियों के प्रयोग का प्रथं है प्राधिक सामग्री (Economic data) में परिवर्शन होना ! उत्पत्ति का विज्ञाल पैमाना सांशतों में केवल एक ढय से कमी सा सकता है भी यह कि विभिन्न लक्षतीकी बिधियों के प्रयोग की जनमति दी जाय । यह तर्क इतनी ही हडता से बहती हुई सवनों के नियम के भी विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरेखार्थ, जब एक नेत को श्रायकाधिक पूँजो और श्रम का प्रयोग करते हुए गहन विधि से कीता जाता है, भीर प्रति इकाई थम व पूँजी उत्पत्ति घटती जाती है अथवा जब कराब के कराय अबि भी जोगी जाने जाती है तथा लागते बढ़ते लगती है, तो प्राय उस दकान्नी में भी विभिन्न तकसीकी विधियों ही प्रयोग की जाती है। ऐसी दशा में बया हम यह तक करेंगे कि यदि नई विधि प्रयोग न की जाती, तो लागते बढने का नियम कियाशील न हो सकता था?

हैबरलर की सम्मति से यह तर्व | कि केवल नई तकवीकी विधियाँ प्रयोग करने से ही लागने कम हो सकती हैं बीर चैंकि इसस प्राधिक सामग्री ने परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इसे घटवी हुई लागनी की दशा नहीं मानना शाहिये | वैष नहीं है । कारका, स्थैतिय सिद्धान्त (Static theory) म हम यह मानकर नहीं चलते हैं कि 'प्रयोग की जाने वाली तकनीकी विधिया (Technical methods) स्थिए रहती हैं वरन नेवल यह मानते हैं कि वकनीकी ज्ञान (Technical knowledge) भीर तकतीकी बीग्नता (Technical ability) स्थिर रहती है । हमें 'प्रयोग की जाने वाली तक्तीकी विधियों में साम की वृद्धि के फलस्वरूप हुए परिवर्तन' तथा 'तकनीकी भाग की अदि के फलस्वरूप हुए परिवर्तन में मेद करना चाहिए। प्रयस दशा में नदीन प्रयोग वाली तकनीथी विधिया पहल से 'जात' और 'परीक्षा की हुई' यो, इनके भव तक प्रयोग न बाने था कारण यह था कि सत्यादन की मात्रा करनी छोड़ी. भी कि उनका लाम सहित प्रयोग नहीं किया जा सकता था। इसरी दशा में, नई विधियाँ पहले से 'जात" नहीं भी असवा 'व्यवहार में अजगार्ड' नहीं गई थो, से जान में हुई वास्तविक बृद्धि का भूचक है । यह दूसरी दला नि सन्देह एक ऐतिहासिक एव प्राविषक विषय (Historical and dynamic phenomenon) है भीर इसके फल-स्वरूप आयिक सामग्री म परिवर्तन होता है, तथा, जैसा कि पहले ही देख करे है. जब इसके कारण चागतों ये कमी धाती है, तो यह सैंडान्तिक अर्थ में, घटती हुई लागनों के नियम का विषय नहीं है। यदापि बटती हुई सामां के नाथ ही बाब, एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप से उत्तरित का भी विद्यार होता है तथापि रहे उस नियम रा उदाहर्य नहीं ममझना चाहिए। "इम प्रार्थिक और ऐतिहासिक रमां रमें व स्वाप्त के उसार नियम के उदाहर्य ना हो है, बयोकि यह मारहों में परियंत्र खाना है जिसे धार्यक विद्यार हारा स्पट नहीं किया जा रुकता। परियंत्र खाना है जिसे धार्यक विद्यार हारा स्पट नहीं किया जा रुकता। में बहु दे कु विद्यार का प्रार्थ के प्रार्थ का प्रकार में में इस प्रत्य देवी का प्रकार के प्रत्य का प्रत्य के का प्रत्य का प्रत्य का प्रत्य का प्रत्य के का प्रत्य के का प्रत्य का प्रत्य का प्रत्य के प्रत्य का प्रत्य का

विशुद्ध संद्वान्तिक अर्थ में घटती हुई लागुलों का नियम-

हमने यह देला कि षिगुद्ध सैंद्राधितक सर्य में घटती हुई सामते उत्पादन के दिस्तार वा, जो कि साम में हुई पृद्धि का परिष्ठाम है, कर होनी है। मागतों में हास दो प्रकार के मन्मत होना है—(I) य -वरिक मा चिनवणिवताये (Internal economies)। गर्म (II) वाष्ट्रा मितव्यगिनायें (External economies)।

प्राप्तरिक मितव्यधिवाची वा सम्बन्ध एक व्यक्तियत वर्ष या प्लाट के साकार में होने बावी बृद्धि से हैं किन्नु वाह्य बनने सम्पूर्ण ज्योग (Industry as a whole) है, विनक्ष प्राप्तर में सम्भव हुन्न के प्रचे के प्रमेश हारा बृद्धि हो सम्भव हुन्न है क्यों के प्रमेश हारा बृद्धि हो मध्योग हुन्न हो क्यों के प्रमेश हारा बृद्धि हो मध्योग है। सर्थेक कर्म बाहि वह पपना प्राकार न बढावे उत्पादन की बहात को प्रमान की स्वाप्त किये ला रहे

<sup>1 &</sup>quot;A reduction in costs of this dynamic and historical nature has no place in our analysis, since it represents a change of data not to be explained by economic theory. It may indeed cause far reaching afterations, under certain conditions, in comparative costs and in international trade, but such reductions in costs are not themselves dependent of the existence or extent of the international exchange of goods."

— Ind. 4, p. 202.

साध्यों की लीमनों को सवस्य हो बक्क बेगा। उदार गुगमें, यदि फूर्गि उपसों के वित्य मीग बक्क बाम तो सूचि क्षोर कि प्रथम | बो कि बहुत सीमा तक पूम कि बिहार साध्य है स्थोकि धन्य पत्यों से व्यक्ति कृषि में प्रामानी से साध्य नहीं है। है है जो बोन व बायेंगे। प्रयोग मिथे जा रहे कुछ साध्यों भी नीमतों में ऐमी हुटि होने से, जैसे-जैसे कि कि बहु का उत्यादन बक्ता है, उसकी (बातु की) मीटिक साधन अपने को है। वह तक कुछ सीमा तक ही करे है। कि मुन सुक्त सीमा तक ही करे है। कि मुन सुक्त सीम तक ही करे है। कि मुन सुक्त सीम तक ही करे हैं। कि सुक्त सुक्त सीम तक ही कि सुक्त सुक्त सीम कि सुक्त सुक्त सुक्त सीम कि सुक्त सुक्त

(१) आन्तरिक मितव्ययितायें चौर कमागत लागत हास नियम-- उत्पा-दन क्षेत्र ने अधिकाश भाग म, विश्लेषत उद्योगों में, एक फर्म के बाद्वार में सुद्धि होने पर लागत अम होन लगती है। इराका कारण यह है कि अनेक उत्पत्ति साधन पूर्ण विभाजन योग्य नहीं होते । कुछ साधनो (उदाहरणार्थ मोटर कारो के निर्माण के लिए "क-देवर सिम्टम (Conveyor system) ) का एक व्यवतम आकार होता है । इससे कम माकार मे जनका प्रधीन सामदायक नहीं गहता । बत फर्न की उत्पत्ति एक निश्चित स्वनतम मात्रा से कम नहीं हानी चाहिंग तब ही इन्हें लाभ सहित स्थापित (Instal) किया जा सनता है। किन्तु एक वार स्थापित ही जाने पर यह धन्य सहयोगी घटनो स ऋधिक विकिट्टीक्या होना गुवम बना दते हैं, नगौनि उत्पादन विधिया श्रव पहले से मिस हासी। अन्य नायन भी विभिन्न प्राकारों में उपल∘ष होते है और एक सीमातक इनके बारे में भी यह देखा जाता है कि ये जितने बढ़े होंग उत्तनी ही बाम उनकी सागत प्रति इकाई होगी। उदाहरसाथ एक इलेन्द्रिक मोटर की लागत इसकी आधी क्षमता के माटर की लागत स इनी तो नही निन्तु ३०% कम होनी है। एक विशाल मात्रा म उत्पत्ति बरने से विधानन साधनी (जवाहरणार्थ, मार्थालय स्टाफ एव साज सामान) वा पूर्णतम प्रयोग सम्भव हो जाता है। यह बुद्ध प्रकार के व्ययों में उत्पत्ति की सपक्षा कम प्रान्तानिक बढि होती है, जिससे जब उत्पत्ति बढ़ती है तो उनकी प्रति इकाई लागर पटने लगशी है। कुछ उद्योगों में को अपकात विवास मस्थानों के साथ स्वत स्पट्ट है।

प्रस्तुत विषय के निम्न पहलुको पर भी ध्यान देता जरूरी है-यदि एक

<sup>1</sup> Haberler The Theory of International Trade, p 203

<sup>&</sup>quot; it is beyond question that the tendency towards increasing costs can be temporarily or permanently offset or more than offset, by the internal and external economies. When it is more than offset, we have the phenomenon of decreasing costs."—Ibid., p 203

दिये हुए समय पर किसी उद्योग भे सस्यानो के भाकार को बढ़ा कर उत्पादन लागते घटाना सम्भव है. तो यह स्थिति स्वतन्त्र प्रतियोगिता हारा प्राप्त हो जायेगी। नीरमा प्रतियोगिया पर विजय पाने की इच्छा से प्रत्येक साहसी यह कोशिश नरता है विवह अपनी निजी लागतों भी अपनी संस्था का आकार बढ़ा कर घटा ले। संस्थानों में भाकार में बृद्धि होने की प्रक्रिया तब ही क्वेगी जबकि या तो (स) वह सीमा पहुँच आथे, जिससे अधिक बाकार में वृद्धि होना लागता की घटाने के बजाय बदाये (यह सीमा कृषि उद्योग में जल्दी ही बा जाती है), अयथा (द) बाजार की देखते हुए सम्बद्ध संस्थान का बाकार इनमा वढ खुका हो कि इनी गिनी पर्में ही प्रयक्त बच रहे जिससे कि स्वतन्त्र प्रतिगीणिना ही समाप्त हो आग्र । ऐसी दशा मे. वे कमें परस्पर समभौत। कर नगी सीर एकाधिकार उत्पन्न हो जायगा।

उपर क से यह निष्कर्ष निकलता है कि घटती हुई सागते. जो कि धार्म्तरिक मितव्यक्तियां से उदय होती है. बीवंकाल में, स्वतन्त्र प्रतिवोशिता है साथ प्रसगत होती हैं। इस प्रकार पाहम का तकं जुटिपूर्ण है बयोकि वह स्वतस्त्र प्रतियोगिता शी माध्यता पर काधारित है। वे यह मान कर चलते हैं कि शमेरिकन घडी उद्योग, जो कि घटती हुई लागती के बाधीन संवालित हो रहा है, बाग्ब प्रतिस्पर्ध के दवान में गर्न गर्न सकुचित होने लगता है और यह मान्यता अमेरिकी उच्चीग में स्वतन्त्र प्रतिपोगिता की विश्वमानता सम्बन्धी कस्पना पर आधारित है । लेकिन यह कस्पना प्रमानभव है, यदि उद्योग वास्त्रव में ही घटती हुई लागतों के बाधीन है, तो उसमें बहुत पहले ही एवाधिकार स्थापित हो जुना होगा।

ध्रव यह देखना शेप है कि वदि घटती हुई लागतों के प्रभावश्वरूप गीई उद्योग पहले से ही एक एक धिकारी (जैस टस्ट मा कार्टेस) के आधीन है, तो क्या ग्राहम के श्राप्तवा प्रनान जर्म तकों भ कुछ सत्य है । एक एकाधिकारी अपनी उत्पत्ति को, जब भी उसकी सीमान्त लागत घट सके, बढावे के लिए खिवस नहीं होता। यह धपन उत्पादन म तब ही वृद्धि करणा जबकि माग अनुनी साचदार हो। कि उसकी क्स प्राप्तियों स उसनी कल लागनों की अपक्षा श्रधिक बद्धि श्रो जाय । घट सान ली जिये कि इस उद्योग की बढ़नी हुई निदेशी प्रतिगागिता का सामना करना पडता

है। बया इसके बैस प्रतिकृत परिशास हाये जा ग्राह्म ने बताय है ?

मही, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हैबरलर न बताया है, विद्वी प्रतियोगिता के कारण कीमतो म धाई हुई क्यी एक विकासी के लाम का क्या कर दशी। किन्तु यह एक ऐसा परिवतन है, जो कि केवल राष्ट्रीय बाब के वितरल महोता है मौरी क्षायद इसे सवाद्यतीय भी नहीं वहां जावंगा । वास्तव म हमें देखना वो यह चाहिये कि इसका उत्पादन पर नगा प्रभाव पड़ना है ?

एक एकाधिकारी, अनिवनन प्रतिथाणी गाहमिया (जिनकी कल्पना प्राहम न की है) व असमान, परिश्वित पर सम्पूर्णता ने साथ विधार कर सकेंगा तथा मह ना प्राप्त कर सकेगा कि बदली हुई परिस्थितिया में कितनी साथा से उत्पत्ति करना सबसे लामदावक है। यह ही सकता है कि, यदि यदवी हुई लागने अब भी प्रविक्त रहे, उत्पत्ति से हुद्धि करना उसने विद्यु नामदावन प्रमायिन ही (इसमें समसी मीमान मानते कम हो लागेगी। और देण विद्यू मान प्रमाय को तो भीद हो। समसी मीमान मानते कम हो नामों में कुछ प्रतिवार्य नमी मानी है। यदि वह रियो समसी कि रिलेशी स्थायान की सुन्ता प के यापनी कीम को नद्यून ता मोर्ड नाम मही है, तो किर उसे के जीव नीमत हो स्वीकार करनी साहित । इस देशा में मीर्ड जोम की तुन मुद्ध-सिस्ता कुछ युद्ध लागतों से मान है, तो यह 'विद्यूल पटको' (Specific Lation) को समसा के दुला है। नचीन है निर्मेश हिम्स तामान के नामत बीर सामात नवान (Quasi reots) पिरेले, घीर इसने नर भी यदि उद्योग की साहित्यों डक्के पांत्रिकट सहरोगी तामनी के भूगतानों के लिए प्राप्त न है हो प्रमाय होते की व्यक्त परिवाण नामिन। इसने परिवाण सामार पर बीह हो प्रमाय होते जैसे विशव्द पदानों की बना में होते है। किन्तु किगी भी सामा पर विद्युल सामने की स्वाण मान की स्वाण सामार पर बीह हो प्रमाय होते जैसे विशव्द पदानों की बना में होते है। किन्तु किगी भी साम में उत्पादन सहै-गोन सुद्धिन (श्वय के नामतों के पिरान इस्ति) में होगा, किश्त

जनननीय है कि संस्थाना के साकार में नृद्धि के कमलक्ष्य घटती हुई कामनो की अपवत्रत वासुधा ने प्रप्रतिविध्यत पान्यरिष्ट्रीय विभिन्नय के पिरद्ध नोई कर्म नहीं है, यरद्ध इसे थल का ही एक नर्म कहा जा करवा है। जारण्य, मन्त-गोन्द्रीन व्यापार का एक प्रमुख लाग गह है कि इसके प्रवस्त्रक वाखार का निस्तार यह जाना है, जिसने यह देशान के अस्थान का प्रिमेक सम्ब्र्ध अथ्योग होन जनना है। इसके नाय ही साथ, बाजार के बाकार का विस्तार एक प्रिमेक्ट क्षार्य के प्रमित्त होने मोलादमी के मोयद्धा को विद्या नवा देश है। यह लाव प्रापृत्तिक दूप ये वह में मीन के स्थानों, बादी मात्रा की जन्मित हों।

रही है उसके सन्दर्भ में छोटे देशा के लिये नहां ही महत्त्वपूर्ण है।

 होगी हैं ना स्रोमत लागने ऊँची हायी, तिम्तुसम्यूखं छत्तोय का दिवास प्रन्येत व्यक्तियन भस्थान के उपर की झोर नढत हुए सम्पूर्ण लागत तत्र को नीचा कर सनना है।

बाह्य मिनन्त्रियनाओं म सनक उदाहरण दिये जा सकते हैं, जैने—निपुरा स्य मं पूर्वि दिविमन लेता, यहालाहा एव बदेववात्त हे सावात्री में सुधार, उद्योग में नाम साने सानी मधीना के पुरा एव मुख्य ॥ वुधार साठि । संद्वातिक रूप से सह सारका भी जा कक्षी है हि धरि उद्योग वची हुई मांब के प्रसुद्ध र में, मई पर्मी ह प्रदेश हारा, प्रपत्ना विस्तार करें, तो दीचंकाक ग (वर्षाति नित्तवप रूप से ऐमा विकार एवं प्रीमवाधीन बंदना है) वस्तु को वालन एव मूख्य दोनों ही कम हो तकते हैं कारित प्रश्नव व्यक्तियन मन्यान की नागतों से, यदि उसम सपती उपलित बहाई, वर्षित ने वार्यमें।

सामिष्य एवं वाह्य वयतो से मेद-सानिष्ट एवं वाह्य वयतो सं एकं महस्वपूर्ण पर है-सामिष्टित वयना तो, जो वि एक प्रक्रियत नस्तान के प्रावाद में बृद्धि होन वा परिष्ण्य है, महस्वीयत्य वाल मान बरनारी प्रमुख्यते में पूर्णित सिमानित कर नेते हैं। यन ऐ-ी मिनव्यनिताया वो प्राप्त करनारी प्रमुख्यते में पूर्णित सिमानित कर नेते हैं। यन ऐ-ी मिनव्यनिताया वो प्राप्त करनारी है। विन्तु इत्तर विरार्णेत, ब्राह्म किन प्रमुख्य प्रधान वा प्रधान के स्वत्य हरे हैं। यन ऐ-ी मिनव्यन क्यांवित के प्रधान वा मानवित कर नेते हैं। यन एकं प्रधान वा मानवित कर नेते हैं। या प्रधान वा मानवित कर नेते हैं। यह नात्र कर है या पुरान वा मानवित कर नेते हैं। वस्तावत अपिष्टम एवं समान्द होते हिन्तमंत्र करने में मीच प्रधान के पृत्र के प्रधान वा मानवित कर नेते हैं। वस्तावत नेते हैं महे नात्र में मीच प्रधान के पृत्र के प्रधान नात्रात्र होते हैं। महे नात्र में महिन्य कर नेते हैं विकास है नात्रि का मानवित के सित्तीय कर नेते हैं विकास है नार्मित का नात्र की नेते हैं परित्र के सित्तीय कर नेते हैं विकास है नात्र के मानवित की नेते हैं नित्र सहित्य के सित्तीय कर नेते हैं विकास है नात्रि का मीच मिनवा, उत्तर्भ प्रतिविद्या को प्रश्न दिक्त सहित्य कर नित्र सहित्य के सित्तीय कर नेते हैं हैं स्त्र में सित्तीय कर नेते हैं विकास नेता है नात्र के स्त्र मिनवा के सित्तीय कर नेते हैं विकास नेता है नात्र सित्तीय कर नित्र सित्तीय कर नित्तीय कर नित्र सित्तीय कर नित्र सित्तीय कर नित्र सित्तीय कर नित्तीय कर नित्र सित्तीय कर नित्र सित्तीय कर नित्र सित्तीय कर नित्र सित्तीय कर नित्तीय कर

बाते सस्यानों की लाधतों में वृद्धि हो जायेगी। ऐसे समय पर ही ग्राहम द्वारा उक्तरेशिल क्षुचक प्रयट होता है। किन्तु यदि तट बन्दों का दरकाय श्रव्यायों रूप से मिल जार, तो उत्तीम द्वापना धरितत्त्व बनागे रख सक्ता है तथा विस्तृत होकर माझा मितःव्यमिताधों ना भविष्य साभ उठा प्रवता है।

किन्तु जैसा वि हैवरलर ने बताबा है आहा बितव्यविताधी ही निम्न ोमार्थ है --(अ) उद्योग का विस्तार कुछ वाह्य समितव्यवितायों (External iseconomies) को जन्म है सकता है, जिनमें प्रश्वेक मस्यान की सामते वह जाती । जदाबरमार्थः, यानायान एव संधार मस्वन्धी साधन आधारिक व्यस्न ही संवति : । या, यदि उत्पत्ति साधन बढनी हुई लागुलो के सधीन उत्पन्न किए जा रह है ो इनके शिए उद्योश की बड़ी हुई मांग उनकी कीमते बढ़ा देती है। (ब) ऐसी प्रत्येक मितः प्रिया जोकि एक उद्योग के लिए बाह्य और दूसरे, उद्योग के लिए शन्तरित है, हमारे प्रस्तृत तर्न के क्षेत्र के बाहर है । उबाहरणार्थ, 'ध' उद्योग द्वारा प्रयोग की गई मन्नीने यदि उन्हें बहत संस्थानों में बनाया जाय शो वे अधिक सस्ती इरपण की जर अवली है। अजीत निर्मास उच्चीय के साहसी इस सम्भावना से परि-चित होने चाहिए। उन्हें अ उद्योग के विस्तार से ही प्रेरणा सेने की आवश्यकता मही है, नगीन व स्वय अपनी खोर से भी ऐसा कर मकते हैं। (म) यदि उपरोक्त बात ज्यान से रखते हुए भी हम यह जोर देकर कहे कि धनतिनल बास्तविक और सम्भावित वास्त मिनव्यमिनाये विद्यमान है, तो यह याद रखना चाहिए वि (१) चनमें से मिदिवाण, (अम वाजार के उपत सञ्चटन के समान) एक उद्योग की ही नहीं बरन् बरोक उद्योगी को साथ ही साथ, अथवा, कृषि की अपेक्षा सम्पूर्ण उद्योग को लाभावित गरती है।

चपसंहार--

यदि वपरोक्त आती पर उपित ध्यान विवाद बाय, तो इस निरुक्षयं पर पहुँ बता स्मिन वाह के निरुक्ष पर पहुँ बता स्मिन वाहणिक वीदानिक स्वयं में नायर हों हो निर्माणिक हो। यह तुक्त हो खावाधारण काल होंगी कि नाफ मिक्स प्रोत्तारी कितनी भी सम्बी धवि में बढ़वी हुई नामवी की स्थायी प्रवृत्ति पर विवय प्राप्त कर ने। स्वत बिंद हम बढ़ी हुई नामवी की स्थायी प्रवृत्ति पर विवय प्राप्त कर ने। स्वत बिंद हम बढ़ी हुई नामवी की ही स्थायी मामवे हुए खमराहिंग्रेट व्यापार के साम का विवय प्राप्त के स्थापार के साम के स्थापार के स्थापार के साम करा है।

#### परीक्षा प्रश्न :

 चरणी हाथ (या लागत शृद्धि) नियम की नियाशीसता का अग्वराष्ट्रीय व्यापार पर प्रधान दिनारी । (विश्वम, एमंठ एक, १६६६) [Show the effect of the operation of the Law of Diminishing Returns (Increasing Costs) on international trade

नया यह उचित होगा कि उत्पत्ति वृद्धि (या लागत ह्यास) नियम के प्रधीन उत्पन्न की जाने वाली वस्त के भागत की स्वतन्त्रता दी जाय ? Its it advisable to permit free imports of a commodity sub ject to mereasing returns (decreasing costs %

"स्वतन्त्र व्यापार के बन्तर्गत विशिष्टीकरण कुछ दशासी में देश की उत्पा• दक तस्पत्ति को हानि पहुँचा सकता है।" इस कथन की साधुनिक लागत

सिद्धान्त के प्रकाश में समीक्षा की जिल।

[ 'Specialisation under free trade might in some cases lead to the weakening of a country's productive corditions" (Ohlia) Examine this statement in the light of modern cost doctrine l

"यदि इत सब बाती को उचित महत्त्व दिया जाय, तो यह निष्कर्प निक्लेगा वि घटती हुई लागते, विशुद्ध सैद्धान्तिक प्रथं में, बभी-कभार और अपबाद भूत दशायों में ही दिखाई देती है " वत हम यह मान कर कोई भारी प्रदिनहीं बरेगे कि सामान्यत सागतें वृद्धिशील होती है।" (हैबरलर)

ग्रालोचना कीजिए।

["If due weight is given to all these considerations, one will be constrained to the conclusion that decreasing costs, in the true theoretical sense, are phenomena, which occur only seldom and in exceptional cases... Hence we shall commit no grave error by continuing to assume, in general, that costs are increasing" (Haberler) Comment ]

"यह दिखाया जा सकता है कि बढती हुई लागतो का नियम घन्तर्राष्ट्रीय ¥ विनिमय के क्षेत्र को सीमित करता है, किन्त घटती हुई लागतों का नियम (धागरा, एम० ए०, १६६८) उसे बढाता है।" स्पष्ट नीजिए। It is demonstrable that the law of diminishing returns tends to limit the area of international exchange while that of the law of increasing returns is calculated to increase it" Explain ]

## ्राष्ट्रीय आय क वितरण पर अन्तर्राष्ट्रीय कथावार का प्रमाव

(Effect of International Trade upon Distribution of National Income)

### परिचय--

चाराराणिय व्यापार का राष्ट्रीय साथ क वयक्तिक (Personal) एक व्यापारस्क (Fun tronal) विजयल पर महाग प्रभाव पढ़ता है। जागण सन्तराज्या स्मार्थक सम्म यो के होने बाज प्रथायक विराव क पर कावकार प्रशीव के दिविस्त सामनो की मार्थोलक कामतो स परिवनन हा जाना है। प्रतिष्टिन एव नव प्रति फिट्म सिद्धान्त के इस महत्वजुल विषय पर वो और सा के साथीन जिलार रिमा चा है—(1) लाग क थाना (या लाभ) धीर सज्जूनी पर प्रभाव <sup>1</sup> एवं (II) स्मिन्कों के एकविस्त्यार्थी वर्गों जी ग्राय पर प्रभाव <sup>1</sup>

(1) लगान, मजदूरी और व्याज (ग्रथवा साभ) पर प्रमाय

प्रतिच्छित सम्भाव्यों ने समैव यह माता कि निरवी न्यापार एक होर हपस हमां मीर दूसरी कोर निमाणी हमां के सच्य हान वाना व्यापार है। मत उत्त दिनों मान के कार्यासक वितरण पर का नरिनेय न्यापार के प्रभाव स स्यायय वह था कि सम्बद्धी तमान बीर न्याय (या लाभ) कित अकार निरद्धा रूप से (absolutely) घीर एक दूसर के साथ सापशित रूप म (telatively) परिवर्तित होते हैं।

(१) समान (Rents)—जन एक इत्यन ग्रीर एक भीवाधिक देण ने शब्ध बरावार प्रारम्भ होता है तो तृपन राग सुधि बरनुष ग्रीवोधित रण को निर्दात की आयगी। नियात के निए इपि बरनुग्रे नो सामा बढ़ते म इपि का लीमा त दिग्नुत न्हीता है तथा दभनिए संयोग बखने नगते है। प्राप्नुतिक साथा म भूषि प्राराणे सात की तुनना म क्यायन दुनना हो जाती है विज्ञत स्थाम बढ़ दलते हैं। उन्हों भाको का निर्दात होने में सनिन ग्रीर नेर सम्पदा ने स्नामिश्वानी आग भी उठ नाती है।

<sup>1</sup> Bastable Theory of International Tra le Chap 6

<sup>2</sup> Curses Some Lealing Principles of Political Economy

किन्तु बीद्योगिक देण में क्रवि ना सीमान्त सकुचित होने लगता है तथा धूमि की टुर्पभता पहले से कम हो जाती है। इस प्रकार, उस देख से लगान (बीर सर्विज तथा वन सम्पदा के स्वामियों की आम भी) घटने लगते है।

(२) मजदूरी (Wages)—िवर्गाएं। देख में खाखान साते हो जाते हैं, क्यों के हिए संसुधी का खायात हो रहा है और इस प्रकार, आसारिक्स मजदूरियों (Real wages) के पूर्वि हो जाती है। सच तो कह है कि धौटांकिक देश के जातक ऐसे खाकि की, जिसके वजट के आधारित वस्तुधी का समावेश हो, अस्तिक आप खड आंदरी। किन्तु सभी व्यक्ति ध्रव कर्ष एक समान साम नहीं दठते । उदाहरणाई, प्रधानित वस्तुधी को उपयोग करिक वरों का स्वार्थिक आप खड आंदरी। किन्तु सभी व्यक्ति ध्रव कर्ष एक समान साम नहीं दठते । उदाहरणाई, प्रधानित वस्तुधी के स्वार्थिक कामावित होते हैं बुदरों और, हमक रेश में, हरित नत्तुधी के निर्मात के क्यारिक कामावित होते हैं बुदरों और, हमक रेश में, हमित वस्तुधी का स्वार्थिक समझरियों कर हो नाती है। विदेशों के खायान के प्यवस्त्रक मित्र वस्तुधी सना हो जाविती। सिक्स वरस्य अधिकार के खायान के प्यवस्त्रक प्रधान कर होते ही शायानी के स्वार्थिक समझरियां कर होते हो सात्री है। सिक्ती है। क्यारी हम सम्बद्धि के सात्रा के प्यवस्त्रक प्रश्नी हम्म सात्रा स्वार्थिक पर होता है। इस्किए उन्हें विदेशों आधार से क्या पह ला दक्षी में एसे होती है।

है । इसाल (Interest)—पवि किसी देश के विदेशी व्यापार में साम्य नी समस्या है सर्पन्न वित्त उनके निवाज उनको सामायों पा प्रमुखन कर देते हैं, हो स्वर्ण के सामानक की नवाचा कही न ही थी। सामान्यत सीचे काल में हो सामानक्या ही आई जाती है, निक्कु स्वत्वाल से वह सामद ही देशको में साथे। सामत को, समक्राणीन की ताधारास्त प्रकाशित स्वत्वा "क्षामान्यता" ही है। यदि देश की निवात-आविषय (Export surplus) है, तो त्याई मर्ब-पास्तका स्व प्रवास, जिसके मुद्दा की चूनि (Money-supply) बढ़ेशी चीर इस्तियों ज्ञाज वर यद्या, जिसके मुद्दा की चूनि (Money-supply) बढ़ेशी चीर इस्तियों ज्ञाज वर यह जायेगी। इसके विपरीत, गति देश का 'श्वापात व्यविषय" ((Import surplus) है, तो क्यो-व्यवस्था से दर्सा नाहर जायेगा, जिसके गुद्रा की पूनि यह जायेगी सीर प्रमित्त व्यान-वर तक वासीयों

द्वार इमालय व्याज-दर वढ जायगा

(४) साम (Profits)—इयक धीर धोयोगिक दोनो ही देशों में लाम यदने हैं, वर्षीनि निर्फाप्टीनरस के द्वारा नामतं कम हो जाती हे सथा वहें हुए साजार ऋषी नीमतें दिखते हैं।

नी मीद्रिक मनदूरिकों में समानता सा जायेगी''' में बवार्ष में समानीकरण (Equalisation) भी ऐसी नोई प्रवृत्ति नद्धी होनी है'' अनदूरी नी समस्वा गगार्थ से उत्पादकता की समस्या है। उद्योग नी उत्पादकता जिनती सम्बक्त होगी, मनदूरियों कम गमानाय स्तर भी उतना ही उद्योग होगा।''

सम्पत्ति के वितारण पर विदेशी ज्याचार ने प्रश्नाची या स्थवपार नवने के विदोस सर्जिप्पर बहुँ से को बीस उत्केशनीय है-प्रश्नाम, वह स्विद साम और रिस्ट सर्वित्वन सांके व्यक्तियों की उनेशा सरणा है। हुतने, यह समाना भी शास्ति विवास के विद्यार है वि जुद्ध बजों के स्वाचान सूर्णन "स्वाधित वस्तुओं के और सुख्त बेचों के निर्मान पूमन "निम्त बस्तुओं ने हीने हैं। स्वरंगन में सामित में कुछ बेचों के निर्मान पुमन "निम्त बस्तुओं ने हीने हैं। स्वरंगन से स्वरंग के स्वरंगन की

otto ।वश्लनस्य सहस्वपूण हात हुए सा अपयाप्त सार ययावती स दूर है। (11) प्रतिस्पर्धा रहित समुहो की ग्राय पर प्रभाव

श्रामिको ने 'अ प्रामिक्ताभी वा वन्दं समुद्धी वा विद्यारण इस तन्य वर साभारित है फि अम भनेक प्रकार का होगा है । इतव गृक्ष 'यन्द समुद्ध ते इत्तरे 'अपस समुद्द' को श्रीमक किली न किसी बाया के कारण घा ता नहीं सकते, लिन्तु एक ही समुद्द के भीतर उनके 'दननन प्रतिभीत्ता होनी है, जिवसे मबदूरियो की समान स्ट प्रचालत हो जाती है। 'इंग्लिं अस्य युक्त विविध्यतस्य साध्य है, समाग (सामन ((Iomogenous factor) नहीं, हसविद्य तानी श्रीमांकों के लिए समान सन-दूरी वर प्रचाल होने मी करने सा हुन्त हो नारी है।

अविशासी अनुहों भी निव्यासनता का कीसता स्थास पर वो प्रसाद परता है बत्तका विश्विष्ठ तेवकों में विश्विष्ठ प्रकार के विवेचन विषय है । कैसेंस (Cannes) है, जो कि इस प्रताहण के ज्यारता है, विश्विष्ठ वन्द समृद्धीं ने तिहसा एव इसका स्त्रभाव निश्व और दिया हुया साता है। उन्होंने बताया है कि स्वावर्राह्मी क्यारा है कि प्रावर्राह्मी क्यारा है कि प्रतिकृति की स्वावर्ष के स्वावर्ष का स्वावर्ष के स्वावर्य के स्वावर्ष के स्वावर्ष के स्वावर्ष के स्वावर्ष के स्वावर्ष के स्वावर्य के स्वावर्ष के स्वावर्य के स्वावर्ष के स्वावर्य के स्वाव्यय के स्य

<sup>1 &</sup>quot;Perhaps the most familiar and most surfounded of all in the belief that complete freedom of trade would bring about an equalisation of money wages the world over ""There is no such tendency to equalisation " the question of wages is at the bottom one of productivity The greater the productivity of industry at large the higher will be the general level of price." "—Tussing

<sup>2 &</sup>quot;This analysis is undoubtedly pertuent. At the same time, it is madequate in that the three fold division of factors into land, labour and capital, and the corresponding three fold classification of incomes, at too great in over simplification of reality"—Halberler: 7th Theory of International Trade, p. 190.

प्रवित्तपर्यों मपूर्त हैं। उनका ज़िल्क्यें है कि यदि किसी। देश विशेष के प्रान्दर पर-निस्पर्यों मपूर्त विद्यामन है, तो उन्हें बनरॉस्ट्रीय प्रत्यों का विद्वास्त (Theory of laternational Value) नामू करके सबकत्या या महना है। एक ही देश के मीनर इन मध्हा यो एक दूनरे की बन्धुयों के निज्य पारस्वरिक भाग ही प्रत्येक समूत्र में सब्दरियों या क्या दिस्सीर्थ्य करेगी।

में में में भी तुनना में दोंबिय का विश्लेषए खिएक बहरा है। ये प्रमुशे में मुख्य और स्वधाव में गया के निष्ण निर्मिष्टत एक दिया हुआ नहीं मानने । उनाने मन है हि जम में कम धीर्षकाल में एक विशोध प्रकार के ध्या की मांग की, जी स्केड उत्पादों के निष्ण भाष के उत्पाद होनी है, उस्त विशेध समूह से मजदूरियों ना स्तर निर्वादित करने वासी नहीं मान मकते । बारास्त अस भी पूर्ति मनवायी बालती में भी विवाद में लेता आवायक है। वास्तव में, सम्मव तो यह भी है कि पित्रीय महाते के स्थाप मजदिया के वास्तिक नगी पर मीच स ने हि प्रमाव न परें ।

मेद्वानिक सर्पेयास की भाषा में यह वह मकते हैं कि बिभस भारत हैं भन्ना नी पूर्ति हमर बावत पर भी जाती है और जनता पूर्ति कर कर समझ कर सिक्त (Hon Annh) ट्रीमर है। एक होता है, तो फिर सांत के परितर्क होर्थनात महत्त्वी को ने मेरी पर नंहर प्रसाद नहीं सबसे नहीं सबसे नहीं सबसे नहीं कर महत्त्वी को ने का पूर्व कर सांत के प्रसाद कर सिक्त कर सिक्त के सिक्त कर सिक्त कर सिक्त के सिक्त कर सिक्त कर सिक्त के सिक्त कर सिक्त के सिक्त कर सिक्त के सिक्त कर सिक्त के सिक्त कर सिक्त

<sup>1</sup> Marshall Pemciples of Economics, p 557-58

प्रयोग) वह पूर्युंत लोवदार है थर्षात केन्स के प्रतुसार यूर्ति वक नाम के रूप में (Vertical) होना है जबकि मार्थेज के प्रमुखार वह तमतत (Hontonial) होता है। सीम के परिततंत प्रथम देखा में केवल जीवता की प्रभावित करते हैं किन्तु ताद की रक्षा ने केवल श्रम की प्रस्तुत साता को स्पट्त, विविध समूहों की तुननात्मक क्षिति पर समारोद्शिय स्थापार का जी प्रभाव परिया उसका विवेचन होनी द्यायों में शिक्त-भिन्न होना।

केर्नेस की करपना में 'बन्द समूह' की समस्या-

पान लीजिए कि एक देश में 'बन्द समूह' विद्याना है। विदेशों में कोई ऐगा पानंत ते होता है, फिबरे फ्लारबंध पत देश को दस समूह के उत्पादी न पहुंग को स्थेता प्रविक्त गुनातात्वक हानि होने नानती है कोट दक्षिण में महे वस दिस्ती सामाती है कि प्रविक्त गुनातात्वक होने होने को स्थेता प्रविक्त गुनातात्वक होने होने के स्थापन करना परवा है। कि तमार हे मूरोपीय हिंदि में दिखेतों है समाज के बहे हुए सामात के स्वाद के जाएण हुपिन-सङ्ग्रदी में मद्दिरायों पर गई पी, उमी प्रवाद, उपर्युक्त उद्याहरण वाले देश के उस नजत नमूह के मदसो पी मवदुरियों में भी सिरावट सा महि है। दिन्दु वादे उनकी सब-इंग्या देशों में विद्राहि है, तो प्रियंत्व समूह को कुछ सम्बर्ग के प्रयाद खेतरी आपने महिना समान भाग भाग ना बावेगा। इस अकार केर्नेत का वन्द समूह एस प्रवादनात्वीन वहाइएए है जबकि सार्वन का वीवितातीन।

टॉजिंग और मार्शल के 'बन्द समूह' की समस्या-

हूनरी ओर, जांदे केश की बाँच तपुर के करावों में बुल्ताश्यक नाम है और निवाद कर तह रात् विवीद करता है, वो धन्यराष्ट्रीय लागर के कलस्वकर मजदूरियों में पूढि हो जोमेंकी अब विक्कृत लग्नेज है कि उस पुर के धन्यवाद एतरे वर्षाश्य चित्रा को की कि उस अप के धन्य पुर के धन्य वा कर के पहिला में प्रकार कर के प्रकार माने कि उस के धन्य प्रकार माने कि नोच कर्यक्रमा की प्रवाद प्रमुख की प्रकार के की है अप के प्रकार में कि नोचवार पूर्वि की बात्या विक्य की बाराविक परिन्धिनियों से यहन सङ्गुद्ध (Consistent) है, वो निमार्च कर निर्माण कि वीश्यक में विशिष्ण चन्नुही नी सांविक्ष मत्त्रियों एत स्वादी की प्रकार के धन्य स्वादी की स

<sup>1 &</sup>quot;The lines of social and indistinal stratification in a country are determined chiefly by the conditions that prevail within sown inmits—by the numbers in the several groups and their demands for each other's services, and in some uncertain degree by their different standards of living An added impact of demands from a foreign country will rarely change the relative rates of wages which have come about from the domestic factors. The social stratification that results from the domestic.

यदि उक्त परिस्थिति को मार्थन के उताहरख का मशोधिन का समक्ष समक्ष निवासिक के मह नहीं पर भी वि क्ष-र्रान्धिक ज्यादा रा विभिन्न प्रसिद्ध निवासिक के मह नहीं पर भी वि क्ष-र्रान्धिक ज्यादा रा विभिन्न प्रसिद्ध निवासिक के स्वास्त्र के

होंना को व्याख्या बुद्धिमत्तापूर्ण होते हुए भी यह बहुता परेगा कि प्रति-रिटन प्रपंताक म क्ष प्रतिस्पर्धी समुद्दी की नमस्या, जब रूप में भी, जिसने हिन्दी दिलाने तप्तु- किया है, मैंडी/केन कुछ से तुर्धी और व्यवस्थित नहीं है। मत उसे हैंदरसर न प्रमें साम्य सिद्धान्त द्वारा मिथक स्मष्टकरने का यस किया है।

हैबरलर द्वारा प्रतिस्पर्घी नमूहों की सबस्या पर विचार—

"ध्रमिनो के बन्द समुद्ध न्यूनाधिक विशिष्ट साधवो की विशेष दशाये है, जी वि सकतीवी या ग्राम्य कारणो से कुछ भन्धो तक ही तीथित हो गये हैं।"

conditions is well established and seems to be deeply rooted, and it is non likely that international trade will impinge on it with such special effect on a particular grade as to warp it noticeably."—Tausag International Trade, pp 56-57

1 ", ... the treatment of non competing groups in the classical theory, even as he (Taussig) presents it, cannot be termed theoretically complete and systematic R is somewhat of a patchwork, and can be replaced with advantage by a more complete and elegant solution, provided that we substitute our general theory for the simplifying assumptions of the Labour Theory of Value "—Haberler: The Theory of International Trade, p. 193

2 "Closed groups of workers are obviously only special cases, in our terminology, of more or less specific factors, limited for technical or other reasons to certain employment"—Ibid, p. 193. उत्पत्ति के विभिन्न विभिन्न और श्रविभिन्न सामतो की हापेशिक दुर्वभक्षा, श्रीमात उत्पादकता और दुर्खालए सापेशिक कीतवा पर इन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रभाव के तारे में निम्मृतिशिक्ष कमन प्रस्तुत किये वा सकते हैं —

(१) उरवित्त के साथन अल्पकाल भे विकार और गनिहीन होते है। जब बसुब्रो का व्यायात किया जाने समता है, तो वे साधन, जो बभी तक ऐसी वस्तुओं का उरवाबन करने में ससाम ये, अब नब बाने जानेंगे, जिमसे उनकी कीमते गिरेसी।

( २ ) दूसरी मोर, "निर्यात उद्योगी" (Export industries) के लिए जिन विशिष्ट और मितिहील साथमी की प्रायम्यकता पडती है उनकी मॉय विदेशी व्यापार के पनस्वकृत खड़ जायेगी । चुकि उनकी सारीकिक दुर्भगर्ग में गृष्टि हो पई है, डस-

लिए उनकी कीमतो में बृद्धि हो जायेगी।

(३) ब्रायर र्राष्ट्रीय व्यापार के कलावक्य हुल उर्वाण ने बुद्धि हो जाने से स्रीत हिमिस प्रयोगों में झा तरने पाने स-विशिष्ट साध्यों को कीमते वड जायेंगी किस ति हिम्स प्रयोगों में स्थाप (३) के मार्चाय हुई बुद्धि के का देगी। स्थाप अपनी में, अपना प्रशास के प्राच्यों के स्थाप (ब्राव्यरिक प्रयाद) गिरेही, विशेष प्रमाद अपनी में स्थाप व्यापियों की साथ विशेषी से हुनीय सेपी के बायन स्वापियों की साथ विशेषी सिंग हुनीय सेपी के बायन स्वापियों की साथ विशेषी किस मुझ सेपी एक सेपी ए

श्रम ग्रीर उत्पत्ति के भीतिक साधनों में भेट--

हैनरकर ने बलाचि के मीतिक सामना परिवाराओं means of production) पुष जब (Labour) में, किषणा दोस्वामीन इंटिकीण से, वेब किया है। उन्होंने बताया है हिं, धीमेना ने, उत्पत्ति के मीतिक सामना जो है क्याविष्ठ एग्रोंने वात्रीया है हिं, मधुबत कृषि ये पाये आते हैं। ऐसे भीतिक सामनो में हम बिभिन्न पुणों वात्री भूमित तथा नव प्रकार के प्रकृतिक सामन बॉम्पावित करते हैं बबादि सभी प्रमार के प्रकृतिक उपहार विधिष्ट नहीं होते । ब्लाव वेशे ये, जैसे हिं निर्माण, वार्षिण्य पूत्र मानावात में, अपर्णिक विशिष्ट भीतिक सामने चौरकाल में पक्ष करना मृमिका रत्तो है किन्तु सल्ववात से जनका बहुत महस्त्व होता है। काराण, प्रकिश्ता अपने सामावात में, अपर्णिक विश्वास सामावात नामना यौर स्वार्यास चरवाद, जो कि एक विशेष समय पर जिप्यामा होते हैं, विशिष्ट होते से हैं। स्वार्यास वेशे से मानावात में सी मीता में तीका में सी परिवर्ण होते होते हैं, विशिष्ट होते होते हैं। स्वर्यास स्वरार्देशिय भारिक सम्बन्धों में परिवर्णन होते हो सम्बन्धित उदश्ति सामनो को विभाग साम-होगिशी हो सकती हैं।

सब श्रम को जीजिए। चीपंकाल में ब्रीर कुछ प्रध्यायमून रक्षामी के बार्त-रिक्त प्रथ्य सब दवामी में श्रम सबसे कम विशिष्ट भीर अवसे विषय समायीजनीक (Adaptable) गायन होता है। यहरणतास में बह बहुत विशिष्ट और कम महिनील होंगा है। इस, जब सारिक पट-विश्वित के कारस एक चरीम वस एक पर्म में से भग की मात्र प्रथिक होती है किन्तु सुरोर बजोगों सा प्रस्ती में गम, हो मजहाँ त्यों भग की मात्र प्रथिक होती है किन्तु सुरोर बजोगों सा प्रस्ती में गम, हो मजहाँ त्यों में स्पार्ड या घरणाई कमी था जाती है। मुख्य धर्मिको का दुख बहुत वढ जाता है जो फिर विरोध-मांच को जन्म देता है। यह भी निविद्याद है कि ब्राधुनिक प्रपत्तियों में स्पा नी गतिशीतना की जन्म देता है। यह भी निविद्याद है कि ब्राधुनिक प्रपत्तियों में प्रमा नी पत्ति सा कि ब्रावक्क बहुत बढ़ वर्ष है, दूसरी और जनसक्ता की त्रवा है कि का, जितन कि भूतकाल से उचावों के मध्य प्रमा ना भी पुर्वित्यत्य सम्भय सना दिया दा (ब्रायीक इसके कारण नयं प्रवेशक विकासो-मुख उचायों के मुटने सम्भय हो गये थे), स्थान स्वैतित (Stationary) जनकरणा ने से निवा है, जिससे प्रमा नुम्तितरण के धन्नोन पत्तिनो-मुख उचायों से व्यवक्षित्र प्रावासक होने स्था है।

सत हम यह निष्कर्ष किश्त सकते है कि दोषेनाल म समुण् प्रिमिक वर्ष की प्रस्तर्राष्ट्रीय ल्यापार से प्रथ का कोई कारण नहीं है, नशीकि दीयकाल मे समस्त साथनों मे श्रीमक सबसे कम विशिष्ट हैं। अत सन्तर्राष्ट्रीय अप विभावन के फल-स्वक्ष्य उत्पादस्ता में हुई सामाय बुद्धि से प्रयोग की लाग होता है, तथी उस पर गान्द्रीय झाम के कार्यास्थक वितारण मे परिवर्तन होने का कोई विशेष प्रतिकृत प्रमाव पढ़ने की मन्मायना सही है। में यही कारण है कि प्रविक्त प्रयान समुह को, विगाद भारते करते हैं। किल्यू सम्मावाम में विशिष्ट एवं सरिवर्तन व्यविक समुह को, विगाद भीतिक सामगा के स्थानियों की भाति ही, जबादि उन्हें एक न एक नारण्यक्ष मिक तीम विशेषी अतियोगिता का सामना करना पढ़े, प्रवा में गम्भीर हास सहना दहता है। विशेषत जब सम्य भीमतों की स्रपेक्षा प्रयत्न होते हैं। हो साम कि स्ता प्रवत्न के बीमत हससे पहने कि उसका प्रयोग रोका आय जुना तम निर सकती है क्लिय अमिक, जिन्हें एक्शर के हरलक्ष बीर क्रीक्षानी अम नयी का सम्रतार प्रच है, मज़हीरिया एक दीनों से सामिक निरुद्ध की साम में क्षम अस्त स्वा वेषे वेष । 'क्ल बर्म की है के से। इस परिन्यातिया से प्रमावत उद्योगों के भीचल केनारों केन सकती है। हन व्यारोगित का सकती है।

<sup>1 &</sup>quot;In the long run the working class as a whole has nothing to fear from international trade since, in the long run, labout is the least specific of all factors it will gain by the general increase in productivity due to the international division of labour and is not likely to loose at all seriously by it change to the functional distribution of the mational income."

—Haberler: The Theory of International Trade, p. 195

## परोक्षा प्रस्तः :

- श्रण वे विनरसा पर कलार्राष्ट्रीय व्यापार के क्या प्रभाव होते है ? [Whit is the effect of international trade on moome distribution?
- देश में सम्पत्ति के वितरण पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रभाव पहते हैं जोई पूर्णेहण ए सपसाइये । (प्राप्त, एस० कॉम०, १६६८) [Explain fully the effects of international trade on the distribution of wealth in the country]
- \* "ठीलिम द्वारा ही गई ब्याइला थम में सर्रावरण्डी समुद्दों की बहुत सत्तोप-जनक नहीं है और इसे एक स्विध्व पूर्ण एवं स्पष्ट व्याहण द्वारा प्रति-स्थापित किया जा सकता है, बमतें यम मुख्य विद्वान्त की सुगन माग्यताओं के बनाय हम सपने सामान्य सिद्धान्त का ही उपयोग करें।" विवेचन करिये। [' It (Taussy's exposition of noncompeting groups of labour) is somewhat of a patchwork, and can be replaced with advantage by a more complete and elegant solution, provided that no substitute our general theory of value "Dreuss!

# अन्तक्षेत्रीय साधन और वस्तु-आवागमन

(Interregional Factor and commodity Movements)

प्रारम्भिक-साधन-ग्रावागमन से ग्राज्ञय एव इसकी बाधायें

भूमि बोर प्राकृतिक सावन प्राय वर्गानियाल (Innatobile) होते हैं श्रीर इसिलए माधन-प्रावतम्ब की स्वस्था केवल ब्यम बोर पूँचो में ही सम्बन्ध रहती है। धन के ब्राग्नामन में मुन्त बाधा व्यवचाय, स्थान बोर वाता वरण के प्रति तता को ना ब्रोप मिधन देवा है प्रतार करने के प्रति मनोवैद्यानिक प्रविच होना है। इस मुहिंच को बढ़ाने वाली प्रत्य वाते स्थाय वाते माधा, प्रचा बीर लामार्च के सस्वायों मम्बन्ध को वे बढ़ाने वाली प्रत्य वाते स्थाय प्रदक्त सावागमन या गांविधाला के निए बहुक्त होंगे हैं वहां विश्वीय सम्बन्ध पर प्रकार मनोवैद्यानिय के माधा प्रक्त करते हैं। बूची को स्विधाला में स्थाय बदनी से, प्रावागमन के ब्यय भी ताको की गीविधाला में बाधा प्रस्तु करते हैं। पूँची की सर्विधाला में मी प्रमुख वाधा मनोवैद्यानिक ही है। बूची के स्वामी प्रयन्ती सम्बन्ध होते हैं कि एक पिस्मी गानु में ब ब्यानो बूची के प्रयोग पर प्रदक्ष स्ववस्थान रक्त समें प्रस्ता उन्तर मुंची के बाधान प्रस्तु के बाधान प्रस्तु करता है। ब्राह्म स्वया स्ववस्थान रक्त समें प्रस्ता प्रयान प्रभी में के वार्गन में की प्रयोग पर प्रदक्ष स्ववस्थान रक्त समें प्रस्ता प्रस्तु मूंची के प्रयोग पर प्रदेश स्ववस्थान रक्त समें प्रस्ता प्रस्तु मुंची के प्रयोग पर प्रदेश स्ववस्थान रक्त समें प्रस्ता अपनी मूंची के प्रयोग पर प्रदेश स्ववस्थान रक्त समें प्रस्ता उन्तर मुंची के प्रयोग पर प्रदेश स्ववस्थान रक्त समें प्रस्ता उन्तर मुंची के स्वास स्ववस्थान रक्त समें प्रस्ता उन्तर मुंची के स्वास स्ववस्थान रक्त समें प्रस्ता उन्तर मुंची के स्वास स्ववस्थान रक्त समें प्रस्ता उन्तर मुंची का स्वास स्ववस्थान रक्त समें प्रस्ता उन्तर मुंची के स्वास स्वत्स स्ववस्थान रक्त समें स्वया उन्तर मुंची के स्वास स्वत्य स्ववस्थान रक्त समें स्वया उन्तर मुंची स्वया उन्तर मुंची स्वयं स्वयस्थान रक्त समें स्वयस स्वयस्थान स्वयस्थान स्वयस्थान स्वयस्थान स्वयस्य स्वयस्थान स्व

ज जपुँक वामात्रों के होंगे हुए भी अम मोर पूंबी-सामब एक क्षेत्र से सुबरे कि को मार्च जाते है। ऐसे बाबागमत का कारता केंद्री समुद्दित्या समझ केंद्री स्वात कारता है हो समझ केंद्री सम कार्य के प्रकार मेर्ग दूरी सामब कार्य के स्वत्र मेर्ग दूरी समझ कार्य के स्वत्र मेर्ग दूरी मार्च कार्य केंद्र समझ केंद्र स्वत्र केंद्र से स्वत्र साममों पर वित्र पाने की परणा मिर्म। यह सामज नीचे पुरस्तार वालो क्षेत्र के केंद्र पुरस्तार वाले क्षेत्र को नार्य है। अस्त्र मार्च मेर्ग दे उस सेच से, बहुई उस मार्च में है, उस की को नी है। असन कार्य मेर्ग दे उस सेच से, बहुई उस की मार्च केंद्र से से से से से अस की कार्य है। असने हैं

सावनों के आवागमन के परिणामत्वरूप अपुरता वाने क्षेत्र मे उनकी पूर्ति पटने सानी है और दलिया बहाँ जनके पुरत्वार में द्वाँद होती है, क्लियु स्वता बाने क्षेत्र में पूर्ति बढ़ने से पुरत्वान क्य होने तावते है। इस प्रवार, सावनों की प्रत्यक्षेत्रीय परिक्रानावा वापन-नोमवां से बागाना स्वापित करने की प्रवृत्ति पत्वनी है। तथार्थ ये हुयारे नास्ते दो स्थल है —(ग्र) वस्तुओं का ब्रत्सांवीय विनित्तय न स्वयत यसतु वीभागों से बरानू साधननीत्रातों में भी साध्य स्थापित करने की प्रमुति रसता है, सीर (व) उत्तरित शास्ते की अन्तर्सात्रीय पतिश्रीवता भी साधन-कीमतों में गास्य स्थापित करने भी प्रवृत्ति रस्ताने हैं। नीचे हुमने साधन-ब्रावागमनी सीर वस्तु-आवारायनों के श्रष्य नम्बस्य दिलामा है।

#### साधन-ग्रावागमनो ग्रीर वस्तु-ग्रावागमनो के मध्य सम्बन्ध

(१) तासन-प्रावानवन का त्यान वस्तु प्रावायमम द्वारा विद्या जाना— एक प्रोर यह सम्भव हे दि कोत्रों से सक्त स्वाचार सुन्तने से शामने के मानामन में शीई प्रावायमा हो न पह । स्वत्य त्रश्री से, साधन-प्रावायमन का त्यान वस्तु के हो प्रावायमा हारा महत्व किया करती है। यदि हो होती है सक्त नीहे क्ष्याया नहीं होता है, में दोनो परमुख्य और उन्पत्ति झायमों नी कीमनो से विद्यान निक्त में है होता है, से दोनों के स्वत्य सम्भवित्री व्यावार स्वाचित्र होते हैं किया निक्त नात्रे होती। विद्यान की हो सो माना की भी कीमना से मानात्र स्वाचित्र होती है, तो बद्दुमी की प्रीन हामना की भी कीमना से मानात्र (दिव्यवक्षीप) आ वादेसी। वस्तुओं ने बाधावसनन (प्रवाद क्षयाय होती सावता की शीमनों हा समस्त्र भी उत्तरा हो पूर्ण होता। अर्थ सामन वीत्रस्त माना मान ने शीम की स्वय सावस्त्री प्रवाद क्षय सावस्त्री हो सुर्थ होता। अर्थ सामन वीत्रस्त मानान न ते शिक्त से स्वय सावस्त्री से सावस्त्र से स्वय सावस्त्री से सावस्त्र से स्वय सावस्त्री का समस्त्र से स्वय सावस्त्री से सावस्त्र से स्वय सावस्त्र से स्वयस्त्र से सावस्त्र से सावस्त से सावस्त से सावस्त्र से सावस्त से सावस्त

(२) वस्तु आवागमन का त्यान साधन-आवागमन हारा लिया जाना— क्षेत्रक एक सुरार पहुल भी है। साधनों ना आरायपन कर्तु पारायमां के स्थानाएक ना कर्म कर सत्तवा है । व्यावमां ना आरायपन कर्तु पारायमां के है, तो माधनों का घावायमन होने स्थाय वस्तु देन संत्रा नी साधन-कीमतो का क्ष्मतर हमना निकास ही कि ऐसा आयायमन आर्थिक (Prolimble) हो जादा । पाधनों के शावायमन के फ्लास्टक साधन कीमतों से माध्य की स्थायना को प्रकृति होनों है ब्रोर प्रनात वस्तु-वीमतों के समाधीन-एग हारद (क्योंक्ट, प्रदि साधन-कीमते साधन है तो वस्तु बीमते भी क्यान हानी चाहिए) वह प्रश्वकंत्रीय स्थाया कीमते साधन साथ सोर हमके परिसास (Volume) को प्रदात है। इस प्रवत्ता, प्राथन-का आयायमाय सोर हमके परिसास (Volume) को प्रदात है। इस प्रवत्ता, प्राथन-

( व ) सम्बद्धिय कीमत बुढ़बता पर प्रमाय—दोनो 'पन्तकां नीय व्यापार' कीर 'मन्तकां नीय व्यापार' कीर 'मन्तकां नीय व्यापार की स्वापार की

(४) विशिष्ठ केशो के सण्य केवल स्वसुधी का बावायसम वा बालुदी और तैवामो सोगो का बावायसम-चोहिनत ने यह भी स्थाट दिवा हिंत कुष्टा सामा वा बालुदी का सामायसम देवल में प्राप्ता है। या दुवा का सामायसम देवल में प्राप्ता है। या दुवा का सामायसम देवल में प्राप्ता है। या दुवा के बातायसम देवल में प्राप्ता है। या दुवा का सामायसम देवल में प्राप्ता है। या दुवा के बातायसम देवल में प्राप्ता है। या दुवा के बातायसमें में प्राप्ता में माने कोई बावायसमा ने देव विदि यह दूवी कोई सामायसमी में प्राप्ता के कोई बावायसमा ने देव विद यह तही सम्या होंगी माने पित्र के सामायसमी में प्राप्ता के मोति के माने के सामायसमें में प्राप्ता की माने प्राप्ता के माने प्राप्ता के माने प्राप्ता की माने प्राप्ता के माने प्राप्ता के माने प्राप्ता की माने प्राप्ता के माने प्राप्ता के माने प्राप्ता की माने प्राप्ता की माने प्राप्ता की स्वप्ता की सामायसमा ने ही प्राप्ता की सामायसमा ने ही स्वप्ता के सामायसमा ने ही ने किंद्र मने के क्या का सामायसम् होता है। किंद्र मने के प्राप्ता की सामायसमा होता होता है। विद्या मने होता हो भी का सामायसम्बद्धा में स्वप्ता हो ने क्या सामायसम्बद्धा की सामायसम्बद्धा की सामायसम्बद्धा होता है। किंद्र को माने सामायसम्बद्धा होता है। का सामायसम्बद्धा होता है। विद्या की सामायसम्बद्धा होता है। विद्या की सामायसम्बद्धा होता है।

श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के परिवर्तनों के श्रध्ययन में साधन-एव वस्त-श्रावागमनों की श्रुमिका

यह मानवगन है कि दानरील्ट्रीय-व्यावार के परिवर्तनों का प्रध्ययन करते समय कीमतों में समानता साले वाली उपर्युक्त दीनों प्रवृत्तियों को उचित महत्त्व दिया जाय प्रैसा कि छोहनिन ने नहां है, 'वे परिवर्तन, को कीमत भिन्नताप्रों को बहुते बाते हैं, निन्न दी प्रकार से वर्ड़ीलत (Counter-balanced) हो जायेंगे ' (1) ह्याचार में गरिवर्तन के हारा, जो बहुत बीमतों को प्रत्यां और साधन कीमतों को प्रश्रास इस से प्रमावित करता है, एवं (II) साधन-आवासनन के परिवर्तन

<sup>&</sup>quot;Everything depends upon the intensity of the reaction of factor prices and, therefore, movements when trade varies; and upon the intensity of the reaction of commodity prices and, therefore, trade when factor movements vary."—Bertin Ohlin . Marregional and International Trade, p. 169.

द्धारा, जो डितीय थें खी की कीमतो को प्रत्यक्त घोर प्रथम श्रेशी की कीमतो को धप्रत्यक्त रूप से प्रभावित करता है 1 इस प्रकार, कीमत-समानीकरण की प्रवृत्ति दो देशों में कार्य करती है ।<sup>भ्य</sup>

#### (I) साधन-ग्रावागमन में वृद्धि का व्यापार पर प्रभाव---

स्रव ह्या यह देखेंचे कि सावन-सावायकारी से वृद्धि का व्यापार के रक्षमाव स्रोर साकार कर क्या प्रभाव प्रकात है। उपयुक्त विवेचन के सदर्भ में यह वह सकती हैं कि साधन-सावायकार ने बृद्धि होने वर व्यापार का साकार सकुक्तित हो जानेगा। क्यापार का प्रात्त प्रकार सावायकार का मानकार का प्रकार का प्र

- (१) साधनो यो बढी हुई गतिशीसता के फलस्थ्य उत्पादक साधनो की पूर्ति एम क्षेत्र में घट कर दूसरे क्षेत्र में बढ जाती है तथा प्रथम क्षेत्र में सुन प्राय इसरे क्षेत्र को प्रयोक्षा बहुत घट आवेगी।
- - (३) सामनों के बानायसन साँध के स्वसाथ जी भी स्रोर इसके द्वारा सन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की साना की प्रभावित करते हैं।

उपर्युक्त विवेचन से इस बारे में किसी निम्चित निष्क्रिये पर पहुँचना किस है कि बड़ी हुई साधन-मरियोजिसा का ध्यापार की मात्रा पर जो प्रशान पड़ना है

<sup>1 &</sup>quot;Variations which would increase price discrepancies will be counteracted both by a change in trade, which directly affects commodity prices and indirectly factor prices, and by a change of factor movements, which affects the latter prices directly and former indirectly. The tendency towards price equilisation thus operates in two ways "—rbid., p. 17.

उत्तक्ता स्वभाव नवा होवा। सिद्धा-तत वह साधन कीमतो और वस्तु हीमतो की समान बनावेगी भीर इस प्रकार ज्यावार की समाख करने वा कार्य करेगी। किन्तु करवहार में वह स्थावार की भागत नो वडा सकती है बयावें उसका उपर्युक्त तीनों घटकों पर प्रभाव सकारात्मक (Positive) हो।

#### (II) व्यापार के परियतंनी का साधन-प्रावागमनी पर प्रभाव--

> ग्रन्तर्राप्ट्रीय व्यापार गौर उत्पत्ति-साधनो की ग्रन्तर्राप्ट्रीय गतिशीलता परस्पर पूरक है, स्थानापन्न नहीं

प्रज-विकसित देशों की विशेषतायें एवं समस्याये-

साधुनिक विश्व को मोटे रूप से दो पागों से बांटा वर यकता है—विकतित, पूर मर्दे विकतिता। यह विभावन प्राय प्रति व्यक्ति प्रतिव पार पर साधारित होगा है। हु कि ति करिक मात्र का के निश्विक पात्र ना नहीं होता, इसिके विभावन करें वा प्रति होती है। वामान्वत सम्प्रण पित्रमें विभावन करें वा प्री विभिन्न कीट लब्ध नहीं होती। वामान्वत सम्प्रण पित्रमं सतार (कुद पूर्वी प्रूरोगेय देशा को कोटोडे हुए), अनुष्यं उत्तरी प्रमेशका, कन्यां कि प्रतिकृति अत वृद्ध के तहीं के प्रति के कि तहीं के प्रति के प्

- (१) इन देशों से अधिकाश लोग बहुत दरिङ है और वह जीवन की बुर्ति-मारी अविश्वकतार्थे भी परी नहीं कर सकते।
- (२) उनकी आस्य बहुत ही न्यून है और अधिकाश के पास पोई बच्छ नहीं होनी।
- ( ३ ) राष्ट्रीय शाय का एक मामूती अनुवात (नगभग ५% में ५% तक) ही विनियोजन में स्त्रीमान किया जाता है।
- (४) अधिकाश श्रमिक, आय हाय पेरा, गे हो, निष्कर्यण उद्योगा (Extractive industries) में कार्य करते हैं। उनके क्षोजार, यदि कोई हैं, प्राचीन

श्रोर प्रपर्शत होते है। वे जीवन निर्वाह के लिए प्राय प्रनाज ही उत्पन्न करते है।

( ४ ) उनके प्रवाधन प्राय अज्ञात होते हे और जो प्रसावन ज्ञात (Known) है भी उनका घोषण नहीं होने पाता है ।

(६) भीव के ब्रांतिरक्त सभी अर्थ-विकसित देश कुछ वर्ष पूर्व तक पश्चिम , भे भ्रातिशील देखों के उपनिवेखवादी प्रभाव के धन्तवंत थे।

ग्रद्धं-विकसित देशों की सहायता के दो रूप—

प्रतेक पढ़ं-निकासित रेखों ने सभी क्षाण में ही स्वतान्यता प्राप्त की है। अब ये प्रमानी पर्य-अवस्थायों का कींग्र से चीग्र विकास करना बाहते हैं, जिससे वनकी स्टेब वृद्धिगील जनसकता के लिए पर्योक्त चीवन-निवाहें सामग्री, उपनक्ष्म हो सकी और उनकी जीवन तनर जैना हो रावें। किन्तु जन्दिने ध्रापे उपलावन सामग्री के भाग्वत से एक बात का गोर यालाय स्त्रुपक विचा है। यह प्राप्त हे दूँ ती का और सकतीशों जान का। वे घाना बीचोगीकरण करना चाहते हैं और इस सम्बन्ध में प्राप्तिमोक्त पश्चिमों से संद्राप्त को करने चाहते हैं

दम सहायता के दो स्वक्य हो मकते हैं—(1) उदावरक-सायती का धावाम-स्वास (Factor Movements) इस स्वक्षा के ध-वांत कुत उदावर नागरों का, को कि उद्ध-विकालित होते के स्ववधीय है स्वया विस्कृत हो समुप्तियत है (वेरी— प्रेजी, जीवल, बुलियादी करने माल धावि) घवाल-प्रयास होता है, पुष (11) स्वत-पीजीय स्वाधार (International Trade or Commodity Movements) दाती है, घपति कि स्वित्त के स्वित्त के स्वत्त के स्वत्त के स्वत्त के स्वत्त है। है, घपति विद्यालित के होता स्वत्त के स्वत्त के स्वत्त है। सम्प्रता सह विषय करने की है कि किन बीमा तक वित्तीय विकाल स्वती प्रता-दोद्दीय स्वाधार या बच्च प्रावासन पहल विकल्प स्वयीत सायन-सायामन का स्थानाम्य (Substitute) हो सकता है

षह सीमा जहाँ तक 'व्यापार' साथमें की गतिशोलता का स्थानापप्त है — वस्तुमों व मन्तराष्ट्रीय व्यापार को उत्पत्ति-गामनो की म्रासराष्ट्रीय गति-

र्षणान के राष्ट्रिक साम जा सकता है। किन्तु इसाकी दा सीमारी है—ग्रहम, स्वाता का स्थानगण्ड सामा जा सकता है। किन्तु इसाकी दा सीमारी है—ग्रहम, स्वाता की साम इतानी व्यक्ति सीर साई-विकतिस देखों के लिए दतनी वाक्तायक होनी चाहिए कि वे भौदोषीकराएं के लिए सावस्थक सामृतिस्वा (Escantia) supplies) भारत कर तके, और दितीय, स्वायाद स्वार वह चरित्राम सम्मव होना चाहिए को नि सीरिता, कनाजा मारित ने विस्तृत काननू मृत्याओं को घेरते के निए, साई-विन-वित देखों से मारित का सिंदी की निर्मार का सिंदी की निर्मार का सामित की विद्यान का सामित की सामित कर सिंदी की निर्मार सामित हो। सामित की सामित की सामित की सामित की सामित की सिंदी की निर्मार की सामित की साम

कि क्या देवों के दो वर्गों के बीच विदेशों व्यापार कभी भी वही परिणाम दिसता सकेगा, जोकि एक देश से दूसरे देश को अतिरिक्त अब के भावास-अवास द्वारा दिसाया जा सकता है।

उत्पत्ति साधनों का प्रवास कहाँ तक सम्भव है ?

**गर्द-दि**कसित देखों की गौद्योगिक देश बनने और इस प्रकार कम से कम समय के भीतर ग्रापना जीवन-स्तर ऊँचा उठाने की इच्छा ग्रांतर्राष्ट्रीय ध्यापार के श्रविरिक्त एक सन्य दङ्क से श्रवींत्, उत्पत्ति-साधनी के बावास-प्रवास द्वारा भी पूरी हो सकती है। सर्वप्रथम, निपुरा श्रम और साज-सामान को शीजिए। निपुरा श्रम (Skilled labour) विकसित देशों से घड -विकसित देशों में जा सकता है सौर वहां बहुत ही सहायक प्रमाणित हो सकता है, वर्शिक इसके बल पर पिछड़े हुए देश श्रीबोगीकरशा की लहर प्रारम्भ करने में समर्थ हो आयेगे तथा कालान्तर में स्थानीम श्रम को इस योग्य बना सकेंगे कि जब विदेशों से आर्थे हुए तकनीकी श्रमित अपने देशों को लौटकर जाये तब दे उनका स्वान बहुगा कर लें। किन्तु विदेशों से झाने पाली पूँजी श्रर्ड-पिकसित देशों में बनी रह सकती है यश्चपि उसे भी स्रायातक देश के नियमों के अनुसार कार्य करना होवा। हाँ, लाभ को अवस्य ही विदेशियों हारा अपने वेश को प्रेषित निया जा सकेगा। यह भी सम्भव है कि प्रश्तिशील देशों की, सरकारे गिछडे हुए देशों को श्रीजार या वृतियादी उपभोग-वस्त्रकों के रूप में पूँजी की मान्ट दे और उनके श्रीमको को तकनीकी प्रशिक्षरण दे। पिछडे हुए वेशी नी प्रयानिशील देशो एव बालर्राष्ट्रीय सस्याधो (जैसे-बन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, प्रना-र्राष्ट्रीय विकास परिषद शादि) द्वारा भी ऋणा विये जा सकते हैं। इस प्रकार, भूमि के मंतिरिक्त झन्य सभी माधन विश्व के प्राय प्रत्यक भाग में जा सकते हैं।

ित्त द्वार्थीत-माधनो ना एक अवास होते रहने की थी एक नीया है। तरारण, ध्यावहारिक कांक्रास्था तामनो का एक सीमत यात्रा के प्रीका करवात गर्छ। होने देती है। एकत विश्व है पूर्व नेतों के मित्र यह सामित्र से अध्या करवात गर्छ। होने देती है। एकत विश्व है प्रवेश ने प्रति है कि सामात का प्रत्यक्ष के आधार को मास्त्र का ना मुख्य कुमाने के तिय है अवने निर्योग क्याने का मास्त्र को दिल्यो हमा के किसी मुम्लिय स्थान को मास्त्र को हिए ये सामात्र को मुख्य और निर्योग को विश्व हुए ये सामात्र को मुख्य मीर निर्योग को अध्यापत को सामात्र के प्रत्यक सामात्रों को कम नहीं हैने त्या। यह व्यवस्था का प्रयोग करवात के अवस्थ कर एक ब्यव्य स्थाना देता हमात्र होने होने स्थान के अवस्थ कर एक ब्यव्य स्थाना के अवस्थ कर एक ब्यव्य स्थाना के स्थान के अवस्थ कर हम ब्यव्य स्थाना के अवस्थ कर सम्बन्ध के स्थान के स्थान कर सम्बन्ध स्थाना के स्थान कर सम्बन्ध स्थाना के स्थान के स्थान कर सम्बन्ध स्थाना के स्थान कर सम्बन्ध स्थाना के स्थान कर सम्बन्ध सम्बन्ध स्थाना कर सम्बन्ध स्थाना स्थान कर सम्बन्ध सम्बन्ध स्थाना स्थान स्थाना कर सम्बन्ध समात्र स्थान स्थान स्थाना का स्थान स्थान स्थाना कर स्थान स्थान स्थाना कर स्थान स्थान

उपरोक्त परिस्थिति वे लिए वर्षास्त नारस्य विख्यान हैं। विकसित एव प्रश्च विकसित देशों ने शस्य व्हिशे व्यापार ना परिवास (Volume) इतना वर्षास्त नहीं होता कि विवार्ट हुए देव आधातों का मुख्यान करने हेतु पर्यांच्य विदेशों होता प्रांतन कर सके । नियक्तिमानिक्य (Exportable surplus) के स्तेट होने के दो कारण है—() उनकी राष्ट्रीय साम जम है, बीर, (ा) उनकी उपनीम सम्बन्धी प्रावायकतार्य उनकी सदा बदती हुई कनवस्त्राक्षों के सबसे में निरस्तर वह रही है। क्षेत्र राष्ट्रीय साम का आकार 'नियोज्याधिक्य' की हुद्धि के विद्यु एक पूर्वन्त नहीं हैं और पह (नियक्तिमाधिक्य का सामार्थ) स्वार्थ में राष्ट्रीय सामार की हुद्धि के स्त्रीर पह (नियक्तिमाधिक्य का सामार्थ) स्वार्थ में राष्ट्रीय सामार की हुद्धि के निष्
पूक्त पूर्व-प्राने होश्ता है, द्वार्वाण्य समेक कुषक (Vicious circles) वन नाते हैं। नित समेह रिपार्ड हुए वेया के सामार्थ नियार्थी की हुद्धि के निष्
प्राप्त प्राप्त करने की सम्बन्ध स्वार्थ करने हैं।

पूर्व-अक की कठिलाइयों के लिए को क्या कहे, मांग पक के भी कठिलाइयों कर होंगी हैं। पिछड़े हुए देकों से परसर इस बात जी अविधोगिता होती हैं कि से सपने किए प्रिफक से स्विक निर्मात साकार प्राप्त करे। इस प्रतियोगिता के प्रक्र-स्वक कागार सम्बंधी करें (Torms of tracle) उनके अविकृत होने तातती हैं। कुछ पिछड़े हुये देत को अवियोधिता को सहन नहीं कर पाते और असम रहते के लिए विकस हो काठे हैं। दूसरी और, अपिक्रोल वेक प्राप्त मामसायक सर्वे प्राप्त कर वेते हैं। कुछ प्रविचीति के सम्बंधित के स्वत्योधी में, जो कि रिछड़े हुए देश (कड़े दे हकड़े हैं, आपक्ष समझ स्वस्तान करने हुई है कड़े हैं, आपक्ष समझ स्वस्तान निर्माद के हुई है सकड़े हैं, आपक्ष सामसा समझ स्वस्तानित के हुई है सकड़े हैं, आपक्ष सामसा समझ स्वस्तानित के हुई है सकड़े हैं, आपक्ष सामसा समझ स्वस्तानित के हुई हैं हकड़े हैं, आपक्ष सामसा समझ स्वस्तानित के हुई हैं हकड़े हैं, आपक्ष सामसा समझ स्वस्तानित के हुई हैं हकड़े हैं, आपक्ष सामसा समझ स्वस्तानित के हुई हैं।

सा अलार, क्रूं कि मांग दुसंस भीर भागूर्ति बेसोब हैं, स्तिलए व्यावार की सार्वे सिनामर्थ अपितामित बेडी के पक्ष में रहती हैं। पनेक दसामी में दसा गया सार्वे हिंत किसित देश पिछड़े हुए देशों को वो सहायता देशे हैं उसका प्रविचाय भाग सन्तर्राद्धीय व्यावार में हमती हुनि के हारा निज्यांवित हो सात्र है। तत, यहि अपितासे के वार्य अप्रवाद कर कर सर्व-विकासित होते के साथ सुमय तरों रर व्यादार के तर व्यादार के तर होते के साथ सुमय तरों रर व्यादार के तर व्यादार के तर होते हैं। तर विकास के साथ सुमय तरों रर व्यादार के तर होते के साथ सुमय करों रर व्यादार के तर होते के तर होते का विकास कर सहते हैं कि रस होते की दिन विवेशी विकास कर सहते हैं कि रस वार्य कर होते हैं। तर विवेशी

जपर्महार.—उपरोक्त विवेषन से यह स्पष्ट है कि दो देशों के मध्य प्रत्व-रांड्रीय ब्यापार उत्पत्ति सामगों के आवास-प्रवास का स्वानापन्न नहीं है। यह तो एक दुत्तरे के पूरक है, बोनों ही बावश्यक है धीर ध्यान देने दोध्य हैं।

#### परीक्षा प्रकाः

 'साधन धावागमनो' से नया धाशय है ? वस्तु धावागमनो से इनका सम्बन्ध दर्गाहक ।

[What do you understand by the phrase 'Factor Movements'?

Demonstrate the relation between factor movements and commodity movements ]

"अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के परिवर्तनों का ब्रध्यवन करते समय कीमत-तुल्पता स्यापित करने वाली प्रवृत्तियों को उचित महत्त्व देना चाहिए '—इस महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।

["The tendencies towards price equalisation should be given proper emphasis in any study of variations of international trade?" Explain what should be the proper emphasis]

# तृतीय खण्ड

THE MONETARY ASPECTS OF

INTERNATIONAL TRADE]

# अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मौद्रिक पहलू

# विद्वानों के विचार—

(१) सैसुअलसन (Semoelson)— 'उमीसवी सताब्दी का विदेशी खूल तंत-देन दीनो प्रकार से कत्याणप्रद था—इसमें उमें खाम हुवा विसे क्षण मिना बीर उसको भो लाग हुवा जिसने ऋण दिया। नि सन्देह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित प्रकास सदी ही हतनी सहुच पति से नहीं चला क्योंकि कुछ दिनि-योग अभिकेष्य प्रभाषित हुए। उपनिवेखी की राजनैतिक समस्याजी तथा पाउंचाद ने स्थिति को जटिल बना दिया, तवा सम्युजं प्रतिया प्रधम महायुद

है बाद मन्द होती हुई जगतत हुट बाई।"

[ Ninteenth-century foreign lending was twice blessed : it blessed him who gave and him who received Of course international trade and hinance did not always operate quite so smoothly, some investments proved unwise. Political problems of colonies and nationalism complicated the situation. And the whole process went away and broke down after World War !"

cowa after World War I "]

२ ) नर्कसी (Nurksee)— (हमारा शानान्य विफक्ष यह है कि वितिमय दरों में कोई परिवर्तन करना जिता है या नहीं, इसका निकंध मुख्यत. भुनतार सनुवत्त नाते सन्दित्य के सन्दर्भ में हो करना चाहिए। एक वाध्विय मुख्यता सन्दुत्त नाते देश को कभी भी अवमूत्यन नहीं करना चाहिए। एक वाध्विय मुख्यता सन्दुत्त नाते देश को कभी भी अवमूत्यन नहीं कराव चाहिए। विश्व वर्ष को करेरनी के मूल्य ने वृद्ध (Apprecation) करनी चाहिए। किन्तु जब बुगतान सन्दुत्त निरुद्ध पाटा दिखाओं के अवस्थान के तिवे राज थी जानी चाहिए। ही, कुट विवर्ध वर्षामां में, मुखाना सन्दुत्तन में साम्यता होने पर भी, अवमूत्यन को जीवत ठहरामा जा सकता है।"

भी, अवसूचन को जिस्त ठहराजा ना सकता है।"

["Our general conclusion in that the balance of payments must be the chief criterion for any changes in exchange rates A country with a surplus in its balance of payments should never resort to devaluation, on the country, it might be asked to appreciate its currency Only when a country's balance shows a persistent deficit can devaluation be approved, though in special cases, as we have seen it may be desirable to permit devaluation even if the balance of payments is apparently in equilibrium".

# १६

### विदेशी भुगतान के साधन एवं ढङ्ग (Means and Methods of Foreign Payments)

#### परिचय ---

अगलरांद्रीय प्रण वस्त्रता (अवर्ति एक देख की अग्य देशी के प्रति देवार) अगलरांद्रीय प्रापार तथा एक देश से दूवरे देश को विभिन्न अकार की सम्पत्तियों के लिएतर प्रसाहित होने के कारण उठव होती है और यह कार्य मीटिक प्रणाती (Monetary Mechanson) का है कि हवे दोनों (निनदार एव देनदार) देशी के लिए सबसे सुविधानक स्तरिक ने निनदाय । इक कार्य में प्रमुख कार्तिक संपटत यह है कि प्रमुख कार्य के प्रमुख कार्य के प्रसाद पहुन्त स्वदेश की कर्यों को प्रायमिकता देता है (सी प्रायमिकता होते हैं है प्रमुख कार्यों होते हैं—प्रथम, वे दवसेवा पूजा से अधी-भारित परिषित्त होते हैं हैं प्रीर स्वमेन कार्य होते हैं ने प्रसाद कर सकते हैं। इतरे, स्वदेशी करेंग्री का मूख्य स्वायों (अक्टांश) एका है, एक तीक्तरे विभाग्नाश त्रामक्षित है सुवन ने स्वत्र स्वायों (अक्टांश) एका है, एक तीक्तरे विभाग्नाश त्रामक्ष्यों स्वयान ने उत्तर स्वयों करेंग्री के त्रामक विभाग्नाश त्रामक विभाग्ना होता है। प्रायमिकता की स्वयान के क्यान कर स्वयान के स्वयान से उत्तर स्वयान होता है। प्रायमिकता की स्वयान के क्यान कर स्वयान के क्यान कर सुवन के स्वयान कार्याम होता है। प्रायमिकता की स्वयान के स्वयान के क्यानक कर सुवन के स्वयान कार्याम होता है। स्वयमिकता की स्वयान के स्वयान कार्याम होता है। स्वयमिकता की सुवन के सुवन के सिक्तर कार्यामों से हम सह देखेंगे कि मीटिक प्रणाती हत सन्तरान के स्वयान के क्यान कर सुवन के स्वयान कार्यामों से हम सह देखेंगे कि मीटिक प्रणाती हत सन्तरान के क्यान कर सुवन के स्वयान करायान के स्वयान के स्वयान के स्वयान के सुवन के सुवन कर सुवन कर सुवन कर सुवन के सुवन कर सुवन के सुवन कर सुवन के सुवन कर सुवन कर सुवन के सुवन के सुवन के सुवन के सुवन के सुवन के सुवन कर सुवन कर सुवन के सुवन कर सुवन के सुवन कर सुवन के सुवन कर सुवन कर सुवन कर सुवन के सुवन कर सुवन के सुवन कर सुवन कर सुवन के सुवन कर सुवन कर सुवन कर सुवन के सुवन कर सुवन कर सुवन के सुवन कर सुवन कर सुवन के सुवन कर सुवन कर सुवन कर सुवन कर सुवन कर सुवन के सुवन कर सुवन के सुवन कर सुवन कर

#### विदेशी भूगतान की आवश्यकना

बिदेशी भुगतान की आवस्वन्ता स्वामाविक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों का गरिणान है। इस व्यवहारों के कारण ही एक देख के विवासी दुसरे देस के नियासियों में मुगतान करते हैं देस के राष्ट्रवानों और सरकार पर विभिन्न सातों में हम्प देते का भार पवता है और इसके निवदारे के लिए उन्हें हम्प भेचना (remit) पडता है। ऐने सिप्रे पो के लिये यह आवस्यक है कि एक देख के हम्प को दूसरे देशों के हम्प से दरनत नी स्थवन्या की जाय।

#### विभिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार---

देशों के मध्य द्रव्य के बित्र पण की बावश्यकता जिन बल्तराष्ट्रीय स्ववहारी से उदय होती है, उन्हें निम्नलिसित वर्गों मे विभाजित किया जा सनता है (१) अस्तुमत व्यवहार (Merchandise Transactions)—रेवो के एवं ग्रेने वाने सबसे एक्ट और सामान्य प्रवार के व्यवहार बच्छाजों के आवागमत की नाम्हिनत है। आवागों के विने विरोधों में गुणवान करने का दाशित आवा है किन्तु के अंतिरिक्त, बहुनूत्व पानुकों का भी आधाव और निर्मात किन्ना जाता है। विशेष के अंतिरिक्त, बहुनूत्व पानुकों का भी आधाव और निर्मात किन्ना जाता है। विशेष महायुक्त के प्रारंक के प्रवारा वनेक रोखों से मुझा अधिकारियों ने लोने और मिल के आपना और निर्मात को बहुत ही सीचित पर दिवा है। लेकिन, जब कभी इन पानुमों का आधान किना जाता है ता इनके निष्म आधानक देश पर मुगाना करने की जिम्मीदारी आवाले हों राज कर करना। निर्मात किया जाता है, ता वर मुगाना पाने का अधान किना जाता है ता इनके निष्म आधानक देश पर मुगाना करने की जिम्मीदारी आवाले हों राज करना। निर्मात किया जाता है, ता वर मुगाना पाने का अधान किना करना कि स्थान की कि का अधानमत करनारियेय मुझा मणानी के एक अञ्च के रूप में होता है, तो उन्हें दश अंशी मे सम्मितित नहीं करने।

(a) प्रेजीयक स्वयहार (Capital Transactions)— पूंजी के जारीमानों से भी देखी के मध्य किये जरव होने है। ऐसे आयायवान दीर्यकालीन हो
करते हैं या जाजनानीन। (आ) दीर्यकालीन आवायमन— एक देख से रहने काले
क्यांकित तदा नहां की सत्यार्थ निदेशी नाहस, निक्योंतिकी देखते एक अन्य दीर्यकालीन प्रिमुतियां करिदती है। एक सरकार भी दूबरी सरकार को महान देती है।
एक देखा के निवासी अन्य देशी में भूमि, अक्वन एक अन्य सर्गादी की प्रमुख्य सर्वासी है।
पूतकार में त्रियं पार्थ्य मानों को बोटाया जाता है। दिविद्यानी दे स्टेशन की सर्वासी में
के त्रार आदि पुतक्रय किंगे जाने हैं। इन त्यत कार्यकारों के नारण एक देख में
सूतर देख को मुखान अन्यों (को बोजें देश) की आयरवक्ता करता हीती है।
(क) अरवकालीन आयामान— भूजी के अरवकालीन व्यास्थायनों ये एक देश के निवाे हारा सूपरे देख में अस्पकालीन प्रतिमृतियों का क्रय करना सामानित है। एक

कर्मकार प्रश्ने प्रश्ने कर्मकाराम प्रतिपूर्तियों का क्या करता सरिपारित है। एक के राष्ट्रकर विदेशी बैंको वे क्षण जना करते है। इस प्रकार के हुँ जी-आवारानन विनिक्त देशों में विभिन्न स्थान-सर्दे प्रचलित होने के क्षलम्बरण उपद्य होते हैं और होने के स्थान भी हस्स भेजने-मयार्ग की अर्थाव विश्वेषों की आवस्यकता उपद्र न होती है।

( १ ) सेवामें एवं अन्य व्यवहार (Services and other transaction)—
एक देश के मीन विदेशी एंटोन्स्यों भी विभिन्न अनार नी सेवाओं का अरोग करते
हैं। बंते, एक देश की बींड्राय श्वीसंत्र करवीरोत्ता एक अन्य कम्प्रीयां दूसरे देशों के
राष्ट्रजाने की वेवमंत्र अन्यत अरागों है और एक विभागों के वित्य दुक्तमार चाने को अधिमारी बनती हैं। पर्यटक एवं विशासी विदेशों नी नोतों है और वहाँ उत्या हाने नार्से हैं। एक देश में रहने वाले विदेशों कमी वाल गा कुछ मान अपने देशों भी नेवने हैं। एक देश के राष्ट्रजन (एवं करायां) विदेशों कमी वाल मा कुछ मान अपने देशों भी नेवने हैं। एक देश के राष्ट्रजन (एवं करायां) विदेशों कमी वाल वाल प्रदार देशे हैं। इस सब स्ववहारों के क्रसमक्य अन्तर्राष्ट्रीय सुगतान या निजेशा नी आवस्थवना वस्त होती है। [इस थं जो के व्यवहारों में किये गये विष्टेंग श्रीम अहस्य स्वमान (mvisible nature) के होते हैं, क्योंकि अनका पूरा रिकार्ड नहीं रखा जाता तथा इनके बारे में सम्पूर्ण सुजना उपलब्ध नहीं होयी हैं।

#### त्रिदेशी विनिमय की समस्या

जब नोई व्यक्ति एक ही देश म रहते बांचे अन्य व्यक्ति की भुगतान करता है, हो वह दुवके लिए देश में ही जनांत्रण विविश्व जकार वी मुद्राकों में हे निमी का भी स्वीम जर सक्तान है। उदाहुपाती, जक्तपुर गर्देश ने बात अर्थिक स्वार्ग में रहते यांत व्यक्ति को द्वारा विवस्तों म, वर्रमी नाटी में पाण कारकीय बैंक गर किते गरें भूत के स्वार्थ मुम्तान कर कक्ता है। दिंग पुणानाने काई बातवार्य वंदा नाटी नेती केलाह इस्स होए कामान कुंदा के उत्तर कर केला है। पूर्व मानाना ने काई बातवार्य वंदा नाटी नेती केलाह इस्स होए कामान से दूसरे क्यांग पर क्षेत्रणे वो काम्यवा ही उन्हों है।

तिथन, जब क्यों और नेनदार असल क्या रंघों में निवास नरने ह तब क्यांतर के क्यांतर के स्वांत के स्वांत के स्वांत क्यांतर के स्वांत के स्वां

#### विदेशों की भुगतान भेजने के दग विदेशों को भगतान भेजने के निम्नलिनित दह है —

(१) धानुनों के स्थानान्तरण द्वारा—नेता कि इस लग्ड के एक आते अपमान में बताना है, सर्वांगात के बतानी हिंदगी की मुगतान करने में स्थान कि स्वांगात है। सर्वांगात कि स्वांगात कि स्वांगात करने में स्थान प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार कि स्वांगात करने स

(२) नगरी के स्थानातरण द्वारर— नथी-कभी कृषी आपने देव की मुदा में ती सुपतान कर समझ है और तेगबार उसे किसी बैंक से अपने देव जो सुदा में सप्तक्ता सकता है अपना कृषी स्वग ही किसी मैंक को अपने देव की मुदा देवर विदेती नेनदार के देव की गुद्रा गायन कर सकता है और किस केन्द्रार को केल सक्ता है लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान जो अपार राश्चि मे होते हैं इस ढम से निवटार्प जाने सम्बद्ध बही हैं 1

(१) साल पत्रों के स्थानान्तरण द्वारा — विदेशी भुतवान का सबहे प्रस्तित दग साल पत्रों के प्रयोग का है। जब कोई व्यक्ति किसी वैक से एक विदेशी करेंनी बरोदता है। तो उसे सबदेशी पुत्रा के बढ़ले में एक साल्य पत्र प्रस्ता होता है। यह साल-पत्र के अन्य वेश बी मुद्रा पाने का व्यक्तिता है। साल-पत्र का श्वान कर विदेशी तनदार को नेक दिया जाता है। इस प्रकार, वैको ने उपनाथ होने बाले सालप्त्र प्रांति हिस्सों में देश (payable) होते हैं, विदेशी करेंसी की पूर्वत का उत्तरिक हैं प्रतीद विदेशी भुगतानों के हेंतु इनका नव 'विदेशी करेंसी के विद्या मार्ग' वा

#### विदेशी भूगसान के साधन

साल-पत्र विभिन्न प्रकार के हो सकते है। विदेशी भुग्रतान के लिए प्रयोग किए जाने पाले इन साधनों का विवरण नीचे दिया जाता है।

(१) किस्स ऑक एसस्वेज्य (Bills of Exchange)—अन्तर्राट्टीय व्यवहारों में मुग्ताना का सबंदे प्राचीन और लोकिया सामन बिस्स ऑक एश्ववेज्य है। वेतदार ही पितवर प्रमुख पा न देता है और क्यों इस पर स्वीकृति केल तापन केल हैं। वेतदार पर स्वीकृति केल तापन केल हैं। है तत्पराचाए पंत्रक (निवार) यह बिस अपने हैं है से मित्री अपने अपनीत को दिवं उपनी हैं। एक न्यापी के देश के किसी अपने अपनीत को दिवं उपनी हैं। केला जब (दिवं को अपने केला है की किर सबका स्थाप चर्मी (प्राची) से परियन्तता (due date) पर सम्बह कर नेता है।

प्राय दिनों को इनके देनदार (Drawee) की ओर से सस्याओं (जैसे बैक्स रिनि एह) द्वारा स्वीकार त्रिया जाता है, क्योंकि इनके हस्ताक्षर विदेशी

ारी की कम परिचित्र यहियों ने हरूतावरों ने क्या हत्ता है। प्रमुप्तामुक्त स्वीकार्य होते हैं । जब बिज पर स्वीकृति हो जहां भीर यह रोप्तक के बास सीटकर आ जाय, तब स्वेक उन्हें कियों जाय पालि को वेचने के बजाया कियों कि में कुना पत्ना है और बैक इसे मारी जाय दीन अपनी गासता को समूह के लिए मैंन देता है जायदा हिनों अपन प्रिकेट हो, जिसे अपन देश में मुजतान करने के लिए इसकी वानस्पकता हो, बेच सदना है।

उल्लेपनीय है नि निज ऑफ एनसकेच के द्वारा निवेशी पुगतान सन्दर्भ करने के लिए यह आववान है नि अवदर्शन्द्रीय विनित्तय में एक दिशा से अवेक पुगतान दूसरी दिशा प उतनी ही रक्षण के निशी अन्य गुपदान के साथ सामुनित हो जाय।

<sup>1</sup> Haberler: The Theory of International Trade, p. 15

क्रुंकि बेक क्रायट माध्यारण बाक वे मेंगाया-भेजा जाता है, जिससे बहुत ममय नग बाता है और इस बीच कोच अटले घंडे रही है, इस्तियर टेनीस्माहिक या केरिक हास्कर द्वारा प्रमाना करना अधिक अच्छा साधन रामका बाता है, स्मेतिह इस ममय रम तमता है। दूरक्कर वेचने बाता वेक अच्या देश अध्यानी साधा हो तार हारा यह आदेव देता है कि एक विषेष व्यक्ति की अनुक रक्ता पुका देरे जाया। इस

प्रमार प्राय तीन दिन के मीतर ही लेनदार को रक्म मिल जाती है।

प्रभाव वहुन वह या है। जिसकों भे अच्छी क्यांति एकन वाली एक नुपारिभित एकों स्थान वहुन वह या है। जिसकों भे अच्छी क्यांति एकन वाली एक नुपारिभित एकों स्थाने विदेशों के नावती है। वह बैंक कर्म डारा अपने हिंदों लेकार को विदेशों के नावती है। वह बैंक कर्म डारा अपने ही बैंक पर जिसा जाता है दिन्तु ज्ञानकर्ता (payee) इसका अपने रेख की क्रियों के से अपनों करें से भी नुपातान प्राप्त पर नेना है। वजनती बैंक इस का बों नुमाने के से अपने परि हों ने वजनती बैंक इस पर मा बों ने नावती है और प्राप्त पर मित्र नो के देख के) कृषी बैंक से पाने का अधिकारी हो नाता है और प्राप्त पर विदानि हिंकार के प्राप्त का ज्ञान का लाता कुट जाता है। एक देख के वैजी पर फिल को बेंका पर क्यांत का विदानिक सम्बन्ध है। जी विदानिक स्थान प्राप्त का अधिकारी के प्राप्त आपने का स्थान प्रमुक्त राज्य अपने स्थान अपने स्थान अधिकार के स्थान प्राप्त का अधिकार के प्राप्त अपने स्थान अपने स्थान अधिकार के स्थान प्राप्त का स्थान स्थित होता है। एक वैजान का स्थान स्थान

(४) लाख-पार्थ (Letter of Credit)—नात्य पत्र वह प्रलेश है जो एक व्यक्ति हो निर्मास प्रैन पर एक पिहिस्ट स्वत का विल्य मा पैल कि लाखिल का जीवकार हैना है। वह प्रिपार मिन्नूणि देकर आधावनत्त्री निर्मा भी वैक से बचने प्रक्ष साल कुल्या मनना है। यद हैंगा किया जाता है। यद देश अस्त्र ग्रह्क (आधावकत्त्री) को एक साल-पत्र लागी कर देशा है और इसके आधार पर आधावकत्त्री उस प्रेन पर लंक निष्कर (बम्बा निर्मात कर्ती विलावर) भूगातान केन्द्र सबसे है। चूंति गुप्तान ती विलावरीय ग्रहा बंक ने स्थीनर क्षेत्र हैं, इसलिए माला ना लग्न कराने में निर्मादकत्त्री ग्रह केन स्थीनर की हुई है, इसलिए माला ना लग्नन कराने में निर्मादकत्त्री ग्रह की वक्षीय नहीं होता।

निदेश जाने वाले पर्यटकों के लिए भी संटर ऑफ क्रीडिट बहुत उपयोगी होते हैं। पूरा मूल्य और कमीदास मिसले पर बैंक पर्यटक के पक्ष में एक साल-पत जारी कर देता है जिसके लाधार पर वह उस बैक की विदेश स्थित द्याखा (या एजेण्ट) पर चे ह लिए कर रूपमा प्राप्त कर सकता है।

( १ ) यात्री चैक (Travellers' Cheque) -- विदेश जाने व्यक्तिया नो वैक्स यात्री चैत्र भी निगमित करते है। यात्री चैक एक वैक द्वारा अपने को ही दिया हुआ यह आदेश है कि चैक म उल्लिखित ध्यक्ति को एक विश्वरित रुकम का भगतान बर दिया जाय । नव व्यक्ति परा मन्य और कमीशन वैब म जमा करा देता है, तो व र द्वारा उसे यानी चैक दृश्य वर दिया जाता है जिसे बह अपने विदेश समण के दारान उम वैक की विदल स्थित जाला या कारम्पा-इंट वैक (correspondent bank) में भना सरता है। पहचान के लिए निर्मान के समय ही चैक पर कता के हम्तापर के किए जाने है और भूनाते नमय वह जा हत्नाक्षर करे उनम इनका मिलाग कर लिया जाता है। गरिवमी देशों में यात्री चंच बहुत प्रचलित है।

#### विदेशी विविधय प्राप्तार (Foreign Exchange Market)

विवेशी विनिमय बाजार का अर्थ---जिम व्यक्ति के पास तचने के लिए एक दिल ऑफ एक्सचब हो वह इसे प्रस्यान कप से सद्दी वेचता, बरन इस कार्ये ॥ एक बिल बोकर (जा विल को उससे लगाद नता है। अथवा एक बैक (को बिल को भूका बता है) की सहामता लेता है। इभी प्रकार जिल व्यक्ति को बिन ऑफ एक्स वेंग लरीवना है वह स्वय ही ऐसे व्यक्ति यो गलास नहीं करता जिसके पास बिल विकयाय हो वरन वह किसी बैक या बिस दानर के पात जाता है जी उसे बिस या वैक ट्रापट वैच वैदा है। इस प्रकृट मध्यम्थी के कारण विलोग या दापटा के अब विकय का काम बहुत सुपम हो जाता । व्यान रहे कि विल था डाफ्ट स्वय म विदेशी मुक्षा नहीं हाने वरक विदेशी मुद्रा < अधिकार दिलाने वाले प्रयत्र होते हैं। ब्रिटेशी मुद्रा पर अधिकार दिलाने बाल प्रपत्नो का कम करने वालो, क्षेत्रने वालो एव इसके मध्य मध्यस्थता करने वालो हो मामूहिक रूप से 'निवेशी विनियम बाजार' कहते हैं। विदशी निनियय बाजार नोई विशेष स्थान (असे-स्टाक गनमंत्र अ) नहीं हीता जहाँ कि केना विकेश एक दूसरे के प्राचन सम्पर्क में आहे हा और अब विजय करते हो बरन यह एक ऐसा सम्पूर्ण क्षत्र है जिगम कि केता और विकता केने हुए हैं नारण यातायात एवं सचार सामनी भी प्रगति के फलस्वरूप अब उनका श्रावण सम्पर्क आवस्मक नहीं रह यथा है। स्वतन्त्र एव प्रतिबन्धित विदेशी विनिम्नय बाजार---

आजक्त विदेशी विनिमय वाजार स्वतन्य (free) नही है वयोकि प्राय मभी दगी म इनके कामंकलापा पर प्रतिव च लगा दिव गर है। जैसे- महा अधिकारियो द्वारा विदेशी विनिषम की दरों पर नियन्त्रण स्था जाना है वे ही आयानको स विदेशी करेंसी का आयानिया (Supplies) का विनयण करत है कार यह आदेश जारा करन है कि द्धा भी विदेशी करेन्सी निर्यातन प्राप्त नरें उस नेवल निरिष्ट व्यवहारिया (dealers को ही बेचा जाय । विदेशी देशों में ऋष केने या ऋण देने पर भी प्रतिबन्ध नो हुए हैं। हां, प्रथम महायुद्ध के पूर्व एवं दो महायुद्धों के बील के कुछ नर्पों में निर्देशा विनियम दाखार स्थाननक्य से नियाशील में । [मुगमता के लिय विदेशी विनिमय दर्पों के शिद्धान्त का अध्ययन एक स्वतन्त विनिभय बालार के एन्दर्ग में ही किमा जाएगा।

विदेशी विनिमय के व्योहारी-

विदेशी विभिन्नव बाजार में व्यवहार करने बानों (dealers) की हों कारों में बीटा वा सकता है—(क) सहायर ज्यापार के रूप म दिस्की करियों कर देगी पास्त्री कर में निज्य करने नोले ज्यादारी एवं (क) मुख्य व्यापार के रूप में पिंदरी कर करी का क्य निज्य करने वाले ब्याहारी । प्रथम वर्ग म बक्तुओं के या निज्यी प्रतिदृष्टिया के ज्वार एवं जिलेता इस्मतित्व ट्रीने हैं किन्तु दुसरे वार्ग में बेक्स फिल्हाइंग्ट पृह, निक्त क्षोप्त आधिर आगे हैं।

(२) विश्वों के बलाल—यह सोध विश्वों के देताओं और निकंताओं के मध्य सम्पर्क स्थापिक करते हैं। सम्मय है कि कियों म्यक्ति के थास वोदें विश्वेषी विल हो से लीर उमें निश्वों-निश्वाय-बाशार के विश्वय में जधिक जुनारित में हो। ऐसी दाता हो सद बहुमती एक मुख्य जिल जीकरते की नेवाओं पर लागे गरिता प्रयोग कर बकता है। एक जनुमती जिल-मोकर जंग जिलक अनुसूख अर्थ जिलाने में बहायन होता है। यह सा तो त्याद ही किस का यह कर नेता है। या हमें क्लियों में सुनाय देता है, को बाद में कला व्यापाधियों में या बैकी की, जिल्हें विश्वियों में सुनाय देता है, में दार में कला व्यापाधियों में या बैकी की, जिल्हें विश्वियों में सुनाय नेता हो, में दार हे पहला क्षेत्र की विश्व-प्रोवर एक सम्बन्ध मान है जो संगीमन पर प्रय-नियम करते रहते हैं, वह बैंगों भी माति, जोकि खुद ही झुमफ और जिल्ला ( ३) स्वीकृति गृह - विदेशी विभित्त वार्य में स्वीकृति गृह (Acceptance House) भी सहामता करते हैं। एक विशेषकत्ती निस्नी विदेशी देशों में कोई नहीं जानता सा क्या जनता है, किसी क्विकिन्कृत से माल प्राप्त कर सकता है। जब ऐसा करता है, हो सम्बन्धित स्वीकृति गृह उस पर निस्ने गये निस्न को उसनी और से स्वीकृत कर लेता है। स्वामामत ऐसा बिल मुगमतापूर्वक विश्वणन-मीम्म (readily marketable) होता है।

विदेशी विनिमय वाजार में प्राहक-

जो लोग अपना ध्यापार (बिदेशी करेंसी के क्य अथवा विकय का व्यापार) बाजार में लाले हैं। इन्हें निम्नलिखित वर्षों में बॉट सकते हैं :—

(अ) प्रको प्राह्मण्युमं ग्राह्मण्युमं कह्युमां का समाना और निर्मात करी।

कार्त प्राप्तारियो ना है। एक देश से निर्मात कर्या (exporters) के पाय नेवन मा
प्रमान के निर्मात करता है। है, निर्मात कर्या है। प्रमान के निर्मात करता है।

प्रमान के निर्मात करता है।

प्रमान करता है।

(ब) देश में आने वाले और देश से बाहर जाने वाले पात्री भी निदेशों करेंसी में लेता-चित्रता हुती हैं। विदेशी पर्यटक अपने साथ प्राप्त-चैक, साल-पन एक अब्ब प्रत्येख लागे हैं और इन्हें देश में बैकां को चेन्या में मानर जाने बाने पर्यटक विदेशी करेंग्री स्वयन्धी ऐसे अधिकार पत्नी को सरीहते हैं।

(स) विदेशी देशों में माम लेने और देने वाले व्यक्ति माहनों के टीमरे वर्गे में सम्मलित किये जाने हैं। जो व्यक्ति विदेशी स्टॉक एव महिस्सूलियों करीवने के स्वाम करवाने हों। जो व्यक्ति विदेशी स्टॉक एव महिस्सूलियों करीवने कि स्वम्य करवाने हें हुए अस्प्रकाशीन कीप होंने हैं मुद्द विभिन्नय बाजार में निर्देशी करेंगी वस्त्रमधी अधिकारी (claims of foreign currency) का क्या परते हैं और जो आर्तित दिखेंगी देशों है जमार कि के निर्म के निर्म है कीर हों हों लीति है। व्यक्ति एव क्यामों रें निर्म निम्म अम्बादण स्टाक करानियां), जी विदेशी पूर्ण माम एवं कराने पहले करानियां), जी विदेशी पूर्ण माम कराने कराने पाहती हैं, सपने एनेक्सों के द्वारा वहां बाहन भीर देश के वहां प्रकार करता चाहती हैं, सपने एनेक्सों के देशा वहां बाहन भीर देश के तियां वहां वाहन कीर कीर कीर कीर के स्वाम पर कराने हैं। कि निर्म वाहन में के देशों हैं कि निर्मा वाहन हैं जिसे बाह में बहु अपने देश के वित्तम वाहन में कि देशों हैं। कि निर्मा वाहन में कर देशों हैं कि निर्मा वाहन हैं जिसे बाह में बहु अपने देश के निर्माण वाहन हों हैं।

(व ) सरकार भी निनिध्य बाजार में न्यासर करती है। अब एक एरकार अपने निजी प्रयोग के विश्व बहुजी वा ब्राह्मात करती है और इस तस्तुओं ना प्रुपाना करते हैं और इस तस्तुओं ना प्रुपाना करते हैं है विश्वीत करीं सिर्धान बावस्त्रण हो ब्राह्मा है। वही, एक परकार इस्ति मारापर को इस्ता पेती है। इसने उधार केने वाली सरकार को उधार देने बाने देश की विलिध्य की है निनिध्य सार में उधार देने बाने के सार की उधार के विलिध्य की की निनिध्य सारापर से वेश के निष्म प्रसासित तिहानि होता है।

(य) स्वतन्त्र वितिमय बाजार में सदीखि (specialators) भी उपस्मित होने हे और विदेशी करेशी का कम-विकास करते हैं। बेहिन जनका उन्हें पर विदेशी करेशी का भूता परने-बढ़ने की सम्भावनावादों से साभ कमाना है, सामान्य शाहकों भी भीति, बारतिक मुख्यान सेना-देशा नहीं है। जब विनिष्मय-संदों में देस उदार-च्याद होने है, तो उनके कार्यक्रमांची में बहुत तैजी बा जाती है।

विदेशी मुगतान की काथ विधि

, अब हम यह देखेंगे कि विदेशी भुगतानों के सम्बन्ध म बास्तव में क्या कार्य-विधि अपनाई काती है। बदा बेका और अध्य मध्यस्यों की नया भूमिका होती है। आधारकार्यों की इच्छि से—

आयातकता निम्नातिखित किमी भी तरीके द्वारा अवने निर्यातकर्ता की पुग-

- (१) ब्राफ हारा करेंकी मेजना—(ज) यह ब्राफ दारा अवने देव की करेंनी मेज मक्ता है, जिमे जियंतिकत्ती अपने बैंक में क्लिगीजर कर देवा है और वरने में बैंक उनके लागे में करना उनके देवा है को मुझा में किंद कर देता है। अपना , ज) वह क्रियों में के या चिनियम-दलाल से नियंतिकत्ती के देवा की करेंसी प्राप्त करके देन बाह हारा नियंतिकत्ती मी जिल समसा है। किन्तु अस सरीके द्वारा नियंतिकती मी जिल समसा है। निवेती मुसानों ने माना बहुत ही बोगी होसी हैं।
- ( ) औक भेजना— यह अवनं देश में संतवी बैंक पर निवें पये चैंक को भेज सकता है, जिसे निम्मीतकत्वती जयने देखा में अपनी बैंक में चपा करा देता है। यह बैंक भेजने बांके के देश में अपने औरस्वांक्टीट बैंद को उस चैंक को सप्रहार्य में पिरा यार देता है तथा इस मकार आमासकत्वा कि देश में "इंडिट केवेंक" प्रायत कर लेता है।
- (१) में क दुश्यद या देलीयाफिक द्वास्त्रफर भेजना—नं है अपने वैन है एक बैंक द्वार क्ष्म करके बाक द्वारा सेनावार की अस नवना है। नेनवार की अपने देश में अपने कि में असा करता है बीर यह वैक हायों के के कोरस्पोकेट बैंक से उस इस्ट का पुरावान नगई कर सेता है। [गरिंद तुरन्त सुपातान करना हो, दो बैंक द्वारट के बजार देलीयाफिक ट्वास्कर सरीदा बा सनवा है।]
- (४) बिल क्षय करके मेजना—नियांतकलों में देव में किसी अन्य ध्यक्ति वर्र निया गया रूप बिल को बतनी ही रक्तम का हो जितनी कि देव पुक्ती है, दिहती देक ग्रेमा कि बोपर ने सरीद नर नह नियंत्रिक्तों को बेब सकता है और ब्रिप्त नियंत्रिकतीं उस बिल मा भूगतान सित के स्वीक्तों में अपने बेक के द्वारा प्राप्त कर सकता है।
  - (४) किन पर स्वोक्तिर देनर—आवारकक्ती नियांतकक्ती से स्वय पर एक पित निवते ना अनुरोध वर मनवा है। स्वीद्वि के परवार नियांतकक्ती उन्न जिल को अपने पैन से जुना मनवा है। भुत्रोचे वाना बैक देने वायांतकक्ती के देश में स्वित अपने वीक्त सुना मनवा है। भुत्रोचे वाना बैक देने वायांतकक्ती के देश में स्वित

सबह कर तेता है। अपना मुनाने बाना बैक यह भी कर सकता है कि मार्यान्यत विज उस देश में किंगो आयाताकर्ता ने गोंचे थ । यह आयातक तो हुई अमने कंतरार को भेज देशा है और लेक्बार अगने बैक से, बिल बेच कर रण्या प्राप्त कर लेता है। है। परिपक्ता पर यह बैक दशका रण्या स्वीकार्य क्षेत्र कर केता है। इस वार्य विधि से सार्य-पित विभीतिये वेंगर जफना नामारक कमीमन अभित कर केते है और बिल जुनाने समय स्थान वाटकर बिंग भी रकम चुका देते है।

(१) साधारण इस से बिल सिलाना—चित नियांतकतां आधातकतां से मनी-भाति परिचित है, और उसे इसनी ईमानदारी और धोधअमता में विश्वाम है, ती नह सन्तु जहान कारा भेज सकता है और ग्राधारण रूप से उस पर किस सिल पत्ता है। याप में यह हमें (बिल को) अपने वैन से मुना तेता है या स्वीनरण एव समझ हम सिप देता है।

(२) बस्तावेंगी बिल जिलला—पदि निर्यावकर्ता को आधातकर्ता पर पूर्ण विद्यास नहीं हो, तो वह आधातकर्ता पर पूर्ण विद्यास नहीं हो, तो वह आधातकर्ता पर पूर्ण विद्यास नहीं हो जिल हमता है, विके 'स्त्रोहत पर प्रतिक्ष ते शुद्रवेती करण विद्या (Documents against Acceptance or D/A Bill) कहाँ हैं। इस दया में यान के अधिकार-पनो नी, जिनके आधार पर बामावकर्ता गहांगी करणा है। यान के अधिकार विकेश साथ करणा होंगी को प्रतिक्र करणा विद्यास विद्या

( ३) यदि बायाराकत्त पर और भी कम विश्वास हो, तो तिर्गातकर्ता ज्व पर 'मुतापान करने पर अनेतो की सुपूर्वची चाला दिला' (Documents Agaust Psymont or D/P Bull) जिलता है। ऐसी द्वारा ने आयातकर्ता को कैक द्वारा मान के अधिकार पत्र तब हो तीये जायेंगे जब वह उस दिला का पुत्रतान

(४) वैक में बाज खुलबाना—गदि वायातकर्ता पूर्वत वर्षारिषत व्यक्ति है तो निर्मातकर्ता उससे जिसी बैंक में साख सीवने का वाष्ट्र कर समता है। गिंव एका कर दिया गया है, तो गढ़ साक्ष रेने धार्व केंब पर बिल लिगेगा। तत्त्रस्थात् यह विन साधारण क्ष्म से मुनाया नाता है और सुनावि वासी खेंक के कोरस्योग्डेग्ट वैक / ब्रारा बाज रेने मार्च बैंक में मुंबह कर जिया जाता है।

स्परत विदेशी गुणानों को व्यवस्था ये वेकां की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे अन्तरीपुरीस व्यापीर में देनवारी और सेनदारों के बीच एक सम्पर्न कड़ी (connecting link) या मध्यस्थ (mitermediary) का काम करते हैं। उनके भूमिका (role) को निन्न प्रमार ते राशिया विधा वा सकता है—(आ) में विदेशी पिनामा चिनों एवं विदेशी करेंबी ये मुशतान होने पाखे व्यय अमिकार पर्यक्ष ना कमने प्रकार करते हैं (ब) प्राप्ट, देतीबाफिक ट्रान्मफर यात्री चैक ब्रारि के प्रयोग द्वारा एक केन्द्र से दूधरे केन्द्र को बोधों के स्थानान्तरण में महायता करते हैं, एवं (स) विज्य के विदेश की विदेश का विदेश की विदेश का अपे विदेश जाता और अनुभव के व्यापारियों के प्रेयण-कार्य को मितन्यविद्यार्श के समय करा देरे हैं। कोर्म कमी बोकरों और अन्य मन्यस्थों को मेवाओं का भी बिनी का का विका करने में प्रयोग किया जाता है।

'सरकारों तथा संस्थाओं के ऋषं सम्बन्धी लेन-देन —

यदि कोई सरकार या सस्या किसी विदेशी देश में ज्यूज लेता चाहती है, ता वह उस देश में अपने एजेंग्ट द्वारा बाज्यस्य या सिक्यारिटीज देख सकती है। इनका किन्य भन विनिध्य व्यवहार कराने वाने बैक में जाना हो जाता है। जब और पैसे आवश्यकता हो तब और की ही वह घन विनो या प्राप्त हो कि की स्थानतात्ति कर दिया जाता है। ज्याणे चाहे तो उक्त घन का ज्यान के तरे को स्थानतात्ति कर दिया जाता है। ज्याणे चाहे तो उक्त घन का ज्यान देश तो वे आवश्यकता है। उचार देने वाले देख (lending country) में किसी देक पर जिले गांवे दुष्ट प्राप्त अन्य देखी से व्यापारियों की भी स्वीकार्य हीने हैं।

#### परीक्षा प्रवतः

- शिक्षेती विनिमय बाजार से आप क्या समग्रेत है ? एक विदेशी विनिमय बाजार में कीन-कीन ब्यौहारी और प्राइक होते है ?
  - [What do you mean by the term 'Foreign Exchange Market'? Who are the dealers and customers in a foreign exchange market?]
- मह विभिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार कीन कीन से है जिनमे निदेशी भुग-तानी की आवश्यकता उत्पन्न होती है ? ऐसे अुगतान करने के ढमो एव साधनी का वर्णन कीजिए।

[What, ame the different, bands of international transactions, which necessitate foreign payments? Describe the means and methods adopted for making such payments.]

# 90

# अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन

(Balance of International Payments)

#### परिचय---

ए रेव के अनिगती कियों ध्यदहार जा उस देख से अन्य देशों को और मन्य देशों के उस देश को मुगवान को आवश्यकता उत्पन्न करते हैं, प्राप्त एक ताकिश मा साते के रूप में, जो कि 'अन्वरांद्रीय मुगतान सहुकन' कहवाता है, प्रस्तुत विये जाते हैं।

#### भुगवान-सतुलन का अर्थ

किसी देश को भूगतान सलुकन एन दो हुई अवधि के भीतर उसके ममन्त आर्थिन स्ववहारों का जो कि देश और वेच वित्व के मध्य हुये हो, एक त्रमबढ़ विवरण है जिससे दक्के मोडिन भूग्य विवायों जाते है। इससे न केवल दिन्धीर अवहार (two sided itansactions) जरून एक रक्षी व्यवहार (one sided itansactions) भी, जेवे उपहार युढ के हुई धति तो पूर्वित का पुतान, म्हण, ब्यान सम्बन्धी भुगतान जाहि, सिमानिव होने हैं। श्रोठ हैबरकर (Habeeler) ने बताय है कि नुजात समुक्ता लाह कई विवित्र अव। में प्रयोग किया बारता है, जिनसे अन होने जा यद है। अत इन विभिन्न अवों को नमक नेना चाहिए, वाकि काई सस्पटता न रहे।

<sup>1 &</sup>quot;By 'balance of international payments' we mean the statement that takes into account the values of all goods all gifts and foreign aid, all capital loans (or IOU's) and all gold coming in and going out and the inter-relations among all these items "—Samuelson \* Economics, p. 645-46 'The term balance of payments' is used in a number of different senses, which are apt to be confused with one another. It is very important to distinguish between them as the failure to de so has led to serrous immesonceptions "—Haberler: The Theo; of International Trade, p. 18

- (१) एक जबिष विजेव में विदेशी श्रुद्धा को सरोदो एवं वेची गई मात्रायें (Amounts of foreign currency bought and sold)—भुगतान सहस्त राज्य का प्रयोग भंभी कही हुई समावाधि (प्राय एक वर्ष) के भीवर विदेशी मुद्रा की स्थान की को की मात्राक्षी के लिये किया जाता है। इस अर्थ में भुगतान समुक्त नि सन्देह सदा साम्यावस्था में रहेमा, क्योंकि करीदी गई मात्रा आवस्पक स्प में बेची गई मात्रा के बरावर होती है।

(३) 'आय जाते' यर भुपतान सतुवन (Balance of payments 'on tacome account' — मंग्री कसी भुपतान सतुवन का प्रयोग एक सकुशिक वर्ष- भागा यात्रवन' — विकास वाता है। उसमें ब्यावनसुवन (Interest belance) तीर व्यापार एस रोबाजे को सत्तुवन (balance of trade and services) सम्मितन होता है। यदि यह निष्यि है, तो या तो पूँची-गुनुनन (ozpital balance) मंत्रव होता है। यदि यह निष्यत करें तो कर स्थानातरण होता है। अस्य ना होतुंस अविद्वा करें तो कर स्थानातरण होता है। अस्य ना होतुंस अविद्वा कर स्थानातरण होता है। अस्य ना होतुंस अविद्वा कर स्थानातरण होता है। अस्य ना होतुंस अविद्वा हो। अस्य ना होतुंस अव्याद होता है।

(४) अन्तर्राब्द्रीय भ्रत्यपातता का सनुनन (Balance of indebtedness)— मृताना सन्तुनन राम्बची घारणा का प्रयोग नमी-नभी अन्तर्राष्ट्रीय कणप्रतता ने सनुनन के प्रयोग भी निया जाता है। इस अर्थ मे मुखान महुजन एक निरोण समय पर बरामा पाननी (Claims) और दिवस्त्री (Liabilities) नी नुन रासि को दिश्वान है। (१) विदेशी करेंबी को मांग एव पूर्ण सम्बन्ध सम्भूष परिस्थित (The whole demand and supply situation of foreign currency)—मुगनात सन्तुवन ना सबसे महत्वपुत्र अर्थ उग प्रभायों म सम्बन्धित है जो वह विनिमद दरों पर दालता है।

भुगतान सतुलन मे सम्मिलित मर्दे

मुगतान एुनन के पुषामक विन्नप्रण (qualitative analysis) हा पूर्व इसका परिमाणात्मक विस्तायण (quanitative analysis) करना आवश्यक है। मन पास्त्रों म हम यह देखता चाहिए कि एक देश के मुगतान बसुकत में प्राय कोन कौन ही भदें सम्मिनित होती है। दग प्रकार का सबसे व्यापक दिश्येषण कमती की Enquete Ausschuss डारा शिया ज्या जा और पेरिस सम्मेवन में अन्तर्राह्मि व्यापार परिचर (International Chamber of Commerce) हररा कराई गई

<sup>1 &#</sup>x27;You (Mallins) appear to me not sufficiently to consider the circumstances (which) induce one country to contract a debt to another (In) all cases you bring forward you always suppose the (debt) already contracted "—Letters of Recardo to Mallins et b. J Botar P 11

The term 'balance of payments' is then used in the sense of the whole demand and supply satuation and in this sense it will be used in the following pages'—Haberler The Theory of Imternational Trade P 19

योजना पर आधारित या । प्रो० हेबरनर ने मुगतान मतुलन में सम्मितित होने नाशी महो को निम्मलितित हुन से वर्षित किया है —

(१) बानुजों से वालर्रांस्ट्रीय व्यापार (International trade in commodities)—मुम्बाल सुतक्त से सर्वेश प्रमुख मत बहन्तु में तर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार है। कावरंग और किवारी के मून्य की गुहुआ द्वारा 'व्यापार समुख्य (balance of trade) प्राप्त होता है। उपरोक्त जानेन नर्गाहरूल के अनुप्रार निर्मात रूप में त्यापार को गुम्बन-गुक्क बणना की नाती है —(1) साधारण क्य के निर्मात की गई बरपूर्ड, (1) विविदेशनों को बेच नाते बहुत्त, (11) दिवेशी कराती एर लेकों गई पहल्की गई पहल्की सहस्त्र (12) विविदेशनों को अने मते बहुत्त (11) दिवेशी बरपूर्व (12) विविद्य का पहलाने में के बेची गई विवेशी बरपूर्व (१४) ते ताई कि निर्मात पहलाने का स्त्र का प्राप्त का स्त्र का स्त्र का प्राप्त का स्त्र का

(२) हिमाबों के सिंखे युगसान (Paymouts for services)—यन्दुओं नी स्त्रीति हैवाओं के लिये थी कुमसान होते हैं। एवंट 'कहर आयात और निर्मात' भी कहा जाता है, स्वीमिक करटण विभाग से दरकर पूरा स्वीदान सहित्रों सिंधलि कहाने के आयात-निर्मात के होता है)। आहब्स आयात-निरमात से सिम्म तैयाओं का समस्या किया हाता है—अहानों केवाम, यानी मारे, वन्दरान एवं नाहर व्यवस्त आह. देनी सो ती हाता है—अहानों केवाम, यानी मारे, वन्दरान एवं नावीस्त्री, विमित्ति सेवायें (क्लाण वर्गात) एवं पर्वटन करवांम्य की विमित्त सेवायें (क्लाण वर्गात) एवं पर्वटन करवांम्य की वेवायें । आय इस बात का भग रहता है कि हुए महें नहीं हो बार न मिस जी जातें । उन्हर्स्याम्, विदे कोई जावात में हुई एवं एवं केवायों की मार पर वृत्त के मिस किया हो जातें की व्यवस्त्री मारे के किया की नावीस्त्री के कारण हो जीति अहस्य निर्मात से सिम्मतित की जा कुछी हो आयाती और निर्माती के कारण हो जीति अहस्य निर्मात से सिम्मतित की जा कुछी हो आयाती और निर्माती के कारण हो जीति अहस्य निर्मात से सिम्मतित की जा कुछी हो भाषाती और निर्माती के कीत्र पत्रक्षी आहकों में भी स्त्रकेगा। इत

कभी-कभी 'व्यापार' के संतुष्तम' (balance of trade) एवं 'संबाओ के संतुष्तम' (balance of services) को एक ही सीर्पक के अन्तर्यस समुहस्य किया जा सबता है और किर उसवी मुक्का 'साल अंतुष्तम' (Balance of credit) से बी क्यानी है।

(३) क्षास संयुक्त (Credit Balance)—'साय-मनुषत' से एक और तो 'व्याद नजुनन' (Interest balance) अथवा 'गूं वी विषयक अनुवानो का सनुवत' (Balance of payments on capital), और दूसरी और, 'गूंबी सानुवत' (capital balance) अववा 'गूंबी के मुखाती एय पुनर्गुनसाने मा मनुवत' (balance of payments and repayments of capital) संध्यित होता है।

'द्राज संतुतन' वा 'चूं जो विषयक भुगतानो के सन्तुतन' में सरकार, स्वायत्त

सम्याओ और प्राइनेट व्यक्तियों के ऋणों पर व्याज, परिनर्तनीय लाभ एवं लाभारी किराते आदि तथा सभवत पेटेन्ट कार्पाराइट की आय भी सम्मिनित होती है।

पृत्री मतुन्तरं या पृत्री विषयक मुगतानो एव पुनर्नुगतानो के संतुतर्नं में विनित्रोगों को संस्मितिक जिया जाता हुँ और ये विनित्रोग अस्पनातीन और सैंपिनित्रोगों को सांस्मितिक जिया जाता हुँ और ये विनित्रोग अस्पनातीन और सिंदिता विनियोगों में विणयत किया सकते हैं। सींपनातीन पृत्री के सिंदितों कि विदेशों दें किया के स्वरंग अस्पनाती सिंदितों कि स्वरंग अस्पनाती सिंदितों के स्वरंग अस्पनाती किया कि स्वरंग अस्पनाती के विदेशों के स्वरंग के सिंदितों के स्वरंग के सिंदितों क

हिन्तु स्थारण रहे कि बीयंवासीन पूरी का प्रवाह अव्यवसानीन पूरी के स्थाह से पित्र एक में हाथ पित्र वर्ष से साथिया होता है और एक में हुने पित्र वर्ष ना परित्र में स्थान के स्थान के प्रवाद के पित्र के पित्र के सिंद से प्रवाद के प्रवाद के सीने प्रवाद के पित्र के प्रवाद के सीने प्रवाद के पित्र के प्रवाद के प्याद के प्रवाद के प्रव

(Y) तरकारी व्यवहार (Government transactions)—पुरतान सन्-कन ने समिनियत अस मेंद्री निम्न हैं—सरकारी व्यवहार (जैने—कुटमीतिक मसि-निषयों के तेतन, शशितुर्वि, जापिक नहाराता, आदि। एव द्वय्य के उपहार (जैने प्रवासियों क्षार तबेदा को मैंने गये विषय )।

( ६ ) विविध नहें (Miscelleneous items)—कृक्ष नहें ऐसी भी होती हैं, जिन्हें भृगतान रान्तुवन में 'ब-रंगस्य या विनिध' छोपंक के आसीन दिशामा जाता है । भृगतान संतुलन की मदी का डेबिट्स और के डिट्स में यिभाजन—

जिस प्रकार एक व्यापारी के लिए उसके शमस्त व्यवहारी का केवल

The flow of fong term capital se closely connected with the flow of short term capital, and changes in the one tend sometimes to be compensated by opposite changes in the other, so that only fluctuations in both combined affect directly the demand or the stupply of foreign currency "—Int.), p. 17

गकतन (collection) मार ही पर्योग्त नहीं है (संयोक्त रहते से खे अपने व्यवसाय भी व्यक्ति परिवर्त कर विद्यास कर विद्यास कर किया कि उस कि नियं के नियं उस कि विद्यास कर कि उस कि नियं के नियं कि कि उस कि विद्यास के कि उस कि विद्यास के कि उस कि विद्यास के कि उस कि

एक देवा के राष्ट्रज़नी द्वारा विदेखियों को मुगताल व्यावश्यन बनाने वाले प्यावहार शावाल या शिक्षक करनाने हैं। किन्तु जो व्यावहार विदेशियों बारा राष्ट्र- कराने हैं कि सुरावान वरता लावश्यन कराने हैं उन्हें निवासी या 'जिदि के कहा जाता है।' वस्तुनों के आवास्ववन से सरमन्त्र के तो व्यावता निर्मात या देविट-केंडिट बाव्य मुगानवालुकं कर कमा लिए, जाते हैं, व्योक्त करान्त्रों के माने वात्रात तम देवे विद्यारों के उस को मुगानवाल कर देव हो विद्यारों के प्रावस्त्र के साम के प्रावस्त्र के साम के प्रवस्त्र के साम करान्त्र के साम के प्रवस्त्र के साम करना में देविट-केंडिट वस्त्रों के अपनाम में देविट-केंडिट वस्त्रों के प्रावस्त्र में के सम्बन्ध में देविट केंडिट वस्त्रों के प्रमान कर के साम करना में देविट-केंडिट वस्त्रों के प्रमान कर के साम करना में देविट-केंडिट वस्त्रों के साम करना में देविट-केंडिट वस्त्रों के साम के

<sup>1 &</sup>quot;A good way to decide how any item should be treated is to ask the following question is the item like one of our merchandse exports providing us with unour brusten currencyse." Such an export-type item is called a 'credit item' and gives us a supply of foreign money Or, is the item like one of our merchandse imports, causing us to use up stock of foreign currences and making it necessary to get more foreign currency? Such an import-type item a called a 'debut-item' and gives us a demand for foreign money."—Samuelson: Economics, p. 647.

तान पा रहा हो, तो उसकी स्थिति 'तेनचार' (Creditor) और जब मुगतान दे रहा रहा हो, नो उनकी स्थिति 'देनबार' (Debtor) के सहस्य होती है।

भुगतान सनुसन के दो भाग --चानू खाता एवं पूँची खाता भुगतान सनुसन को दो भागों में बाँटा जाता है--( ब) चानू साता और (ब)

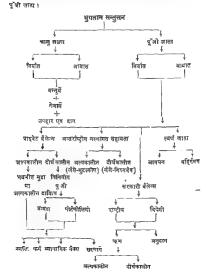

'बाल बहुता' (Current Account) मृत्यान-सन्तुवन का वह नाम है जिसा 'बंदावान' में स्थानानरिक की गई सहतु और खेवाओं में लिए मृत्यान सम्भिवत हों वे हैं। यहां वस्त्रेपात हे आह्व मुद्दावा रुन्तुवन की विकासकी कार्याया ना स्थानिया हो। मृत्या वा स्थान की विकासकी कार्याया ना स्थानिया है। मिन्तु अमीदिक स्वर्ण (non-monctary gold) का बातायान दानकीम प्रतिवन्धों के कार्याय कार ही होगा है। वाजु जाते खे एक अब्ब प्रमुख मध्य 'बावां हैं। दुर्जी के बायस्थ में मृत्यान (व्याजनसामान) भी चाजू लाते में आने हैं। बरकारों व्यावहार, बान (chantus) व्यक्त स्वर्ण की की स्वर्ण की किया हो। यह विविध्य पर्वे (जैंगे किया) का किराया, कन्नोशंत्रपत्ता और प्रकेशन विविध्य किया।

प्रांत्री जाता! (Capital Account) में विदेशों से एक विदेशों की सरकारों स्व है मा मार्गितगढ़ अपया | विक्र हातों थे म्हणों के नेन-नेन सम्मिणित होत है । यो में मार्गितगढ़ अपया | विक्र हातों थे म्हणों के नेन-नेन सम्मिणित होत है । युर्गेन ज्यां के नार्गेन स्व किया होत है । युर्गेन ज्यां के नार्गियों (Amoutasation), सरकार और केन्यों ये केन की विदेशों विगित्तम नम्मिलित होते वहीं है । स्वरूप्त पूर्वे को मार्गेन के अन्यत्वे हों मार्गिलित होते वहीं है । स्वरूप्त पूर्वे हिंगे अन्यत्वे हैं । स्वाद्य पूर्वे को अध्यापक चानुका ने मार्ग्य पूर्वे के आवत्वकार (पूर्वे के समुद्रका) का एवं द्वीदा भाग ही होने हैं और आदवेद व्यक्तियों न नस्पाभी वात्र प्रीवे समुद्रका। हिंगियों में तभी स्वापार के अध्यापक हें हो मार्ग्य हो स्वापार के अध्यापक हो स्वापार हो होने हैं और आदवेद व्यक्तियों के स्वापार हो स्वपार हो स्वापार हो स्वापार हो स्वापार हो स्वापार हो स्वपार हो स्

"मृगतान सन्तुलन सदा समतुसित होता है" (Balance of Payments Always Balances)

स्त अर्थ में कि सभी भूगवाल और प्राप्तियाँ समान रहें, भूगतान मन्तुतन में सम्पत्ता सन हिंदियान होती है। एक देश में मब सेहिट्स मिनवर एक्से प्रसम्प हैंदिद्द के बरावर होने चाहिए। अपना काश्री में भूगताल कल्युनत सम्मयनी थिवरण के सम्पत्त प्रतास क्वान सम्मयनी थिवरण के सम्पत्त प्रतास के स्वाप्त हैंदिद्द के बरावर होने चाहिए। अपना क्षाने एक समान किया ति सिवे जाने वर एक हुन्दे में गार देवें हैं तथा (इसीमें) जनका गुढ़ सामृद्धिक केय शुग्य (Zeco) होता है। यदे स्वाप्त कार्य के सम्पत्त में भोई स्वाप्त है, सो अनिवार्य स्वाप्त एक उपनी पृति पूँची जाते में विपयति दिवस के अपन्य होता हो। यदे एक्सियों । उद्याहरणाई, प्रति हिसी देवा की अपने बाह्न वाले में 'प्राप्त प्रता' (powners) अपने के निर्माण होता (definication) स्वर्ण के निर्माण हारा या विशेषा के स्वाप्त होता होता या हिस्से में स्वर्ण होता (definication) स्वर्ण के निर्माण हारा या विशेषा में संपत्त की स्वर्ण के स्वर्ण कार्य स्वर्ण में स्वर्ण के स्वर्ण कार्य स्वर्ण में स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण कार्य स्वर्ण में संपत्त की स्वर्ण के स्वर्ण कार्य स्वर्ण में स्वर्ण की स्वर्ण के स्वर्ण कार्य स्वर्ण में संपत्त की स्वर्ण के स्वर्ण कार्य स्वर्ण में से स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण कार्य स्वर्ण में से स्वर्ण केया स्वर्ण कार्य स्वर्ण केया स्वर्ण के

कार्मान या अस्पनासीन कृष लेकर पूर्य की जा सकती है। अभी हान में ग्यूनना में पूर्तिक पर नया उपाप अपर हुआ है— इस देशों ने मिन देशों के अनुदान (इतावधरे) यद उपहार (इतावधरे) के आयस पर विदेशों में अपना करें जा व्यव कारम रचा है। उदरारणार्च आतत के बालू आयात 'चालू निवाली' से बहुत अधिक रहते हुम भी वह विभिन्न कहताओं के आधीन अमेरिका कनावा इ गर्चव, अर्मनी और एस आदि वधा हारा प्रदेश का समाना म पूर्वजीवत उपहार हों है। उसा हारा प्रदेश का समाना म पूर्वजीवत उपहार हों है। उसा हारा प्रदेश का समाना म पूर्वजीवत उपहार हों है। उसा हो कि स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त माना म पूर्वजीवत उपहार का समाना माना सम्बद्ध की है। इस का इस का इस उपहार उसके वह सा हो की है। अधिक वह से अधिक वह

यदि उपरोक्त उपाय (स्थय का बादालयन गिराजी अवधियों य मधिद एव मित्र में हुँ विदेश स्थित मध्यति पर आहरण और पूर्वी या सहारात में प्राण्यि। म नी पिट्ट आये हो भी पुणवात कासुत्यन के जैविट और कीटिट पंथों ना समुजन हो हो जात्या नमीकि जिल रसम का युग्तात नहीं विद्या जाता, जेने अन्यत्तातीन विद्या प्राण्य और्ष के अन्यति सम्बद्धित निरोधों के प्रति राष्ट्र के वाधियर के मि

प्राप्त कहा जाता है कि निम्मतंत आवातों का भूगतान करते हैं (exports pay for imports)। स्थल्पन मह कम कुपतान हत्तुवन के सन्तर्भ में है न कि रावारा स्वाप्त के सन्तर्भ में है न कि रावारा स्वाप्त के सन्तर्भ में है न कि रावारा स्वाप्त की कि स्वाप्त सह ति कि सिक्ष के सन्तर्भ में मिल प्राप्त की कि साम स्वाप्त स्वाप्त की कि साम स्वाप्त स्वाप

भुगतान सन्तुलन मे असाम्यता

(Disequilibrium in the Balance of Payments) 'समतुलन' होते हुचे भी 'असाम्यता' विद्यमान हो सकती है—

जरारोक बगों में हुन लेजिंद्रम और नुस हैनिद्रम के बाद्य अतिवार्ध हर से बगतुनन होने की नाम का कोई दिलागांचारक बहुत्व (analytical aignificance) राटी है। और अरुल्व हैं कि राम का का कि व्या अस्तृत्व के के सम्बद्ध मा अर्थि कंटर्स और देविद्या के पांच प्रायुक्त नगांचे रावचे के लिये विद्याल मात्रा में हमारे बा आवाजमा हो विदेशों म देव के मचित कीयों पर विद्याल मात्राओं में हमारे बा आवाजमा हो विदेशों म देव के मचित कीयों पर विद्याल मात्राओं में हमारे

ढानने वाला है और भुमतान सन्त्तन में जो साम्यायरथा दिनाई पढती है वह भ्रायक

जब किही देखां के केंदिहम उसके जैकिहम को तुक्ता में इस सीमा तक अधिक हो कि विकास माजाओं में रखां भे अला पढ़े या विदेशों में एके हुए होपा में में विश्वाल माजाओं में आहरण अरखा पढ़े या विदेशों में च्छा केत्रे पढ़े , तो कहा जाना है कि भुगताल सन्तुनन देखा के प्रतिकृत' (uniavourable) है, मुस्ताल मानुसन किंतियल' (Passive) हो गया है अपना मुस्ताल सन्तुनन मं 'बाटा' (deficit) हू। स्वाधी विपरीत कथी में मुस्ताल को 'अनुसून' (favourable) 'सहस्व' (active) या आधिकार (unplus) महा आता है।

प उद्यहरणार्वं, मारत को अपने आधिक विकास के लिए विदेशों से भारों माना प पूर्णीमात सर्वृत्तें पीमानी परवी हैं एक सांव सकट को हस करने के लिए विदेशों में लागारों का आधात करना परवा है। किन्तु उन्हें में कहा निर्माद के बाल किया है। हिन्तु उन्हें महा निर्माद के बाल कामाने ही तुनना में बहुत ही कम है। फलत उन्हें पासू साने में भागि बाता रहता है, निसक्ष मुंत कसके पूर्ण के स्वार करां कर का सामान्यन हारा उत्पत्त हुए, 'आधिक्य' में हांगे हैं। उन्हें अपके करे मों से स्वार करां प्रदेश मार्गिय में प्रदेश में मूर्ण, 'खां प्रवार में मूर्ण, 'खां प्रवर्ण में क्षेत्र के क्षेत्र के बाता का सामान्य महित में प्रवर्ण के क्ष्य में विश्वाल साम मिन रही है और अन्तरांच्यीय विकास स्वार्ण में मत्य के रही है। बावि इस प्रवर्ण मंत्र में मुख्य के रही है। बावि इस प्रवर्ण मार्ग किया है है है उस मुख्य करी और से 'खनामान्य' 'खिनी हुई है उसी मुख्य नहीं भीडना चाहिए'। यह नागास्था स्थवर ही भारत के प्रविद्वाल देशा अर्थ अर्थ में मुख्य नहीं भीडना चाहिए'। यह नागास्था स्थवर ही भारत के प्रविद्वाल है तथा अर्थ अर्थ महस्त के स्थान स्थान करने ज़रारी है।

#### भुगतान सन्तुलन का एक उदाहरण-

मुगतान सन्तुवन में प्रमट-की जाने वाली विभिन्न मदो को मनी प्रक्षार में सममने के लिए नीचे हम अन्तर्राष्ट्रीय मुगतान सन्तुनन का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय भूगतान संतुलन, १९६

| अमेरिका का श्रंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन, १९६२<br>(भि० डानरो मे) |                                                       |                 |                     |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------|--|
| ऋम<br>संख्या                                                      | मर्दे<br>(अ)                                          | के डिट्स<br>(व) | डेबिट्स<br>(स)      | ्शुंड केडिट्स(⊤) |  |
| (1)                                                               | चानु साता                                             | (5)             | <del>(")</del>      |                  |  |
| (4)                                                               | पाइबेट                                                | ) :             |                     |                  |  |
| 3                                                                 | वस्तुचे<br>बहुद्य                                     | २०,४७६          | १६,१४५              | +2,552           |  |
| 2                                                                 | <b>याताया</b> त                                       | १७४६            | ₹,011               | - \$e8<br>- \$e6 |  |
| 3                                                                 | माना-ध्यय                                             | €२१             | 8,208               | - £#.g           |  |
| 8                                                                 | विनयोगो पर आय (ब्याज आदि)                             | 3,520           | <b>£</b> ¼ <b>£</b> | +3.868           |  |
| X                                                                 | भाइवेट प्रेषण                                         | '               | A65                 | - A88            |  |
| 4                                                                 | विनिध सेवाये                                          | 8,80%           | 8.46                | +8,038           |  |
| 6                                                                 | चालू प्राइदेट सन्तुसन<br>वमेरिकी सरकार                |                 |                     | <u>+</u> €,⊍≈€   |  |
| =                                                                 | भौजी सामान और नेवाओ का<br>निर्यात(+)                  | 35%,5           |                     |                  |  |
| ļ                                                                 | मित्र राष्ट्रो को फीजी सहायता                         | \               |                     |                  |  |
| 3                                                                 | सम्बन्धी भुगतीन ()<br>अन्य फौजी व्यवहार               | ६६०             | १,४३६<br>३,०३८      |                  |  |
| 80                                                                | भग्य अनुदान एव भुगवान                                 | 430             | 3,880               |                  |  |
| 88                                                                | विविध सरकारी व्यवहार                                  | ६४६             | 380                 | - 43             |  |
| 12                                                                | चालू सरकारी व्यवहार                                   | 12-             | -401                | - 4,48E          |  |
| 83                                                                | चानू सादे पर ग्रुट शन्तुलन                            |                 | 1                   | +7.8=0           |  |
| (II)                                                              | पूँजी झाला ऋष-पनी(10U's)                              | ) }             | 1                   | , ,,,            |  |
|                                                                   | का धुद्ध निर्मात (+) या<br>आसीत (-)                   | 1               | - 1                 |                  |  |
|                                                                   | दीर्घकालीन ऋण (~) या                                  |                 | 1                   |                  |  |
|                                                                   | दायित्व (+)                                           |                 | - 1                 |                  |  |
| 18                                                                | प्राइवेट                                              |                 | - 1                 | -5'AEA           |  |
| 8 % .                                                             | नरकारी                                                |                 | 1                   | - 2,052          |  |
| ₹€.                                                               | शुद्ध दीर्घकालीन विदेशी दिनियोग                       |                 | - (                 | —ς, ₹x €         |  |
| ₹७.                                                               |                                                       | 1               | - 1                 |                  |  |
|                                                                   | +दीर्धकालीन ऋण (अभेरिका)                              |                 |                     | 7.45             |  |
|                                                                   | के भुगतानों में बुनियांची घाटा<br>अल्पकालीन ऋण (—) या | ĺĺ              |                     | -3,068           |  |
|                                                                   | व्यक्तिक (+)                                          |                 | 1                   |                  |  |
| ₹ <b>फ</b> .                                                      | प्राइवेट                                              |                 | - {                 | + fo             |  |
| ₹€.                                                               | सरकार                                                 |                 | - 1                 | +3 920           |  |
| _                                                                 |                                                       | <u> </u>        | ト                   |                  |  |

| २० । जल्पकालीन ऋण मंशुढ् )<br>विनियोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | + 7,860                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (III) गुढ स्वथ निर्मात (+) या बागात (-) २१ भू ह्या एव भूते १२ बुवियारी गार्ट भी पूर्त १३ मुझ रा स्वतर्राष्ट्रीय मुखतात सहार्य स्वतर्राष्ट्रीय सुचतात सहार्य सहार सहार्य सहार्य सहार्य सहार्य सहार्य सहार्य सहार सहार्य सहार सहार्य सहार सहार स्था सहार | +5'04E<br>-6'055<br>+ Eug |

जबरोक शासिका म समिषिका के १९६२ के सन्तर्राङ्गीय भुगतान सद्भवन सम्म मी परकारी आंकडे दिये हुने हैं। इसके तीन प्रमुख खण्ड है—(1) चाह्य खारा, (11) पूँकी शासा और (111) स्वर्ण सामापान। इसके शतिरिक्त सार्मिकीय पूँठियो एन भूती (statistical errors and omissions) के लिए भी एक मन पुण्य है दी हुई है।

१६१२ में क्योरिका का वस्तु निर्वात २० ४७६ मि० बातर और कर्तु अस्यात १६ १४५ मि० बातर आण क्रियो हुं बालत र ,३६४ मि० बातर आगा। दिखिये पहली पॉका) वृष्टिक के डिट्स (+) अधिक हैं, स्विचिये क्वाय (व) में साधि के पहली पॉका) वृष्टिक के डिट्स (+) अधिक हैं, स्विचिये क्वायार अनुसूक्त को अनुसूक्त बतारे हैं। किन्तु केवल वस्तुका के आयात निर्मात कार्यात कार

चव अमेरिकी नागरिक विदेशों को ग्रांता पर जाने है जबका निजी क्य से उपहार भेरते हैं तो वह विदेशों कर नियों का प्रयोग करते हैं। अब हरहे कारत (ह) में हैंदिद ग्रांतिक के अन्तर्वत रक्षा प्या है। [विदेशों देशों के युग्तात रासुता में 'के हिंद' तीरों के अन्तर्वत दिवारों वार्योग, क्योंकि उनकी हिंदि से बाद अधिक माना में उपनक्ष होते हैं।] जहार्य यारी (पत्ति २ से ६ तक) का अधिवार प्रभाव यह है कि

<sup>4. &#</sup>x27;Centuries' ago when merchandise items predominated, writers concentrated on this natrow category alone if merchandise exports were greater in value than merchandise imports, they spoke of "favourable balance of trade", if imports, exceeded exports they spoke of an "enfavourable balance of trade." This is not a good choice of terms, since we shall see that a so called "unfavourable" balance of trade may be a very good thing for a country."—Sammelson: Encomics, p. 647.

चालु प्राइथेट साने में अधेरिका के के डिट्स डेबिटस की अपैजा पहले से भी अपिक बड़ गये देखिए पत्ति ७)।

मंगिरिका अपने चालू लाले के युद्ध रोग (Net difference) की यूर्त कैसे कर सफता है? जैसा कि उक सामिका में दिलाया गया है, उनकी पूर्ण या तो नवर्ष के आवागमन (III) द्वारा अपना गुद्ध वितियोजन (III) द्वारा की जा बकती है। कारण, जो दुद्ध एक राष्ट्र आप करता है उनके तिए या तो उन्ने मुस्तान रचना साहित अवश्य अक्षान कर्म महित अवश्य अक्षान क्षान साहित अवश्य अक्षान के स्थान क्षान क्ष

रिज्यी पक्ति में अमेरिका के समस्त नालू व्यवहारों और दीर्पवालीन श्रेंजी के

<sup>3 &</sup>quot;How must a nation offset its net balance on current account? Ether by gold, or by net borrowing. For it is a tautology that what you get you must either pay for or owe for Ard this fact of double entry book-keeping means that the whole tible of the balance of micrnational payments must show a final perfect balance?"—Ind., p. 649

आवाममनो ना योग दिखाया गया है। चालू सरकारी हेविटस और दीर्घकालीन विति-योग देविटस इतने अधिक थे कि भगतान सत्तलन में यहाँ तक अमेरिका की एक भूद ब्नियादी घाटे ( net basic deficit ) (=२,०६६ मि॰ डानर) का सामना करना पड रहा है। ध्यान रहे कि 'अगताव सत्तन में घाटा' कथन श्रान्तिपणें है. क्योंकि जैसा कि हम देश खुके हैं, सम्पूर्ण मुगतान बन्तुनन साम्यादस्था म होता है। अह जब नभी समाचार पत्र भूगतान सन्तुलन में बाटे की अर्चा करत है, ती प्राय चनका आक्षय १७ की पक्ति से होता है।

'यतियादी घाटे' की पाँत दो तरह से की जा सकती है--या तो स्वर्ण मा तियाति किया जाय अयवा विदेशियो से यह अनुरोध किया जाय कि ये अमेरिका म अन्यकालीन पूजी आते पर तरल सम्यक्तियाँ रखना स्वीकार कर ले । किन्नु ध्यान रहे कि बिडेबी जब चाहे तब ही इन तरल सम्पत्तिया के बजाय स्वर्ण पाँग सकते है। उदाहरण के लिए, जब वे देखें कि अन्य विलीय केन्द्र न्ययार्क केन्द्र की सपेक्षा अन्य-वासीन कोबी पर अधिक ज्याज दे रहे हैं, तो वे अपने अत्यकातीन कोबी को स्वर्ण म बदलने पर जोर देव । अमेरिका के बुनियादी पाटे की पूर्ति कुछ अहा म सीने के निर्यात हारा हुई है। विदोधना का कहना है कि सारियको अल-चन के द्यीप क मि जो देविड दिलाया गया है वह अन्यकाशीन पुँजी के वहिर्यमन के कारण है जिसका रिलाई नहीं हो सका । यही कारण है कि विदेशियों द्वारा अमेरिका मे २,१०७ मि । जी अन्यकातीन राम्यस्तियां रखने पर भी ६०७ मि० वातर का स्वर्ण निर्यात करता पड़ा ।]

उपरीक्त विवेचन में अब तक यह स्पष्ट हो गया होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय भग-तान रान्त्रत में दोहरे लेख की डेविड और कैडिट मदे सम्मिलित होती है, जिससे मह सदा सन्मित रहता है। एव १६४६ और १६४६ के मध्य अविक अमेरिका स्वर्ण और तरल सम्पतियाँ प्राप्त कर रहा था, वह भी संगतान सरलन में साम्यता दिल-मान भी और प्राण भी, जबकि 'डालर प्रभाव' का स्थात टालर-प्रवृत्ता ने ते लिया है साम्यता विद्यमान है, वर्गाकि अमेरिका के वासू और दीर्घकानीन पुँजी के सन्त्मन में वृतियादी घाटे नी पूर्ति स्वर्ण के वहिंगमेंन तथा विदेशियों द्वारा देश में अस्पकालीन मापतिमाँ रखने में हो रही है।

भुगतान सत्तन की विभिन्न अवस्थाये

किसी देश के भूगतान मतुलन म, उनके आर्थिक विवास के इसर के ही अन-रूप. विभिन्न जनस्यायें हिन्दगोचर होती है। उदाहरणार्थ, समुक्त राज्य अमेरिका को एन युवा कृपन राष्ट्र से एक मुविकसित बौधोगिक राष्ट्र बनने मे चार ऐतिहासिक अवस्थाओं से गुजरना पहा । ये अनम्यार्थे निम्नलिखित हैं —

(१) युवा एवं वृद्धिशील ऋणी राष्ट्र-जान्तिकारी युद्ध युग से लेकर वृद्ध-पुद्ध के तरकाल बाद तक अमेरिका ने करेन्ट जकाउन्ट से आवात अधिक विधा और नियान कम । उसे अन्तर की राजि इझलैंड और यूरोप से उधार मिली, जिसमें बह अ० व्या०, १४

अपना पूँची-दांचा (capital base) बनाने ने समई हुवा। इस प्रशार, इन दिनों अमेरिका एक युवा और वृद्धिशील-ऋणी राष्ट्र (a typical young and growing debtor nation) था।

- (२) परिचन कवी राष्ट्र—नन् १८७३ व सन् १११४ तक समिरा के स्थापार मनुस्त मे अनुस्ताना अगर हुई। हिन्सु उमे भूतनतील न्यांने पर वाजा अर्थे स्थापार मनुस्त मे अनुस्ताना अर्थे हुई। हिन्सु उमे भूतनतील न्यांने पर वाजा आहे. अर्थे राष्ट्र में बालू लाते के स्थेनल को सूक्षाधिक अनुस्ति। कर दिया। हुँ औ के सावास्त्रम भी प्राय मनुष्त में २ वर्षोक बये ज्या पुराते अर्था का निष्मातीला (cance) कर रहे थे। यह एर परिचल क्यांत राष्ट्र (material debtor nation) में वयस्त्रम भी
- (३) नव काल-दाना-राष्ट्र- प्रवग महायुद्ध की अवधि में अमेरिका नै अपने निर्मात बहुत अधिक खडा लिय । प्रारम्भ में तो अमेरिकी नागरिकों ने नित्र राप्दी को ऋण दिये. बाद में जब अमेरिका भी युद्ध से प्रतिष्ट हो गया, तब अमेरिकी सरकार ने भी यद सम्बन्धी साज-सामान और यहोत्तर पूनर्तिर्माण के लिये इञ्जलेड और मान्स यो ऋण दिने । इस प्रकार युद्ध की समाध्यि के बाद अमेरिका मार्थिक गमार में एक लेनदार राष्ट्र के रूप में प्रगट हुआ। क्लिन्तु अभी अमेरिकी जनता की भनोनैज्ञानिक स्थिति इस नई परिस्थिति के अनुस्य समायोजित नही हुई थी। अत् १६२० और १६२६ के मध्य करें प्रशत्क (high tariffs) लगाये गये 1 चूँ कि अमेर्र रिकावासी आयात करने को तैयार न थे, इसलिये विदेशिकों के लिये मुलधन ती स्या न्यान और लाभाश तक चुकाने के लिय पर्वान्त बालर जुटाना निटन हो स्या । अब तक अमेरिकी नागरिक जायान न करने हुए विदेशियों की तये ऋण देते रहे. तब तक प्रत्येक चीज सतह पर सही प्रतीत हुई। अन्य शब्दी में, अमेरिका जितना आयात करता था जनने करी अध्यक्ष निर्मात करता था और खेव सम्राट उसके निर्माद-अतिरेक की पूर्ति के लिए उसे साना और ऋग-स्वीकृतिया (IOU's) भेजता था। अब सक वॉल स्टीट के बैकर्स मेन स्टीट के विनियोजको की रुचि को विदेशी मॉर्फी में कायम रख सके. तब एक उक्त मार्गनिष्कटक प्रतीत हथा। किना १६२६ में और इसके बाद, जब अमेरिकन जिनियोजको ने निदेशों में शामा संगाना बन्द कर दिया, सकट सहसा ही दूट पड़ा, अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार अवश्य हा गया तथा ऋणों के मूग-ताम में त्र टि होने लगी । इस दर्व्यवस्था के लिए त्रेष बिश्व के साथ-साथ अमेरिका ल्दभी दोषीया।
- (४) परिपक्त सेनदार राष्ट्र—आजकल अमेरिका अपने विकास की शीधी अवस्था म है, जिसमें धंद्र अपनी चानू आवश्यवताखे पूरी करने हेतु पिछले जिनि-मोगां पर निदेशों से मिलने वाली आय का प्रयोग कर रहा है।

इङ्गलैंड इस अवस्थाम अमेरिया में भी पहले ही प्रवेच कर चुका था। जैसा कि ऐसी अवस्थाम सदा होता जाया है, उसके आवाद उसके नियंति को अपेका अधिक हुए। इसने उसका व्यापार सतुवन "प्रतिकृत" ही स्था। जैकित बह प्रीतृहक्ता। उसकी जिंद्र कोई हुल को बात नही थी। अगवा उसके व्यापार माहुक्त में प्रतिहुक्ता उसकी गिरी हुई श्रवण्या का मुक्क नही थो, यर उसकी उद्याद अवस्था वा प्रतीक थी। नारण उनके नागरिक एक ऊँचा जीवन-स्वर कायम रखते में समये थे, मुरोकि वे बहुत सत्ता खाखाझ आगात कर लेने थे और बरहे में कीमती निर्मात सनुवा के एच म दुक्त अविक नहीं देने में वा अग्य पास्त्री म प्रदेश अपने अगते आध्यक्ष वा मुक्तान उस ज्याज और सामाय में से करते थे जी

किन्तु तथ विराय भी रिवर्धि भी खराब नहीं थी। कारण इनाईन है ने ने अपने अवेश बन्देंग है नहीं है कि उसार से भी करके अवेश हारा वे सामायन उपके अवेश बन्देंग है कर रहे वे की कि वे स्वात क नामांखें के रूप में स्वतंत्र की मुक्ताई है। इस प्रकार दोगों ही पक चन्न वे। सक्तव वे "११ औ गाताबों के स्वरादंदीय पहुंच कुछों की र प्रणादावा दोनों के निष्ठ नामायन में 1 हीं, हुंख स्वातों में अवसर हों वह सुमित्र प्रमानित हुए। विभेष नामायन में 1 हीं, हुंख स्वातों में अवसर हों वह सुमित्र प्रमानित हुए। विभेष नामायन में 1 हीं, हुंख स्वातों में अवसर हों वह सुमित्र प्रमानित हुए। विभेष नामायन में 1 हीं, हुंख स्वातों में अवसर हों वह सुमित्र प्रमानित हुए। विभेष नामायन में 1 हीं, हुंख स्वातों में अवसर हों वह सुमित्र प्रमानित हुए। विभाव स्वतंत्र में को करमपूर्ण बना स्वतंत्र स्वतंत्र प्रमानित है। विभाव स्वतंत्र स

भगतान सन्तमन एव व्यापार सत्तन

प्राप्त लोगों में 'युवतान मन्तुनन' और 'ख्याचार सन्तुनन' सन्त-भी भारणाओं के अर्थ में आमिन पाई जाती है। कभी-कभी लोग पह कहते जुने नमें हैं कि मुनतान मन्तुनन में तो 'ख्याचार सन्तुनन' का प्राप्त मिस्पित्तत है किन्तु 'ख्याचार सन्तुनन' में मुचतान-सन्तुनन ना भाव समित्तत नहीं है। ऐसे कचनो से प्रचलित प्राप्तिन में और मी इंदि हों गई। अब हमें इन भारणाओं ना सक्षी-सही अर्थ जान सेना, चाहिए।

व्यापार संतलन-

जंबा कि हमने पहले भी मकेत किया था कि यदि एक ऐसा विवरण तंचार किया वा विजये एक और विवर्धक की गई विविध्य बहनूनों की पानांदें एव 'पूनर' दिला हमारे की एक भाग विवर्धक की गई विविध्य बहनूनों की पानांदें एव 'पूनर' दिला गए हों जो दें प्रभाव की गई विविध्य बहनूनों की पानांदें एव 'पूनर' दिला गए हों जो दें प्रभाव की गई विविध्य का के हिए ते कि प्रमान के लो हम कि प्रमान के लो हम कि प्रमान के लो हम कि प्रमान के आप कि प्रमान के ला हम कि एक प्रमान के दिल प्रमान के की मुद्दा सामित्रक किए तहा है है हि पानांदें प्रमान की हम तहा की प्रमान की प्रमान की हम तहा की प्रमान की प्रमान की हम तहा की प्रमान की हम तहा की प्रमान की प्रमान की हम तहा की प्रमान कर हम तहा की प्रमान की प्रमान की हम तहा की प्रमान की तहा तहा हम तहा की प्रमान की तहा तहा तहा हम तह

Samuelson : Economics p 625

स्थानन होता है। दिन्तु में विवरण जिमादी में तो आस एक वर्ष होंगे हैं, स्वांनन होता है। दिन्तु में विवरण जिमादी या सावित लामाद पर भी बनायं जा सन्ते है। यदि निर्मानों का कुन मून्य एक पर्य में आयाजों के कुन मून्य मून्य कि वरावद हो जात तो ध्यापर मन्तुनन 'सम (even) नहा जाता है। यदि लामादों का जुत मून्य निर्मानों के कुन मून्य में अधिक हो, तो जो ज्ञा म्हण्यान्य (Negsime) मार्मिट्य (Passive) और यदि निर्मानों का जुन सून्य आयाजों के जुन मून्य में ध्यापर कुन मून्य में ध्यापर के पून मून में ध्यापर हो, तो जो धनान्य हैं (Postive) या सचित्र (Active) कहते हैं। इंग्रं लोग कुन प्रमान भी प्रमान कि प्रमान में ध्यापर के स्वांत्र में प्रमान में प्रमान

भूगतान सन्तुलन--

कार्याहें व्यापार गण्णुनन से आवाब अवल वस्तुओं से आयाती और निर्यातों के जून से हैं, तम भूगतान सन्तुगन नहीं अधिक व्यापन हैं और हहरना आग्न राज एवं कराम (वस्तुवा और नेवाओ) दोनों हो अवार के आयाव-निर्वाद करते के प्राचात-निर्वाद करते के प्राचात-निर्वाद करते के प्राचात-निर्वाद करते के प्राचात-निर्वाद करते के एवं हुए कुन के हिन्दू से हैं है । इस अन्तर आयात राज्युवन मुगनान सन्तुगन का एवं आग है। वह केवत हत्य आयातों और हत्य निर्वादों के मूल के अनतर को भूजिन करता है। वह केवत हत्य आयातों और हत्य निर्वादों के एक प्राचात मन्तुगन का एवं आग्न होता है। इसके अविरिक्त चुनवान समुक्तन के अन्य प्राप्त का प्राप्त एक व्यापार सन्तुगन के अन्य प्राप्त आग्न मारा दिन्त है। इसके अविरिक्त चुनवान समुक्तन के अन्य प्राप्त आग्न प्राप्त निर्वाद के भाग होता के एक स्वाद के प्राप्त के स्वाद अपनुक्त आग्न प्राप्त निर्वाद के प्राप्त के स्वाद प्राप्त आग्न स्वाद के प्राप्त के स्वाद प्राप्त निर्वाद के प्राप्त के स्वाद प्राप्त आग्न स्वाद के स्वाद स्वाद के प्राप्त के स्वाद स्वाद के स्वाद स्वाद आग्न स्वाद के स्वाद स्व

हरपटत व्यापार सन्तुलन की अपेक्षा गुगतान सन्तुलन का महत्त्व भिषक है, बरोकि यह व्यापार सन्तुलने से गरी अधिक व्यापक दिवार है। जीता कि हुनने पूर्व भी बतावा है, स्थापार सन्तुलने के महत्त्व में प्रातिनुत्व और अनुकूने ध्वारे का प्रयोग उचित नहीं है। ये छव्य पुगतान बन्तुलने के बारे में उचित हुन से प्रयोग किये ता मकते हैं। किन्तु भुगतान धन्तुलन को प्रविकृतता या अनुकूनता तत्काल ही नहीं जानी जा सकती है। देव हेनु हमें मुगतान-बन्तुलन की मदो का बहुरा विश्लेषण रन्ता पहला है।

मुगतान सन्तुलन का महत्त्व

मुगतान सन्तुष्म निची देश के अन्तर्राष्ट्रीय मित व्यवहारो का नो कि बी हुई बर्वाध में हुए हैं, एक परिमाणात्मक मारास (quantitative summary) होता है बौर देश को अन्तर्राष्ट्रीय वाधिक स्थिति के विभिन्न पहनुत्रों पर प्रशास शहना है।

(१) विदेशी सहस्था पर निर्भरता की श्रीमा का सूचक-अर्द्ध पिनसिन

देशों का भुगतान सन्तुलन यह दिखाएमा कि उनका आर्थिक दिकास किस सीमा तर्र ट्रु'जी सन्ताई करने वाले देशों की विशोध सहायता पर निमर है।

(२) पिछले निर्मालों के प्रमान का दिस्मांक—एक प्राचीन देश, जो कि पिलीय इंटिट से अवद्धी हातत में है और जियमें विदेशों से मारी दिल्लिमोग है जिन पर इसे ब्याड, नामांक आदि के क्या में यायेट आव हो जाती है, उत्तका मुगतान समुमन यह दिलाएमा कि उसके नामारिक किस क्षीमा तक मुतकालीन निर्मालों के पिछले कि है है।

(३) बरवलो हुई आध्यम परिस्थित का मुक्क--िरन्तु नुमतान मन्तुकन के कायान कर बत्तवं सहस्वपूर्ण कमाने प्रकार का श्री है कि वह साविध्यत देश बरवली हुई कमाने-देशी आधिक परिस्थित का बुक्क है। विकार प्रकार एम पैरोमीटर बायुग्हन के प्रति ग्रांन बरनते हुए बदाव वर मायता है, उसी प्रकार नुमतान मन्तुकर देश की बतती हुई अनारोद्धीय साधिक रिपादि कर मायक है। यदि एकमा रही वर में प्रमोग क्या जाया, हो इसके बारा पाट् की बार काश्मीन अनारोद्धीय आधिक सम्भावनाओं की जन्नत्य जायाकारी प्राप्त भी वा सकती है और फिर ऐसी जानावारी के कांग्रार पर यह वह सकते हैं कि देश स्वर्णाद्धीय ग्रीधवस्त्रा रखता है मा नहीं तथा उसकी विस्था वर्षा मा मही

बास्तव में, "एक अन्मर्राब्दीय अर्थबास्त्री के लिये सुवत्तम बासुस्त का बही " महत्त्व है जोकि एक रसावन झारत्रों के लिये आयधिक तरवतालिका का होता है।" प्र एक दीर्धकालिक असान्यता को अंबाह्यतीयता

(Understrability of a Chronic Imbalance) भगतान सन्ततन की समातार सन्तियता की हानियाँ

सारि किसी देश में भुवाना सानुसान सारा पानियां (active) वना एहें सी सानायत हमें उस देश के लिए कोई सतरा मही समक्षा जाता। नेवल स्तीयन के मासते में ही युग्ताल मन्तुनन की अनुस्तात को अनेययक्या के हित के सिर्द्ध माना गया था और इस स्वयाय में निम्म तह दिने गए थे —(1) बतिय सानुसान के कनस्वयप कर्मा का आधार होता है, जिससे देश के प्रसापन एक ऐसे विनियंत में अटक लाने हैं निज पर बसे कोई साम मही, होती। (थ) प्रतिय सानुसान में में नूदा प्रसाद उत्पाव पर जनता है। यदि स्वर्ण में जावात होता है तह देश से बिया नाम और निदेशों में ही वैनेस्बेज रहा विशे जो है। यदि स्वर्ण में किया नाम और निदेशों में ही वैनेस्बेज रहा विशे जो ही घर स्वर्ण में तिवित्तान की स्वराम करते हैं लिए करेंगी निर्वितान करती पत्री है। यदि होता है। व्यक्ति से

<sup>&</sup>quot;What the Periodic Table of Elements is to the chemist, the Balance of Payments is to the International Economist"

<sup>-</sup>W. S. Jerozs.

विदि सिन्ध्य सन्तुलन एन दीर्घकासीन विशेषता धन जाय तो, मुदा प्रमार हुई में बाहर हा सन्ता है। अते यह नहा गया नि भुगतान सन्तुलन वी निरन्तर सन्तियता को मुधारने नी आवस्यनता है।

भुगतान संतुलन की बीर्धकालीन निध्क्रयता की हानियां-

भुशतान सनुस्रज की अतिश्वसता को बिदेदों से उन्ह के कर वा अपने दिया है दिया में लेक्स वर आहरण करते पूरा किया जा सकता है। कब सम्प्रत कियो में इंग्लं के हें होना को जानती पाल विदेशी देखां न कमीरिता नहीं होती है। तीरूपा उनाय है स्वरंग ना जिगात बरना, किन्तु देखा के स्वर्ण-स्टॉक भी सीमित हो होंगे हैं। अत स्वर्ण है कि मुशतान नशुनन को सीमंत्रानिन अतिगुत्तता का सुपार किया नाम माहिए। वह वचला दलने कहते हिंति देखा के स्वरंग को सहस्रत किया है। कर स्वरंग है कि से कि स्वरंग के साम को स्वरंग हुन पर बारों, कर देता आवश्यक है। बाखिरकार स्वरंग अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानी का माध्यम है और कुत देखों ने तो बहु करेंगों के अति विश्वास का जीत है, जत स्वर्ण का स्टॉक एक प्रथानम सीमा के क्यारिक कम को होने पिता सीमार।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि भुगतान बन्तुकर की प्रतिकृतता और अनुक्रती होनी है। यह से धीर्यक्रालिक हैं। विदेशी स्थापर के लिए हानियद है। अर्ट दर्गके उपचार के लिए हानियद है। अर्ट दर्गके उपचार के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए। उदाहरणाई अमेरिका का मुस्तार- सतुतन दीर्घकान से अमेरिका के लिए अनुक्रत चया वा रहा है, तियसे देव विदर्ध के लिए सो बानर सकट वा सिरवर्ड पंदा हुआ ही, अमेरिका के लिए भी वह एक सरस्या वद यहा। अत उत्ते नीन-डालर देशों के लाव मिनकर इस ममस्या में हम सरस्य कर पर प्रमान प्रदा है।

असाम्यताका उपचार

मुगतान चतुनन की लगातार संक्रियता या निर्माण्यता किसी भी देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है। अस्य खब्दों म, जब चतुनन की असाम्यता के दीर्घकानिक बन जो का जारा प्रतीश हो, राव उत्तका अविकास उपचार करना चाहिए। असाम्यता के उत्तवार का प्रतिक्रित्त क्षित्रास्त्र

सितिष्ठित अर्थवारित्रयों की मारणा भी कि यदि भुवतान स्तृतान में कीई अक्षामवा उदय ही जान, दी उनका उपनाद स्वपालिक हम से (auto-mauscally) हो लावा है। यर्थप्रमम, सून में जापार सन्तृतन के स्वप्नेय नियमत का विदास (Theory of Automatic Regulation of Balanco of Trade) प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मान सीनोने येट दिरेस में मसस्त सुरा एक हैं करा में प्राप्त मुना पर यो नारती हैं 'तब पता समस्त जम एव कूँगी हो ने मिन्स कर में प्रस्त के नार्य के स्वप्त के नार्य के समस्त मुना पर की को में प्रस्त के सार्य के स्वप्त के नार्य के समस्त में सार्य में पर की सित्त के पहुँच करानी महिता। अर्थानी सित्त के सार्य करानी महिता। अर्थानी कि का पहुँच स्वप्त स्वप्त कराये हो सार्य कराये सार्य में पर की सित्त का पहुँच सार्य के सार्य में सार्य में सार्य में सार्य कराये के सार्य के सार्य में स

प्रकार, हम अपनी उस महान थे प्रता को खो देते है जिसने हमें उपरोक्त अलाम; वायक स्थिति से पहुँचाया था।"1

### रिकाडों का इंटिकोण-

लेक्नि यह रिकार्डी ही ने, जिन्होंने एक सिदाल्य की बुनियाद टाली । उन्होंने एक रेस से दूसरे देस को बद्दाबों के आदागमन तथा, इनकी विगरेत दिसा में, इस के बादागमन करा, इनकी विगरेत दिसा में, इस के बादागमन को प्रांतिन करने वाले सिदाल्यों को पणा समाया की रदाला कि "मारिक्त करनी बाले रेस को प्राप्त की वह प्रतिक तथा कि प्राप्त हो वालेगी जिन्हीं जैसे, अपनी कीमनो को, विदेशों प प्रचित्त कीमनों की कुलता में एक ऐसे स्टर पर विविद्ध के कालापा और नियंती के सम्य सान्य बना रहे, कामम रतने के देतु आपनाव्यक्त हैं। "

के सुमतान प्रतिचिद्ध वर्षवाहिक्यों ने बहु मत बक्ट किया कि जब एक विवेध की के मुमतान सतुवन ग बसे जा रहे साम्य (equilibrium) में कोई तिनन पड़ता है, तो स्ववानिक सीनजां (automatic forces) बिक्र हो बाती है तथा साम्य को पुन स्वापित कर देती हैं। एक प्रकार ने हम अर्थवाहिक्यों ने क्यापारसावी हुम की प्रविक्त उन बहुद बारका में (कि देश को एक अनुकूत व्यापार सतुवन डारा स्विक्त के अधिक मात्रा म स्वर्ण का जानात करने की बेच्या करकी चाहियों) परिवर्षन क्या दिया।

### साम्य की पुनः स्थापना की चार दक्षायें---

मान भीनिय कि एक नियस वाधिक दर से सित्तपुरक भूपतान करते रहते म किसी देश के युग्तानों के गतुनन ये नियन पर जाता है। प्रतिदिक्त रिद्धान्त के स्पुतार, जार स्पन्ट अवस्थाओं के द्वारा, निनमें से कि प्रत्येक से पारे बाते और देगे बाते देतों से निपरीत दिसाई सित्ताती है, समायोजन सम्मद हो जाता है। ये कदस्यार् (1805) निगानिशिव होता है।

Wisuppose that all the 'money of Great Britan were multiplied five fold in a might ... Must not the price of all labour and capital rise to such an exhorbitant hight that no neighbouring nation could afford to buy from us, while their commodities, on the other hand, become comparatively cheap that inspite of all the loss which would be tun in upon us and maney flow out, till we fail to the level with foreigners and flow that great superiority of inches which layed us under such disadvantages?"

<sup>&</sup>quot;A country with a metallic currency will automatically get the amount of bullion it needs to maintain its prices at such a level relative to the prices prevailing abroad as to maintain an even balance between its exports and imports "—Ricardo

- (१) देने बाले देश की करेसी का विनिषय मून्य (exchange value) क्षेण निर्मात किन्द्र तक गिर जावेगा।
- (२) दने वाल देश' से स्वर्ण पाने वाले देश' म आतंता। 'दिने वाले' दम ने घानु बोप में घटौती के परिणामस्यक्ष उसकी 'मुद्रा-पूर्ति' में कमी होने कोगी।
- (३) मुद्रा पूर्वि (money supply) म कभी के फलस्करण निर्मात वस्तुओं स्रीर स्वरेशी बाजार म विकले वाली कस्तुओं की कीमतों म गिरावट आवेगी।
- (४) स्वदंशी बानार और नियांत की वस्तुओं की वीमतें (आधात बस्तुओं की कीमती की तुननाय) घटने के फलम्बकम आधातो म क्यी ही बांबेगी तथा निर्मात कर जातो ।

क्यणं का प्रवाह, जिरधी क्षेमला की नुलना में गृह कीमतो म नमी होने और राष्ट्रीम आप म गिरावट की अनियादे तथ तक जारी रहेले जब तक कि वास्ति नियति का आधिनय लेलिपुरक भुत्ताना की वास्तिय करके अध्यवद न हो जाय । तन्यस्थान, प्रेम अविध म, अन्य बात्ते समान रहते हुवे क्क्य प्रवाह भूमा रहेता तब वीमलो क आप म और लिक्क परिवतन नहीं हुगि। अन्य प्रकार के लक्षान्य (कि प्रि नियाता की सुनना म लिक्क जामात नरन से लक्ष्य हुवा बक्षान्य) की इसी बज्ज म मूनर वास्ति।

### नव-परम्परावादियो हारा किये गर्व सक्षोधन--

वय परम्परावाधिया (neo-classicists) ने स्वर्ण प्रवाही द्वारा भगतानी के सम्प्रतम की असाम्यता ने स्थवीय मधार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त म कुछ संशोधन किये । सबै प्रथम, उन्हाने यह बताया कि साध्य केवल श्वर्ण के आवागमन के फलस्वष्टप ही नहीं, वरस पाँजी के आधागभनी के फलस्थरण भी बना रह सबन्ता है। कारण, स्वर्ण प्रसाधन देश के बाह्य प्रसाधनों (external resources) का एक अह मात्र है। अस असाम्य की दक्षा भ शदि देश बाह्य-कीप एव सम्भतिमाँ सोता है, तो इमदा यह अर्थ नही है कि तमने स्वर्ण लोगा । ब्रुसरै नव-परस्पराबादियों ने परिमाण सिद्धान्त की अपरिष्कृत eureau (crude version) के बजाय, जो कि रिकाडों के विज्ञान का आधार थी. इसके परिवन्त कप (refined version) को अपने सिझान्ते मा आधार बनाया । आवकल देखो ने मुद्रा-पूर्ति पर जानुपातिक कोण प्रणाली द्वारा नियन्त्रण रक्षा जाता है अर्थात वहां केन्द्रीय बैको के निये यह आवस्यक है कि वे चलत म करेंसी के नूल मृत्य ना एक आनुपातिक भाग (जैसे १०%) स्वर्ण में या म्बर्ग म परिवर्तनशील विन्ही अन्य बीजी म रखे। ऐसी दक्षा में केन्द्रीय बैक द्वारा मुरक्षित कीय में रखी गई प्रत्येक एक स्वर्ण इकाई के बदले मुद्रा के परिमाण में दो इनाइया की वृद्धि होगी न कि केवल एक इकाई की, विसकी कलाना अपरिष्कृत स्यास्या में की गई थी।

अनान्यता के सुधार संबंधी प्रतिष्ठित सिद्धान्त के निष्कर्य--

म्बर्जमान देशो के सच्च अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति ने उदय होन वाली असाम्यता के नुभार का वो सिवान्त प्रतिष्ठित अर्थेतास्त्रियों ने प्रस्तुत किया पा उसमें कुछ रोभक निष्कृषे निकाले गये। ये निष्कृषे इस प्रकार हैं —

- - (२) विद्या कर १९०० प्रण्यार देखों में समान रूप से दिनरित हो जाता है—

    रिकारों नी हरिट में स्वर्ण एक बस्तु आज है को वस्तर सवार में पुरन्त ही विनिस्व की जा सकती है। सब्धायी माना होने के कारण समस्य की त्या सकते है। सबस्यी माना होने के कारण समस्य की त्या सकते है। सबस्यी माना होने के कारण समस्य केता सकते ने प्रमान की

    श्री प्रवृत्ति रचनी है। अता रिकारों ने यह नियम। निवास कि हो वेश में मी मी का

    श्री प्रवृत्ति रचनी है। अता रिकारों ने मानि तमा। कारण, जब हिस्सी वेश मी मी मित्री

    स्तारी स इंद्र के अधित स्वर्ण है। तो वहाँ कीमार्ग वेश वारणी हिस्सी मित्री

    हता स्वर्णासा की स्वार्णा में माहित होंगे है पुगवान-सतुवन निर्माय यन जाता
    है तथा सामान-मित्रिक (широк вирриз) के मुगवान सतु तम्म को का स्वर्णा हम्म हम्म स्वर्णा हम्म स्वर्णा हम्म हम्म हम्म स्वर्णा हम्म हम्म हम्म हम्म ह
    - ( १) स्वर्णमान का समयं रहित कार्यवाहम रिकार्ड ने एक सरल झ-प्रविन्तन मंदिन प्रणानी नी भारणा की हुई पी, जो जान्तरिक और बाग्य दमासी देवा आ--जोने बाने स्वर्ण नी माना पर निर्मार है। जब किसी देव को स्वर्ण प्रास्त होना है, तो नह केन्द्रीय दीनद्व प्रणानी के प्रवेख कर सेवा है, जिससे कि सतन से मुद्रा की माना बट जाती है। बिह्न मान लिया क्या या कि जब कभी स्वर्ण कोष्ट के मृद्रा की माना बट जाती है।

अति कल्पनात्मक दशाओं में ही सिद्धान्त वैघ होना---

अन्तर्राव्हीय व्यापार में असाम्यता के मुपार का प्रतिष्ठित सिद्धाना केयल बहुत ही कल्पनात्मक (hypothetical) दशाओं के अन्तर्गत, जोकि हमारे साधुनिक जगत में कठिनता से ही विद्यमान है वीच होगा है।

- (१) १ थेंगे मातासी के जलवान, वायुनिक विद्य में बाह्य स्थापित्व की अपेशा अगलारिक स्थापित्व को अपिक महरूव दिया जाता है उत्तीक्ष्मी शालारिक पर्य दिख्या हिया जाता का कि ने उत्तीक्ष्मी शालारिक पर्य दिख्या हिया जाता का कि तर्क केवन बाह्य स्थापित्व (exercial stability) का प्यान राजा जाता है जिस केवन जाता है। जाता का अगलारिक स्थापित्व (exercial stability) कराना प्यान ज्यान सातारिक को सातार्व को अगलारिक स्थापित्व अगलार्व अगलारिक स्थापित्व को अगलार्व अगलार्व अगलारिक स्थापित्व को अगलार्व के सातार्व के सातार्व को अगलार्व के सार्व के सातार्व सातार्व के सातार्व के सातार्व सिवर रक्त जाता था। यदि किसी करत्र के इसके सिवरता हो भी जाती भी तो के सातार्व के सातार्व सिवर रक्त जाता था। यदि किसी करत्र के स्वर्व साता हो भी जाती भी तो के सातार्व के साता सातार्व के सातार्व
- (१) व्याप्नीनक अर्थ-गवस्त्राओं की विशेषता उनकी बेलोकता है—हैंग में पूर्व पतियोगिया और उनति के खावनों को पूर्व पतियोग मानते हुत्रे प्रातिपठत विद्यारण ने वर्ष-जवस्त्राओं को पूर्व तोच्चार (Acabbe) समक्त लिया । सिनिंग, हमारे साधुनिक विरच में, अपूर्व एव एकप्रिक्षमांक प्रतियोगितायों लिमिक्र अशो में विद्याना है। अत इस सीमा तक पर्यामा वर्ष-जवस्त्रायों बेलोच है और स्वय को लीमानापुर्व तथा लिया। वर्षामा के पर्यामा वर्ष-जवस्त्रायों वे बस्तमर्थ है। उद्याहणाई अप साधी के उदय के कारण मजदुरी-वीच कठोर और देवीच हुई वर्ष है। इस हरणाई, अम साधी के उदय के कारण मजदुरी-वीच कठोर और देवीच हुई वर्ष है। इस हरणाई, अम साधी के उदय के कारण मजदुरी-वीच कठोर और देवीच हुई वर्ष है।
- (१) स्वणं के एक स्वावायुक्त वितरण की करणना सक नहीं है ?—त्रिट-एकत मिद्रान्त ने यह मान किया था कि निशित देशों ने स्वणं ज्यानीचित का से निवर्तित्व हो जाना है। निश्चित यह मान्यता जाव ग्रही नहा है। यदि रिलार्जें को कन्पना के अनुसार चना जाय जो व्याचारिक देखों हारा स्वणं की ज्याचिक प्रतिप्त या ज्यापिक मुगामा स्वणांक्रित कर में समाप्त हो जाने चाहिले, कन्तु १६३० से सीचा नहीं हमा मा। कारण, अमेरिका ने स्वर्णमान का किन तरह ने नहीं सेता। उनने देश में जाने वाले राज्यं को मोदिन स्वकृत में प्रत्येश नहीं कर देखा नी परिणागल समायोजन की किया कर नहीं तथा अमेरिका में स्वर्णं के अन्यार लग गरे।

- (४) राजकीय हस्तकों प आज का एक फंडान जन गया है— रिकारों ने यह योचा कि विंद हमारे पास एक ऐसी नात्त प्रणाबी हा जो स्वयासित रूप गि नाम्य म आने भी सामप्ये को वो सरकार के हस्तकाय की जावश्यवा महां हमि। निन्नु जावजत हम यह देवने हैं कि ने केल मीटिल प्रणाबी के धीन में बरदा अत्तरीस्त्रीय स्वापार के क्षत्र म भी सरकार का हस्तकाय बढ़ गया है। पूंजीवायी बता तह व नियोतित बिलास की योकानाएँ चनाई हुई है। इस प्रचार बाल असाम्या एमी जीज नहां रह गई है जो कि सर्वेयवस्था हात स्वामित कर में प्राप्त हा नाम
- कुँ कि प्रतिष्ठित सिद्धान्त द्वारा मानी गई इसीये वास्तविक जनत से विजमान सहा ह इसिलए व्यापारिक देखी के भुगवात सन्तुनगी म असा-धता का स्थनापित सुभार ना प्रतिष्ठित गिद्धान्त लागू नहीं होता।

असाम्यता के सुधार के लिए आधृतिक युग में अपनाये गये उपाय-

अस्त्रकत पुरातान सन्तुत्तन को साध्यता को साध्यत स्त्रवं के सिए (शीर यहि
यह द्वट गई है तो उसकी पुन स्वापना के लिए) गलैन नव पूर्व निवसिवट प्रसन्त निव जाते है। इस उपायों वा अध्यक्त हम प्रतिकृत असाध्यत्त के सन्दर्भ ने करी। कारण, अस्त्रिक असाध्यत्ता' 'अपूक्त असाध्यत्त' को करोश जधिक होशियद है। इसके बीत-रित एक निवस सन्तुत्तक को सुन करने करोश जधिक होशियद है। इसके बीत-रित एक निवस सन्तुत्तक को सुन करने के तथा उस उपाये के दीन विश्वति उपायों की वा गर्गों व स्वावक निवस वा सकता है — (1) गौदिक उपाय (monetary Methods) एवं (II) अमीदिक उपाय (Non Monetary Methods) । (1) मौदिक उपाय

मीडिक उपायों में निम्नानित उपाय सम्मिलित हैं ---

(१) रेच्येचों द्वार के बहुए सुब्ब का ह्वास-मूल्य ह्वाए में सरकार पा सामृत के हालवा के विला ही, देव की आधिक परिवर्धिक के स्वारा ही, देव की आधिक परिवर्धिक के स्वारा ही, देव की आधिक परिवर्धिक के स्वारा है। यह बात कर ही सम्प्रक है अबकि विलाय बर को स्वरंत १ (Icee) छोड़ थिया जाय । जब स्थान के समुद्र के स्वरंत १ (Icee) छोड़ थिया जाय । जब स्थान है एत के स्वरंत के स्वरंत के स्वरंत कि शिए मोग इक्त पेंद्र की सुन्या मा कर होती, अव्यंत्र के को कि स्वरंति कर की लिएन प्रतार के स्वरंत है एत स्वरंत कर होते हिंदिया पर कर होती है अपने सामित के साम के स्वरंति कर स्वरंति कर होते हैं स्वरंत कर साम कि साम के साम

द्वारी और जुिंक स्वदेशी मुदा के बाहा मूत्य में गिराजट आती है जबिंक विदेशी नर्र-सी के सूल्य न शुद्धि होती है, दर्शनए, विदेशी यस्तुव देशवाधियों ना मुनेंगे पटने समती है। दश्के आयात निरस्तादित होते हैं। निर्मात-यो-साहन और आपात हागान्यहन दोनों के सामृहिक प्रमाय स्वहण मुगदान बलुनन की प्रतिकृत्वता का नुधार हो जाता है।

तिपु स्वरण रहे कि मूस्य हाय और मुद्रा अवसूत्यन दोना ही उपायों की एतना विवेदिता। की अबुक्क मितिकामा (Bavourable ceaction) और उनकी मान परनवर्ष भोध पर निगर होती है। यदि पिसेची स्वरण दिवा ति तिया की विनित्त को भी पर निगर होती है। यदि पिसेची स्वरण वपायों ति तिया की मित्र को भी ने में नि के दें है। यदि पिसेची स्वरण वपायों विनित्त करा के में में नी कर है, ती उत्त राग की मूल्य हाय या अवस्थान वे आसा किया पदा आम प्राप्त न ही पर्वका। उत्त रेटक अब्दी के समय प्रेप होता है का मान किया पदा आम प्राप्त न ही पर्वका। उत्त रेटक अब्दी के समय प्राप्त हो किया प्राप्त हो किया प्राप्त हो किया का मान की स्वर्ण होता है। विवेदित स्वरण अस्य के स्वराय करा प्राप्त हो किया तिर्दित होता है। विवेदित की स्वर्ण को स्वराय के स्वरायक प्राप्त हो किया ही सि किया की सि किया हो हो सि विपत्ती का अव्याद हो से सि विपत्ती है। विवेदित के सि विपत्ती के सि विपत्ती

(३) मुद्रा का अकुकन करना— उपरोक्त चीलो उचाव (भूग्व ह्यात एव सनामुख्यन) स्वीद्य की मुद्रा के बाह्य मुग्रा को तथा करने हो प्रवाद-वित हैं। किन्तु तीमरा उत्पार स्वीदी भुद्रा के आनंतिक मुत्रा को उत्पाद प्रवाद के देव जिम प्रनार ने स्वीदी करियों का बाह्य भूव्य निरंदे हो मुख्यान बहुनन की प्रतिकृत्वा से नुमार की प्रकृति होती है उसी प्रकार स्वदेशी करेंसी का जात्तारिक मूल्य बटने में भी अलाम्यहा का बुधार सम्भव हो जाता है। करेंसी का जात्तारिक मूल्य जेंसा करते हैं। चतन माध्यम का प्रकुष्त करके सामान्य कीवन करते को खिराया जाता है। इसे मुद्रा-सङ्ग्रम (Cutrency dellation) नुद्धें हैं। जब देश में बतुओं को कीवनें पट जाती है, तो बहु चय के लिये अध्यक्ष कोर्या के लिये 'युरा' बाज़ार कर माता है। अर्थात, विदेशों हम से अधिष्ठ करीयते हैं। जोर देशवाही भी, विदेशों में करीड कम करके, स्वदेशी बस्तुओं पर ब्यान हेंते हैं। उसने विश्वीत करते हैं लीर जातात पटते हैं क्या अलता बोनों ही एक बुगरे के आय समार्थीजव हो जाते हैं।

िकानु मुझा के मकुषन बारा भुगताक महुलन की प्रतिकृतना या उपयाप मार्थ उपयास मुझा है, क्योंकि देश में जीवती ना जगनुकर विरागे है आर्थिक मस्य उपरिक्षा होने का अप रहता है। बारण, जब स्थित्य देश कर्तार है। उपयादकों को हानि होने कामदी है, वे उत्पादन पटाने जगते हैं, जिससे वेकारी एवं मुझी केवती हैं शह पहि कभी शह स्थापन पटाने जगते हैं, जिससे वेकारी एवं मार्था केवती हैं शह पहि कभी शह स्थापन पटाने जगत, दो बड़ी साम्थापी भी अम्बायनमा होंगे

### ( II ) अ-मौद्रिक उपाय--

मारिक जनामों के असर्गत आमात-निवांत को अष्यक क्य से (मुद्रा के द्वारा) मारिक करके भुगतान बतुलन की प्रतिकृतना की सुमारने का मंदर किया जाता है। कि तु अमेरिक कराने के सलनेत अस्ति किया जाता है। कि तु अमेरिक कानों के सलनेत अस्ति किया जाता है। में प्रयाद कर में प्रस्तित दिया जाता है। में प्रयाद कर्म प्रमादित दिया जाता है। में प्रयाद कामा की प्रतिविध्त ता त्या निर्धांत की प्रतिवर्धित कर्म में सम्बर्धित हैं। मिर्चांत भी स्वाद्वांत की अपेक्षा आयात-प्रतिवर्धों की प्रतिकर स्रोमक महत्व-पर्ण है।

- (१) आयानो में कदीती. प्रतिकृत पुरातात सन्तुसन को मुस्तारने से हेनु मर्दप्रसम देश की आयात भूती को खाववानी से परीका करके यह पता लगाना चाहिए कि किन क्रवायत्यक क्षयारां को, देश को अर्थ-ध्यवस्था को हानि पहुँचाय विना, पटाया या सम्बन्ध विधा जा सकता है। इस सामध्य प निम्मसिक्तित आहो को भाग स रकता चारित
  - (١) अनेक बस्तुवे ऐसी ट्रोती है, जिनता आसान प्राप्त थर्में वर्मों की इंग्लुओ नो सन्तृष्ट करने हेनु किया जाना है और बहु सोय उन मस्तुओं को इस्रिलए प्रयोग में स्प्रते हैं कि एन चितासपूर्ण जानन ध्यतित कर मकें। जन दनके आधात को सहब हो कम निया जा सनता है।
    - ( n ) ऐसे बामात-स्थानापत्रों को, जिनका उत्पादन स्थानीय एप में उप-स्तव्य उन्पत्ति साथनीं की बहायता से तुरन्त ही आरम्भ किया जा सकता है, देत में ही उपन्न करने के लिए प्रीसाहन देना चाहिए।

(m) ऐसी बस्तुय वायात करती चाहिए जो कि मिलप्य मे आयातो वां पटाने से सहसम हो। उदाहरणाई, आयात स्वानाशती (Import substatutes) के उत्पादन वा सगटन करने हेतु विदेशों से अभागा दिये जाने याने उत्पीत साधन निन्न प्रकार सहस्यक हो सकते हैं.— (अ) नासान्यर क जासातों में नटीतों को नुष्टिषाजनक बनाना, (ब) वृद्ध आदशक अग्यात स्थानापत्रों वा देशों विद्यासन सम्पन्न समाना, एवं (स) आयात रखना में इस महार सामीधन करना नि जिसने अतिन उपयोग के लिए निनित्त बस्तुओं से बजाय दुर्वेन उत्पित-मायनी के मामा को स्वरात निर्म

अवाखनीय आयान को घटाने या समाप्त करने के हेतु निम्नलिखित उपाय किंग का मकरों है —

( अ ) आयात निषेष (Import prohibition)—िवन वस्तुओं को जना-वस्य ग्रां कम महत्वपूर्ण रामका जाय, उनके आयात मा निषेध िया जा सक्ता है। इनके बच्चे मानों के नियांत का भी देश य दनवी नीयते पिराने के लिए, निषेष्ठ विस्ता जा सकता है।

(ब) आवारत कर (Import duties)—अपायां को कम करने रा एक अस्य द्वा यह है कि आवारत करनुओं पर कर क्याये जायें या जब यह पहने हैं ही लोगे हो हो जो जमें द्विक रही जाया था हकर करनु की तर कार कर यह पहने हैं है। तमें के एक प्रतिकात के रूप के क्याये जा सकते हैं। इताई की विरामा विभिन्न प्रकार के एक प्रतिकात के रूप के क्याये जा सकते हैं। इताई की विरामा विभिन्न प्रकार के (अंके—तील लगाई, आयारत या अस्य विशिद्ध विकार के क्यों को जा सकती है। वाहचा के नियत के एक प्रतिकात के रूप में वाहचे के रूप के साथा के पर के में मूल्या-तुमार चुनी! (advalorem dunes) कहते हैं। आयात पर लगने या बड़ने के क्यायों को जाने की नीत देवी पत्री है और विकर्त कारों के का क्याये समान मिता है। इस प्रकार, (इसेसों से मूल्या) कारों के उपनिक स्वकार के अववान के पहुंच वाली है। इस प्रकार, (इसेसों से मूल्या कर सुमान-मन्तुनन की अधिकृत्वता की सुधारने का एक प्रमानमानी वर्षमां है।

किन्दु, अनेक दसाओं में प्रभावधाती होने हुने भी, बायात कर सभी दसाओं में प्रसावी पर सर्वेदा प्रभावधाती होने ऐसा नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, प्रावती पर सर्वे करते ये जो बाय नवे उसे त्रियोन को जाने नाली सस्तुओं पर स्था नरने में प्रदोग किया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ, तो निर्वार्ग भी भट जावेरे निस्तरे आपाती को पटाने से हुआ नाम नेकर ही अध्येगा। अथना यह भी हो सनता ह दि पत्रमाई हुई जान में नर-पुत्त या नम नर रागी हुई विदेशों सम्युनी पर व्या

- (स) प्रशासनिक वणाय रन उपाणी का साबन्य नरटम सावन्यी कियानी की व्यास्त्र करते हे हैं। कियानी की व्यास्त्रा इस प्रकार से की जा सकती हैं जीकि व्यास्त्रकों को परेखाती च डालने वासी तथा निम्ह्याद्वित करने वाली हो। उदाइएणार्थ, यदि नीई श्रास्त्र कर सून्तानुगार तमाका गया है तो चुन्नी विभिक्तयी बीजक की पंचत को अस्त्रोकार करते हुए बाराजिक से ब्राधिक कोमत निगरत करते असिंक कर वस्त्र का स्वत्र के हैं। विक्रंत इस वस्त्रपार अर्थावरका नी पुट होने के कारन इसश ध्यारक एस स्वत्र सही किया स्वार्थ है।
- ( इ ) कोटा प्रणाली—आवारों को सोमित करने का एक अन्य उपाय कौटा प्रणाली (Quota System) है । कोटा प्रणाली के रूप कई है जैसे —
  - (1) लाइसँत कोटर प्रचलित, विवर्ष अन्तर्गत मरकार कुछ यिने-मुने व्याप्ता रियो को ही बहुनों के बायात करने नी अनुवा (Iseeace) देती है। ये प्याप्तारों भी केवन निर्देश्य वस्तुवे और निर्मिट मान्यों में ही मेंगा सकते हैं। किन वस्तुवों का और कितनी मानाओं में आयात किया जाम इसका जिलंब समय-समय पर देश की परिस्थितियों कि तसमें से सरकार करती हैं।
  - (11) एक पक्षीय कोटा क्राक्सली, जिसाने देश अपने ही आयारो एर प्रतिकाध लगाता है। हसले आधीन या तो प्रत्येक बरलू जी अधिवातम आयार-माना निविचत कर दी जाती है और वर्ष विषय के निस्ती भी देश से मैगाया जा सकता है, जिस देशा दे दर्भ 'सतासिक कोटा' (Giobal Quota) क्लते हैं, अथवा, सरकार द्वारा बस्तु के आयात के लिये निविचत की गई अधिकतम् मात्रा उन्हों देशों से एव स्वतरी ही मात्राक्तें में मैगाई जा सकती हैं, जिन्हे सरकार ने नियत कर दिया हो, जिल दक्षा के दूर्भ 'स्विचाविक कोटा' (Allocated Quota) कृतते हैं।
    - (111) डिप्टिमिय कीटा प्रणाली, जिससे सरकार किसी देव से केवल एक निर्देश्वत पाला दक बागाठ करने की जनुमति देवी है और इस मामा तक आगानको से केवल रियामती बागाता कर ही यहूल किये जाते है कानुं अधिक आमात करने पर वे स्थारतक्ष्म ऊर्जी दर से बसूस किये गांवेंग !

कोटा बस्तु की माना (Quantury) के सदयें में निस्ता किया जा सकता है जावा मूम्म (Value) के बसमें में 1 अधिकारीमण यह निस्तित कर हकते हैं कि अनुत बस्तु का बमाज असुत सुन्य से अधिक नहीं होना चाहिये। मान के बनाम मूच-सीमा को कोटा प्रणाली या आधार बगाना अधिक उचित ग्रामीत होना है, क्योंकि हमारा उद्देश मुन आधान मूच्य म कमी करना है म कि आयात-माना म कसी करना। सराल रहे कि बायातों में नटीती बरंत भी एक शीमा होती है। देस की मानत और सम्पन्नता के हित म कुछ बायान करने अति जाबक्यक हैं। इनके जीनिरित्त विरोधी देशों हारा बरने की कांश्वाही (retalation) की भी आपहा, है, चर्चाकि से भी अपने बाते हमारे देश में बाने वाली बहाज़ों पर प्रतिकन्य तथा सर्ही है। स्वंत उन्होंने ऐमा किया तो हमारे हारा बायातों में कटीती के अपन मुनना मानुकन की प्रतिकृत्वा को मुनारते की हार्टि से, प्रमावदाती म होने, इन प्रणार, अब बनत मुनना वाजुकन की प्रतिकृत्वा की मुनारते की हार्टि से, प्रमावदाती म होने, इन प्रणार, एक बनतह मीना वन कावात किये ही बायते।

- (२) मिर्यात बृद्धि—निर्यात वृद्धि (Enlargement of Exports) नम्यानी ज्याद भी पूरातम सन्तृत्वन को प्रतिकृतमा कर एक अच्छा उपचार हो तकने हैं, स्वीकि आसात सतिर कर मुखातन दियांच बृद्धि कार निर्या का उपकर है। निर्यानी में हृद्धि करने हैं, हैं निर्या भरूप उठाये जा बनते हैं —(अ) नुद्ध मेर्द केवल निर्यात के निर्याद है। निर्यानी में हृद्धि करने हैं हैं निर्यात भरूप जो की कि लिए स्थानीय माग ना रूम दिया जा सकता है। (इ) देशे को बाद रूप को बात की की की आप कीर तिर्वतन मन्द्रुलों की निर्यात वन्भावनाओं का प्रता कर स्थान की कि का मुद्धि कर निर्यात कर की कार्य । इस्त इस्त कर बता ही निर्द्धि स्थान की अधिक अनुकृत वार्षे प्रता का प्रता है। इस्त की कार्य । (क) वहुन्य-पिष्य स्थाप एक मीर्थी कि कार्योत के जीतिक आकार में वृद्धि होने का। (६) वहुन्य-पिष्य स्थाप एक मीर्थी कि जीतिक आकार में वृद्धि होने का। (६) वहुन्य-पिष्य स्थाप एक मीर्थी कि जीतिक आकार में वृद्धि होने का। (६) वहुन्य-पिष्य स्थाप एक मीर्थी कि जीतिक अकार में वृद्धि होने का। (६) वहुन्य-पिष्य स्थाप स्थापारिया जो विषय प्रता हो। (व) निर्यात करने वाले वर्षे प्रता हो। विषय स्थाप स्थापारिया की विषय प्रता हो। (व) निर्यात करने वाले वर्षे प्रता प्रता हो। विषय स्थाप । (ह) कुछ बरनुओं के निर्यात हो आर्थिक एक्स प्रधान है। स्थाप में बर्दिक स्थापारिया की स्थाप स्थाप हो।
- (३) विशिष्णव निवानग्रम—इस उपाय ना लावर निर्वात-आय पर नवीं निगाइ रुपने नवा जो निर्वेशी मुद्रा मार हो उसके स्वय पर नवा नियम्भा एकं में हैं। नव स्वापारियों की, किस्तु विदेशी मुद्रा मारत होती है, यह सोदित दिया जा सन्द्रता है ि ने उत्ते एक कैन्द्रीय कोच में जना क्या है। बाद ये अधिकारीमध्य इसे नियंत मधी पर, सरकार डारा निर्वारित प्राविधकत नम के बनुसार, विवरित कर मनते हैं।

क्दर बनिया बीडिंग एक बनोदिक उसाव विभिन्न देखी हारा विशिन सम्याद पर अपनाने गये हैं। ने उपाण एक दूबरे के पूरक हु निरोक्त नहीं। दर्जन प्रस्था उनिय भागवा होंगे आहिए। वे के सायाद पर असला ग्रंड में अमिन कहा है। आधिक सहायदा गां बज्ज कभी-नभी ही प्रयोग निया बाता है। जबगुरूवन, मूर्य हास, कोटा और निमिन्नकैनियनन्य सहाभारक उपाय है, जो तब ही अपनार जाने हैं जबकि सामार्थ कथाय एकन को

बाधुनिक वर्षों में असाम्यता के युषार म अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा नोष ने मी सहा-मना भिवने लगी है। इस सस्या ने युगनान सन्तुलन की बसाम्यताओं को दो वर्गों मे बॉटा है-मौलिक असाम्यता (Fundamental disequilibrium) एव अस्थाई असाम्यता (Temporary disequilibrium) । प्रत्येक दशा में उपचार के अलग अलग उपाय किये जाने चाहिए। इस विषय में कीय के विशेषकों का बहुमूल्य परामर्श सदा उपलब्ध रहता है तथा कोच मे अस्याई ऋष भी मिल सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि भगतात सन्तत्तन की अल्पकालिक असाम्यता अधिक चिन्ता की बात मुद्री है बिन्ता दोवंकाविक असाम्यता नि सन्देह जिल्ला का बिपय होती है। देवा जाग तो कोई देश अपने भुगतान सन्तुलन को निरन्तर और बीर्पनास तक अनुकल बनाये नहीं रह सकता है। मुचवान सन्तुलन को अनुकूल रखने के लिए निर्मातो को प्रोत्साहन दन। और आवासी पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है हिन्तु जब एक देश ऐसी स्वावेपूण नीति अपनाता है तो अन्य देश भी अपने हितो की टक्षा के लिये. वैसी ही जीति बगनाने लगते हैं। इससे विश्व व्यापार में कमी आ जाती है। भुभागत सन्तुलन को निरन्तर अनुकून बनाये रखना केवल ऐसी असाधारण दक्षाओं में ही सम्बन्ध है जिनम कि देश अधिकांच वस्नुओं के उत्पादन में अस्पनिमर हो और उसके नियांनी के प्रति चिदेशिया की मांग वेलीच हो। शेकिन ऐसे देश भी जादी ही राजनीतक फलटो में कस जाते है और उन्हें अपनी मीति वदलनी पडली है। उदाहरणार्थ सध्य पूर्व के देखों ने जनसंख्या क्षम है आर यहा अधिक तादाद म तेल मिलता है, जिसमें वहाँ उन्नोग वन्धे विकसित न हाने हुए भी उनका भूगतान सन्तुनम निरम्तर अनुकूल रहता है। किन्तु इसी में विश्व के परिक्र-शाली देव नहीं अपने राजनैतिक दांव-मेच दिखाते रहते हैं। कुल पर, यह कह सकते है कि विश्व व्यापार सब देशों के महयोग पर निर्भर है। सामृहिक रूप से अन्तर्रादीय भूगतान सन्त्रसन की प्रवृत्ति ययासम्भव भन्तुलित अ र स्थिर ही रहनी चाहिए ।

आन्तरिक एव बाह्य सन्तुलन का परस्पर समायोजन (Reconciliation of Internal and External Balance)

जब भिनी देश का भुगतान सन्तुलब उसके प्रतिकृत हो गया है तो अभिना-रियों को आन्तरिक एवं बाह्य दोना ही प्रकार के सन्तुलनो पर एक दी हुई नीति के प्रभावों को समभना पडता है। उदाहरणाथ देश A की विदेशों में आई हुई भादी के फलस्वरूप अपनी विदल्ती विक्ती व कभी शाने स भुगतान सन्तुलन मे प्रतिरूपता का सामना करना पड सकता है। प्रतितृत भुगतान सन्तृतन के उपचार मा प्रतिद्वित उपार तो यह था कि सजदूरी समुचन (wage deflation) या (बाद म) विनियम हान हारा भागता की क्य किया जाता। किन्तु अभी हाल म आम नीति' (Income policy) पर अधिक वस दिया गया है। आय नीति (Income policy)-

'आय नीति' के आधीन प्रशुक्क उभयो (जैमे-करो मे बृद्धि या सार्वजनिक य्यनों म बभी) ने द्वारा साथ न मोदित नीति मुद्रा पूर्ति म वभी एव ऊ की ब्याज बर) की महाबता रोते हुए, आय पर निय-त्रण किया जाना है । एक प्रतिकूल-भुगतान-वर थ्यार, १५

सन्तुवन बाली जर्वाध में आव भी विराज्य के साथ मस्विध्यत वायातों में बभी हैं। जाती है। किन्तु विकास मोर्वि (अवुक्त नीति—मोरिक नीति) का सहारा तते समार विस्मारिक के स्वारा तते समार विस्मारिक के साम के किन्तु के स्वराद के साथ विस्मारिक के साथ के सिक्त के लिए वाह्य-तानुकत भी निकास के लिए बाह्य-तानुकत भी नामार का तो मुलका देती है किन्तु आन्तींक्य राजुकत की समस्या को किनमां देती है। किन्तु के स्वराद के सिक्त के सिक्त के सिक्त के सिक्त के सिक्त के साथ की किनमां देती है। किन्तु अस्व के सिक्त क

#### उदाहरण द्वारा श्वच्यीकरण---

जब को देशों के सगक जपने जान्तिरिक एक बाह्य सामुतनों के मध्य शामकरण राजने ही समस्माने हों। तो जबके समस्मित समाधान का तरीका प्रोपेसर मीड (Meade) ने अबनी पुरत्तक Balance Payments में मुक्तामा है। यह सरीका निम्न-गिषित त्रारिका के क्षम म समिया किया जा सकता है—

Conflicts of Criteria for Inflationary and Deflationary

|                |             | In the interests of |                                      |                |  |
|----------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| National       | National    |                     | internal                             | internal       |  |
| Income in      | Income in   | external            | balance is                           | a balance in   |  |
| the Surplus    | the Deficit | balance             | the Surpl                            | us the Deficit |  |
| Country        | Country     |                     | Country                              | Country        |  |
|                |             | there shou          | there should be an inflation (S+) or |                |  |
| is too low (L) |             | deflation (         | deflation (S-) of domestic expendi-  |                |  |
| Or             |             |                     | ture in the surplus country and an   |                |  |
| too high (H)   |             |                     | inflation (D+) or deflation (D-, of  |                |  |
|                |             |                     | domestic expenditure in the deficit  |                |  |
|                |             | country             |                                      |                |  |
| (8)            | (b)         | (c)                 | (d)                                  | (c)            |  |
|                | L           | S+                  | S+                                   | S+ (1)         |  |
|                | -           | D— (I               | D+                                   | D+ (1)         |  |
| L              |             | S +                 | s+                                   | s              |  |
|                | H           | D                   | D+                                   | D— (2)         |  |
|                |             | D-2-                |                                      |                |  |
| н              | L           | S+                  | S                                    | S+ (3)         |  |
|                |             | D-                  | S<br>D<br>S                          | D-7            |  |
|                | н           | S+                  |                                      | S— (4)         |  |
|                | 1 11 1      | D                   | D                                    | n— (")         |  |
|                |             |                     |                                      |                |  |

Reproduced from International and Interregional Economics ——Harris, p. 77.

दररोक सानिका में चार पंक्रियां है जिल से प्रचम जन वैकिएक नीतियों मा गर्केन करती है जो कि दोनों देशों में राष्ट्रीय आग बहुत ही नीची (1) हीने जो द्या म धानतरिक एवं बाह्य सन्तुवन प्राप्त करते हैं बे प्रकार शानति नारिए। है एक्स कर हा स्थान धानति का प्रचान कर कर है कु अन्वर्राष्ट्रीय दाति म जीतिक (surplus) एक्से बाते देश को अपनी आप में पार्ट को चित्र व्यवस्था (debict tinacons) हारा, मुंडि करने (inflate) को मान करना चाहिए। मानिका को प्रकार को प्रकार की प्रकार को की की प्रकार के की प्रकार की प्रकार के आप के प्रकार की प्रकार के मानिका के अपने नीका की प्रकार के मानिका के अपने की प्रकार के मानिका के अपने किया के प्रकार के अपने की प्रकार की प्रकार के प्रकार के अपने की प्रकार की अपने की प्रकार की प्रकार की प्रकार की अपने की प्रकार की प्रकार की अपने की प्रकार की अपने की प्रकार की अपने की प्रकार की प्रकार की अपने की प्रकार की अपने की प्रकार की अपने की प्रकार की प्रकार की अपने की प्रकार की अपने की प्रकार की अपने की प्रकार की प्रकार की अपने की प्रकार की अपने की लिए आयरिका एक बाह्य स्पूत्य की प्राप्त के लिए आयरिका एक बाह्य स्पूत्र की प्रतिक की लिए आयरिका एक बाह्य स्पूत्र की प्रतिक की लिए आयरिका एक बाह्य स्पूत्र की आप की की प्रवास की निर्माण की की प्रकार की अपने की लिए आयरिका एक बाह्य स्पूत्र की आप की की प्रवास की लिए आयरिका की स्पूत्र की प्रकार की अपने की की प्रवास की अपने की लिए आयरिका की स्पूत्र की अपने की की प्रकार की अपने की की प्रवास की की की प्रवास की स्पूत्र की अपने की की प्रवास की की स्पूत्र की अपने की की स्पूत्र की अपने की स्पूत्र की अपने की की स्पूत्र की अपने की की स्पूत्र की अपने की स्पूत्र की अपने की की स्पूत्र की अपने की की स्पूत्र की अपने की स्पूत्र की अपने की स्पूत्र की स्पूत्र की अपने की स्पूत्र की अपने की स्पूत्र की स्पूत्र की स्पूत्र की स्पूत्र की स्पूत्र की अपने की स्पूत्र की

िन्नु अब पाटे बाने देख (D) की इंटि से विचार कीनिए। बाह सन्तुवर की सार अदि इनिए D की अपनी आप सा महुवन करा जा वाहिए मिसी मिस कार से अंदि इनिए बाजा से अम्म हिल्ट सनुवन की अदिहुल्ला पूर्वपे लें। विन्तु में सार अदिहुल्ला पूर्वपे लें। विन्तु में सार अदिहुल्ला पूर्वपे लें। विन्तु हुनायका बाह्य कनुकन के निर प्रस्तावित नीति आन्वित्त कानुकन की इंटि में मत्त नीति है। वृद्धि के प्रमान कि स्वाद कि स्वाद हुना है, इस्तिए महुक्त इस्ते में मार कीति है। जा की है। अब D के मानने एन विचार परिस्तित उत्तक हो नाती है और इमनिए उसे बहुत सीमा तब 5 भी यही सीतियों पर निर्मार पहला है। विदे 5 की सही मीतियों के हारा बाह्य और अपनार्थिक सामुक्त प्राप्त में प्रस्ति के मुक्त साम तिया परिस्तियों के महार साम की साम तिया कीतियों के स्वाद साम तिया की साम तिया है। विदे तिया साम त्या साम तिया साम त्या साम तिया साम तिया साम तिया साम तिया साम तिया साम तिया साम त्या साम तिया साम त

तीन अन्य दसार्थे (अपरि 5 में निम्म राष्ट्रीय आत + D में केंभी राष्ट्रीय आत + D में केंभी राष्ट्रीय आत + D में केंभी राष्ट्रीय आत - D में केंभी राष्ट्रीय सात + D में केंभी राष्ट्रीय सात + D में केंभी राष्ट्रीय सात + D में केंभी राष्ट्रीय सात में में केंभी राष्ट्रीय सात में में केंभी राष्ट्रीय सात में में सात में सात में सात में सात में सात में सात में में सात में सात में में सात में सात

न्यतस्था (under employed economy) है. बान्तरिक मतुसन की प्रास्ति के निग, दोनो देशों को व्यय बढ़ाने चाहिए। अस S भी बाह्य बाबस्यनताओं के लिए जो नीति महो है यह उभनी आन्तरिक स्थिति के निर्मलन नीति है, वारण, आन्तरिक व्यय को वृद्धि, जो सरित्र सन्तुपन को सुधारेगी, आगरिक स्थिति को और भी स्फीतिक बना देशा तथा D भी यह पायेगा कि बाह्य कीति के निए आतरिक व्यय में जिम घटीची की आवश्यकता है उसे कार्योन्यित करने में उसकी पहले से ही अर्द्ध नियोजिन धारस्था और भी मनुचित हो जायेगी। प्रोफेसर भीड ने घपनी पुस्तक के एक अर्थन लब्बाय में इन्ही चार दशाओं के लिए, जनकि लिधकारियों की प्रयुक्त एवं मीक्षिक गीतियों के द्वारा आतरिक व्यव में घटा वढी करने के आधुनिक हथियारों के साव कीमत मम्बन्धी हथियार (जैसे-मजदूरी म वटीती, मृत्य हास) भी उपलब्ध ही, वैकल्पिक नीतियो पर विचार किया है। घाटे वाने देश के लिए बाह्य सनुरात की प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम उपाय मजदूरियों में कमी करना या विनिधय हास करना है, किन्तु यहाँ भी बाह्य एव आर्तारक उद्देश्यों भ सवर्ष पर निगाह रखनी चाहिए। यह सम्भव है कि आन्तरिक सन्तुलन क्यान हेयु वित्तीय नीति और बाह्य सनुलन के निए कीमत नीति अपनाई जाय सयवा विपरीत क्य मे बाह्य सन्तुलन के ीए विलीय मीति तथा आस्तरिक सतलन के लिए कीमत नीवि अपनाई जाय ।

डालर-सङ्खट

बातर सद्भुट का अर्थ बालरों को पूर्ति इनकी मांच की नुजना में नाय है। जाना है। डालरों की पूर्ति का लोत अमेरिका हारा दिवस के बाब बेखी में लिति करता या जाते न्या के लोर बानरों की मान नव बढ़त होती हैं जबसी के बाद केते उसमें आयात करते हैं या उसे मुन्धन, ब्याब अध्या खानोंच चुकारे हैं। मीचे हुए जिस 'बादर सद्भुट' की पर्चो फरने वा वह है कह रत तथा का कबन मात्र है कि विकास का कबने को को किस्मित देती में हतको साथ में वस है। अपना कार्यो में आधुनित बची में अमेरिका सेचा विकास की मान क्या पर रहा है या उसे दे रहा है उससे कही अभिक साता में तेन विकास अमेरिका में सरीत रहा है। साबन संकत के कारण-

बालर सेलद के कोरण—

कालर के आपन में समस्या ना अन्यस्य स्टीलङ्ग एरिया भी पृष्टिभृति में
सुगामगाईक दिया जा करना है। डिमीन महाबुद्ध के पूर्व स्टीलङ्ग क्षेत्र के देवा में
सावता में नोई मंगी जनुभव नहीं हुई वी पुलंग करनेगी (असर) में उन्हें दिवानी
मुतान करनी परता या ततना उन्हें उपलच्छ था। चालु माने में, रानर देशों के
बाद स्टीलङ्ग देशों में प्रोण पाना (defect) या उन्हों पृष्टित में शानी में निरारें एट्र स्वार्त के निर्धाल में रो जाती थी। किन्तु पुट के बाद स्थिति बिचुन्त ही बदल गई।
स्टीलङ्ग देशों की दुलम करनी भी आस्तियों और अम्बानी के माम्य अनतर रहने लगा,
को १६४० में १९४० मेंन रानर नार गर गई चुना। इन स्टूलगा (हक्ष्म) के जिनन- (१) प्रसिक्त व्यापार सन्तुतन—हातर तकठ के लिए दायी मजने प्रमुख घटक स्टॉलड्स देवा के व्यापार सन्तुतन भी प्रतिकृतता थी। हातर क्षेत्र के साय स्टॉलड्स देवों का व्यापारिक यादा सब १६४० में २००० मि० तक पहुँच गया गा।

(२) कीमतो में वृद्धि—युद्ध काल म कीमतो बहुत बढ गई थी। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन हारा अमेरिया को वेची जाने वाली वस्तुओ वी कीमते दूनी से भी अधिक हो गई थी। किन्तु अमेरिया से बायातो वी कीमते निर्यति-कीमतो की अपेक्षा

धधिक (लगभग १०% अधिय) वह गई।

(१) पुगिवर्यत पर ब्रिटेन को आय में कामी—दितीय महानुद्ध के पूर्व रिटेन है अमेरिया नो को बादी जाया करती बी उस पर को मिन यर १०० मिन रालर की आय होती भी। किन्तु अब १६४७ म यह प्रवाह वहुत हो वर गया पर प्रशाद आय वस्तुचे जो कि इन्हार्स के होकर कोरिया और कनाडा जामा करती थी अब उनना जाना यन हो गया। जबानि महते बिटेन के निर्माण बीर पुनिपर्मत कत्तरों और मन्य अमेरिया ने देश के आवातों का जलभग खाया (४०%) मुगतान कर दिया बस्ते के, १६४७ में बहु केवल एक चौबाई (२४%) या इसते भी मन कर महे।

(४) बातद बेसो है आवाली में ह्यि-ल्टालिङ्ग एरिया के छमी छदय हैंवन मूंठ केठ के वार्तिरको शावर यो न को मूज-पूर्व वर्षों की तुकान में ब्योग निर्मात कर रहे थे, किन्तु के जातात भी तीन मुना कर रहे वे । युद्ध-पूर्व नविध में बालर-आधारी ना सुभावन करने के तिये जितानी राशि चाहिन थी उससे निर्माती ना मु मूस्य १४% अधिक ही बैठता था, किन्तु १८४० में वह आधारी के मूरय का केजन आमा ही था। के हुवे आधारों के कारण स्पष्ट है—ल्या देशों ने युद्ध काल में अपने पूँ-तीगत सामान के स्वस्था के बहुत होति उसहै तथा अपन विध्य स्थित विजन्न के प्रति प्रति काल के स्थान के स्थान सामान के स्वस्था की स्थान होता हो करने स्थान स्थान होता हो युद्ध तथा में अपनी उत्पादक शक्ति इन्ती तथानों से कि जब गुढ़ सम्मन्त हुना हो अनन अपने यो नेपा जिल्ह के आप तथा । अत नह विश्व को अपने क्या की स्रोता

(४) रेवर्ण एव रबड नियाँवी का महरूब कम होना—स्वर्ण और रबड बी रोमवी का तरा पहले की बोध्या नीचा होने से स्टॉलट्स-फालर-सानुनन पर महरप प्रभाव बटा, क्योंकि ये दो नहांचे सबसे महरूपपूर्ण डावर-सियाँन थी। यदि इनको बोमले भी अन्य नीमाती नी माति बड जांगी, जो उनके नियाँत से स्टॉलट्स एरिया वो वे, १०० वि० टालर नी जीजिंग्क आप हो ककती भी।

(६) अहरव मत्रो पर पाटा—जातर सन्द को बढाने वाला एन अन्य पटक यह या नि अहरय महों में बुद्ध आप की अपका पाटा पहने कार। इस हैर-केट के प्रमुख नारण निम्न से जिटक जायन नम्मनियों के मचाकन में जानर-सामने अधिक होना और बिटन को जिंगिन के कारर-आप में क्सी होना।

उपराक्त समस्त परिस्थितियां का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका विश्व में जितना सरीद रहा या उससे अधिक उसे वेच रहा था। विन्तु यह देवल अन्य-अविष के लिए ही सम्भव या। अत अँम ही डालर अभाव अधिक कप्टदामक बना, इसे दूर करन के उपाय निम्न चीन दशाजा में आरम्भ विवे गय —(1) अमेरिका में विस्व के अन्य भागों को उदारतापूरक कण देना क्रारम्भ विया। इस कदम का तात्नासिन प्रभाव यह हुबा कि बालसे की सप्लाई में वृद्धि हुई (मार्शन महायदा एव पुनर्वाम कापच्या इसी व्योधी म आने हो, (॥) विश्व के अस्य देशों ने अमेरिकी बस्तुओं क अध्यात म कटोनी का सन्त किया, एव (m) नॉल-डाक्ट देशी न अपने टामर-दायि वो के भुगतान के लिये अपने मचित डालर और स्वर्ण कोयों में विशास राधियो ना आहरण चिया।

दुर्भाग्यवद्य परिस्थिति लिविकाधिक विगडती चली गई, नगोकि अमेरिकन लय यवस्थाम मदीने अपना दुर्मुं ल उठाना जारम्भ कर दिया था। फलत वहाँ ·यादमायिक दशायें तेजी से विगडने लगाँ, औद्योगिक उत्पादम धीमा पड गया तथा अन्य दशा की वस्तुओं के लिये अमेरिकी साथ कम हो गई। इसरी आर, राप विक्त म, जहाँ युद्ध जर्जरिस लयंध्यवस्थाओं का पूनिर्माण तेजी में विया जा रहा था, अमेरिनी माल की माँग पूर्ववत् वनी रही। फलत 'डासर-अमान' वड गया और इसम ढामर और नॉन-डालर देशों के धापारिक सम्बन्धों के टूटन तक का अवसर आ गया। नारण, नॉन-कालर देश अमेरिका में बस्तूयें नहीं लरीद पा रहे ये और में आपस म ही व्यापार बनाने लगे थे। इस प्रकार, विक्य प्रथम गुमक व्यापारिक युटो म तेजी म बटन सगा जो आर्थिक एव राजनैतिक इंप्टि से अवास्त्रीय था।

परिस्थिति के सुधार-हेतु किये गये शयल-

बत इज़्लैंड, अमेरिका और वनाडा का एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया गया । इस सम्मेलन म हुव विचार विमर्शों के फलस्वरूप अमेरिका यह अनुभव करने लगा कि डालर-समूद्र केवल बॉन-डालर देशा के लिये ही नहीं, दरन डालर देशो के लिये भी सिर-दर्द है अन अमेरिका तो इसके निवारण में सिक्श योग देना भारिये ।

. डालरों की पूर्ति बटाने के लिय यह अवस्थक अमभा गया कि अमेरिमा अपने आयात प्रशुक्तो स नकी भरते तथा वस्टम प्रशासन की अुगम बनावर अधिक निरेशी मस्तुमें सरीदे और विदेशी विनियोजन का एव स्थायी पार्यतम बनाये। तन में अमेरिना एन पश्लीय हस्तानरों, उपहारों और सहायता-अनुदानों के द्वारा हालर के अभाव को कम करने के लिय प्रयान करता रहता है। किन्तु पाद रह कि वेकारी-अनुदान (doles) स्वमावत अर्गावकर लग्ने हैं। यही नहीं, अन्य अविषयो बाले कण भी प्राप्तकता देशों के दीर्घनालीन वार्षिक विकास का स्वाई आधार महो बन सङ्ग्रे।

१६४७ ने अत तक अमेरिका ने १,००० मिल डालर से मी प्रधिक क ऋण

स्ति और ६,००० मि॰ जातर से भी लीधन के अनुवान स्वीकार किये । मायत-सहस्रता-नार्यस्य ने यूरोपिय देखी वो पुगर्विमा प्राप्त करने में बढी सहस्रवा पहुँचाई। इस पर १४४० लीर १९४२ के पाया १७,००० मि० कातर स्थ्या हुए। इस बद अपूर्णों के फुलस्वरूप अब शानर अमात बहुत सीमा तक मुलक गया।

#### परीक्षा प्रध्नः

- १ 'मुगतान कः नुक्त' वाषयांचा सं सम्बन्धित विभिन्न व्याख्याये नया है ? इस धारणा के आधिक महत्व का विवेचन कीजिए।
- २ भुगतान धन्तुनन' से जाप क्या समझते हैं ? जब यह देश के प्रतिकूल होता है ती हमें सुवारते हेतु जो ख्याब प्राय अपनाये जाते हैं उनका समित्र दिने चन करिय। (जारार एम० कीय० १६८६) ३ भन्तर्रार्टमुंच पुतातानों के सन्तकत म नाम्याक्या करी रहने के प्रतिक्रित दिखान
- ता विवेचन केरियो ।
  [Discuss the classical theory of mechanism whereby inter
  - national balances of payments are maintained in or restored to equilibrium ]

    ४ निमी देश के मात्रास एवं नियीत अंतत स्वयं की सन्त्रस्ति कर लेते हैं।"
- इस कवन की मुमीक्षा करिये और यह सम्रक्षाइय कि क्या इसके कोई अपचार हैं। X. भुगतानों के सन्तुलन में डालर-माटे को पाटने की समस्या आज भी दिएस
  - भूगतानो के धन्तुलन ने डालर-घाटे को पाटने की समस्या काज भी विदृश की प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय शमस्याओं ग से एक हैं।" समीक्षा सीजिये।
  - इत मधी की जीहि आवर्तांश्रीय गुजबती के चल्लुक्त के केहिद पह में प्राट की जाती है एन जुन्नी तीवार कीतिया । टिविट पश की मधी के लिये भी की बताई । अवुक्त आपार कतुत्त्व की नया आधार है ? चाल्न बाते के सन्तुत्वन से एन भुनियादी घाटे थे आप नया अगानते है ? अहरस मद से क्या आराय है अम्मकानीय वह दोर्गे आतीन पूँची आयामानी में देव स्वार्टि । ए एन नव क्या देवा एन परिचन त्राची दंतु, एन नव प्राप्त्याता प्रता गत
    - प्रभाविक श्रेष्ट ए भारतम्ब तथा एवं, ए नव स्थान्यता द्वा तथा ए गरिसम्ब स्थानात द्वा के लिए सारानित सुधाना मन्तुत नवाद्य। [Construct bypothetical balance sheets of a young dibtor country, mature debtor country, a new creditor country and a mature creditor country]
    - लमुद्रल भुगतान सन्तुलन वी आस्ति म एर विशासीन्मुख देश को जिल कठि-नाइमा को मुमतना पहला है उनका वर्गन कीजिये ।

[Describe the difficulties which an economically underdeveloped country experiences in achieving a favourable balance of (आगरा, एम० ए० १६६६) payments ] ' किसी देश व। भुगतान सन्तुखन सदा सन्तुनित रहता है।" यदि ऐसा है, ती फिर भूगतान सन्त्रलन मे असाम्यता का क्या अयं है ? The balance of payment of a country is always in balance What then is the precise meaning of disequilibrium in balance (इलाहर, एमर मॉमर, १९६६) of payments " त्रिमी देश के भूगतान सन्तलन में असाम्यता के नया बारण है ? अद्धं-विकसित देशों के विदेश सदर्भ सहित यह बताइय कि ऐसी असाम्यता को कैंसे सुधारा जा सकता है ? (What are the causes of disequilibrium in the balance of nayments of a country 9 Discuss the correctives of such disequilibrium with special reference to under-developed coun-(इलाहक, एमक कॉमक, १६६७) tries ]

# 95

# विनिमय दशें का सिद्धान्त

(Theory of Exchange Rates)

### परिचय

आत्नरिक व्यापार की अपना अन्तरीट्रीय आपार में जटिनताये अधिक होने का गुन प्रमुख कारण इसम विदेशों विनिध्य की समस्या उपित्यल होना है। एक देश के आपारी विदेशियों में अपनी मुद्रा म ही अुगतान लेता चाहते हैं नयों ि उनके देश म वही विधि माहा होती है। इसी के फलस्वक्त एक करेंग्सी को दूसरी करेंगी में परिवतन कराने की आदायकता पहनी है। यह कार्य विदेशी-विनिध्य वाजारी द्वारा सम्मन होता है, जहां नी विदेशी मुद्रा के बिल खरीदे और बेचे जाते हैं। मस्तुत अस्याप में हम यह देखेंग कि विनिध्य दरें, बिन पर एक करेंग्सी के बदले अन्य करेंगियों मा जब बिनय होता है की निर्धारित होती है तथा समय-समय पर इसमें परिवान नयी होते 'द्वेत है। सुगम्बता भी होटि से यह विवेचन स्वतन्त विनिध्य साजार के स्वतमें म निद्या गया है। किन्तु वास्तव में आवक्त किसी भी देश में विरि-मय बाजार स्वानर्भ मंत्रा गया है। किन्तु वास्तव में आवक्त किसी भी देश में विरि-

### 'विदेशी विनिमय' से आश्रय

मीति विदेशी में विदेशी विवित्तम वानसास का प्रयोग निम्म क्यों में निया है — (1) सकु कि अर्थ में कुछ वेखकों व विद्यों निम्मव वास्त्राध ना प्रयोग उत्त दर के विदेश दिया है विद्या पर एक देश की मुद्रा-क्लाई हम देश की मुद्रा क्लाई कर के विदेश दिया है विद्या पर एक देश की मुद्रा-क्लाई हम देश की मुद्रा क्लाई के बदर का ती है और, कुछ अपन तेखका न दसका प्रयोग उत्त मुद्रियोगों के गिए पिया है जो कि विदेशी मुगतानों के कावल्य म उपक्का हो । येश भी तेखक है कि रहित कर का आद्या दिश्ली वित्तमय वित्तम प्रयोग उत्त क्ष्याची (mcchamaca) के हतु किया नाया है विश्वके अनुपार विद्यी दिश्लियों की निपटाया जाता है । वाठ दाम के पर्योग में मिरा विद्या विद्यी दिश्ली की एपटाया जाता है । वाठ दाम के पर्योग में मिरा विद्या विद्यी विदित्तमों का, जिसकों अनुसार विद्यी विदित्तम कर करने वाने क्षाय एक हुतरे के प्रति

कपने ऋषों को पुकारी हैं, ज्ञान प्राप्त नरते हैं।" हार्टले विरस के अनुमार— "विदेशी विनिषय वह प्रणाली है जिसके द्वारा दो देशों के सध्य अन्तर्रास्ट्रीय ऋणों का निपटारा विशा जाता है।"

मण्टत, विदेशी विनिमय' राज्यों के अर्थ के बारे मे सेश्वत्रों में बहुत प्रतमेद है। बारवंद में इमना तारवं अस त्यवस्था में है निषके द्वारा व्यापार करने बाग राष्ट्र अपने अण्यारित्य क्लांग वा मुख्याल बरते हैं। इसमें मुख्याल के साध्य नियम, नियम, नियम, नियम, विवन्त्रण एवं ऐसे मुख्यालों में खहायाला को वाली सस्याय' भी समिमील होती हैं।

### 'विनिमय-दर' का अर्थ

प्रभव क्या की अपनी विशेष मुद्रा होती है, जो कि उनकी मीमाजा (Innines) के अवस्य हो विशिष बाह्य है। उत्यहरणार्थ, भारतीय रुपता किसी विश्वी देंग न प्रभाव कर ने वस्तुय नहीं करिय करता, वह एक विदेशी बुझ के माद्रम के ही ऐसा नरता है। इस देंच एक करेबी को दूबरी करेबी ने बदलना जायबर है। जिस दर पर एक रही हुएतों नरेबी का मात्रम बर स्वेश कर करेबी याह पीतवा वाह जन-कर महार, दिन्ही करेबी की विशिष्म व रहे केल करूबी याह पीतवा वाह जन-पाल कर मुक्क होती है। मान नीजिय कि एक रपया अवेधी करेबी से १ व व वर्षेय करता है भी समझा अब हुआ कि मारास में एक चयना जिलनी बहुत्ते सरोबता है उननी बस्तुत दें सुने कर है व विषय कराई कराई सी वाह बाह है।

अन्तरीष्ट्रीय व्यागार राम्बन्धी साहित्य स विभिन्नय वर की वरिमायित करने का स्वरीयन प्रचित्त जास्तर्य उन्नू यह है— जिन्न पर पर वर्षक्षियों का राम दुवरे में परिवतन होश है जमें निदेशी विनित्तय दर्ग नटले हैं। यह दर यह फीजर ही कि विवेधी करेंसी नी एक हकाई के निए स्थानीय वरेशी ये चकाई वाशी है।"

'प्रत्यक्ष' एव 'अप्रत्यक्ष' दर्रे विनिमम दर किरा प्रकार सुवित की जाय यह एक सुविधा का विषय है।

<sup>1 &</sup>quot;Foreign exchange is that branch of the science of economies in which we seek to determine the principles on which the peoples of the world settle their debts one to the other"

<sup>&</sup>quot;Foreign exchange are a mechanism by which international indebtedness is settled between one country and another."

Hartley Withers

"The rate at which this exchange (between national and foreign currences) is performed is called the foreign exchange rate, which may hence be defined as the price that must be paid in local currency for a unit of foreign currency "—Kesari D. Doodha: Economic Relations in International Trade p 116

स्तामन्यत गणना नी मुनिक्षा के लिए राज्येन करेशी का मूल्य निशी महत्वपूर्ण (Key) वरेशी को एक इकार्ड के रूप में प्रगट रिया जाता है। उताहरणायं, स्म यह बह सक्ते हैं कि वित्तमण बर £ 1= Rs. 1333 or \$1=-Rs. 476 तिन्तु रान्तिम पिताओं के टीटकीण ने बातांदिक करेशी की इकार्ड के ही अगत रीज्येन-वित्तमण-तुनना का जाधार बनाया जा सकता है। ऐसी दया में हम चिनिनम इर इस प्रकार वेनाले हैं—Re 1=1 sh 6 d अपना Re 1=U S 21 cons | प्रमा प्रकार ने मुक्तिक के गई तमें वो 'त्रास्त्र वर (Indirect Rates) की दिवी का प्रमा प्रकार ने मुक्तिक गई तरेश के प्रयास वरें (Direct Rates) कहां जाता है। जिनस्य वर सुक्ति करने ना कोई सो तरीका अपनाया जा नकता है क्योंकि वाले का आव एक ही है। किन्तु वित्तमब वर क जुड़न या प्रतिद्व हान ना विद्या करने वाले का आव एक ही है। किन्तु वित्तमब वर क जुड़न या प्रतिद्व हान ना विद्या करना का आव एक ही है। किन्तु वित्तमब वर क जुड़न या प्रतिद्व हान ना विद्या करने का लाग का व्यक्त करने ना कोई सो तरीका अपनाया का स्वत्र हो है। किन्तु वित्तमब वर क जुड़न या प्रतिद्व हान ना विद्या करने का लाग करना के का व्यक्त करने का लाग करने का व्यक्त करना का व्यक्त करने का व्यक्

'हाजिर दर', महती दर' एव 'बायदा दर'

सह सोचना प्रमपूर्ण है कि विदेशी विनियम बाजार में एन दिए हुए समय-पिंग्यु पर कोई एक अनस्य दर प्रचानत हाती है। बान्तव म यहाँ जगेन विनित्तय वर्ष वर्षक (quote) की जाती है, जिनमें से बीन वर्ष पुत्रव हैं —हाजिर दर मुद्दित वर एक क्षापता-दर।

(१) हालिर वर (Spot cate)—जाधिर वर यह है यो बाजार में हमी ममय उद्गाश (ournetty quoted) में वार रही है। जाय पान्यों में, मह दर हिन्दारी पुत्र में तारण क्योर-विशो है गिर्फ है। क्यो जारे दिकता के बिल, यह पानंदे हुए कि कोची ना स्वातान्तरण नहीं करना है, अना-अवाय विशिवय वर्ष उद्धुत नी जाती है। उद्याहरणार्थ 5 2 78=51 sollers एवं 5 2 82=51 buyers, इन दींगी को जातर विशासन है वह वर्ष को क्योरिका में इन्योहर यह इन्हेंचे ने अंते-रिका मिले के यातान्यात व्ययो ना मुक्क है। विन्तु यातान्यात व्यय ही एक मान स्वय नहीं है जो कि कोगी के स्थानन्यात्म में होते हैं वर तब्ध व्यय भी ही नती है। जब इने भी वर उद्धुत करते क्यान्य विवाद में बात्या बाता है। वर्षाहर ला मुझन परिवाई ((noney changer) अपना कमीयन लेगा। इसके खातिरक्त सीने का स्थार अर्था में

क का में अपना विकरिताओं के प्रतिनिधि के रूप में धेवन माहुशों के निर्देश कार्यपत विदेशी केन्द्र में व्ययंत्र प्रयानों (प्रा प्रतिनिधियों) को केविल हाग नेज़ है है। इनले परिणालनकर विदेशी विवस्त पति हों है ने मो वे विश्वेण में भारतियात (प्रावताहर) हो बाता है। यह बेक बिन दर पर व्यवहार करता है उसे केविल-दर्ग (cabic rate) नहीं है। इसे 'थेलि होंद वर्ग' (T T Rate) भी वह महत्ते है, प्रयानि केविल ना देशीवाहिक हानकर मिला दिवा हो।

प्रयानुभार एक टै॰ ट्रा॰ व्यवहार उस दिन के जिस दिन वि स्ववहार म अविद्द क्या स्या था, दो या सीन दिन के सीतर पूर्ण हो जाना चाहिए। इस अबि स भे अन्त में विकेता के लिए यह आवश्यक है कि वह केता को निदेशी विनिधय की सुपूर्वगी दे दे तथा इसका सुगतान केता के वैक को करना पड़ता है।

पुद-पूर्व जुल क्या दरं भी प्रचलित थी, जीसे—'बैक दर' (Choque rate) वह दर थी जिन पर एक भारतीय देक अपने कियी नाइक के किशी विदेशी किय में पर्योग एकेट का एक चैन वा गुण्ट करिया (आ को बेनेपा)। 'में अन्द्रान्तकर' (Mail Tansler or M T) या 'मेंच दर' (Mail Rates or M R) के ज्योन निर्देशी निनम्ब किछी आहन को इस धारणा के वाच देवा (या स्टोशा) आजा था कि दिशेगी किय वा एजेंचर ने आवश्यक किया जाक द्वारा भेने नावंगे, तार इरिंग नाईं वापि वा एजेंचर ने आवश्यक किया जाक द्वारा भेने नावंगे, तार इरिंग नाईं। वापि वा प्रचान की हाते है। तथांगि हमें बन पवान किया नाना है, व्योकि सम्बादर (unterval) के व्याज की हानि होती है तथा सीदा रद् (cancel) होने ना भग्न भी रहात है

(१) मुद्दनी वर (Long Rate)— जैसा थि हमने पहले मी धनाया पा विवेदी परिवर नगरी (Casi) में नहीं पिरटार बाते, वरण आतरिक बाजार में भानि विवेदी दिश्मिक बाजार ने ची प्राप्त रेक्ट्य-स्वाद्धा (Box कोर्क एनवर्जन हैं ना ही ममोग किया जाता है। दबने तोक्रिय नेरव-साहब 'बिल कोर्क एनवर्जन हैं जो कि आयातका अथवा नियंत्रकार्ता पर निश्चा नामा होता है। दे दिश्म 'बंधोंनी (sigh) हो मनने है और मियाबी (tenute) भी। बल इनके निय चिताम दें भी क्षी नकार ने पृत्यक-पृत्यक बताई जा सकती है। गया— 'बंबी रिनंपय दर' (sight tate of exchange) जह है, जिस पर के विवेद का देशी के दिसो को, जो कि मस्तित पर (on presentations) ही देव होते हैं, अयरिदता है। 'बंबीन दर' और 'तीर ही वर' में बहते ही गामुखी अपनर होता है।

'नियासी विनिम्मन्दर' (usance rate of exchange), जिले मुर्रारी विनिम्म दर (long exchange rate) भी कहते हैं, बहु दर है जिस पर एक बर एक नियत करिया के नहीं के लियों को सार्वेदवाने वाह है। पियारी दर और टीक्टीं कर में साम की हानि के दरावर अन्तर रखा जाता है। पियारी दर और टीक्टीं कर में साम की हानि के दरावर अन्तर रखा जाता है। पियारी कर सिंग साम की नाती है वह दे कि दिन ते दरक दिन (+ द दिन अनुग्रह सम्बर्ग्यों) कर होनी है। मही नहीं को नोपी के विनियोग्यन की अवहार सामय (opcotumity) cost) और स्टाम्प अपूर्वी भी विनायर में जी जाती है। उद्दे अच्छा, यब दिनों की मत्या 'यून्य' (2010) से आपे बार्ड जाती है, हो 'दर्म अच्छा, यब दिनों की मत्या 'यून्य' (2010) से आपे बार्ड जाती है, हो 'दर्म अच्छा, यब दिनों की मत्या 'यून्य' (वर्ष के जीव के अधिकार के कियारों के अधिकार के बार्च में स्वाती है। युद्धी च्यार करने के अधिकार के स्वयं में, कुकात हैं।

(३) वायदा घर (Forward Rate)—पुहती दरो का प्रयोग समय-मूल्य' (Time worth) के माप-हेतु निया जाता है। दम फकार, नह दरे एक वितियोजन प्रतिया (process of unvestment) की मूचक है। वसीकि बित ना अंता एक दो हुई कर्जां के दिसे अपने इस्व को बटका रहा है। केविल और मुद्ती बरो में अन्तर सागान्त्व 'वितियोग की आयं' अर्थान् व्याजन्यर के बराबर होता है।

सर्थ किय न सरोपते हुए, बोर्ड व्यक्ति कुछ अवधि थाद के िम्मे दिनेसी रुर्ग-मी बरोद सो उसे इस करेमी के लिए तब ही मुखाना नरना परेगा जसीन केमें दिन्सा अर्थ के बहु जान हो जाया। इसे एवं 'कायदा विस्तर्य ध्यवदार्ट' (Forward exchange transaction, और जिस्स र पर भविच्य मे मुद्रांसी से आंत्रों के डसे 'सायदा विनित्तस वर' (Forward exchange rate) कहते हैं। उट्ट-राम की सहाँ होत्र-केल एक सायदा लड़ुन्य (futures of forward contract) मे उन्हेल की जाती है। विनेशी विनित्तय की भागी मुद्रुरंगी के जिये जब अनेन व्या-पारी नियमित कर वे अनुक्रम करने नयने हैं तो करें-नियों के सम्बन्ध में एक समित्रन सायदा आरार विकास किस्ति सो आता है.

नित दिनो विनिमय बाजार स्वतल हैं उन दिनो बागदा दिनिसम व्यवहार स्वा तीन्छिय थे । वारण स्वारण वर्रनी प्रणासिय के अपनीत सिवार कर सिवार के स्वानीत सिवार के स्वानीत सिवार के स्वानीत सिवार के दिन से सिवार के सिवार के

दशहरणार्च मान नीनिये कि विश्वी नियांतिक चाँ को विषय में, मिराति है गये मान के गुन्य करण एक विधारित राधि मिनने वासी है। उसने अपने माग (या हानि) का अनुमान कर सामित के आपने प्राथम पर नीर हम राशि ग अनुमान कर के आधार पर सामान है। कुछि रिश्तिय पर में पूर्व भी और तिमी भी साम परिवर्शन हो मानते हैं, दर्गानिय यह कहाना करिल हैं कि मातत में मुगता के में हिंग का सत्त के अधार परिवर्शन हो मानते हैं, दर्गानिय यह कहाना करिल हैं कि मातत में मुगता के में स्थित में कि मातत में मुगता के मानते में मातत में मुगता के मानते में मातत में मुगता के मानते में मानते मानते मानते मानते मानते मानते मानते पर वा बाव मानते यह कि नियम वालन्यना के मानते मानते

यह उल्लेखनीय है कि 'बायदा दरें सवा 'हाजिद वर' के नयम उद्दुश्य ते जाती है। इसके जीतिक पहली अनार वी दरें दूसरी अवार ती दरी हों तुल्ला में 'प्रमारित दर' (बा का हालाम्मा) जवना 'विस्कानट पर' (बा म discount) हो सबती है। उचाहरणाई, नन्दन वाजार में १ माह बाद दानसे के लिंग मायदा पर हाजिद से पुट कात नी 'जंद्युन नी जाती है। ऐसी दना में मीह. इसिंत दर रे ६ शतद है से ऐस माह नाद सी बायदा वर ४ १६ में अनद प्रति वींड होगी, और बाद बायदा वर हाजिद में है टला ऊंचे' पर उद्युन की जाय, ती वायदा वर ४ ६ ६ है जावद अविष्ठ में स्व पर इस्वान वर १ हाजिद वर में मीच ऐतंड वेत बत्त रहे हिन कावदा वर प्रधानित पर है हिस्सा कर है हा बायदा-वानर हाजिर जातरा मी अपका महंग है। और जब वह हाजिर वर में हो जान तो महेंगे कि बायदा वर क्रियान वर हु कावित वह सावदा अवार हाजि

#### व्योहारी का रक्षावरस्य (Dealer's Cover)

प्रात्य कावन-समय विका ही बाववा ब्लागर करते हैं। एक व्यापारि की अवनं आपित को बावदा अनुवान के द्वार येक पर दाल देवा है। किन्तु प्रत्य कुर है कि वह अपनी परिवार करते हैं। किन्तु प्रत्य कुर कर कर कि वह के अपनी परिवार कर है कि वह अपनी परिवार कोट विवार के किन्तु प्रत्य कुर कर कर के विकार कोट कि वह कि वह अपनी परिवार कोट कि वह है। इसके अतिरिक्त जब व्योद्धार अब्द प्राध्यों में होंगें हैं, के कुर हमाने की बात हैं। इसके अतिरिक्त जब व्योद्धार अब्द प्रधियों में होंगें हैं, के कुर हमाने की बात है। इसके अतिरिक्त जब व्योद्धार अब्द प्रधियों में होंगें हैं, कर के कि परिवार का कि कर कि कर कि कर कि वह कर कर कि वह कर कि वह कर कि वह कि वह कि वह कि

मान लौनिय कि एन बैक वे माह ने वायदा बालर प्रति थीं है ४ मध्ये बातर है । यह से बेचवा है और इस दर पर वह एक लाल बातर वेदे कर आपवालन देता है। यह, यह बेक कर ही नियंत के दिन उपरोक्त कालीर वीवने पर ही वह होशिर दर में, जो भी उस समय प्रचलित हो, बानर यन फरके अपना एक लाल बातर देने का आपवालन पूर्त कर देगा, जो वह अपने को एक बोधिन से खान रहा है, जिस न दीन हानि सहन करनी पर सकती है। वारख, यदि तीन पहीने बाद हानिर-दर प्रति पीड़ ४-६ शानर हुई, तो तेनी एक लाख बालर के पत्र के नियंत २०,४६० पीड़ र शिव-४ मंद केते पड़ में, जबानि बालदा-विक्रम द्वारा केवल २०,४६० पीड़ र शिव-४ मंद केते पड़ में, जबानि बालदा-विक्रम द्वारा केवल २०,४६० पीड़ र शिव-पत्र तीन पड़ पड़ का स्वार्ट केवल का हानि उठानो पढ़ेगी। हां, यदि हानिर दर पति तीड़ ४-६ डालर होगी, तो तेने दनने ना हो लाह हो जाता !

किन्तु वैवस सटोरिया के समान जोखिम नहीं चंडा सकते, क्योंकि वें दूसरो के यन नो सट्दित रक्षी के जिम्मेदार होते हैं। जब वे एवं अविश्वित साम नहीं अपनास्ति, बरन् अपनी रक्षा के लिये जगाव जवाय करते हैं। पंचाय यह है कि बैंग अपनी 'स्तिद्धि' को मुख्य ही 'खरा' बाता सेवा हैं। यदि एक बोत | निर्माप बाजार के कुछ लोग बायदा जब के सोर्ट करते हैं तो दूसरी बोर कुछ लोग नायदा-विकी के सेटि करते हैं। धता, जैया हों के ने उक्त वायदा-विकी का छोदा किया, कह जवती ही रहम के लिए कान्दरों के बायदा कर का मीचा भी, जो १ महीने का ही ही, 'ए लेता हैं। एससे उचकी कोशिया ग्यापन ही जागी वर्षाण्य बहुन तो लाभ छोजा म हानि किया बायाय बगीवान को कि वह देश और विकेश सोन् प्रमाहों से चार्च क्या क्या करता का अस्ति के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त कर के अपने बायदा केत्रस सम्बन्धी सोर्ट के अलगांव पहला के सार्च प्रमार के बाद बहुन विभाव कित्य सम्बन्धी सोर्ट के अलगांव पहला है निया ।

### वायदान्दर को प्रभावित करने वाले घटक

अन्य प्रभी जीमतो हो भोति वामदा-दर (अयाँच वामदा-विविवध वी होमत) में मोन विके वामितिक विकिश्च करियों कर विभी हो तथा है विक हिन्दी कर विकिश्च कर विकेश वामदा विकास के लिये मांग स्वार्ण पूर्व कि करेशा वामदा हो हमते हो हुए तो है निर्मास कर विकास कर वि

आपूर्तियों से अधिन होती है, जिससे इसनी नीमत बढ़ जानी है तथा बायदा विनियर प्रध्यांजि पर उपलब्ध होती है, और, जब निर्मात आयातो की जपेला अधिक होते हैं, तो यह डिस्माजन्ट पर उपलब्ध होती है।

वायदा-दर और हाजिर-दर में सम्बन्ध---

मामान्यत्, वायदा दर में हाजिर दर ने बराबर रहने भी प्रवृत्ति होनी है। यदि वन दोनों भ कोई अन्तर हूँ, तो बहु को बुझ बाजारों में प्रचित्त क्यान दरों में भिनता रहने का परिचान होता है। अब बायदान्दर और हाजिर दर ने मध्य पित्रना लग्तर होगा, इसकी गणवा प्रचित्त ध्यानन्दरों को विचार में देवर की जा सकती हैं।

जब कोई बैंक लक्त में एण वायदा विजय के लिए रक्षावरण (covet) के एमें मामिसी करेंची ( F. Frauca) का, हाजिर कय बरता है, तो उसके कोंच लदन में पर जाते हैं हिन्यु पेरिस में अब उसी है। जब, बादि बेरिस में अण्यासांगेंं विभिन्नोंन पर स्वाज बर लदन की अपेका ऊँची है, तो हाजिर फैंक्स के जब प्राण दने जान होता है। जन कर्म वायदा फैंक्स किस्काउट एक भी बेच बकता है, पिंगु स्व विक्ताउट होता जिक जाता सम्मायी साम के बाईका नहीं होता सारिय! मच वी यह कि प्रतिमोधिता जैंक को अपने ब्याज सम्बन्धी साम की समूर्य सीमा हल विक्ताउट वेने के लिए मिनवा कर वेदों हैं। किन्तु जब अधिक विक्ताउट मार्ग्य गान, तो वें क वायदा किया नया जब करने समाय तारीक करीक कराय वहन कराय स्व करीना।

सिर पेरिय मा अन्यकालीन विनियोग पर ज्यान वर लवन की अरेका नन हों. तो उन्त तक की शिर्मित रूप ने लागू करते हुए वह दिलाया जा पहरा है कि कैक अपने नायवा फैनस प्रज्यानि पर बेचना और यह अवसाले उपकी माल सम्बंधी हानि में अधिक नहीं हो सकती है। यदि सर्वाध्वन मुद्रा बाजारों में प्रचित्त क्यान-दरों में असर वह जाग तो हाजिर और जायबा-बरो के मध्य भत्तर में भी बृद्धि हो लायगी।

सायदा दरी नो प्रभावित नरने वाली ब्यान-दरी के श्रीविरक्त प्रत्य दशाये निम्नितिदित हैं —(1) प्रचलित राजनैतिक दशायें, (1) पोटिक भाव का स्थापित्व, एवं (11) वातार मगटन एवं प्रतियोगिता सम्बन्धी दशायें।

विनिगव दरो का महत्त्व

ंगराण्ट्रीय थापार में निनित्तव दरें वर्ष प्रकार से महत्त्ववूर्ण है —(1) ते स्वरी वादारों में बाहुओं और उत्पत्ति सीमां ते स्वरी वादारों में बहुओं और उत्पत्ति सीमां ते समा प्रकास धाना (direct ink)) स्वारित करती हैं। (॥) इनके जगार-चाल हारा मुखान गानुसान गं गरास्त्रवार्धि उत्पत्त हैं। जाती हैं। त्रीची विभिन्नव दर (देशी मुत्रा में विदेशी मुत्रा मां नीचा मुख्य) आयाती नो प्रोत्ताहित और निर्माणी तो जा मां शाहित रुप्ते हों। त्रीची हैं। त्रीची

क्षापातो को र्तोजनाहित और निर्माती को प्रोत्साहित करके भूगतान सन्तुसन में "कारियर (surplus) जनस करती है, (आ) निनिमम दरें ही अन्तर्राष्ट्रीय ऋषें मानवर्षी व्यवहारों को भहन या कठिन बनाती है। चलेष में, अन्तरांष्ट्रीय स्थापारिक सन्तर्भ विनित्तय दरों ये बहुत प्रभावित होते हैं।

विनिधय दर का निर्धारण

## 'स्वाभाविक' एवं 'वास्तविक' विनिमय दरें---

बिस प्रकार के एक बस्तु की दखा में कृत 'कामान्य मूक्य' (Normal price) भीर 'बाला-ए-मूच्य' के बच्चों करते हैं लिंग सहते हैं कि साजार-पून्य सामान्य-पून्य के हर्द-रीमें मंडराता है, उद्यो प्रकार विषेक्षी विनिम्ब बाबार में भी 'मामान्य', 'स्वामानिक' या साम्य' विनिन्य बर जीर 'बाजार' या 'बास्तविक' विनिम्य दर' होती है तथा 'पाजार' बा 'बास्तविक' विनिम्य बर 'यामान्य' विनिम्य दर के दर्द-सिंग्स में स्वामां रहती है।

स्याभाविक विनियय वर का निर्धारण--

पा लाधारण तरह की चाँति विदेशी-दिनियार स्ट भी यांत एवं पूर्ण औ सांतिजी के समुक्त प्राप्त विशिष्य होंगी हैं। विदेशी विश्वस्थ के मुम्तान करणां करते हार की वार्ती हैं जिसकी के मान बस्तुनी न ने स्वकों का मुस्तान करणां चरते है जबकि हम्में कुँत उन भारिकों प्राप्त की चार्या है जिस्तुनी बस्तुनी एक गिरामों के निर्मात हमा असना विदेशी मुंनों के भायात हारा विदेशी पुता गर अधिकार प्राप्त कर रिमात है। जब विदेशी विगिनम वा निर्देशी मुद्रा की सांग दक्ती पूर्ण के स्वाप्त हों ही जात, तो विगिनम-द में ममता होंगी है। इन बर को ही विगित्स समात ही जात, तो विगिनम-द में ममता होंगी है। इन बर को ही विगित्स समात ही जात, तो विभिन्न-द में ममता होंगी है। इन बर को ही विगित्स समात ही जात, तो विभिन्न-द में ममता होंगी है। इन बर को ही विगित्स समात हो जात, तो विभिन्न-द में ममता होंगी है। इन प्राप्त समात के लेवा हो सारामा मात हमी पूर्ण का कारीकों के लिए कुँग पदने कि बलित देशी पुत्र स्ती पड़ेशी। विदेशी मुद्र वा मून्य ममता सं कर ही नार्या। समाप, तम विदेशी पुत्र पा हम के सिर्म हो। हा स्ता तो विदेशी मुद्र वा मून्य ममता सं कर ही नार्या। समाप, तम विदेशी पुत्र पा स्वार्त कि सिर्म हो।

वृक्षि एक करैं-सी जी पूर्वि इसरी वरे-सी के निए सीप होती है, इसिएए इस इनमें में किसी एक को भी 'बस्तु' और इसरी की 'मुद्रा मान सकते हैं। उन्ना-

P. T Ellsworth: The International Economy, pp. 262-263

The exchange rate between the means of payment of twn countries is determined, like all other prices, by supply and demand "-Haberler: The Theory of International Trade, p 19. No VIII, 18.

हरणामं, यदि विदेशी करेन्सी को एक नस्तु मार्ने, जिसके लिए मीटिक मांग है, तो इसती कोंमत स्वद्या करेन्सी में अगट की व्या सकती है। नीचे के पित्र म कीटिन (वर्षान, वितियम-दर्श को कि स्वदेशी करेन्सी की इकाइमा की नरमा में निर्देशी करेन्सी की एक इकाई की कीनते हैं) Y-aus पर, एव विदेशी नुद्रा की करोंगे और वेची हुई मातावे X-aus पर दिसाई वई है। मांग वज DD वारे से वॉर्ड और



चित-विनिमय दरों के विर्घारण का मांग पूरत सिद्धान्त

सभोगुणी (downwards) डाजू है। इत्तरे यह सूचित होता है कि लोग कम कीमती यर मिक मात्राबों म विदेशी करें-भी लारोबन के लिए तैवार है। इसी से यह भी स्पन्द हो जाता है कि विदेशी करें-भी सहती होंगे के परिवामस्वरूप विदेशी बस्पूर्ण रही हो जाती है तथा अधिक मात्राबी से आधात की जाने सत्तरी है।

पूर्ति वण (SS) बाँद में द वो और उद्योगुणी (upwards) बालू है, जो इन्हें तथ्य का सुनक है कि लोग जो कीमत पर अधिक मानस्य बेचने को तैयार है। बगाय दिवसी करें-सी म स्वदेत नहाओं की कीमते विरोत के कारण निर्मात प्रोतकांद्रित होते हैं।

होनों तक एक दूसरे को P बिन्दु पर काटते हैं। इसका अबं यह है कि सम्ब-िधत विनिमय दर ऐसी है, जिस पर विदेशों करेन्सी के लिए मांग इसकी पूर्ति के बराबर है। मैदि यही कीमत प्रधानत हो जाया, तो बाजार से साम्यावस्था होती है।

अब मान शीजिए कि भुगतान-सन्तुतन (सम्बिस-दासिख के अर्थ में) के प्रति-दून परिवर्धन के कारण मांग वह बाती है। अर्थान, कियान गांग में उन लोगों और माग भी जुद बाती है, जीकि निर्देशियों को अर्धितिक क्षण चुकाना चाहते हैं। इसे मांग क्षफ के DD से D'D' और सिखि में शिष्ट (Sburl) द्वारा दशीया पग है। मांग मांग यक पूरि चक्र को P' पर काटता है। इसते अब्द होता है कि अब विनियद वर बड गई है और बेची चई विवेदी गुद्धा मांज से भी शृद्धि हो गई है। इसते प्रति प्रति में कि चिनियन दर में गुद्धि पूर्णि म कमी आते के तराएं (जाहरणार्थे निर्माती में गिरांवट के कराण) भी हो सकती है। बाँद पूर्णि चक्र SS से S'S' तक खिसक जात. तो कोमत P से बढ कर P 'हो जायगी तथा बची गई विदेशी मुद्राकी मानाभी यह णायेगी।

सभी भूगताय समुक्त के अध्यान १७ न दिये गमे वर्ष १ ती १ र मे मेर नहीं त्तराच नी शिष्ठ । वर्ष १ का आश्रम OD (पारत्य न क्यों दि और उसी गई विदेशी भूत भी माना) से है किन्तु अर्थ ४ वा आध्य ४न बनो द्वारा प्रवर्धाना मानुनन के सोना पूर्ति सम्मामी विरिक्षिति से है। प्रयान अर्थ म भूगतान मानुनन के सोनों पक्ष, परिभाषा-अनुमार ही, बराबर होते है और यह क्ष्म कि 'ये बराबर है' 'नालों का प्रयोग कप्ता अध्यावश्यक है, यहि तमा न कर, तो नोई अन्तर मही गरेगा। हेन्सु, जब हम यह नह सकते हे एक दिल हम समय वर भूमतान ल-तुन्न प्रतिकृत ह, दी हमारत (normal) अध्यक्ती जाती है। पूर्ति की अपेका माम अधिक है, क्यों कि मांत अध्यत पूर्ति वन अध्यवा दोनो ही 'सिक्तर' हो गये है। किन्तु विनिधयनर म स्थित अध्यत पूर्ति कन अध्यवा दोनो ही 'सिक्तर' हो गये है। किन्तु विनिधयनर म स्थितने करने के क्षाम्य की स्थापना वी जाती है।

परित्त होते रहते हैं, यह करना को जा करवी हैं कि विनियम कर, कराई में हिएसर परित्त होते रहते हैं, यह करना को जा करवी हैं कि विनियम कर, कराई में ही जिसके सान व वृत्त करें में पिछ हो से करा है। विकास के सान दियह होती राज़ है। वह वृत्त कर के पिछ हो से करा है। विकास के सान दियह होती राज़ है। विकास कराई है। विकास कराई है। विकास कराई है। वह को के सिंहा निर्माणन कराई के साम के पिछ होते के साम के सिंहा के साम के सिंहा के साम के सिंहा के सिं

दो से अधिक देशों के सम्बन्ध में विश्वार--

नी तम हमीन मह बस्पना में भी दि चिनिमय मैजन सी ही देही के मध्य मैं तमया है। किन्तु एक आधुनिक देश वर मक्कप व्योक विशिष्ट देशों से होता है। प्रत्येन देश कर अनेन देशों के स्वाचान नजता है। जब यह अस्थान तहीं करती माहिये कि देश का पूरावार सनुकत असा-मजा अरोक देश के साथ साम्यास्था में होगा। वसका म जरोकि विशेषण कर्या मन देशी की विवास देशों है। साथ देश के मुख्यान सन्दुवन पर साथू होगा है। किन्तु मामाजेत-मान निर्माशिय च्यापार (ttiangular trade) के द्वारा निकासील होता हूँ। साम्यालखा में स्पिति
कुछ इम तरह से होती है—जवाहरपार्थ, अर्मनी अभेरिका से किसे वर्ष भायत हर
मून्य अस्तर दिश्मी अमेरिका को पन्न नेय कर पुकारा है जवकि दक्षिणी अमेरिका को प्रांते भारती कोरती
अमेरिका को सर्च्या गाम नियति करती है। मोदिक पदा पर, हम यह करना कर
सकते हैं कि अमेरिकम नियतिकरती को उत्तके वर्षक मादक से एक विन वानित पर
माप्त होता है जिसे वह आशील में कहना मंगाने वासे आयातक ही को बेच देता है।
मातक से रे काभी प्यवहार-प्रश्नुकार्य वैको इत्रारा कतन बाबार के मान्यम है।
शाहनेस्स को जाती है। दिन्यु इसके कोई विवेध कत्तर नही पड़ता है। इस्ता के अस्तुर्थन से की प्रवादी सह स्थानित है।

काइनेस्स की जाती है। विन्तु इसके कोई विदेश कन्तर नही पहता है। वारण, आधुनिक देकिन प्रमानी अध्यत एक धिकेन्द्रत निकासी गृह का कार्य करती है। जब से से अधिक देवा है, तो इनके प्रस्य एक से अधिक विवित्तय-दें प्रवित्ति होगी। व्यवहरणार्थ, तोन देवी के मध्य तोन अपुनात (चेते १: २, १ : धीर २ ३) होने, बार देशोंकि प्रस्य ५ कपुरात (चेते १: २, १ : १, १, ४, २, ३, २, ४)

३ ४) और n देखी के मध्य  $\frac{n(n-1)}{2}$  बतुपात होंगे। दूँकि तार और टेली-

सोन द्वारा विभिन्न विदेशों बानार सगला में सम्बन्धित होने हैं, इसिन्दे विभिन्न समुमातों का अपना से एक न एक निर्माण्य साथ सम्बन्ध होता चाहित । उद्योहित । उद्योहत । उद्योहित । उद

विभिन्न मीदिक परिस्थितियों में वितियव-वानना विभिन्न बकार से लाहु होती है। जब दो देना मधुभान पर नहीं हैं तथा नहां की सरनार वितिश्व दर का नियमन भी नहीं करती है, तब बानास्थर का नियमित "मुस्तान-नाल किंद्रान्त डाया भी नहीं करती है, तब बानास्थर का नियमित "मुस्तान-नालना किंद्रान्त डाया और नमता पर (अबना लागास्थिक किंद्रान्त किंद्रान्त डाया कीं किंद्रान्त अपना स्थाप्त किंद्रान्त किंद्रान्त किंद्रान्त किंद्रान्त किंद्रान्त किंद्रान्त किंद्रान्त किंद्रान्त है। विकास किंद्रान्त वा स्थाप्त किंद्रान्त होता है। विकास विकास किंद्रान्त होता होता है। इस विभिन्न किंद्रान्त होता होता है। इस विभिन्न

सिद्धान्ती पर अगले अध्यायो ये प्रकाश ठाला गया है।

# परीक्षा प्रकत

١

१ वितिमय दर क्या है <sup>7</sup> यह किसी विनिमय बाजार में किस प्रकार उद्धृत (quote) की जाती है <sup>7</sup>

[What is Rate of Exchange? How is it quoted in an exchange market?]

२ हाजिर मुद्दती एव वायदा विनिमम दरों स मेद कीनिये और प्रत्येक की उदाहरण हारा स्पट्ट कीनिये।

[Distinguish between spot, long and forward rates of exchange giving examples of each 7]

३ बापदा विनिमय दर का निर्मारण कैसे होता है  $^{9}$  इसका हाजिर दर से क्या सम्बन्ध है ।

[How is the forward rate of exchange determined? What relation does it bear to spot rate?]

४ साम्य विनिमय दर कैसे निर्पारित की जाती है।
[How is the equilibrium rate of exchage determined?]

(आगरा, एम॰ ए॰, १६६६)

# 38

# स्वर्णमान एवं सुधार प्रक्रिया

(टकसाली समता सिद्धान्त)

(The Gold Standard and Process of Adjustment)

#### परिचय-

एक विष्ठले अध्याय में हमने यह देखा था कि देश के भुवतान महन्त में सहासम्बा, विशेषना जबनि वह बीपेकानिक हो। अच्छी नहीं होती हूँ। हमका उपचार विनिमय-दर के परिचनेत द्वारा सम्मव हूँ। विनिमय-दरो में परिचनंत विनिम्न मीरिक मानों के अत्तर्गत विभिन्न प्रकार से और विभिन्न सीमाजो तक होते हूँ। कुछ वनम् पूर्व तक स्वणंत्रान अन्तरांत्रीय आधिक क्षेत्र में बहुद प्रचलित रहा और आज भी कुछ (वैसे भाग) इसमी पुन स्वापना के हम्युका है। यदा प्रस्तुत क्याम में हम यह देशों कि स्वणंतान की क्या विशेषताय है, इसके अन्तर्गत विनिमय-दर्श कृत क्या आवरण रहता है तथा मुगतान-सम्त्रुतन में समायोजन विच प्रकार सम्मवें होते हैं।

### स्वर्णमान का अर्थ

स्यर्गमान कोई जानवूक्षणरे बनाई गई त्यवस्था नहीं है, वरत यह एक दीर्घकाणित विकास वा फल हैं। इसके विकास की विभान अवस्थाओं के सम्बर्ध में विभान अर्थशास्त्रियों हाथ कर्षमान की विभान चरित्रापार्थे दी गई है। प्रतुष्ठ परिशायार्थे निम्माणित हैं—

- (१) रामर्टसन (Robertson)—' स्वर्णमान वह मीडिक परिस्थित है जिसमे एव देश अपनी मुद्रा-इहाई का मूल्य और एक निविचत तौल बाल स्वर्ण का मृत्य ममान-स्तर पर राजता है।"
- (२) कैसरर (Kemmerer)—"स्वर्णमान वह मुद्रा प्रणाली है, जिसके अस्तर्गत कीमतें और मजदूरियां और ऋण उस मुद्रा म व्यक्त किये

<sup>1 &</sup>quot;Gold standard is m state of affairs in which a country keeps the value of its monetary unit and the value of a difined weight of gold at an equality with one another "—Robertson: Money, p 7

जाते हैं जिसका भूल्य स्वण की एक नियत मात्रा के वरावर रता भारत है। "1

(३) काउबर (Crowther)—"स्वर्णमान विनिषय दशो के स्थायित्व नो

इनावे रसने की युक्ति है। 172

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पाट है कि स्वर्णभाग के अन्तर्गत स्वर्ण मूल्य मार्ग (standard of value) का काम करवा है चर-सी की स्वर्ण को स्वर्ण की स्वर्ण के हिंती है क्या उसका मूल्य एक विशेष सील और उठता बात स्वर्ण के प्रत्येत की स्वर्णक सिल्क के स्वर्णक की अपाण निर्मात स्वर्णक की अपाण निर्मात स्वर्णक की सिल्क की है। है स्वर्णक के अव्येत्र में कि किया मार्ग की स्वर्णक की स्वर्णक की स्वर्णक की स्वर्णक की स्वर्णक की स्वर्णक की सिल्क की स्वर्णक की स्वर्णक की स्वर्णक की स्वर्णक की स्वर्णक की सिल्क की सिल्क की स्वर्णक की सिल्क की स्वर्णक की सिल्क की

. स्वर्णमान के विभिन्न नप

विभिन्न समयो पर विद्यमान परिस्थितियाँ के अनुसार रवर्णसान के विभिन्न क्यान्तर अपनाके क्ये हैं

A gold standard is a monetary system where the unit of value in which prices and wages are customarily expressed and in which the debts are usually confisced, consists of the value of a fixed quantity of gold in essentially free gold market."

a nice quantity of gold in essentially free gold market"

- kemmerer The Gold Standard—Its Nature and Future, p 5

The gold standard is "a device for maintaining the stability of

erchange roles"—Crowther An Outline of Morey, p. 277

The term 'gold standard may be used in a narrower or in a wider tense in the narrower or in a wider tense in the narrower of more, we work to a women with your system under which gold coins of standard specification, or gold certificates with 100% gold backing from the circulating medium. In the winder sonse, it covers also the case where notes or sitter coins are legal tender, provided they are comer tible into gold at a fixed rate. There must of course, be no prehibition of the melting down of gold coins."—Haberler 71s T cory of International Trade, p. 201

- (१) स्वर्णनसन मान (Gold Currency Standard)—जह प्रथम महा-युड के रहने अफ़िक्का देशों हारा अपनाया स्था सा 'दश मान में रशन-सिक्की चलन ना प्रमुक कर होते हैं, युन-कार (मिता bodeet) होते हैं दशा उन्हों र एकाई स्वरूत होती है, अन्य प्रकार की कर्र-सी स्वर्ण-मुद्धा में परिवर्गनीय होती है, हमर्च के आयात-नियोन यर नोई प्रीमानस नहीं होते एवं तेश में चलन की साता स्वर्ण कोष पर अपारित होनी है।
- ( र ) स्वयं बालु मान (Gold Bullion Standard)—ह्यं प्रयम महापुत्र के दरवार क्रमेरिया को छोड़न्द अन्य सर स्वर्णमान देखों ने अन्तमा मान स्वर्मांक उनके वाल समस्य ज्ञान को हो १०% आड़ देने के हेतु प्रयस्त माना में होगा नहीं वा। इस मान म सोने के विक्को का प्रजनन मही होता, किन्तु स्वर्ण मून्यमान का लाने करता है, सामेरी के प्रधान क्रमान के मीना दर्शन में मून्यमान की काती है, साममी मोटों के रोझे ह-भ-% है, स्वर्ण की आड़ होती है। हिन्तु वे एक विक्लिक लीमा पर स्वर्ण में मारियर्जीय होते हैं, सारकार डास्य विवयत दर्श पर क्योमिक बाना में स्वर्ण के प्रयन्तियत भी व्यवस्था होती है, विवयत प्रधानाने के हुँदु स्वर्ण देने के लिए सरकार प्रयास हम्म की माना स्वर्णाह को को हमा है स्वर्ण माना के हुँदु स्वर्ण देने के लिए सरकार
- (३) त्वर्ण विनिध्य मान (Gold Exchange Standard)—एपना प्रमान में प्रमान महायुद्ध के बाद ही लिक्षित रहा । वह सर्वा वाहुमान मी हुनमा में तिर्धाल प्रित्यक्षीत हैं। हो है । इस मान की विदेशायों मिनासिविद्ध है नहस्से क्यां किल्के मान की विदेशायों मिनासिविद्ध है नहसे क्यां किल्के एवं अमिता है। ते के स्वा की प्रसारिक हिल्के एवं अमिता है। देव की प्रावाणिक प्रवा ना स्वा को स्व की अमरावा (किल्के एवं अमिता है) देव की प्रावाणिक प्रवा ना स्व को सामाणिक प्रवा ना सामाणिक प्रव ना सामाणिक प्रवा ना सामाणिक प्या ना सामाणिक प्रवा ना सामाणिक प्रव ना सामाणिक प्रव ना सा

स्वर्णमान के आन्तरिक एव अन्तर्राध्ट्रीय पहलू

स्वर्गमान का कोई भी रूप अपनाया जाय वह हो गहत्वपूर्ण बर्स थो को पूरा करने से अवत्रव ही समर्थ होना चाहिंदे। प्रथमत वह देख में करे-सी से परिसाण ना नियन्त्रच (regulation of the volume of currency) करे, और दूसरे, विनियम दर्से में स्वाधित्व (cuchange stabbity) बनारे रेसं। जबकि गहता कसंध्य स्वर्ण-मान देख में बर्सनी के अन्तरिक मून्य को स्थापी रसने से सम्बन्धित है. दूसरा करान्य करेरबी के बाह्य मुख्य को स्पिर रखने से सम्बन्ध रखता है। पहले कर्न ध्या के दूस 'क्यमेमल का आरतींग्य कहुनुं (Domestic Aspect of the Gold Standard) और दूसरे को 'स्वयंकान का अत्तरींक्ष्म कहुनुं (International Aspect of the Gold Standard) कहुते हैं। स्वयंक्रान के इस दोनों पहलुकों में पेद बचवाने हुए का अपन ने स्थित है कि 'खानतीरक सर्वमान में पुत्र तात स्पट्ट यह है कि स्वयं केश और चवन के मध्य का मुख्य दारा मात्रा-अवुपता proportion of volume) कावन स्वा बावा है क्विक कारतींन्द्रीस स्वयंक्षान की [स्य बात यह है कि स्थल में करें-सी की चरित्रतनकीक्ता कावम रखी जाती है, हवारें, एक स्वयं इकार कीर चवन स्वाई के मध्य मुख्य-अवुपत (proportion of albe) में दाना स्था नवात हों.

सामान्यत थे दोनी पहलू हवर्णमान के प्रत्येक रूप में छह रूप सा विध्यमान होते हैं कियु असाधारण गरिस्तियों म स्वयमान में नैयास एक ही पहलू ही पहलू हो इत्ता है। उद्यहरणार्थ, सन्तु १९३१ में इन्नुर्जेड स्थानान है हर वामा और देवें आंक इन्नुर्जेड ने सरकारी जियद दर पर करें-जी को स्वर्ण में बकलारा था स्वर्ण का विक्रास करता बन्य कर दिया। किन्तु नह करेंगी की मात्रा (Volume) का स्वर्ण कोंध के बाधार पर निवास कराछ। इत्ता इतका जर्ण यह है कि उसने अन्तरीर्थीय स्वर्ण-सामा की स्वर्ण के सामा की सामा प्रिक्त सामा की साम की सामा की साम की सामा की सामा की सामा की साम की सामा की सामा की सामा की साम की साम की

भारतरिक स्वार्षमान के गण-बोध -

गुण-- आन्तरिक स्वर्णभान के कई गुण हैं --

(१) भू कि करेग्री की मात्रा का विवसन स्वर्ण कोप के आधार पर किया जाता है, उत्तरिष्ट करेग्री के अध्यक्षिक निर्यक्त का भय नहीं है।

- (२) जनता को भी इसने अधिक विद्वास होता है क्यांकि करैन्सी का स्वर्ण से, जोकि विदय मान्य है, प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है।
- ( ३ ) इसका सचातन सरकार के न्यूनतम हरतक्षा हारा ही, स्वचालित क्य हे, होता हैं । स्वर्ण का आवासक करे-बी की सात्रा से वृद्धि और सनुचन जायद्व करके स्वर्ण के मूल्य और करें-सी की सात्रा म एक पूर्व निश्चित जनुवात को कहारे एकता है ।
  - ( ४) स्वणमान य मून्य स्तर अपेक्षाकृत अधिक स्वाई रहता है। नारण, मरैन्सी का आधार स्वण है, जिसमा वाधिक उत्पादन विद्यमान पीदिक स्वर्ग के मुस

<sup>&</sup>quot;The cardinal point in the Domestic Gold Standard is clearly the proportion of volume enforced by the law between the gold reserve and the currency The essence of the International Gold Standard is the convertibility of the currency into gold, i.e., the fixed proportion of value between a unit of gold and ill unit of currency."—Crowther An Outline of Money P. 284,

स्टॉन का एक बहुत ही जन्म भाग होता है। जल क्यमे-मामा में और, दसनिये चनन की याना में, अभियता का अवाब होता है। पूँ फि, मूल्य प्रणाती अधेवत एक स्थापी क्यो-जुनियाद (gold base) पर टियो होती हैं, इसविये वह स्वय भी किसी अन्य मान की कोशा जिपन स्थापी उठनी हैं।

दोष---चहा आस्तरिक स्वर्णमान ने उत्त साम है वहाँ इसके कुछ दोप भी हैं, जिन्हें निस्म प्रकार ने प्रस्तुव स्थिम जा सकता है ---

- है। राष्ट्रीय सबुद जिंक ि पुड अध्यक्ष आंतर सबूत व्यवस्था लोच पहित हो जाती, है। राष्ट्रीय सबुद जिंक ि पुड अध्यक्ष आंविक सब्द हो के समय में अवदा नियानिय आर्थिक स्वरान में अपना नियानिय आर्थिक स्वरान में अपना स्वरान में सुरि मही कर नहरों है, जिससे राष्ट्रीय मुरुशा अध्यक्ष विवास म बावा पवन समती हैं। बारतब म आर्थारिक नवशमान तो सामान्य समय म ही साथ नेना है और असापारण समय न प्रवास प्रकृत के अस्त प्रसारण समय न प्रवास प्रकृत है जह ताथ होड़ हैत। ही। रही हारण महाना स्वरान स्वरान है। साथ का प्रकृत स्वरान समय न ही। रही हारण हा एक अच्छे मीमम का मान (a fair weather siandard) महा गया है।
- (२) अमतिरिक स्वणमान कीणह स्वर्णां के एक विस्तित साराया उदाय स्वर्णा है देश में करें भी स्कार्ड के मूरा की स्वर्ण की एक निरिष्ट या ा स सम्बन्धियत करती है होते की मात स्वरं को स्वरं माता में माता है स्वरं की सात स्वरं को सात सात है आते का पता लाती, पूरारी, कालों के लगा होन, स्वरं लक्त की टेन्टीक नुपरते, विभिन्न देशा म विस्तं के स्वरं स्टोंक का विस्ताल यदावन आदि के प्रतास्थात की सात है सात स्वरं के स्वरं स्टांक की विस्तं का प्रतास है। यह स्वरं है कि विद्यंत का सीतिक स्वरं मात्रं प्रतास स्टांक कोचना स्वरं मात्रं स्टांक कोचना स्वरं के सात स्वरं की सात्रं सात्र
  - (३) यदि जान्तरिय स्वर्णमान का स्वयासित कार्यवाहन, सम्प्रव भी हो, तो वह देश की आधिक समृद्धि के लिए सतरा है। कारण, इसके जन्मते, स्वर्ण कोप को

The domestic gold standard does not stabilise the volume of currency, but forces it to fluctuate. It merely stabilises the volume of gold and the volume of currency.

साशा से भटा-सदी होने पर वर्रमी जी भाजा में घट वह हो जाती है चाहे देश को कर्रमी की माता में जभी अथवा पृद्धि भी कानस्थलता हो सा बही। फतन अर्व-प्रवस्था से जन-तब युद्ध-जसार और मुद्धा-समुख्य की हतवर्ष उत्पक्ष होनर मुक्तान 'हैंपानी' पहती है

अन्तर्राट्ट्रीय स्वर्णमान के गुण-दोच--

'अस्तरर्रा-्रीय न्यांभार्य' ने आजय होती मोदिक स्ववस्था का ह नियम विश्म के जनेय देश अपनी मुद्दा का स्प्य नकार्ण की एक निरिचल मात्रा म कोश्रेस रूप देने हैं, सही स्थानीय वरेनी वांस्वर्ण में और स्थार्ण नो स्वातीय करेंग्री में परिणित कराया जा मकता है। तथा उनमें परस्पर स्तर्ज का आस्वायमन निर्वाध देण से होता है।

गुण—जब स्वर्णमान एक ही साथ अनेक देशों द्वारा अपनाया जाता है, ता इसमें निभ्न नाथ होने हैं —  $\cdot$ 

- (१) वह न्यशंचात देखों को एवं सन्तर्राष्ट्रीय विनिध्य भाष्यम और भूत्य प्रमाप उपलब्ध करता है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय लेल-देनी में बहुत सुविधा ही आगी है।
- (०) अन्वराष्ट्रीय स्वर्णमान की वार्यवीलवा के अन्वर्णत विभिन्न-१९६१ में स्थायिक स्कृत है। अरान, विभिन्न देवों को सीडिक इराइया वर्गमुख्य प्रकार में एवं निवार जाना अ प्राव्य निया जाता है एक स्थापन एक पूर्व निवार वर्गमुख्य प्रकार में प्रवृत्ति के अमीमित माताओं में जन-विषय का बात्यामान देवी है। इन परिप्तिवियों में विभिन्न स्वाध्या क्षेत्र मान के सीडिक स्वाध्या के साथ स्वाध्या सम्बन्ध प्रिजनित हो जाते हैं। विभाग-राजी सी विभिन्न देवों के लोग अन्वर्राष्ट्रीय ज्ञा कि सीडिक स
  - (१) अन्तराष्ट्रीय स्वर्णमान के अस्तर्शय विभिन्न देशों को कीमते यरस्यर प्रसिद्ध पप से सम्बर्धियत हो जाती है। यदि किसी स्वाय पर कीमते एक देश में तीची और अग्य देशों में कंची हो तो यह विश्वता स्वर्ण-आवागमक के मिकोरिन्स झारा मुख्य लाती है।

<sup>1 &</sup>quot;The only intelligable meaning to be assigned, to the phrase the International Gold Standard is the simultaneous presence, in a group of countries, of arrangements by which, in each of them, gold is convertible at a fixed rate into the local currency and the local currency into gold, and by which gold movements from any one of these to any of the others are freely permitted by all of them."—Gregory.

साप का विस्तार करने से रोकते हैं। इत्का विस्तार या नवुचन तो सम्भव है लेकिन अन्यवित्र मुद्रा-प्रसार या मुद्रा-मनुचन नहीं किया जा सबता है ।

दोष-- जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के इतने लाभ है वहाँ इसके नुख दोप

भी है —

(१) स्वर्णमाण या कार्य साम्यारण बुद्धा-संकुचन हैं सभावित ताम एक स्वर्णि हो। हो अवस्ति स्वर्ण खोने पाल देख के खिब बहु लिख्या है कि अपने मही हाल में गान् दिख की खोन बहु लिख्या है कि अपने मही हाल में गान् दिख को से सकुन को हु लिख्याचा के की मीत, तब स्वर्ण गाने बाता देख अपन यही साल को बदाने और मुद्रा प्रधार का बहुवन करने ने लिए वित्रत मही है। उद्यहिल्लानों, इन्हां हे स्वर्ण में निर्मात के मारण नहीं हो। ही स्वर्ण में साम हरेंगी का विन्तार नहीं नहीं सक्तारी कर हो। ही ही स्वर्ण में के स्वरव्ण मूर्ण स्वर्ण में है स्वर्ण में हुए कि दिखान निर्मात को सिंद स्वर्ण में सुच्या में स्वर्ण मे

(२) अन्तरिष्ट्रीय स्वर्गमान अन्तरिष्ट्रीय स्वायोजन का प्राय एक प्रुवत साथन निव नहीं हुआ है। इनके विपरीत, वह बन्दी और कसी-कभी तैसी के एक देश ≣ दूसरे देश से फैनने का साधन रहा है। व इतका अपंयह है कि एक देश में

Among the causes responsible for the deflationary bins of the gold standard, 'one is the unequal importance of the balance of payments as between countries whose foreign trade and other payments are large relative to the home economy and countries for which foreign trade is less important. The other is the unequal size of countries Gold standard theory was based on the principle of interaction between homogeneous countries of approximately equal size '—John H. Williams .

The Adequacy of Emisting Currency Mechanism under Varying Circumstances,' ... American Economic Review, March, 1937, n. 154.

The gold standard has frequently not been efficient instrument of two sided compensatory international adjustment it was meant do be It has been a means of spreading depressions and sometimes booms from one country to another," John H. Williams: "The Post War Monetary Plan,"—American Economic Review, March, 1944, p. 373

कठिनाइयों में अल्य देशों की भी मागी होना पडताया अले ही वे इसके निये नेयार न हो।

( a ) स्वधंमान का स्वचालित स्वजाव कई वर्ती पर नियंत होता है। प्रमान, तो स्वयं-व्यवस्थान सिर्फिट्स (Gold Jou-mechanism) के स्वचातित कार्यवाहत के प्रकारकर बात के को मानुक्त और फैलार होते हैं वे देशों को आईक स्थित के लिए कारासांक है। हुगरे स्वध्यान देशा में केशीज बेत्ता स्वस्था एकते हुए भी सामतों और कीमतों को साल शकुवन के स्थान में की और तथा माज-मार की सहा मानुक्त हुई और सालामित करने में अपार्य हो सकते हैं।

है कि स्वर्णपान देश को बिकियर कार्यकाल के बढ़िक विकास के पुन्त स्वर्णपान देश को विकियर क्यांजिल्ल के नित्र क्षेत्रका स्वर्णपान देश को विकियर क्यांजिल्ल के नित्र क्षेत्रका स्वर्णाक्ष का परिस्तान करने के नित्र करनाती है। वास्त कर स्वर्णाक्ष कार्यकार हो कार्यका है। वास्त क्यांजिल क्षेत्रका है। यह क्यांजिल क्षेत्रका क्यांजिल क्य

इस्त हैं सम्मान के इविहास को शुकारम्म बाद १८११ में होता है जहिंद यह इस्त हैं का कामून इंगर स्थापित किया गए या । जमनी ने देखे बाद १७५६ मा धर-नामा । काम ने पर १७५० में भी र स्विपित में यह १८०० मा स्वर्धानमा को ठहण किया । काम ने पर १९५० में भी र स्विपित का मान अपनित दिया । इस प्रकार प्रका-महाद्वाद पुरू होंने के रहित है। स्वर्ण विभिन्न मान अपनित दिया । इस प्रकार प्रका-महाद्वाद पुरू होंने के रहित है। स्वर्णमान ज्यापक कर न प्रचित्त हो चुन गा। । श्रीवरावत यह एक महस्वपूर्ण स्वर्णमान ज्यापक कर न प्रचित्त हो चुन गा। । स्वर्णा प्रकार के एक महस्वपूर्ण स्वर्णमान (Full gold standard) पा। म केवन मुद्रा-एकचा (Monetary System) में से चप्त देश मा में भी स्वर्ण का सक-नामाईक आवानमान होता था। यह स्वर्णिय स्वर्णन हुआ स्वर्णित निहा स्वर्ण में अग्रीगिठ व स्वरत्न दिवन दवाई प्रचित्त गी, मरकारो इंगर स्वर्ण का स्वर्ण-कारी पर स्वर्णन कर में परिवनस्वर्णित थी।

स्वर्ण घलन मान (Gold Coin Standard) सन् १९१४ में पहला विस्त

<sup>3 &</sup>quot;In the modern world where on the one hand, inflows of gold are liable to be sterlised and prevented from causing an example as confered, whilst on the other hand the deflation of credit set up elsewhere is prevented by social causes from transmitting its full effect to money-wages and other costs it may be that the whole machine will cauch before the reaction back to the equilibrium has been brought about "- Committee on Finance at a Industry Report, 1991, p. 108.

पुद्र प्रारम्भ होने तर सहबतापूर्वक (smoothly) कार्य दरशा रहा। किसु युव-काल म. स्वर्ग के स्तनन आमात-नियमि को रोक दिया गया। परिणामत अल-रोट्टीय स्थामान हुट गया तथा अपरिसर्तनद्यील पत्र चलल (Inconsettable paper currencies) ही सर्वेन प्रचलित हो गया। युव की समाप्ति के बाद, विरव के अपणी राष्ट्री का प्यान पुन स्थामेतान नी स्थापना पर गया।

मां प्रकार, बुवेशियर विस्त की रचना युद-पूर्व के विश्व से बिल्कुल फिल हो मं की स्था राष्ट्रीय और अन्तर्रास्त्रीय स्वासं टकराने तो से। यह बार्युक्त किया गया कि गरेंद सार्याज्ञ क्वल-रुक्त देशों के स्वत बत्तर बूल, दे संस्थ के प्रदीय में गिए स्थितरा (cconomy) हो तकती है। इसर जनता भी पत्र पुता का भ्योग करने की भावों हो चुकी थी। सही एक कि करेंद्री में स्वयं विषक्षे पुत्र प्रकरित करने का प्रयान क्रस्तक ही जाना था। इस्त स्वास्त के किया के का बत्तर हो हो प्रतिक्तियों में प्रवृद्ध की नुत्रों का स्थाना स्थापित करता सम्मान न बा। जत स्वर १६२० में लोनेश स्थानित हैं, जिसके स्वाप्त हो हिन्द करता सम्मान न बा। जत स्वर १६२० में लोनेश स्थानित हैं, जिसके स्थापित करता सम्मान न बा। जत स्वर १६२० में लोनेश स्थानित प्रतिक्र स्थापित स्थापित करता सम्मान न बीर अपने स्थापित हुआ स्थानित स्थापित हुआ। सर्वाध्यम स्वीरिका स्थापाना पर सीटा। तत्यस्वात्र, तीन देशी में जसका अनुमरण स्था। सन्त १६२० के, जविका यानको भी स्थापित आवा विद्या, स्थापीत की स्थापीत करने करने अनुमरण क्या सन्त स्थापीत का करने समुणे हो स्थाप ।

बबोत्तर स्थर्णमान का खण्डन-

यदापि स्वर्णमान सन् ११९२६ मे पूर्णत पुत्र स्वापित हो गया या तथापि व्यवहार में वह सहन गति से नामें कभी न करने पामा । वह किनाई से तीन वय ही चना और इन तीनी बची में भी जनका नामें नामानन करने ने गरिपून रहा। इन्से जीतम रूप में याचन के निय निम्मतितित कारण दामों थे—

(१) स्वणं-स्टॉको का असमान रूप से वितरण होना (Unequal distri-

bution of gold stocks)—मुद्ध ये बाग फोने वानि देशों में वानिश्त व कान्स से अवार सादा में बुद्ध साध्ये का कब दिया था। किन्तु नेनदार राज्दा ने उतने वहतुओं में मुखानों तेला स्वीकार कोई सिंगा । उन्होंने देखा पर ही पुम्बतान करने भी सीमा की जिससे देश दोगा देशा मा नवर्ष सीनत होने समा। कुँकि वन्त देशों के स्वर्ण कीच बहुत चुट बांग के हमीना उनकी लिने स्वर्णमान पर बटे रहना कीचन हो। मारा।

(२) स्थलनाग लेख के नियमीं डा उस्तवन (Definance of the rules of the gold standard game)—स्वर्णमान की असफ्कश्वा का कारण्य गार में भी कि इस के से कि नियमों ना पूर्व रूप भ पासन नहीं किया गया। उदाहरण के निय जब किसी देश में स्वर्ण ना तो बहा शाख का अखार न होने दिया गया और स्वर्ण आयागमन के प्रभाशों को व्यर्थ करने में खुने वाजार के कार्य-क्वापों (open market operations) का प्रमाण किया गया। इस बजार, खासाय वीमाद हरा स्वर्ण के बारागन के अवभावित ही रहा। एक यह यह हुआ कि स्वर्ण अपने नियमन सम्बन्धी कर्ता आरागन हे अवभावित ही रहा। एक यह यह हुआ कि स्वर्ण अपने नियमन सम्बन्धी कर्ता आरागन है अवभावित ही रहा। एक यह इस कि स्वर्ण अपने नियमन सम्बन्धी कर्त आरागन है अवभावित ही रहा। एक यह इस कि स्वर्ण अपने नियमन सम्बन्धी

(ह) डोक्यूचं साल सरवना (Defective oredit structure)—ह्यणें प्रशाह (Gold Bows) के बाहित नुप्रमाव प्राप्त करने हेतु यह बहुत ही वोद्यानीत पृक्ति मात पुर्व का नियनवण किला जाग वेकिय नेकेट वेशे से सातत सरवना —दीत पूर्ण होने के कारण वैक दरों में बीच-शीच में बहा-वर्ड, करने का परियास मह हुआ कि प्रथम-काण एक डेश से हुलरे देश की, सुरकाशय विनियोग के सिए, जब्दी-न्यानी भारे-वर्जी करों

(४) अति भुगतान एव युढ काण (Reparations and war debts)— कर्मनी द्वारा बुढ सम्ब धी अंति के सुरावानी क्या युढ वनित अपो ने स्वयंनान की नार्य-प्रमाणी घर भारी बीम (Stram) बाता । शति व क्यांनो के मुनावान में अर्ने-रिया और कात नी स्वर्ण की विशास भावायें ज्ञान हुई, निवसे वहां स्वर्ण-अप्वार-परपुर ही गये किना प्रन्य देवाने में दुवसें क्यी हो गई।

(६) राजनीतिक अस्विरत्ता एवं मन्यो (Political instability and depression)—कुछ देखों से प्रथम महायुद्ध हो समाध्यि के बार जो राजनीतिक अस्थि-रता उत्पन्ध हो वह यो उनके बारण कार में यहां से अपने निर्माणीनेत स्तेत्र कोरोने प्राप्ता किये मुंबी नहीं, अवेशिका से जोशीविक मन्यत्या (prosperity) और स्तंत्र विनित्तय प्रतिप्रतिया (stock exchange securities) की ऊँची कीमतो के कारण कृष्यात 'दान स्तृष्ट सक्ट' (Wall Street Crash) दूर पड़ा, विश्वके परिचायस्वस्थ सम्पूर्ण विक्व में रोजगार, कोमल व जरप्ति करा रिप्ते संगे वह से तहर सहार मंत्री का पुत्रपात हुआ, जिसमें स्वर्णवाल को भी जपनी चेश्वर में के जिया।

(७) बृष्टिकूणं समतान्तर (Incorrect parity levels)—शिट्य गांव १०% के सिम्मिन्यत (over-valued) या। इतके विवरीत, कव काक इतना है। असमून्यित (under-valued) या। इत दायपूर्णं समता के कारण भी इज्ञुलैंक से

सोने का लगातार बहियमंग होता रहा ।

उपरोक्त विवेचन से यह स्थाय है कि दुढ़ के बाद आर्थिक दक्षाय सेर्प्यारे इतनी प्रतिकृत हा नई कि स्था नास यह १९३१ से मन्तव हुट ही गया । प्रधानन के क्ष्याण इस्तुर्ध हु नमेरिका और काम ने नित्तमान को के उतार बनाती का नित्तमान के के उतार वाली का नित्तमान करने हुए सिनाम हमानीचारण कोच' (Exchange Equalisation Found) स्थानिक किया । सन् १९३९ न जब दिलीय पहायुद्ध प्रारम्भ हुना दब नमी देशी ने स्थितम नित्तमान करने कार्यालय करने किया करने किया करने किया हमानीचारण कर नीहों के नित्तम नित्तमान करने करने विचार प्रदान के नित्र स्थान करने किया । सन् १९४५ में अन्तर्सन्द्रीय मुद्रा क्षेत्र में स्थापना हमाने करने किया । सन् १९४५ में अन्तर्सन्द्रीय मुद्रा क्षेत्र में स्थापना हमाने करने किया हमाने करने किया हमाने करने क्षा स्थान करने करने किया हमाने करने किया हमाने करने किया हमाने करने क्षा स्थान करने करने हमाने करने क्षा स्थान करने करने हमाने करने क्षा स्थान करने करने हमाने करने क्षा हमाने करने करने हमाने हमाने करने हमाने करने हमाने हमाने हमाने करने हमाने हमान

स्वर्ग के आवागमन का सिद्धान्त (Theory of Gold Movements)

भुगतान सतुलन में साम्यता लाने बाली सुधार प्रक्रिया—

हवर्णनान देखों के मृशतान मनुसन में असाध्यता का सुवार या हामा की क्षाराम हवा है। उसके स्थान प्रमान के द्वारा, व्यक्ति, स्वयंग्रेस के प्रधानमन के द्वारा, व्यक्ति, स्वयंग्रेस के प्रधानमन (minow) होएं होती है। एवंच के प्रधानमन के सिद्धान्त के अनुसार, सीधी आपत-मीमत मरच्या पाने देश में स्वयं का आगन्त हीता है किन्तु अध्याप उद्योग सामान स्वयंग्रेस का अगन्त हीता है किन्तु अध्याप उद्योग सामान प्रधान स्वयंग्रेस का अगन्त हीता है किन्तु अध्याप उद्योग सामान प्रधान स्वयंग्रेस का अगन्त हीता है।

जवाहरण द्वारा स्वय्वीकरण—जुमार प्रजिया नो समझाने के तिये हम से देशों का उत्पाहरण केने हैं। मान जीनियाँ कि A और D यो राजणेगान देश हैं। यह भी मान जीनियाँ कि A देश का बुगतान मनुतन B देख के भूगतान सनुतन के सहसे में 'निनिजर' (passive) हो मार्ग हैं, जयाँग, A विताना माल B को निर्यान करता है तससे कही जीविक सान व । आधात नर रहा है। ऐसी परिह्मित में A वो 11 के प्रति कुछ युद्ध रकम का (की कि प्रुप्ताना-साइकन में मारे के स्थापत है।
प्रमाना करना हूं जो स्वर्ण के नियति द्वारा मिया जायेगा। स्वर्ण के स्थापत होने
का प्रमार होगा ने अध्यक्ष नह होगा कि के वे करेनी का अधुक्त और 18 में करेनी
का प्रमार होगा। मुद्दा परिणाम विद्यान की परिष्कृत आस्था (refued version)
के अधुक्ता रे अं करेनी जा मधुक्त होंने में सहस्त्री की कीगते विर जामेंगे आसे
कोर रास्तार से भी करते हो जानेशों जी हो दुनि सामत सहस्त्री की जीगते गिर गामेंगे
हैं रहास्त्रिय रे बेस विदेशियों द्वारा प्रमास के सिंग्रे एक बन्छा किन्तु निजय के सिंग्र
हुरा बाजार वन जाता है, जिससे रे येख से 13 देख सो नियति प्रोप्ताहित

हतरी ओर, स्वर्ण के आगानन के प्रण्यस्थल जब B देश में करेंग्सी का प्रसार होता है, तो वहां बस्तुकी की वीमणें कर जाती हैं एव नाम और रोजगार मं भी युद्धि होती हैं। जूंकि सब कीमलें वह महें हैं, इसमिये वह विजये के निये एक अध्यातिक तम के नियं प्रकार कर महें हैं, इसमिये कहां कि तम की मार्ग की साम की साम

भीर निर्मात अ-घोत्नाहित होते है।

उपरीक्त विषेषन भे यह राग्ट हैं कि बोनो देखों में कीयत सन्त-भी गरिवर्तनों का प्रभाव इस प्रवार होता है कि A के भागात घट जाते हैं किन्तु निर्मात वह जाते हैं, B के बायात वह जाते हैं किन्तु निर्मात वह जाते हैं और इन प्रवृत्तियों के सम्मित्तिन प्रभाव इस प्रभावस्वरूप दोनों देखों के भुगवान मनुक्तों म साम्य झाँक स्मात होने काला है।

पटते हैं। कृषि A देश के बापाल (अथवा Ш देश के निर्दाल) एक अप कारण में भी पटते हैं। कृषि A देश में रोजगार और लाद पढ़ में हैं, इस्तिए नहीं सोगी प्रमान की हैं। विशो निर्देशों ने निर्देशों ने निर्देशों ने निर्देशों ने निर्देशों ने निर्देशों ने निर्देश में साथात (अपना A देश के निर्दाश) कर जायें 3, बसालि के इस में अंतिविश्वत होगी। दूसरी और, B देश में साथात (अपना A देश के निर्दाश) कर जायें 3, बसालि के इस असाम व रोजगार में बृद्धि हो। में ही निरुक्त करनावकर कहां देशी विदेशी सो साथात अपना । यह उपमोग- कृष्टि A में B वर्ष अर्थ हैं अपनामी के कथा अस्तिविस्तित होगी।

इस प्रवार, हम देवती है कि न्यार्थ के आजागातन एक देख थे पुता-प्रसारिक प्रतिया की ओर दूसरे देश म मुझा विष्णीधिक प्रक्रिया की जन्म देवर रवणंगात देशों से मुनगान कर्मुवानों में माम्य नी स्थापना से सहायक होते हैं। यह सुधार प्रतिया स्वत्यासित एवं में (automatically) जन्ती यही है और स्वत्यों से आता मामाने में किसी वा भी हरतार्थ सहत्य नहीं पर सबची है। किस्तु चुचार प्रतिया ममाने में किसी वा भी हरतार्थ सहत्य नहीं पर सबची है। किस्तु चुचार प्रतिया में बारों में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सबायोजन दोनों देशों में बारोंकि कर्मात भी देशा में क्रिया के दिल पर परिवर्गन वा परिवर्गन देशा होता है। इस सबचालित प्रतिया कि करतार में किसी है। सम्बन्ध होता है। इस सबचालित प्रतिया की कर्मात में किसी

भेरी की मीति से बहुत बल मिसता है। उदाहरणार, बदि ने हन हैं होने बाते देव में बैक-दर बढ़ा है, तो नहीं कमना ब्यापारित बैकी द्वारा भी व्याप्त दरें ना दी नायेंगी, जिसमें विक्तांग, रीजनार बीर आप में बीर भी अधिक कभी हो ज्योपी तथा बिदेशों से क्षेष्ट विक्रियोंत के विद्या नाते कमें हैं ज्यापी तथा बिदेशों से क्षेष्ट विक्रियोंत के विद्या नाते करेंगे, दिस के वह वा माने कि जाना रह ज्यापारित वैद्या मी ब्यापारित वैद्या मी ब्यापारित वैद्या मी ब्यापारित वैद्या मी व्यापारित वैद्या मी व्यापारित विद्या के मुन्तिया कुछार प्रतिस्था के प्रमृतिया कुछार प्रतिस्था कि प्रमृतिया विक्ता विक्ता विक्ता कुछार कि कुछार के प्रस्ति के प्रतिस्था कि प्रतिस्था कि विक्ता कुछार कि कुछार के प्रतिस्था कि प्रतिस्था कि प्रतिस्था कि विक्ता कुछार कि विक्रा कुछार कि कुछार कुछार कि क

स्वर्णके आ बागमन और इसके द्वारा सुधार की प्रक्रिया सम्भव होन में निर

यह आवश्यक है कि विभवतिवित इतों का पावन क्या जाय --

(१) सभी रवणंतान वेद रवणंतान के नियमों का तबनाई से पारण वर्षे । स्वत्या भीप्रधाय यह है कि नवधंतात देखों के मुद्रा अधिवारी, रवणं-रवाह-(नोर्वानंत्र पर स्वाप्त-राष्ट्रवेश कार्म पर के राज्यक देश स्वर्ण-मुद्र के ओहत प्रश्नात की स्वर्ण-अपनी वेदिना नीति ना नव्या बनाव न्यय जनवा न्यतन्त्र पर ऐत्विह योगदल अनुत ही ज्या हो। अब कर्षेन्सी और बास का स्वर्ण धोने बाते तेदा में सङ्घन स्वास्त्र पाने चाले देश में स्वर्णात होगा चाहिय।

(२) स्वर्णमान देशों की व्यरं-व्यवस्था सबकत्वार होनी बाहिसे। तन हुँ ह्वां केपों में हुई तिकित भी भटा-बड़ी सम्बद्ध देशों की बातन-गैमन सरकार ने प्रतिक्रिमित्त हो फर्का और नहीं क्वां केपा बाने देश ने सबुक्त की र रुपे , पाने बाले देश से मुदा प्रबाद आतिक क्या से सम्बद्ध होता । इस हेनु स्वर्णमान देशों में एक विशेष प्रकार का भाग त्यावस्था होता वाहिस । उदाहरणार्थ, मनदूरी राज्यभी मीडित क्यों हो ाच विद्वार अब स्वर्ण से बाहर साते पुरा आ का

सकुचत होने लगे तथा मजदूरी म क्टोती करनी पढ़े, तब इसम धममश्री नी अधिक मही बनना चाहिए।

दे ) किन्नदारक पूँजी-आधागनय नहीं होने चाहिये। जब पूँजी को पैमाने पर महत्वा ही गर देवा में हुत्ये देवा वो प्रयाण करती है, तो अगावन महत्वन सन्त्रभी दिव्यति मे अमिरियत्ताता उपमन्न हो भाती है, स्वशं के विव्यत्त जायान्यन होने माने है और दुर्गोद स्वर्श-भवाई-मिकेनियम साम करने य अधामर्थ ही जाता है।

(४) मांग की कीयत सम्बन्धी लोध ऊँची होनी चाहिये। वर्षि देशी और विदेशी मांग की कीमत लोचे (proce elasticities) ऊँची होषी, तो बीगन मे जोतन एक जल्प परिवर्तन ही सम्बद्ध देशों म निर्वात और आयात के लिये मांग में

The main criterion of the banking policy of each country should be the average behaviour of all the other members. Its own voluntary and independent contribution being a modest one".—Keyues: A Treatize on Money, Vol II, p 303.

बड़े परिवर्तन उत्पन्न कर अकेगा और इन तरह समाधी १०-किया सहय ही सम्पन्न हो सकेगी १

( ४ ) रचर्ण समताओं में स्माधित होना जो आवश्यक है। यदि लोगों को यह शका रहती है कि स्वर्णमान देश अपनी वितिमध दर में स्थिरता नामम स रख सकेगा, तो सहुदा ध्यवहारों का जोर यद बाता है।

(६) राजनैतिक स्यापित्व भी स्वणमान के सहज रूप से काप करने रहने के निव आवस्त्र है।

स्वर्ग्मान के अन्तर्गन विनिमय दर का निर्धारण (टक्सान-ममता सिद्धान्त)

'दशसाली समता' बया है ?

हर्याचान विद्व में सबसे प्रस्तित एक धानुमान रहा है। यह हम दो स्वानं मान द्या के बोच स्वानसिक विभिन्न दर के निर्धारण पर प्रकाल कालें। प्रस्त दान हम स्वान स्वान स्वान के स्वान स्वान स्वान कर रिया जाता है कि उनकी सुद्रा मा अदूर साता में बाद स्वान स

The Mint Par depends, in short not on the coun itself but on the legal definition of it, not on the sovereign defacto but on the sovereign degure unless and myll. The have it substitute the Mint Par can not after "—Clare and Crimps."

<sup>2 &</sup>quot;Mint Par is an expression of the ratio between the statutory bullion equivalents of the standard monetary units of two countries on the same monetary standards"—Thomas

<sup>3 &#</sup>x27;If two cr more trading countries are on the gold standard, and if there are no obstacles to the import and export of gold, (Confd on next page)

दक्साली समता पर आधारित विनिमग्र वर---

प्रभा विस्त मुख के चतुने और इसके बाद मुझोतरकात म भी कई वर्गों तम अमेरिता और इमलेंड जोगों ही चूमरेनीम स्वर्णमात पर है। स्वर्ण-तार्वर में १६३००१६ में कोट स्वर्ण हालार में ६२५०० में न दवर्ग (स्टेज्ड किंदुका) या। चूँकि स्वर्णा के समुप्त में होती है, इतिया बातर और गींव म निस्मय दर, उक्ताली समता के आभार पर, ११३००१६ र३, २२०० वर्षान्, ४८६६६ मी, जिसका आसता है हि ४०६६६ स्वर्णीय के स्वर्णीय स्वर्णीय के स्वर्णीय स्व

जगरोत्त ब्रञ्ज के जो निमित्तय वर विकासी गई है वह एक 'आदर्श' (notil) है, जो कि सोचेंदास म प्रचित्तत होगी। 'वैनिक' अपवा' 'बाजार विक्रियन वर' इस आदर्श के कुछ निवित्तत गोगाओं के भीतर निम्म हो सकती है और होती है। ये सीमायें एक देश से हुपरे देश को सबसे के पातायात में हुए सारदिक्क स्थाद. (विसमे बीमा, पैकिंग-च्या आदि सीम्मित्तत हो द्वारा नियत होती है।

बामा, पाकन व्यय आहर साम्मालत हैं। होरा नियत हार स्वर्सो बिन्द्रओं का सहस्व—

स्वर्णमान वंद्यों में सोमी की यह निकल्य होता है कि वे अन्य देवों की या तो टेनीयाफिक द्राप्तफर और विनिवस बिती हारा क्वाचा स्वर्ण चेनवर पुणातन करें। जब स्वर्ण चेकवर पुणावन किया जाता है, मो सरकारों के फीरत के बातियेक्त भार्मिक बीमा, पैक्ति योद स्थानान्तरम की<sub>ट</sub> अवधि के निय् व्याव की हाति के रूप में अन्य अया भी करने पदते हैं। जन अन्तर्यार्जीय विनियस नाध्यान हेतु चढ़ त्वण का प्रयोग निया जार, तो का व्यावों और भारत न रहना चाल्या हेतु चढ़ त्वण का प्रयोग निया जार, तो का व्यावों और भारत न रहना चाल्या

जब तक दोनो नरैतियो के सन्य विकित्य दर १ पाँड = १२४ ७१ फाँक से

then the different currencies are rigidly linked together. For instance, if an ounce of gold can be consed into a definite number of pounds sterling and into twenty times as many marks them—still under the provisional assumption that no costs are involved—one can convert at will twenty marks into one pound and vice versa. "—Haberler: The Theory of International Trails in the conditional trails and the conditional trails are conditional."

इसी प्रकार, जब बक्त विभिन्नव बर १२३०% क्रैन से अधिक रहे. तन वस अधिक स्तियों द्वारा भूगतान सामान्य डल्ल से (बाल पनों से प्रवार द्वारा) विस् वर्षामें 1 जीकन, बदि सिनियब दर १२३० धैन से तीथे पिर त्यारे, दो स्कृतीय से प्रांग का मुनावान स्वयं प्रेल कर किया जायेगा सवीधि सब ऐसा करना ही साम-प्रद है, व्युक्ति हम बिल्हु पर स्वयं स्कृत्यंक मे प्रान्न की निवार्त होने लगता है, इसतिस हमें सक्ष्मीय इसि इसि इसि हम स्वयं नियार्त विस्तु या 'बन्नस्य स्वयं नियं करि, क्षान की इसि हो, 'खार्च काबार्त दिन्तु' या 'मिनस्यम स्वयं नियं कु कहेंगे।

हो देखों के अब्ब विनियमन्द्र तक 'उच्चतम' एव 'निम्नतम' स्वर्ग विमुक्ती की सीमा ने अधिक परिशतित नहीं हो सक्ती, व्योक्ति जैसे ही विनियस पर इनमें किसी भी विद्युको पार करती है, बैसे ही स्वर्ण वा आवास्पम होने सफता है। अपने लोने नाले देखों के होती का सकुचन और स्वर्ण पाने वाले बेसे ने करेंसी का इसार होनर विनियस पर कुम स्वर्ण-विस्तृत्वों की परिध में बोट आयों है।

इस प्रवार, हवार्ष (वा रक्ता) साम के अवीन सिपेशी विनिष्य दर के निर्धार पा के कमूर्य विशेषक से स्वर्ण-विक्रियों कर बहुत पहल्व है, वयीकि इतके यह पता विकार से पित विकार कर किया है। कि विशेषक से स्वर्ण-विकार से देविक विनिष्य दर है किया स्विक्रम कर वारा प्रवान हो गता है। ये जिन्तु हमें वह भी बताते हैं कि विनिषय दर टक्साली विजित्स वर में ओ शिवेशी विकित्स दर में के क्यांकी विज्ञान पर आधारित हैं, क्यों कि निर्माण वर में के क्यांकी विज्ञान पर आधारित हैं, क्यों कि निर्माण हो कि विज्ञान पर आधारित हैं, क्यों कि निर्माण हो कि विज्ञान पर आधारित हैं, क्यों कि निर्माण हो कि विज्ञान पर आधारित हैं, क्यों कि निर्माण हो कि विज्ञान पर आधारित हैं, क्यों कि निर्माण हो कि विज्ञान पर आधारित हैं, क्यों कि निर्माण हो कि विज्ञान पर आधारित हैं, क्यों कि निर्माण हो कि विज्ञान हों कि विज्ञान हो हो कि विज्ञान हो कि विज्ञान हो कि विज्ञान हो हो हो कि विज्ञान हो कि विज्ञान हो कि विज्ञान हो कि विज्ञान हो है कि विज्ञान हो कि विज्ञान हो हो है कि विज्ञान हो है। कि विज्ञान हो कि विज्ञान हो हो हो है कि विज्ञान हो हो है कि विज्ञान हो हो है कि विज्ञान है कि विज्ञान हो है कि विज्ञान है कि व

सुघार प्रक्रिया-

मान नीजिए कि लगातार फतालें करात रहने से या एर दीये अवधि तक धारिपूर्ति सम्पत्ती सुमताल करते भी आदासका से नारण ज्यादार सुमताल करते भी आदासका से नारण ज्यादार सुनतन हुआ करता कि को लिए से हिम्सी करते कि से सिर्फा ति कि सिर्फा ते कि सी है। ऐसी दशा ने सक्ये का नारी सुन से के का पारी रह सरता है? क्या नी देश में भी मान है सिक्सी अधिन त्याप की सक्यों में नात में से ना सिरामा जातेगा? क्या करते हैं। इस अधिन स्वाच की रीकने के लिए सावार को हासां में स्वाच करते हैं। इस अधिन स्वाच की रीकने के लिए सवार को हासां में आप ही सिर्फा देश सुनियान है। अधिना ?

स्मापारवादियों का हिस्टकोरा-इस पुस्तक के प्रारम्भ में ही हम यह वता चुने हैं कि ज्यानारवादियों ने सक्तिय सन्तुनन और स्वर्ण के आपमन को बढ़ाने की हरित से आशाक्षी पर प्रतिवन्ध तथा नियंत्री को श्रीनाहन देने का समर्थन दिया या। न्यागरसादिया तो यह आलोचना को नागी है कि उन्होंने कुन भूगतान सन्तृत्वन के बदाय केवन व्यापार गन्तुकन पर ही प्यांत दिया। किन्तु यह अलोचना नहीं नहीं है, नयीकि अनेक स्वापारसादियों ने व्यापार सन्तृत्वन नै आतिरिक्त गुनतान महुनन को गयों की भी स्वय्ट रूप से चर्चा ही है। कुठ गर्वे को चात गहत्वपूर्ण समसी जानी हैं उन वियो नगम्य ची या विद्यापन नहीं ची। जत इन्हें विचार से व नैना कोई दर्द कही थी।

हमा देख से वास्तिक समित है हिस्स विकास पर लाकारित थी कि स्वर्ण का मजद हमा देख से वास्तिक सम्मित ॥ वृद्धि होना है। रिन्यु तकता यह विचार पृष्टि-पूर्ण मा और यह होक भी होगा, तो जो कन्नु (चरकारो हस्तक्षेप) कराने कृभवा यह तक्ष्य भी प्रतिल नही करा करवा था। वह वर यह निरामार वा कि यदि परतार द्वारा हस्तके व नही किया गया, तो स्वर्ण क मानित बहिनंतन हो मजदा है। उनका सम्पूर्ण विद्याल सुपतान जल्लुन कस्तक्षी अवरिष्टल विचारों पर आधारित था। क्षत्य में, ग्रह्म में १७५२ में प्रकाशित अपनी पुरतन हैंटोस्त Discourses ने स्वापारनाधियों के विद्याल के स्थान पर एक ववीन विद्याल प्रतिक्षा प्रतिकृति क्षारी पर हो विद्याल कि स्थान पर एक विकास है। एक सिना पर स्वर्ण विकाश यह सितिन्यत विद्याल का प्रारम्भित रूप था। जिल्ले वाह से एक गिनम् भानेटन, रिकासी, सीतिन्यर, निला, क्षेत्रीन, बेरटेबन, टॉरिक्स आदि ने सुनार अभि

मिरिटन सिद्धाण्य— एवारी समस्या यह लयमारा है कि व्यापार समुख्य निर्मित्य होंने तथा स्वर्ण के बाइर साथ को पुन स्थाना केने होंगा ह ' अधिनित्य परेतानियों के अनुमार सम्म स्थान स्वर्ण के हा हुई हुई क्या प्रतिमान का का का कि कि स्वर्ण का स्वर्ण के स्थान हुई हुई का विद्यान का का का का कि स्वर्ण का स्वर

इस प्रकार, भुगतान अस्थाई रूप से तो स्वर्ण में किन्तु क्षतिम रूप से वस्तुओं में किंदा जागा है। अन्य सब्दों में, बदि किमी देश पर असिरिक्त मुमतान करने का दापिस्त महना ही जा पड़े, तो उसके नियानों की मात्रा एवं इसके परिणामस्वरूप विदेशी विशे ती पूर्ति वड जोरेगी। साय ही इन कियो के विधे माँग कम ही जायेगी। वचोरित आसात मुद्दुचित होन समते हैं। अब बिज बाजार पूर्त साम्यायस्था में आ जाता है तथा वित्तमय दर पून स्वर्ण-विन्तु से नीचे गिर जाती है।

यही भिकेतित्रम हैं जो दि भुगवान शतुलन में साम्य बनाये रखता है और निसी भी देश के स्वर्भ स्टॉक की पूर्णत वस्त्रमही होने देशा है जना विदश-आभार में भाग तेन शले स्वर्णामत देशों में स्वर्ण के उचित्र वितरण को प्रोत्साहित करता है। यह सिकेतिनम रवनें के आवापानन को स्वर्णापन कप में निवर्णन करता रहता है। जता इनने सरकारी हन्दानेष की वालप्यनता नहीं है।

प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनाये-

प्रतिष्टित सिद्धान्त बरापीय महात्रीप में कभी चीकप्रिय नहीं ही सवा।

- ( १ ) डोवपर्ग प्राधार-इसके सन्वन्ध मे प्रालीचना का लक्ष्य मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त रहा जिस पर जि वह आधारित है। विक्रिम यहाँ हमें मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त के दो रूपो म भेद करना चाहिये। अपरिष्कृत व्याख्या वे अनुसार, मुद्रा के परिमाण में एक दिये हुने प्रतिज्ञत से घटा-बढ़ी, उसी अनुपात में कीमतो में भी घटा-बढ़ी उत्पन्न कर देती है । लेकिन अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्वान्त इसनी कठोर करपना मही करना । वह तो केवल इतनी कल्पना करता है कि मुद्रा-मात्रा की वृद्धि कीमती में बाँड और मदा-मात्रा की कमी कोमतो में कमी कर देती है। कीमतो में यह घटा-बडी नितनो हो जानेगो इस बारे ने वह मुख्य नहीं वह सकता। निसन्देह परिप्रत मृद्रा परिमाण निद्धारत की बैचता से इस्कार परना सम्भव नहीं है। स्वाभाविक हैं कि मुद्रा मात्रा जीमती पर तब ही प्रभाव डावेगी जबकि वह बास्तव से खर्च की जायेगी और इस प्रनार यह यस्नुओं के लिये प्रभावपूर्ण मांग का प्रतीक है। यह कहने के बजाब कि मुद्रा मात्रा ने कमी होती है या स्वर्ण बाहर जा रहा है, हम प्रतिष्ठित मिद्रान्त का अयं बदने विना, यह भी कह सकते है कि कल मीडिक आप गिरली है, महा की पूर्ति घटती है बस्तुओं के लिये माँग कम हो जानी है, मयदा (प्रो॰ ओहलिन का अनुसरण करते हुये) त्य शक्ति में बदलाब (shift) सभा है।
  - ( २) विद्यात विराने का गुभार्दुभागव नहीं—यह आपित भी उठाई गई है व्यक्त स्वार से से स्वर्ण-वासपान होने हैं उनकी सामा मुलास-मालुकत मे प्राय छटा होने भाने विसान विपाने से बीतने के वित्ते ज्यात्व है। किन् स्व सम्बन्ध से यह नही सुकान साहित्र कि प्रापुनित दसाओं से अवसीत प्रत्यक भोडिक अवारी केट्रीय बेंद को मनेत सीति (debberule poblox) और अवसर्तिश साल के ितने-नित्म हारा प्रभानित होनी है। कुछी, हार्च के व्यवस्थान, यह बादिक से रिद्राम में, अपनी अरेपा, जरेक मुता परिवर्णन वर देते हैं। ही, विश्वद स्वर्णमान के नामीत, जवति चरन माध्यम वेदान स्वर्ण का ही होता है, ऐसे आसामका अधिक केट्रीय से ए होने आसामक है।

( ३) कोमतों में भिन्नता पर्याप्त समय के लिखे नहीं—प्रो॰ तासिन (Laughin) ने यह अपार्थित उठाई है नि आधुनित बानारों में रेत, तार, देवोफोन जबि से इता परिका समर्पत्र नमा है मि नीमत-मिताबी बंदी मेंपस वन नहीं बगों रहती है नि बरनुओं के पर्याप्त निशास वावस्थमन हो बके। निन्तु इस आसी-प्या को यह नह कर रह किया जा समता है कि इससे सो गई प्रधानित होता है कि सिकेटिना निवासी शोहता के कार्य आस्पास मर देवा है जि

(४) स्वणसान युगकी समाप्ति—आजकल स्वर्णमान प्रचलित नहीं है। अत निरेक्षी विजिसस दर के टक्साली सिद्धान्त के लागु होने के लिए कीई सीन

(scope) नही है ।

( १ ) आग्तरिक कीमत-स्वाधित्य का बिलवान—प्रतिस्थित सिखान्त के प्रातागृत विनिमय-स्थाधित्व बान्तरिक कीमता के स्तर में बरिवरता उत्कर हीकर ही

सम्भव है, जीकि जनता पर बहत बिलदान योपती है।

(६) बुधार का त्रक अस्वक्ट--ित सन्देह यह चर्च है कि जुगतान मन्तुकन की असामवा विभिन्नय हम पर प्रांतिकचा दिवनाती है किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि बुधार उसी तरीक के होता है जिससे कि प्रतिक्रित विदासों ने दाताया वा । कारण — (1) अस बन्दुर्वे के असारोज्देश अपारोज्देश अपारोज्देश आपारोज्देश आपारोज्देश का प्रति कारी है, बरप इंकी-आवारामन और तिनार्व भी कुत असहारों ने एक महत्वदुर्व्य आप एतने तेगी है, अस्प महत्व के माने की स्वत्य का प्रतिक्र की है करप इन्हों से माने की स्वत्य की प्रतिक्र की सार्व का असारोज्देश का प्रतिक्र की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की सार्व का असारोज्द की आपारोज्देश की सार्व का असारोज्द की सार्व का सार्व की सार

(७) लागत कीमन सरकामां में प्रावस्थक कीम का प्रभाव — हवां है आवागान के विद्वारत की रार्यवीतारा व्यांचान देखों ने लागत-कीमत नरकामों को तीव पर बहुत अधिक निर्भर है, जबनि आवकन के बवते हुए सहसागत मातावरण में यह बीच कहीं नहीं रह गई है। उदाहरणार्य, जब बहुत्तेष्ठ में स्वयंचान १२२५ में पुन काम किया गया, दो बहां पुराती समता (panty) की ही अपनाया गया या, यो क्योंक अधिवारिकों को यह विद्यात स्था कि विद्या अप-व्यवस्था लोचरार है तथा हिमीची प्रमुद्धियों कियों । कितु अपन क्यों में अपनेती मा, जो कि मुगात का तुनन की अधास्थात के सुपार के विद्या आवश्यक थी, चीर विरोध निया । इस असार, आवश्यक, मुँति अपन-व्यवस्थाता में लाव का अधाव हो अयर है, हरतिए व्यवस्था में स्वावस्थान के सामान के सामान की स्वावस्थान में तथा विद्या सामान का प्रधान करियों का कार्यों के आवागान का प्रधान कार्यों की स्वावस्थान है।

( ह ) देशों पर सुवार का भार वसमान रूप से पहना—वही नहीं, स्वर्ण के आवागमन का विद्वाल इस मान्यता पर जाधरित है नि सुवार का भार दोनों देशों पर दरावर-बरावर पबता हैं। वैतिन ऐसा तब ही होता है जबकि व्यागार करने वाले होनो देश बाबिक हिस्ट से समान बाकार वाले हो। यदि एक छोटे देश (बेसे कि केम्बाक) से स्वर्ण बाय, तो वहाँ कीमते बहुत अधिक पिर सक्तों है जबकि उतना ही स्वर्ण जब एक बंदे देश (बेसे जमेरिका) मे जान, तो वहां कीमतो से एक ब्रव्ण मुद्धि हो होनों, कारण, बाले वाला स्वर्ण बमेरिका से मुख स्वर्ण कार्य कार्

#### परीक्षा प्रदनः

श्रान्तर्राष्ट्रीय स्थापंत्रान के सफर कार्यवासन के लिये आवश्यक वर्ते बताहर । स्थापंत्रान के अन्तर्गत विनिमय दर क्यो परिवर्तित हा जाती है ? ऐसे परि-बतनो की सीमार्य समक्षात्रय ।

(State the conditions necessary for the working of international gold standard. Why does the rate of exchange fluctuate under gold standard? State the limits to its fluctuations ( [राजम, एक ए० १६६६)

दिशीय अहायुद्ध म वहले की अवधि ये स्वयंत्रात की अवस्थाना इस सम्बद्ध के भारण ची कि राष्ट्रों ने स्ववसान के बेल के नियमों का पातन नहीं नित्त था।'' इस क्यान का विशेषन कोनियों । यह भी दिसाइये कि स्वर्ण एका से उद्धार होने यानि प्रभान किस सीमा तक स्वयंत्रान की अस्पनता के जिसे दांशी थे ।'

I'The failure of the Gold Standard in the period before World War II was due to the fact that the nations concerned did not observe the rules of the Gold Standard Game."

Discuss this statement Also indicate how far the influences emanating from the side of gold as such were responsible for the futher of the Gold Standard."

१ लग्न दोनो देश स्थलभान पर हो, तो उनके मध्य विनिषय दर कैसे निर्धारित होती है ? विनिषय दर जिन सीमाओं के भीतर परिचतित हो सकती है जननी ममकारण ।

[How is the rate of exchange determined when both the countries are on Gold Standard? Also explain the limits within which the rate of exchange fluctuates]

### 20

## अपरिवर्तनशील पत्र-चलन

[क्रय शक्ति समता सिद्धान्त] (Inconvertible Paper Currencies)

#### परिचय-

पिछले अध्याय में उन करें-जियों का विशेषण किया गया था जो कि स्वर्ग भी परितर्गतानिका के द्वारा एक दूसरे के उठोरतापूर्वन सम्बन्धित थी। प्रस्तुन अध्याय अपरिवर्गनानिक प्रनन्तरिक्षों से सम्बन्ध रक्तता है। दूसने बह बनाया गया है कि जब रोगों स अरिरियंगनानि पन-करें स्थियों प्रचलित हैं (अवर्षि) आजन्तरा सानी प्रविश्वत पन चलन है), तो धिनियस-वर्ष किया प्रकार निर्धारित होती है।

> प्रविध्यत चलन (Managed Currency)

#### प्रबन्धित चलन के आशय-

'अबि-यत जनन' का जावाय उद्य गुड़ा मान से है जिसके आधीन नुता पूजा मा नियमन केन्द्रीय के हारा एक विशेष बोकान के अनुमार किया जाता है। अर्था, कर सरकार देश की श्रीह्रक अवासी के सन्धान्य में किसी निश्चित उद्देश नो हर्षिट में रुसते हुँ एक निश्चित सोहित नीति अवसाती है, यो ऐसी करेंगी 'अबि-वर्ड क्हनाती है। इस अकार, एक प्रबन्धित जाता की अपुत्त विशेषा करेंगी 'अबि-वर्ड करेंगी-मृतित किसी भागु या अन्य करेंगी न परितर्तनीय (convectible) नहीं होंगी है। (1) करेंगी-मौत किम माना में बारी किये वार्षों यह देश की अब सात्र का किस सम्बंधी सावस्यकरात्रों के बारे में सरकार के अनुसान पर निर्मर है। अन्य सर्वों म, करेंगी में हे इस्सू करने में कोई स्मृत्यम या अधिकतम राधियों निवर्धित नहीं होंगी है बस्स स्त्र पूर्णत सरनार के नियम पर होन थी जाती है।

प्रवन्धित चलन के विम्नलिखित गुणों का सकेत दिया जाता है -

(१) इसका अयोग देश में आविक दशाओं पर प्रभाव डातने हेतु एक साधन के रूप से किया जा सकता है। यदि सरकार एक विशेष नीति (जैस—पूर्ण रोजगार की नीति) का पालन करना चाहें तो वह उक्त नीति का इस बात की चिन्ता किये विज्ञा कि अन्य देशों पर अथवा स्वरंध में ही करें की के परिसाण और मूख्य पर इसके पथा प्रभाव होंगे पालन कर नगती हैं। यास्तव मं पूर्ण रोजगार को जारित के निस् परकारें आवश्कल अना नीतियाँ वें आप ही साथ सीदित नीति का भी प्रभीग करने नगी हैं।

(२) इसके मीधिक स्वतन्त्रता रहती है—अयायिक राष्ट्रवाद (Extremo nationalism) के बर्नमान युग म मोहिक स्वतन्त्रता का बहुत सहस्य है और उसके कई आधिक साम भी है।

प्रवस्थित चलन के दोव-

प्रविधित स्वान ना ताबसे यस्भीर बीच यह ह हि इस पर शामन यल के पार्वनित इस्टिश्न का नहरा असर एटता है। वर्षाय उनका प्रवन्ध राज करिय के प्रवान के प्रवान से स्वान्य साना वाना है हाथ पर बीचा न नगीय यह बाधा नशी नहीं की आ सनते कि मीटिक जीने पार्वनित प्रवास प्रवास कराई नहीं की आ सनते कि मीटिक जीने पार्वनित प्रवास कराई नहीं की आ सनते कि मीटिक जीने पार्वनित प्रवास कराई नहीं कि प्रवास कराई नहीं कि प्रवास कराई के लिए युक्त कार्य के स्वान्ध कराई के प्रवास के साम प्रवासित के प्रवास के साम प्रवासित के प्रवास के साम प्रवास के साम प्रवास के साम क

स्पर्याना ना पुनना के प्रधान पतान स्वर्णवान की सुवना म अधिक हमारी के होनी पर की प्रधानित पतान स्वर्णवान की सुवना म अधिक हिनाम की स्वर्णवान की सुवनित की स्वर्णवान अधिक तो मुक्त होता है, जिसमें है एक बाधुनिक गतिशील देना नी वावरपकताओं का प्रधान के के प्रधान की स्वर्णवान के स्वर्ण

जत हम एक प्रबच्चित चलत के पथ में है। याच ही हमारा यह भी सुभाव है कि गौत्रिक होत्र म जलतर्रोद्धींग मुद्रा बोप के तत्त्वावपान म अधिक से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए।

प्रवश्चित चलन के अन्तर्गत विनिमय दरों का निर्धारण वर्णरवर्तनशील पत चलनों के सापेक्षिक मृत्य खुले बाजार ग गाँग एवं पृति

के द्वारा निर्धारित होने हैं। "एक का दूसरे में मूल्य उसी प्रकार घटता बटता रहगा

है, जिस प्रतार कि साधारण चरतुओं को नीमते घटती बड़वी हैं। इसके कोई जिनक समतायें (fixed parties) या स्वयं जिंदु (gold point) नहीं होते, और यदि प्रतान तन्तर निक्कत है, तो स्वयदि प्रतान तन्तर निक्कत है, तो स्वयदि प्रतान तन्तर निक्कत है, तो स्वयदि प्रतान तन्तर निक्कत है, विश्व के प्रतान तन्तर निक्कत जिंदु कर है। वे वाही प्रतान कर सिक्त के प्रतान होता था। इसके प्रतान होता था। इसके आहे प्रतान होता वाही के प्रतान होता था। इसके आहे प्रतान होता होता के प्रतान के प्रतान होता था। इसके अह पुरतान के प्रतान होता था। इसके अह पुरतान के प्रतान के

मुगतान सनुसन सिदानन बनाम मुद्दा प्रसार सिदानर—पुउ-काल म, जबिन स्वमान ना बेसी हारा एए एक नरने स्थानित किया प्रधा करेंचिया थे पुन्य सुस्त का स्तर व्यादान स्थानी का अपने स्वमान का निवास के प्रवास सुद्धा की स्वास के स्वास सुद्धा की स्वीत में इत पर तथ विवास बनने लगा। विदेशी नरींक्यों में मार्क का तेजी से मुख्य हाना होने के दो क्यार्टीकरण प्रस्तुत किये भे —() सरकारी हिटकोण निवास आवता आधारावादी भी। यह सुरावान बातुनन की निष्क्रियता को रोगी उहरावा मा एव (॥) आसोवारी का रिक्टगोण, निवास का नुस्ता स्वास की स्वास का हो। स्वास का स्व

भुगतान सनुजन सिद्धाःन (Bolance of Payments Theory) अपने सरण रूप थे (in naive form) भुगतान सन्तुलन मिद्धान्त यह कहता

<sup>1 &</sup>quot;The value of one in terms of the other is subject to variations like the price of ordinary commodates. There are no fixed partities or gold points and a passive balance of payments will cause, not an outflow of gold, but a depreciation of the exchange. There is no fixed point at which depreciation will cease, corresponding to the gold export point, on the other hand, depreciation cannot go on indefinitely, except under a progressive inflation. For the relative price changes which are necessary for reduce imports, samulate exports and restore equilibrium—and which under the gold standard are induced by the outflow of gold—are here produced by variations in the rate of exchange."—Haberler: The Theory of International Trade, p. 30

है ति विनित्तम बर कुनतान रान्तुतन (बाँग एव पूति के अर्थ में) के द्वारा निर्मारित होती है। नि सन्देह इस विद्वारण के विकट कोई बागीत नहीं उठाई जा सनती है किन्यु प्रशासी बहु है कि वे गया भीजे है जो मांग और पूर्ति को निर्मारित गरनी हैं?

सरण्डल (refined) भुगाना मानुस्त गिळान्य दश ब्रिसिल प्रका का माने स्तर देने का यन करवा है। इसके बनुसार कुगाना अनुस्त पुत्रका उन पटको इसर बिमारिल होता है को कि बिमायत वर के परिकारों से स्वाम है। गिरियत एक पिता भुगाना (शेवं स्ति-मूर्ति एए विदेशी खागों पर व्याम) के प्रसिरित, अदेक आसाहिक करूने माना के शिए मांग वैकोच होती है च्योंकि वे कैपम विदेशों से ही आगत हो सकते हैं

मालोबना— नक सिदानों की बनने यह हुनाला नह है कि इसने भूगतान सनुसन का एक गिलिका माता (Isaed auantity) सुष्य (मित्र है। सित्र है

<sup>1 &</sup>quot;The exchange accurately measures the depreciation of the currency"

#### क्य शक्ति समना सिद्धान्त (The Purchasing Power Parity Theory)

यह हरिटकोण नि विनिधम म गिराबट के लिये मुद्रा प्रमार दायो है, जय-दाल्यमता सिद्धान्त पर बांधारिन है।

या । सन् १८९० में विशिष्ण स्थापन वाने ब्होटले ने नग् १८०२ में किया । सन् १८९० में विशिष्ण स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्

#### क्रम शक्ति समता सिद्धांत क्या है ?

भी ह संस्कृत में मिददासर को क्याल्या निमम प्रकार से की है—''जेर देश गोरियनतात्रीय राज पूरा मान प्यनाय हुए है जनके सबस किन्द्राय को दुर्गियारी दर लट्ट निक समता हारा जो दिश सर्व नियों के अपने अपन पूर बातारों में बूच सानिया के महस अनुपात का सूचक है नियागी का स्वाद हुए नियों सम्बद्ध विद्याप के विद्याप ने वास्त्रीयक दर विद्याप के नियों के लिया मीरा और हुन के प्रमाद के बारण, तब वास्त्रित सम्बद्ध है जिस है है है है से उपन सिक सम्बद्ध विद्याप के स्वाद के बारण, तब वास्त्रित सम्बद्ध में अपन हो सन्त्री हैं हिन्दू हस्य तब सहार कि वाह बारण होंचे महरान की हमूलि पाई जाती हैं और दुख समय तक सहार के बाह अन्त्र वह इस महत्त्री पर ही स्वत्र हो जाती हैं।

### उंबाहरण द्वारा स्पय्टीकरण-

उक्त मिद्धान्ता नो एन उबाहरण देकर स्पप्ट किया वा सरता है। मान लोजिय किमा दिय हुँगे उमय पर इङ्गलंड म एन पींड झारा एक दी हुई वस्तु मूची म म प्राप्तक अस्तु की एन निश्चित मात्रा लरोदी चा सकती है और इन्हों बस्तुओं मी

In the case of countries on inconvertible paper currency standard the basic rate of evchange between them is deter mined by the purchising power—the ratio between the purchasing powers of two currences in their respective lionamarkets. The actual rate of evchange at very time may move from the purchising power parity due to influences of demand and supply for foreign currency but the purchising power paris the point towards which the rate will constantly tend to move, and at which it must illimately come to rest." Cassel.

इतनी ही मानायें क्लेरिका में ४ डालरों से सरीटी का सकती है। ऐसी परिस्थितियों
म 'बीट स्टॉल ट्वां को प्रकार की अप-वाक्ति इंगर्नेड क क्लेरिका म एक एमान होगी घीर इस सामानता के जनुरूप ही वित्तमस यर भी । 'सीट-- ४ डालर होगी। म दि हिसों कारणका विनित्तमस-वाजार म 'शाव का मून्य १ १० डालर होगी। में में कि प्रकार कर मिल्यों को नस्पानिक पूर्वकर रहे तो इसलैंड-निवाधी रो अमेरिका म मानुम सरीदमा बहुँत बस्टुम अपने देश म सरीदिन में अपेक्षा लामदास्यक हो माना कालिक र से कि के प्रकार करने को से कि सामा कालि है। जितनी कि के नम ४ बावर क्ष्म्य करक उत्तरी ही वहनुये करीदी जा सकती है जितनी कि ए गांचे में १ थोड कि। इस प्रकार को लाम के रूप में ०१० डालर कम रहि। में इसरी और, क्लेरिकाचानी इसलैंड की मंत्रम अपने ही देश म नहनुये सरीदाना नाजदास्य पावन। इस करार, 'अभेक्ति में का सनके की 'सर्कुयों का प्रवाह 'इसलेंड में अमिरिका को' वस्तुओं के प्रवाह की वरका बढ़ कार्यमा। फलब बालरों हो मांग बह बारती और पीक से मांग पर जांगती है।

इसके विषयीत, बादि निश्ती कारण १ योड का विशिवस मृत्य बटकर ४ है। डे डाकर रह बाब, (किन्नु करिनको मां आतारिक क्य बिल्या पूर्वक वार्ग रहे। डे क्योरिक्सों को कामने का मी अपवारा इन्योड मा तथा ह व्यवैकासियों को क्योरिका री असता अपने ही देश भ करनु में कारीवा नामदायक होगा। फनत इ सबैंड के आपान यह जावंदी हिन्दु गियांन पर आयेंगा। इस ता अपाय योड की आपान्यित पर स्वेचा क्याने योड की मान वट जावंदी है इस ता उपाय क्याने यो योड़ हि डालरा की सुर्ति कह जानारी और सींग पर जावंदी। 'खावरी की योच' ही अपने यो 'तीड को मींग' बड़ने में योड का मुख्य बठ़ने खेलेश और अनता विनित्स दर पुन्य १ वीड कर शावर की दर का 'स्वाभाविक विनित्स इर' बढ़ा या सकता है।

हम यहा एक महस्वपुत्र बात गर ध्यान देवा पाहिए। विसो देश (सात कीतिंग A) के विनायस साजार म एक विदेशी करेंन्सी (b) जी मान इस तथ्य के रास गोगीं के कि यह वर्षणी (b) जपने शह बाबार (देश B) म जम-दिक हैं। A दान के तिशामों उस वरेंग्सी (b) गो हार्याव्य सरीवारा पाहते हैं ब्यानि उन्हें B देश में पारी आने बासी बस्दुशी का भुगाना वकत करेंग्सी (b) में करना है। इसरी गोर, तब एफ निक्ल गोंसी में विदेशी करेंग्सी (b) के लिए सर्वदर्शी करेंग्सी (a) में निरिन्त इसा देशी वहीं है, जब दगान सत्तव बर्द है कि सर्वदर्शी (A) से दतानी गय गांक B देश हो दे दीं गर्ट है। स्पटत बह विदेशी करेंग्सी (b) ने तब वन वर्ष

<sup>1</sup> Transport costs have been ignored,

है II देश की कथ-शक्ति के बदले A देश में अय-शक्ति देश । सान्य की स्थिति में वितिमय दर इन जब शक्तियों के अनुशान में हो होनी खाहिये ।

मान नीविने,  $\Lambda$  देश की क<sup>7</sup>-सी (a) की कानारिक व्यव्यक्ति X है नबिक B देश की करेनी (b) की बानारिक नब-बांकि Y है। यदि  $\Lambda$  देश की करेनी (a) के पार्क कराई के बदने में B देश की करेनी (b) की  $\pi$  इकाइबां उपलब्ध है, कपाँत यदि विनियद दर  $\pi$  =  $\pi$  (b), तो B देश में  $\Lambda$  देश की करेनी (a) की क्य चांकि  $\pi$  Y होगी (

पूँकि साम्य की अवस्था में A देश की करैन्सी (a) की झान्त्रिक एप बाख क्रय-शांक एक समान होती है, इसकिये X = 1 Y, अत : = X/Y इसने भी गई प्रगट होता है कि विनिवय बर दो करैन्सियों की क्रय-सक्तियों का अनुपान होती है।

पत्र मान्य समला मिद्राल हुए वो देशों के प्रथम, को कि अवरिवर्तन्त्रीति पत्र प्रमुत (Inconvertible paper currency) बुप्ताले हुई है, विनियन्त्री में होने वाद परिवर्तन के बहुत्व हो एक उपयुक्त प्रकार करना है। किही वो देशों के बोब का बार की सामान्य कराज़ है। किही वो देशों के बोब का बार की सामान्य कराज़ है। कहा को देशों के प्रतार कराज़ों के बहुत्व हो एक उपयुक्त विनियन-दर प्रयक्तित हो जाति है और 'क्ष्म वान्ति कराजों है वर्षात हो होते हैं हुछ होटे नीट प्रवार-कराओं को छोड़ कर, वह हाए अवरिवर्तिक हो रहते हैं तथा वव बरनाती है बढ़ाते होने भी करते हैं को कर तरिक में विरायन होते हैं वर्षात है जया विनियन-दर पर भी दक्त परिवर्तिक हो जात । यदि विवर्ध भी करे-ती को का वार्तिक में विरायन होते हैं वर्षात है अवर्गात में वर्षात हो अपने वो प्रवक्त के स्वयं विनियन-दर पर भी दक्त है, अवींग, जन्म कर किहनों के स्वयं विनियन-दर पर भी दक्त विवर्ति में वर्षात कर कर कि कर विवर्ति के स्वयं विनियन-दर पर भी दक्त विवर्ति के स्वयं विनियन-दर पर भी दक्त विवर्ति से वर्षात विवर्तिक कर कि कर विवर्ति के स्वयं विनियन-दर पर भी दक्त विवर्ति से वर्षात विवर्ति के स्वयं विनियन कर विवर्ति के स्वयं विनियन कर विवर्ति कर विवर्ति कर विवर्ति के स्वयं विनियन कर विवर्ति कर वि

क्रय शक्ति समला सिद्धांत की आलोचनाएँ तथा सीमाएँ---

वास्तिक विनिमय वरें जब खिक समसाओं के आधार पर बणाना की गई पिनिष्य बरों ने आफ भिन्न हुना करती हैं। कुछ विद्यान केन निकताओं के आधार पर ही क्या बर्कि समता सिद्धान्त को अस्तीकार करते हैं। ऐसी चित्रसामें निम्न करानी से ही सकती हैं

- (१) जुबक करो की ब्रहियाँ एवं विशिष्य देशों में इसका चितिमा होता— चितिमय दर दो रही में इसके कीमत जुफ्ताकों की जुकत पर आचारित होती है। हिन्दु विशिष्ठ देशों में निर्देशक दुक्ताकों के योग नहीं होंगे। कारल, इसकी एकता भागा अक्त शावार तथों के सन्दर्भ में की जाती है। अंतिविध्य बस्तुर्थे, इस्हे दिस समें प्राद (weights) तथा औसत निर्कानने के हथा भी देश में बिजनिक्य होते है। अत तथे निर्देश के भी प्रस्थित शुक्ता करते से वास्त्रीय अब स्वित समता का पता करों का पता।
- (२) निर्वेशको में प्रास्तिक व्यापार की वस्तुएँ सन्मित्तत करना— भारतरिक कीमतो के सूचनाक उन वस्तुओं की वीमतें लेकर बनावे चाते हैं, जो अपतर्राष्ट्रीय व्यापार ने प्रवेध नहीं करती। ऐसी वस्तुएँ (domestically

traded goods ) विदेशी विनिमय सौदो को जन्म नही देती है । अत सम्भव है कि एक देश के कीमत सूचनाकों में परिवर्तन पूर्णत जन परिवर्तनों के कारण हो जाय जो कि जान्तरिक व्यापार की वस्तुओं की कोमतो में हुये हैं. भने ही ऐसे परिवर्तन से विनिधय बाजार में करैं सियों की मांग और पूर्वि अप्रभावित रहे। नि सन्देह किसी देश को ऐसे लक्षमब्द क्षेत्रों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जिनमें एन क्षेत्र का कीमन स्तर इसरे क्षेत्रों के कीमत-स्तरों पर नोई प्रभाव न काले। क्षत्य शहरों में आन्तरिक व्यापार वाली वस्तुओं की कीमतों में, होने बाता परिवर्गन सम्पर्व अर्थ-व्यवस्था पर फेल सकता है और इस प्रकार वह अन्तर्राष्ट्रीय बरनुगा सी कीमनों को भी प्रभा वित कर सकता है। लेकिन ऐसा तब ही सम्भव है जबकि उत्पत्ति-साधन विभिन्न अलोगा के मध्य गतिशील (mobile) हो । वाहि व्यावहारिक जीवन में ग्रेसी प्रतिकालिया अनपस्थित होती है इसलिए किसी देश में आन्तरिक न्यापार की करतको नी नीमतो म हुए परिवर्तनो के फलस्वहर जो परिवर्तन कीमतो--निर्देशाको में होना है यह गणना की गई कय शक्ति समता थे, बास्तविक विनिमय दर को बहुत प्रभावित किंदे विना हो, परिवतन उत्पन्न कर बता है। इससे बास्तविक विनिम्म वर याना की हुई ऋय-इंकि समना ने भिन्न हो जाती है।

(३) विदेशी विनिमय सम्बन्धी बांग और पति पर मन्य घटको का प्रभाव--विनिमय हाजार में करै-सिया भी दीर्घकालीच साँग एवं पृति सम्बन्धी दशाये केवल मीमन परिवर्तनों ने ही प्रभावित नहीं होती, बरन बन्य घटनों से भी प्रभावित होती है. वैने-एक देश ने हमरे देश को कोषी का आदायमन, सरकारी की परस्पर अल प्रस्तिता. एवं सहा व्यवहार । ये सभी घटक विनिष्ठय वाजार में मध्य पति सहहाशी देशाओं को बदल देते है चाह कामतो म परिवर्तन हमे हो या नहीं। इन प्रकार बहापि क्य शक्ति समता प्रवंबन रहती है तथापि दी करै-िसपो के मध्य बास्तवित विशिध्य बर उक्त एक या अधिक घटनों महाए परिवर्तनों के नारण, भिन्न हों सकती है।

(४) सरक्षण करो, कोटा और चन्य अतिबन्धो हारा ज्यानार में हाता व - वस्तभी के त्यापार म एक दिशा की अपेक्षा दूसरी दिशा म अधिक हस्तक्षेप हो। सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई देश अपने आयातो पर मरशय कर /Taruff duties) लगा दे, जनकि अस्य देश ऐसा न करें, तो उसकी अपनी हरीसी के निए भाग अपरिवर्तित रहेगी किन्तू विदेशी करेग्सी के लिए गाँग घट जायती। सरशण-कर लगान जाते देश की करें भी के मुख्य का पता चढ़ी नग पानेगा।

( १ ) यह फहना असत्य है कि विनिधय दर सम्बन्धी परिवतन कीमत न्तर पर फोर्ड प्रभाव नहीं डानते-क्य व्यक्ति शिद्धान्त इस बात पर वन देखा है वि चीमत स्तर एम्बन्धी परिवर्नन विनिधय-दरों में तो परिवर्नन ला देने है हिन्न विनिधय दर के परिवर्तनों का कीमत स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पडता । किन्नु यह बंधन सदा ही मंग नहीं है। ऐसी अनेर परिस्थितिया का उल्नेत शिवा का सरात है, जिसने ले व्याव, १८

विनिमय दर पहले कुछ कारणा से परिवर्तित हो गई और फिर इसने कीमन नगर म भी परिवर्तन ना दिया। भाग लीनिय, रूपने की निमम्प दर २० तेट है स्थान १ रुपये एक अगर के बराबर है। भाग सीलिए कि वमेरिकस से भारत में पूर्व के अधानम के करबरकण रूपये की सांध वह जाती है, जिससी विनिमय वर रुपों के पूर्व में अभी 35 जाती है, जावा नह प्रति गया। २१ तेट हो जाती है। ऐसी दसा में अमेरिक्सी के निर् भारतीय करती और (इसलिय) भारतचार हो में मेर्निय चैद्य में अब भारतीय नियंति कम हो जावेंग। चुकि नियंति पर हो पढ़िर स्वार्थ पर स सक्तुओं की प्राय घटने जीर (इसलिय) सम्मा होने के नारण (शिर रुपां रुपां गैट के बजाय २४ तेट), भारतीयों के निवे अमेरिकन नाम सरवा पड़ने लगता है। परिणानस अमेरिकन बन्तुओं के नियं भारतीय मारा अमेरिकन कोमनों की बटाती हुट कियी। इस तरह, हम देखते हैं कि साराधीय मारा अमेरिकन सम्मार्थ (परिणानस अमेरिकन सम्मार्थ) स्वीर भारतीय मारा अमेरिकन सम्मार्थ स्वीर हम्में । इस तरह, हम देखते हैं कि साराधीय मारा अमेरिकन सम्मार्थ स्वीर हम्में । इस तरह, हम देखते हैं कि साराधीय मारा अमेरिकन सम्मर्थ, परिणानी ना समुस्थ कर ता है।

- (६) एक उपयुक्त सुचनाक के चुनाव में कितनाई मूर्गित सामान्य शीमयों के निर्देशात नाम में साम जाने हैं इसलिए यह सम्मार्ध उन्हों है कि कीन ना निर्देशात निमा जाम । क्या यह चीक किनव कीमय सुपनाक हो था छुपिए कर माने माने पर यह नहीं कि कीनव कीम सुपनाक हो। यहि हम चाक मुचनाक को चुने, तो अनेन काम वस्तुयं सचा प्राव सभी मेवार्थ विचार से नहीं जा सकती। प्रिक्त कर एक चहुक सहार्थ के पूचनाक का चयन करें, तो इसने अनेक ऐसी माने स्वार्थ की प्राप्त के पूचनाक का चयन करें, तो इसने अनेक ऐसी सम्बन्ध सिम्पित हो जावेंथी जिनका अन्तर्शस्त्र व्यापार पर कोई प्रमान मही परवा।
- (७) फंगन एव आ। तरो में परिवर्तन—ग्रंथ परिवर्तनो के कारण विनि-मय पर असा-भम्प हो जायो है। तिन्तु जब-वाफि समया सिखान्त इव परिवर्तना पर कोई ध्यान नहीं देता है।
- ( ६ ) एक गतिशील स गए के सन्दर्भ में विद्वास्त को अनुष्युक्तता—यह सिद्यान्त सद हो वैध हो सफता है जबकि अनतर्राख्येय व्यापार की दवाये अपरिवर्तित रहे । तेकिन आर्थिक स्वार में यह दवाये (अविष् विदेवी सह्तुओं के लिए मांग यहां आतरिक सन्द्रोंनी भी पूर्वि आप बदलती रहती है और इनके साथ ही साथ आपार की स्तों में परिवर्तन होता रहता है।
- ( ६) वह विद्वान्त निरोक्ष कीमतन्तामें की नामू नहीं होता—यह सिद्धान्त कीमत स्वरों के परिवर्तनों को ही लासू होत्रा है जिरदेश कीमतन्त्वरों से मही। प्रोत नेमन के सब्दों में "रास्का भारण यह है दि दोनों देशों की आर्थिक गृशिक्षित्र म, जिन्मत निर्मात पातायात और करप्प में बारे में मेद होना है। यह

भितनाथे सामान्य विनिमयन्दर में करेंसियों को निहित्र अयन्यक्तियों के अनुपात की तसना में कछ विचलन (deviations) सा देती हैं।"<sup>12</sup>

(१०) प्रांतामात-व्याची को उपेशा—कब-गति गमता सिद्धान्य यादायात व्यापों की चर्पशा करता है। लेकिन प्रो० केकब बाइकर ने बदाया है कि यदि मातामात व्याप एक दिशा में बढ़ जाये और दूसरी दिशा म कम हो जालें, दो तस्मुलों की कीमते भी एक देश में बढ़ जायेंगी और दूसरी म फट जायेगी। किन्तु जैकस एक विशा में देशी शायार पड़ने से क्या खिक समदा स्वस्त-व्यवस्त हो जाती है।

११) वो देशो दे कावत आर्थिक सम्बन्धों के परिवर्तनों की उपेशा—न्य-तर्गित मनता सिद्धान दी देवों के अब्ब आधिक तस्त्रप्ती म समस् समय पर होते रहने बाने आर्थिक परिवर्तनों को निकार म मही तेता, बाब के परिवर्तनों के कारण उन्तरों साम वर (Equilbrium rate) में परिवर्तन हो नाया करते हैं। उदाहरण के लिए, जब मीर्ट डीस्टा येस अक्तर्राष्ट्रीय व्यापार के के वे में प्रतिकाशी जनकर प्रमट होता है, तो होती मुन्द देवों के मद्य व्यापार के प्रवाह पर असर पढ़ता है तथा काल मद्य विशास पर भी बदल जाती हैं।

कय-शमित समता सिद्धान्त और प्रतिष्ठित सिद्धान्त-एक तुलना

हिलिंदन विद्धाल ने बिनियय-स्टी का विश्वेषण बुजनात्म कागत सिद्धानत Comparative Cost Principle) के आधार पर दिया। इर्यंग एक तमन पर के देवें भी और से अकुनों कर ही मियार दिया जी यह माशा कि जात के जिस नक्यार विश्वार करेगा चाहिए यह कैवल व्यन जातन ही है। इसने यह भी करना को भी कि क्षमद्भ बस्तुओं के व्यवारत को में 'क्लाति निवर नियम' (Low O Constant Returns) है जाता हूं। देता है। इस नक्यार प्रतिकृति विद्धान के एक अति सरन (amphi od) परिस्थिति चुन तो मी वो कि व्यवद्धारिक विद्धान के सुरूप एक ही ह्या व एक हो सम्मे भी मिद है। इस पार्थ में अने देव और असक सुरूप एक हैं। ह्या व एक हो सम्मे भी मिद नियार के को स्टियों में सामन करना पड़ता है। यही नहीं, विभिन्न देवों के वस्तित सामन सद्धानी मचना करना पड़ता है। यही नहीं, विभिन्न देवों के वस्तित सामन सद्धानी मचना भी भिन्नभिन्न होते हैं। और वनके सामिक हिल्ला के स्टियों स्वाह करना करना पड़ता है। यही नहीं, विभिन्न देवों के वस्तित सामन सद्धानी मचना भी भिन्नभिन्न होते हैं। और वनके सामिक विश्वार के तस्ति हो। अति उनके सामिक विश्वार के तस्ति हो। अति उनके सामिक विश्वार के तस्ति हो। अति उनके सामिक विश्वार के तस्ति (अपकृत करने)

क्य-र्सिक धमका प्रिक्षान्त ऐकी व्याप्त कल्पनार्थे नहीं करता, और यही कारण है कि दो प्रतिन्तित विद्वानों के स्पन्टीकरण पर एक मुखार माना गया है। इसने एक देश की गरेंसी में दूसरें देश की करेंसी के मुख्य निर्भारण की समस्या को

<sup>&</sup>quot;Differences in the two countries' economic situation, particularly in regard to export, transport and customs, cause the normal exchange rate to deviate to a certain extent from the quotient of the currences intrinsic purchasing powers"

सामान्य कीमत सिद्धान्त (General Theory of Pricing) वा ही एक अञ्च बना दिया है।

> विनिमय-दरों के निर्घारण में कव-शक्ति समता सिद्धान्त का व्यावहारिक मार्ग दर्शन

पंप होने हुथ भी अब वाकि समता विद्वान्त सभी मीदिक दमानी के लग्नत निर्मिय बसे म होने वाले दीपंबरानीन (Long term) गरिवर्तन ना एक मार विवाज पुरा क्यायीकरण है। सम्बद्ध देशों में तीमतों के प्रास्त्रित हैं। जाने गर करीमश्री का प्रमुख भी महाना बहता है। यह कहता केवत कपूर्ण (super-fitted) का प्रमुख भी महाना बहता है। यह कहता केवत कपूर्ण (super-fitted) है कि प्रमुख्त विविचय दा म परिवर्धन प्रमुख्त (Balance of Ludebtedness) में परिवर्धन होने के नारण होते हैं। यह विकास का मता का भी भी बहता वह म्यन्ट करती है कि दाय प्रमुख्त समुद्धान किया कमता का सी भी किया है। यह विकास तो है कि देशों के बाब प्रमुख्त क्याया म पुष्पा अपके सीर्थितिक होगा है। यह विकास ती है कि पैयो के बाब प्रमुख्त का क्या म प्रमुख्त अपके सीर्थितिक होगा के परिवर्धन होगा है। अब वीर्थनानीन म विविचर वर की होती है।

भय-शक्ति सिकान्त को बैधता (validity) का अनुमान निम्नलिखित वास्त्रविक

(२) दिवीस महायुद की नवित स शावर स्टविय और क्षया-आर रर्षे अन निंद साना से बुद्धा स्थित है गई सी भी बीट इन बसे वो विदित्तमा तिम-अप के इसर टिना स्तरी (artificial levels) गर निवर रखा गया सा । होने जातर वी जुनना सर्टीक, क्षया व जब व परेसे बचा जीम्मुलियत है।, इसीचल क्षयन्त्र स्था को अने मुननान मनुनन में बडी चित्तासमां उठानी गठ रही थी। इन बिजाना सो विवास के निर्मे स्थावन्यक पा कि वा दी समाद देशों में बीमलें और पार्टी स्थानर नद सिक मन्त्राना (कारा-द) भी बहासा बास, अवस्य, निक्टिश वस्य (cort cited sizes) थी हो सम्बो हुन उन्हें नार्थिक सम्बामों के स्तर पर त आगा जाम । व्यवहार में दूसरा तरीका ही अपनामा गया था, अर्थार् इङ्गलेण्ड, भारत व अन्य देशों ने अपनी अरेन्सियों का डासर-मूल्य घटाकर नियन्तित दरों व स्वामाणिक दरों में समानता स्थापित की ।

पर वाकि समता शिवान अधिवर और परिवर्तन्त्रील विभिन्नप्तरी के मुगं में मेंट एप में उस मीमा वा मामक (measure) है, जिनके जीतर वाक्तियन के मान्य दर ने शिवा, हो सकती है। इसके अधिक्य किंदिक्त, विस्त्रिय उसी में स्थापित्व ताने के हिन्नु त्यर शक्ति समता को जगना करना आवश्यक हो जाता है, स्पोणित्व समना जान वाली बरों के जीवित्य का निर्णय प्रचाति समना के सदर्भ में ही निया जा

#### क्रय-वर्त्ति समता और टक्साली समता

तिता किमो विश्व के स्वर्ण सात प्रचलित्व था, यदना कम नय-व्यक्ति कमता कि तरह है ही बचा अर्थात, त्यांप्रधान के आधीम भी मीमते विशिक्ष हैवा के साथ क्षातारा ती प्रवृत्ति हित्तकारी है। यदि दिखी देव की स्वर्ण का अपना अनुस्त्र हुआ मोर रक्षणे का अपना अनुस्त्र हुआ मोर रक्षणे उत्तर प्रधान के अपना कि त्यांच का अपना अनुस्त्र हुआ मोर रक्षणे उत्तर विश्व है। यदि दिखी देव की स्वर्ण की अपृति विश्व ताती थी। कारण विभावधीन देव में कीमते गिरने के दवकी विव्यंति भी श्रीवाहत सिवता है विद्या अपन करिक्षी का वासीनिक अधि मुंता होने वे व्यदेश होरे एक 'अपुत्रक स्वापाती की होतीस्थाहित करवात है। ऐता होने वे व्यदेश होरे का अपना का स्वापाती की उत्तर विश्व है विद्या अपन करिक्षी की ताता है। अवापाती की अध्या विवर्णी जो यह वाधिकार प्रवाद कर्षों के व्यदेश होरी का नाता है। अवापाती की अध्या विवर्णी जा यह वाधिकार प्राव क्यां में जुनना किया जाता है। अवा नातु का स्वापाती की अध्या विवर्णी जा यह वाधिकार प्राव क्यां प्राव क्यां के स्वापात का अपना देव तो क्यां है। स्वापात के प्रव व्यवे होने के से संवित है। स्वापात के स्वापा

दो न्यणं मान देशों के मध्य 'दनसाकी समता' और हो अपरिवर्गनीय पन करेंसियों वाके देयों के मध्य 'त्रच शक्ति समता' मे एक स्पष्ट देश दहें हैं कि नविंद टकमानी समता एक 'स्थिर समता' (Fiscal par) है तब नुक्त शक्ति समता 'यन पाता' (Moving par) है। दूसरे, राम्यं मान के अभीन वास्तविक दर स्वर्ण-'विन्दुओं के स्पष्ट ही परितर्शित होंगी दस्ती है, निन्तु जब बेदा अपरितर्शनमांक पन मान पर है, तो विनिमय दरों के पटने-बढने की कोई सीमार्थ नहीं होनी है। कारण, इस परित्यति में स्वर्ण के आनायसन तो होने नहीं जो कि देशार-महावों की सीमित कर है।

अब टकमाली तथता एक भूगरान की चीज बन नई है, नयौंकि कम्पूर्ण दिश्व में म्हच्येमान का परिवास कर दिवा है। फिर, टकमाली स्थास तब हो तारू हाती है जबकि स्वाण वा आधात और निर्मात स्वतन्त्रता पूर्वक हा, जीहन में वैवन स्वप्तामन आज प्रचलित नहां है, वरक् रच्यों के अधातक निर्मात प्रवास क्षेत्र के हुये हैं। अंत विदेशी चिनित्रमा का टक्साली समाना निकास्त अब पहले विजना

महत्त्वपूर्ण नहीं रह गया है।

फिर भी वह स्लीकार करना पढेगा वि वह पूर्याव समाप्त मही हुआ है। है। समा कराएग सह है कि यह वितियस दरी की मिनरता पर सिक्क ध्यान देता है। कब कि क्यानि का समान देता है। कब कि क्यानि का समान के अभीन निस्ताय दरी के स्थानियल पर के इंग्रह ही नहीं, है। कन्दर्राष्ट्रीय मुद्रा-केय ने विनिक्षय वरो के स्थानियल पर समुश्चित ध्यान दिसा है और इस रें हु वह कब सल्दल देवों में यह आधार नदता है कि वे ध्यन्ती-अर्जी करियान में प्राप्त की कि कि मीपित कर हो। प्राप्त कि भी सम्बन्धी के दिसा कर भी दिया है। अब घीणित इस को भीपित कर हो। प्राप्त के भी सम्बन्धी के स्थानिय कर हो। स्थानिय कर हो। स्थानिय स्थानिय के पित्रहों की कर्गनियमों की सिनिम्म पर सात करना बहुत सरा है। अब घीणित स्थानिय कि सिन्म सिन्म सिन्म स्थानिय कि सिन्म सि

लोचदार एवं स्विर विशिमय देशे के गुल्-दीप

कितमय बरी म स्थामित्व (stability) रखना बंधी सक्यों में मभी देशों का एक माध्यिय वर्ड में रहा है। कह १६२०— ६० की अविध से विकास रहें में यह बंद परिवर्तन होते रहे थे, जिससे प्रतिस्थायांच्या वन्त्रपत्त (competitive devaluation) में बत्यावा निया और विद्या स्थापार के निष्ट इसके परिणास बुरे हों । विद्या स्थापार की मात्रा, रचना और दिवा (direction) सबी पर प्रतिदृष्ट हों । विद्या स्थापार की मात्रा, रचना और दिवा (direction) सबी पर प्रतिदृष्ट मात्रा हुए मात्रा हुए को सहस्य पर विद्या निवास स्थापार की मात्रा हुए सात्र हुए को साव्य पर प्रतिदृष्ट निवास । विद्या को स्थापार हुए को सहस्य पर स्थापार हुए से ह्या हिप्त स्थापार काणित के स्थापार हुए स्थापार हुए से ह्या हिप्त स्थापार काणित के स्थापार हुए स्थापार हुए से ह्या हिप्त स्थापार काणित के स्थापार हुए स्थापार हुए से ह्या हिप्त ह्या स्थापार हुए स्थापार हुए से ह्या हिप्त हुए स्थापार हुए से ह्या हिप्त स्थापार हुए स्थापार हुए से ह्या हिप्त स्थापार हुए स्थापार हुए से ह्या हुए स्थापार काण स्थापार हुए स्थापार हुए से ह्या हुए स्थापार हुए स्थापार हुए से स्थापार हुए से ह्या हुए स्थापार स्थापार हुए स्थापार हुए से हुए स्थापार हुए स्थापार हुए से स्थापार हुए स्थापार हुए से स्थापार हुए से स्थापार हुए से हुए स्थापार हुए से स्थापार हुए हुए से स्थापार हुए से स्थापार हुए से स्थापार हुए हुए से स्थापार हुए हुए से स्थापार हुए स्थापार हुए से स्थापार ह

#### स्थायी हर रखने के पक्ष मे---

स्थायी विकास दरों के पक्ष में निम्नलिखिन लाभ बताये जाते है --

(१) अन्तर्राष्ट्रीय व्याचार को बढाबा- - 1वि विनियम दरें स्थायी छो, तो विदेशियों को और को लोग उन्हें भास बेबा करते हैं उन्हें भी यह माझम नरते म, दिक प्रस्ती देशि वह नी हैं हिसाब के उन्हें कि लगता है कि प्रस्ती के हिसाब के उन्हें कि लगता विवास के विवास के नी के विवास विवास के विवास

(२) विकास योजनाओं की कृति में सहायता -विकास योजनाओं की प्रमृति में विनिगय वरों की स्थिरता से बढी सहायता मिलती हैं, बयोका ऐसी परि-

स्यिति में विदेशों से विशास पूँजी मिखना सूगम हो जाता है।

(३) किरेसी व्यापार पर निर्मेखा वाली अर्थ-अवस्था के लिए उपयुक्त— विनिम्म दरों का स्थापोत्तरण वर्ष देखी के लिस, दिनको अर्थ-अवस्था में दिवंशी स्थापार की एक महत्वपूर्ण पूषिका होती है (जैसे कि इ पर्वेट या हेमाले), एक-मात्र निकेत स्पात नीर्क्ष करी सही है। विवास कम वे इस गिति से हरीने दराता ही कमने किंत्र अन्याद होगा, स्पाक्ति यदि से गिति में बारश्वार हटते हैं तो उनना विदेशी स्थापार अपन-स्थान मूने नवेगा तथा ऐसा होने से देखा थी, आन्दरिक्ष स्पृद्धि औ, हुनस्पावित हो साथीं।

(४) गुँची ची 'बीड़' के बिच्छ सुरक्षा—विदेशो पूँचो पर निमंत्रता बांत देशों ची शे नियों भी मीमत पर चिनमय दर के स्वाधिस्त ये विच्न वहीं पड़ने देना गाहिंग, नयोंकि विव्य के प्रमुख रांगे ने मेहिंग्ड मान जब तर उपित रच में निरस् रहेते हैं, ये बानी करेगी का मुन्य उनकी करेंग्रों के सन्तर्भ में अपस्वितित रक्ष नर पूँची को पर्ता के बिच्छ सरक्षित हो बाने हैं।

- ( ४ ) प्रन्तराष्ट्रीय विनियोग प्राज्ञार के स्वर्शास्त्र विकास के लिए प्रार्क्तर व्यवद्यी विनियास बरें सामाजित रूप में पत्री-क्क्सी है, ती विनियास प्रार्थ प्राप्त कर स्वर्ग में पत्री-क्क्सी है, ती विनियास में विनियास में विनियास में विनियास में विनियास के स्वर्ग में विनियास के अधीन स्वायी विनियस दर प्रणानी विज्ञास रही, जन-पार्ट्रीन स्वायी सिनियस हारे रहे, लेकिन स्वर्णमान का वास्त्र में एक सिन्य हारे रहे, लेकिन स्वर्णमान का वास्त्र में होते हो, तिक्ष स्वर्णमान का वास्त्र में हो, प्रतिक्षणां स्वर्णमान का वास्त्र में हो, प्रतिक्षणां स्वर्णमान कि वास्त्र में हो, प्रतिक्षणां स्वर्णमान विनियस हार्ग (exchange deprecasion) प्रारम ही नारा प्रोर्थ सभी के निनर्दन में वाह्य प्रतिक्षणां स्वर्ण के निनर्दन में वाह्य प्रतिक्षणां स्वर्ण के निनर्दन में वाह्य प्रतिक्षणां स्वर्ण स्वर्ण के निनर्दन में वाह्य प्रतिक्षणां स्वर्ण का स्वर्ण के निवर्ण का स्वर्ण का स्वर्ण का स्वर्ण का स्वर्ण के निवर्ण में वाह्य प्रतिक्षणां स्वर्ण का स्वर्ण
- ( १) मीडिक पुरों बाले विश्वय के सिंग्य कप्युक्त—एक स्थामी विनिमय वर एक करमी-अंग (मेंन नि न्हिंस्तू प्रिंग्या) बाले निवान में निवं बहुत ही जायून होती है। यदि एक महत्वपूर्ण देश (मेंन नि द वायेश) निवानी कर्मनी उस हा बाहु के एक मुझा ((1890)) गर्नेगी है, अपनी निवित्तय वर की बट्टी बहुत ने निव्हा दीड़ देश है, वी इसका न केवन उसनी करेंग्या पर वस्तू अन्य सम्बद्ध कर दिखा पर भी प्रमाद पहेंगा और इन प्रकार सभी देशों के लिए अनेक अदिस समस्याये एन्यत है। जामेंगी।

(७) सहा व्यक्तित कुत्रमाची में कभी होनर—विद्याला अनुभव यह बनाना है हि विक्रिय दरे पूजी के विताब (large) हमात्वरों से बहुज प्रमाणित होती हैं। अन मन्ध्रद देश यह पशन्य परते हैं कि अपनी विभिन्य दरी में हम क्रांगरे में समायोजन कर से नि गृहा मब्दन्तरों के हारा उन्हें कम से कम हानि हो।

न सन्देश, बोर्ड भी देश बही बिनियम दर अनेक क्यों तह है सम्म नहीं रख मनता। यदि पियों देश के मुम्मान-कल्लान वे बोर्ड मीनिक परिवर्टन (Fundamental change) हो जाम (स्मानिक आन्दरिक अवनत वाह्य लेशिक्टांच व्यक्त बदन गई है), तो परम्परामा जिनियम पर बनुष्याह हो गाने हैं और यह देश हो-बदनने के जिए किया हो जाता हु। ऐने अस्वियम परिलर्टन की गामाबना की मुहा भी ने भी में सीनार नियार है तथा उसके विभाग ने इसके जिले हुए भी ही गई है स्यतन्त्र विनियम दर के पक्ष में (Fibe case for a Tree Exchange Rate)—

होनदार या स्वतन्त्र विनिमय दशे के पत्र वात्र तरे प्राय उन तकों के राज्यन ने रूप में हैं जो कि स्निर विनियद दर के यहा में दिन यह है

(२) अन्तर्राष्ट्रीय काए कन्बहुगो पर बाशबायक प्रभाव—स्वायी विनि-स्व दर्श के सामयंक प्राय स्व काथ पर वल देने हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय म्हण-प्रवहारी की प्रोत्ताहित वरने के लिए क्यारित्व बावद्यीय है। किन्तु, वह एक प्रभाट रहन्य (open secret) है कि म्हणदावा या म्हणी कोई भी वह घावा नहीं करता कि प्रमाणित दर ही व्याप्तियों तक मनेगी अब यह अस्प्रमाशित (ope probable) है कि म्हण को देने के निर्वायों पर लिम्म विनियं वर का तो अनुकृत प्रभाव वर्ष के कोचदार विनियम वर या प्रतिकृत। बही नहीं, बाब सबुवन की समायोगित करने तथा मुस्तात तुष्कृत सम्मायी करती भी रोकने में सोच्यार वर्ष दिस्त दरी की अनेशा अधिक जनमंगी हो करती है। शत यह बहु सकते है कि लोच मुक्त विनियम वर्ष अत-रोद्योग महत्व स्ववहारी पर अस्ता अस्ता सामती है।

(वे) करेसी मुटो में युवेलता नहीं—रिशी करेग्सी शोर का अस्तित्व स्विर विभिन्न करो पर ही नियर हो ऐसा वही है। जहा तक क्टील कुट वा सम्बन्ध है । वह एक विश्वेप अभार का खेनीय मुंजाता मानुस (Regional Payment Group) है। जिनका खीचा सह १६२०-वे० भी अविध में, जबकि स्टील बाबार परिस्थितियों के अनुसार मटनेन्बरने के लिए स्ववन्त या तैयार किया गया था। यथार्थ में, विभिन्न देशों मी निशी विधीय वर्षेती लाक से बीधंचे बाले करण संस्थित कर गामाजिक हों है। जब बुट के अनुन देश को, जब्य सदस्य देशों से पूर्व पराश्वेत करने के पश्चात् वर्षों के मृत्य में परिवन्त करने दिया जाया, तो हससे गुट स्वच्येर सही गई गरा

स्प प्रकार िष्यर विनिषय के पन में [या यो नहें कि स्वतंत्र्व विभिन्नय प्रमानों में विरोध में) दिल जाने जाने कुछ प्रचित्त तक (stock arguments) वान्य मं उनने महत्वपूर्ण नहीं कितने कि उनर में दिलाई पहते हैं। इसके अधि-रिक्त, नियर विनियस स्थे के विरोध में कुछ ऐसे कहा है जिननों वोचवार विनिन्नय रंग के साम है। ये तक निर्माणिक है जिननों वोचवार विनिन्नय रंग का अधिन मुद्द बनता है। ये तक निर्माणिक है ----

- (i) स्थिर विनिध्य वर्षे शहुँ को प्रोस्साहित करती हैं। यदि जनता नो गह आवाना ही जाय कि करेन्सी का अवमून्यन (devaluation) किया जाने वाला है, वी सरकार के लिए निजी भी दर को बनाये रहाना किन ही जोता है क्योंकि यह निर्दती ही चनी जाती है। परिचामत विविध्य-निध-त्रण होने पर भी करेन्सी क्षा हमाजिस्स सतरे में पड़ जाता है।
- (ii) विचर दर देखों के मध्य प्रचलित बारतियक लागत-कीमत सम्बन्ध को नहीं दिखाती है वरन वह सम्बन्ध को दिखाती है जो कि पहले कभी विचमन रह दुका है। वास्तव में सागत-रीमत सम्बन्ध प्राय परिवर्तिन होते पहले है, स्पीकि विभिन्न देखों हारा विभिन्न सांक्रिक नीतियों का सन्तरूपर पिया जाता है।
- (iii) स्थित वर एक देश को आर्थिक किनाइयों की दूसरे देश पर स्थित कर देशी हैं। उदाहरणार्थ, डालर के छाप स्टीनग का कड़ीर गऊन कर होंगें के कारण हो मन् १८०४ के बाद पन्तिकी पूरोर के देशों की अर्थव्यवन्यार्थे अधि हैं। हो गई थी:

निटक्यं - क्सी न क्सी प्रकार का स्थायित्व अति आयव्यक है

उपरोक्त मेंडान्तिक तके, पिछली दो खनाव्दियों का अनुभव और मुद्रा कीप को विभिन्न दरो के स्वाई रखने से अपर्याप्त सफलता जिनना ये बद बातें हुने इस निष्कर्प पर पहुँचाती हैं कि स्थिर दशे के स्थान से स्वतन्त्रतापूर्वक घटने बढ़ने जानी विनिमय दर्रे अपनानी चाहिए। किन्तु, केवल अन्यकालीन समग्रान्तरो (short intervals) को छोड़ कर कोई भी देश अपनी जिनिमय दर की, बाह्य एवं आन्त-रिक आर्थिक दगाआ मे होने वाले दिन प्रतिदिन के परिवर्तनों के अनुसार निरन्तर बदलते रहने के लिए स्वतन्त्र नहीं छोड़ सनता। सच तो यह है कि प्रत्यिक स्वनत्रता दैने के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे —(i) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सहज प्रवाह में बाघा पडना. (॥) अर्थस्यवस्था में विभिन्न उद्योगों के मध्य उत्पत्ति-साधनी के सम्बित विभाजन में अस्त-व्यन्तता पत्पन्न होना, (mi) पुँची का विदेशों को भागना, (iv) विदेशी विविधय में सट्टी की ब्रोटसाइन मिलना, (v) असाधारण रूप स अधिक देवता पसन्दगी उत्पन्न हाकर सचय (hoarding) की वृद्धि होता, (vi) व्याज दरों में बद्धि होना तथा इसने विनियोग, रोजगार और बाब में गिरावट आना, (vn) दीर्चनानीन विदेशी निनियोजन के प्रवाह में बाधा गडना। इस प्रकार, कुछ न कुछ प्रकार, का स्थायित्व होना नितान्त जाबस्यक है। हमारी सम्बति में नर्जीतम स्यिति न नो यह है कि विनिमय दरें निरन्तर बदलती रहे, और न यह है कि वे कठोरतापर्वन निन्द्रन ही स्थायी रहे, वरन ऐसी स्थिति सर्वोत्तम है जिससे प्रत्येक हेल विक्रिय दर को अपनी बावश्यकतानसार निर्धारित या परिवर्तित कर सके।

#### परीक्षा प्रदन :

१ त्रय द्यक्ति समता सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा करिये ?

[Critically examine the purchasing power parity theory ]

(जीवाजी, एस॰ ए॰, १९६७, गोरख०, एस॰ ए॰, १९६८)

२ विदेशी वितिमय के त्रम शांत त्रमचा सिद्धान्त की आसोचना करिंग । अनेक विकासोन्मुख देशों में की भुदा असारिक क्यार्थ आवक्त देखने में जाती है उसम उसका क्या विशेष महत्त्व है ?

[Explain critically the purchasing power parity theory of foreign exchanges What special significance does it have in the inflationary conditions that characterise many developing countries today ?]

[Explain critically the purchasing power parity theory of the property of the property

समतादारों को अधना के लिए वरेलू व्याशार की यस्पूजों की वीमनों नो विचार में लेता असम्बद्ध और अन्तराष्ट्रीय ध्याशार वाली वस्तुओं की कीमनों को विचार में लेता अनावस्थल है ।" वर्षीक्षा कीचिये ।

को विचार में लेना अनाबस्थक है।' संगीक्षा की जिये

["For calculation of pairty rate prices of domestically traded goods are unclevant and prices of internationally traded goods are unnecessary." Comment]

(इलाहा०, एम० कॉम० १६६६)

त्रग त्राक्त समला सिद्धान्त का विवेचन कीवियं और विनिधय दर के निर्धारण
में इतके महत्व को समकाइये।

[Discuss the Purchasing power partly theory and explain its importance in determining the rate of exchange]

(वित्रम, एम० ए० १६६६)

 मय फ्रांक समता सिद्धान्त की आलोचना करिये । यह आधुनिक वशाओं में महा तक लागू होता है ?

[Critically examine the purchaing power parity theory How far is it applicable under modern conditions?]

(आगरा एम० कांग्र०, ११६८)

६ विदेशी विनियम के श्रम शक्ति समता सिद्धान्त की मद्योप से समस्राहर । यह प्रतिष्टित सिद्धान्त से क्लिस प्रकार शिक्ष है ?

[Explain briefly the purching power parity theory of foreign exchange How does it differ from the classical theory?]

(आगरा, एम॰ ए०, १६६=)

### 29

# मुद्रा प्रसार के युग में विनिमय

(Exchange During Inflation)

परिचय---

िपद्धने अध्यादो म हुमने विनिजय बरो के स्वैतिन सिद्धान्त (state theory of foreign exchanges) जा विरोजन किया था। देगो के शव्य जोगत विनिजय (price exchange relationships) मान्य-घ इसी साम्य की दिवान में तहने में तहने के स्वर जोगत विनिजय (price exchange relationships) मान्य-घे स्वर है। ताब देश मान्य-घे स्वर है। तिवर (unstable विनिजय वरो का विवेचन करेंगे जो मान्य-घे अस्वाई विचलनों (temporary divergences) का प्रतिनित्तिस्य करती है तथा जिनने और अधिक विचलन के की ज मोजून हती है। विन् हम मान्याना प्रत है कि स्वीतिक निद्धान्त ने परिवर्तनों की विज्ञान ही वर्षकारों और 'प्रति मान्य तही है हि स्वीति की 'प्रताय के विचल वर्षकारों के प्रध्य कुमना करके परिवर्तनों को विचार में जिया है। वर्षि हम को प्रवाय की द्वारों में के मध्य कुमना करके परिवर्तनों को विचार में जिया है। वर्षि हम देशों मान्य के साम्य में के स्वय के स्वय की दक्षानों के मध्य कुमना करके परिवर्तनों को विचार में जिया है। वर्षि हम देशों मान्य के साम्य में के स्वय के स्वय कर दिवर जाता है। इस विश्वयेष्य हिस्च में तुत्वरहम स्विनिज्ञी (Comparative Statue) अहते हैं।

द्वाहरणार्थं, मान गीनियं कि एक व्यरिक्तनयिव पत्र चलन ने अन्तर्गत मुद्रा शे माना शे २०% वडा दिया जाता है। ऐसी देखां में साम्य विद्रालेल (स्वामानिया है। वेसी देखां में साम्य विद्रालेल (स्वामानिया) कार्यान्य व्यवस्था है। वेसी देखां में साम्य विद्रालेल (स्वामानिया) कार्यान्य व्यवस्था के स्वामानिया के स्वामानिया

बिन्दुओं पर भी फैल लाती है तो, भूति, जियने कि स्वय की मूल परियर्तन के साथ
नमामानित करवा जारण कर विवा था सत्ता ही पुन तमाणीनित नहीं भी ला मसती है, वर्गीक इस जाखा में कि कब बालि में स्वाइ जिल्प्ट (परियर्तन) हुआ है,
पूजी का विनियोग किया जा जुनता है। गही नहीं मुद्रा अदार के जारभ के समय जिन पर कुल था थे, लेक्दरोर की हालि पर स्थायों एप म लाभाजित हो जाते है। जल यह बहुत ही दुनेंच परमाणना (care possibility) हैं कि बभी लीमने समाल इस से बहु जावेंगी अथवा बौतत कीमत स्वर हीक २०% ही जैया हो जाया। भीर विवर्गी विनियम दर पहले की अपेवा हीजा २०% ही जीमी ही बाववी।

इस उदाहरण से जहां यह स्वष्ट है कि बिजुड मात्रा सिदास्त (pure quan tity theory) कीमत परिवर्तनों को स्थ्येट करने में अपयास्त्र है यहाँ वह इस बात को भी दिलाता है कि उक्त जिल्ल परकों है। स्थायों 'रियर्तनों') को विचार में होते पर भी स्टेतिक विकरियण मात्र विकार का सकता है।

> एक साम्य से दूसरे नाम्य में सकवता (Transition from One Equilibrium to Another)

रंबिक्त विक्षेयण की कमी की पूर्ति के विज्ञ यह आवस्यक है कि वी वास्यां में स यवस्त अवस्थाओं (intermediate stages) की परीवार की जाय। स्मित्रक रहाओं म भी मसामीनन-मान (incchaussin of adjustiment), एक ऐसी की नव्य दिपासा (price discrepancy) अन्वत करवा है भी कि व्यक्तिक बढ़ातों स कार्यक मही एसती। वहारपाब, जब निशी वहां ना मुम्मास बहुमा निष्या हो जावा है, सी बहु बीमते विरशी है कि जु अप बनी म बानों है, विवस्त निर्माद हों जाता है, महीं पार कार्यक स्मित्रक की स्वत्य कार्यक एक स्वाप्य प्राप्त की स्वत्य है। साला है। किन्तु महीं कि दशास कुछ कम अवस्था की साल दिपासा से सामिन्य हों हो, और से विस्तार्य मुद्रा प्रगाद के समय से समायीवन-मन्य द्वारा प्रस्तुत की साली है।

मद्रा प्रसार की अवधि में कीमत स्तर एवं विनिमय दरें—

य शीमन विध्यतार्थे बृद्धा प्रमार के सतव म उत्पन्न कार्ती है। यदि विस्तार की उद्योगित तहर इतती तभी वे युक इवरे का अनुसरण करें कि अर्थ प्रवस्था की एक के ममा नने का स्वस्य नहीं मिलना कि दूसरी उस पर आ समस्त्री है, तो लीभने और किंमिण्य दर जुद्ध स्थाय तक एक दूसर ने माध्य के बाहुर (out of equilibrium) रह सकती है।

मुद्रा प्रमार निम बिन्दु पर जिनिरित पुढा धनेज कराई वाली है उस जिन्दु के जनुसार विभिन्न प्रकार का होता है। उदाहरण के लिये, स्यापे गुड़ा प्रमार (gold mullation) म स्वर्ग के उपादशा को ही सर्वप्रमा शरके पाल मोगले पटते है किन्दु साम प्रमार (credit inflation) में साहितिया की। यहाँ पर हम बजट मुद्रा भगर (budget relation) की स्थिति सेने, क्योंकि अन्य प्रकार के सुद्रा जनारों से कोमतें इतनी परिवर्तित नहीं होती है कि वे विनिमय की तुलना में कोई विभेष भिनता प्रदर्शित कर सकें।

चन्द्र-मुद्रा प्रसार में वित्तिरक्त मुद्रा मन प्रमाग मरकारी अधिकारियों और स्वारी के केदारों द्वारा व्यय की जाती है। वे तोग जा बतनुवें नरीदरें है उनकी होने ते जाती है, जिसमें दन बतनुवें ने व्यवस्था के जाती है, जिसमें दन बतनुवें ने व्यवस्था के जाय हिस्सों में भी में चाती है। दे ते अपने प्रमाग व्यवस्था के जाय हिस्सों में भी में चाती है। दे ते अपने में वित्तिय का मी हास होना माहिते। यदि अधिरिक्त मुद्रा में उनतीतर वाशवां प्रारम्भ में स्वदेशों बत्तुवें। पर ही व्यव को जाती है। वित्तिय में सुक्त होना माहित। बाद को जाती है। वित्तिय में सुक्त हो की वित्त बाद के वित्त वित्त वित्त स्वत्त के वित्त की वित्त स्वत्त हो वित्त स्वत्त के वित्त स्वत्त की वित्त स्वत्त हो वित्त स्वत्त के वित्त स्वति के वित्त स्वत्त के वित्त स्वति के वित्त स्वति के वित्त स्वति के वित्त स्वति के वित्त की वित्त स्वति के वित्त स्वति हो वित्त स्वति के वित्त स्वति के वित्त स्वति हो वित्त स्वति के वित्त स्वति के वित्त स्वति के वित्त स्वति के वित्त स्वति हो वित्त स्वति के वित्त स्वति स्वति के वित्त स्वति स

अभेनी वा १६१४-२३ की अवधि का मुद्रा प्रसार दुनियादी मिद्धान्ती की स्पष्ट करने में बहुत ही सहायक है। इसे हम चार अवस्थाओं में बाँट सकते हैं —

- (१) पुढ काल—पुढ के दिनों से पैराब-रों के कारण जर्मनों का निर्देश क्यादार लगभग कर छा पया था। बज निर्देश क्यादार लगभग कर छा पया था। बज निर्देश क्यादार है। यह क्यादार जाराने हैं। यह प्राप्त (१०) यह क्यादार कार प्रतिस्था नरे रिक्श साम (१०) व्याद्ध के मेराजी के प्रति स्थापन के प्रतिस्था नरे दिख्य समा, निर्देश के प्रतिस्था कर तैसी निर्देश कर की क्यादार कर कार्य के अस्ति कार्य कार्य क्या के प्रदूष कार्य करनी प्रति से नहीं हुआ, जितनी गति है कि देश के प्रतिस्था कर कर की
- (२ ) युद्ध के तत्काल बार—गन् १८१६ में, व्यक्ति चेरावन्दी उठा ती गई पी लायाती वा पारंपण वह भाग और भुगतान तातुलन निरिच्य वन बया तथा कीनती में वृद्धि की अधेशा किनियम में अनुपात से अधिक लाग हुत्या। यदि मुद्रा माना को उत्तरीत न बडाया जाता, तो निर्माती के विस्तार और आयाती के महुचन डाय लाम्य की सीम ही मान्ति हो जाती। बिन्तु हुमा बहु कि युद्ध की अतिपूर्ति का मुत्रतान करने के निर्मे कुछ अतिरिक्त मुद्रा विदेशी विनिमय बाजार में प्रत्यक्ष रूप में प्रवेश कराई गई।
- क्लेयलीय है कि कीमतों की बीढ़ की मुक्ता में विनियम के अभिक्त हास्तित्व (depreciale) होने का कारण मनोमंत्रानिक था। यब मुद्रा अवार एक सोमा को पार कर जाता है, तो जोज यह आधा करने वसले हैं कि देर-तावेर में कीमतें बस्ती ही जानेंगी। इसने संशोधिय विदेशी विनियम साजार पर अनुस्त जमा तेते हैं और विनियम-हास की गाँच वा जाते हैं। कोरोदियों के अस्ता को सबसे ने नजा इरार मी वल मिनने जनता है, क्योंकि बहु भी विदेशी मुद्रा का मूच्य करने जमती है।
- किन्तु बढती हुई गति में होने वाला विदेशी विनिमय हास (exchange depreciation) तो एक व्यापक प्रक्रिया (wider process) का बङ्गा मान है।

जिम सरह विदेशी चिनिमध दर में कीमत वृद्धि की अभेका नेव साँत से हुएम होता है उठी प्रकार से कीमत वृद्धि पन विजियम-हाम दोना है। प्रविद्याओं की मति है के हिंदी है। तराव कर लोगों में ने नीमतों से कई वृद्धि नी आपता होती है। ते से का लोगों में ने नीमतों से कई वृद्धि नी आपता होती है। से अध्यान होता है। वृद्धि ने आपता होती है। ते से अध्यान होता है। वृद्धि ने अपता होता है। वृद्धि ने मत्त्र से अपता है। वृद्धि ने नी ते जार हो जाते हैं जाते हैं की स्वार्ध के स्वर्ध से से अपता करता करता है। वृद्धि नी का स्वर्ध से अध्यान की प्रकार की किया है। वृद्धि नीमत अपता करता है। देखें मत्त्र अपता वृद्धि नी क्षा है। वृद्धि नीमत अपता करता है। वृद्धि नीमत अपता करता है। वृद्धि नीमत अपता करता है। वृद्धि नीमत के प्रविद्धा निम्मत अपता करता है। वृद्धि नीमत के प्रविद्धा नीमत की किया है। वृद्धि नीमत के प्रविद्धा नीमत मार्च के प्रविद्धा नीमत की किया है। वृद्धि निम्मत अपता करता है। वृद्धि निम्मत अपता क्षा करता है। वृद्धि निम्मत अपता क्षा करता है। वृद्धि निम्मत अपता वृद्धि निम्मत के प्रविद्धा निम्मत की किया किया निम्मत की के प्रवाह्म का क्षा के प्रविद्धा निम्मत की किया किया निम्मत की किया निम्मत की किया निम्मत की किया किया निम्मत की किया किया निम्मत की किया किया निम्मत निम्मत निम्मत की किया किया निम्मत निमत निम्मत निम्मत निम्मत निम्मत निम्मत निम्मत निम्मत निम्मत निम्मत

(३) १६९३ के जगभग—-जर्मन मुद्रा प्रसार की श्रीलम अवस्थाओं में परिभित्त में एक बार पुन परिष्यंन हुआ। उस्तु के प्रति वीर्ष सामाग्य वन प्रति जीश नीमाग्य अन्य प्रति वीर्ष सामाग्य वन पर्र क्षीर नीमाग्री की नृश्चि ने विनिषय ह्यार के स्तर को स्थां कर तिवा। १९२० कर कर खर्बीक मुद्रा प्रसार अपनी परकारण्ड पर पहुँच बाया था, विवस्ता (discrepancy) रहुत स्विक नहीं पर गई थी, वयोकि दोनो हसनर्से (movements) समान विद्युत सहस्य तीत गरित से हो रहे थी। मुद्रा-निरमाण सम्बन्धी बृद्धि तो इस श्रीच इसरे बहत पीछे एक पहुँची।

(४) करीकी का रुक्सीन स्थान रुक्सी है रुपाये निर्माण के स्थान के रुपाये के रुपाये कर रिया । एक बार विश्वास तीय ति स्थान गाँउ अपनी सामान बर पर सीट आती है तथा विश्वास सुद्रा की दूर्ति वह जाती है। रुक्सा बहु अपी है कि विश्व केन्द्रीय केन्द्र प्रकार कर स्थान सुद्रा के प्रकार कर के स्थान सुद्रा के प्रकार के स्थान सुद्रा के प्रकार के स्थान सामान केन्द्र के स्थान सामान के स्थान सामान केन्द्र के स्थान सामान केन्द्र के स्थान सामान केन्द्र के स्थान सामान केन्द्र के सामान स्थान सामान केन्द्र केन्द्र

दशा में बेबस स्वस्त-कोन एकत्र न कर सकेने।<sup>1</sup> सत् यदोत्तर काल स अधिकाश स्थायीका

सत युद्धोतर काल म अधिकाश स्थायीकरण एक ऐसी समता (parity) पर सम्पन्न किये बये, जा विनिसय की बाम्तविक दर में कुछ ऊँची किन्तु उस चिनिन

<sup>&</sup>quot;Once confidence has been restored the velocity of circulation fails to the normal rate, and the supply of foreign currency increases. This means that if the central bank were to establish a gold partie corresponding in equilibrium to the amount of money in circulation just before stabilisation then the exchange would immediately appreciate and prices would have to fall."—Haberler: The Theory of International Trade, p. 57.

मय दर से जो कि प्रचलित कीमत स्तर की साम्यता में होती चाहिये, कुछ नीची भी। इसने केन्द्रीय बेनल स्वर्ण कीय एमत्र करने में तथा साथ ही जनन में मुद्रा-माना की बादियों हो गये। किन्तु यह स्थाणीय है कि मुद्रा माना में वृद्धि कर कीर नीमतो की बड़ाने की सम्मावना या आवस्यत्वा जाई कि और स्थाणीकरण नी गुप्त प्रचान स्वाती है, वहाँ बूतरी और नुद्रा प्रसारिक तेनी (और इसके परिणासक्कर बाद में मती) भी उत्पन्न कर सकती है।

हान की क्यारया भुगतान सन्तुलन खिद्धान्त एव प्रतिष्ठित निद्धान्त के अनुसार

भुगतान सनुसन सिडांत और प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्याओं में दुस्ता—
उपरास विस्तेषण प्रतिष्ठित सिद्धांत्व का पूरव है, विरोधी नहीं। वहीं
प्रतिष्ठित निद्धांत्व और भुगतान सनुष्ठन शिद्धांत्व की तुस्ता साम सहित में वां
सकती है। हिस्केरिक (Hellifench) में युगतान वानुसन सिद्धांत्व के इंटिक्सेण में
प्रतिष्ठित रिद्धांत्व की आंगोंचना की है। "कहोंने विनिमय दर चीमत स्तर में
पूदा मात्रा के बीच म पढ़न वाने ममय विनाम्य (timo-lag) का दियों उन्तेष्ठ
रिया और लिखा है कि "वानों भी भौदिक दवाओं पर विचार करते ने प्रवित्त है।
स्वार को सहस के स्वार का स्तर के प्रवित्त सिद्धांत्व है।
से तरपुत्रा पढ़ पंत्र चलाने में है पृद्धि को वर्गन कोमतो की वृद्धि और करती
से सुप्त का कारण मात्रता है। किनु निकटता से परीक्षा करने पर हम पढ़ देशों
सि पढ़ी "मारण और परियान" का स्वार आपन से यदन वादा है और तरिनी से
पन्न चलन म वृद्धि वार्मन विनिमय की पिरावट का तथा इसके वरिपाससककर मन
इदितों और कीमतो ग हुई बृद्धि का वरण क्षा दानक वरिपाससककर मन

<sup>1</sup> H:Merich: Money, pp 598-501.

कुछ निसम्ब के साथ तथा धीरे-धीरे 1 नोट चलन की २३ मुनी पृक्ति, स्वरेशी नीमही म १० मुनी और डालर-वर में ११ मुनी बॉक्स वृद्धि का कारण नहीं ही सकती है। कर सटनाड़ी के सास्तीक कारणों की विवाद और साधान्य व्याख्या तब ही सम्बन्ध है जबकि हम केवल थिरेडी विस्तिय को ही प्राप्तम बिन्दु बनायें।

इसका कारण यह है कि जमंत्री के वितिसम का पता किसी भी वरह नोट जनन में वृद्धि से सम्बन्धित नहीं है। २५ जनवरी १६२३ की उपलेखित उतार इर (≈ १,४६९) पर एक स्वर्ण-मार्क समझा ४,००० नाग्यों मार्च के बराईर था। पीत बैक के नोटों का पता जस समझ १,५४४ मिलियाई था, निसका मृत्य केवन १,० मिलियाई या, निसका मृत्य केवल १,० मिलियाई पहुंच के केहाता है। यह युद्ध डिह्डने के पूर्व जर्मनी की प्रचलित वर्षनी के स्वर्ण मुख्य के बीचने मार्ग ने ज्यादा शीवक नहीं है।

बह सिद्धाल, जिनने कांन करेंसी के पतन ने निए मुद्रा प्रसार को कारण वातामा था, इस मिट-साधन घर आधारित हैं कि मुद्रा का विवेदी मुल्य, फिस विनि-म्म दो के रूप में स्थान किया जाता है, केन यह मन्तर के परिवारणाल घरण हारा ही निवीरित है। सनता है। किन्तु उपरोक्त बसा में, विवार्ग अमेरिनमी यह तिवारणा ता दुन्त है किन्तु उपरोक्त बसा में, विवार्ग अमेरिनमी यह तिवारणा ता दुन्त है किन्तु उपरोक्त करा के निवारणा कर तिवारणा ता दुन्त है किन्तु अपराल भी कि पत्र अने ने ने विवेदी विनिम्म के जनत के कारण, घोकि पत्र अने ने पदि है तिवारणी मुंदर है किन्तु के स्वारोपी कारणा साम होने हैं, मुद्रावरणा करा है हिन साम सिद्धा के स्वारोपी कारणा ता साम किन्तु के साम सिद्धा के स्वारोपी कारणा ता साम किन्तु के साम सिद्धा के स्वारोपी कारणा ता सिद्धा कर सिद्धा के साम सिद्धा के स्वारोपी कारणा ता सिद्धा कर सिद्धा कर

- (१) सर्वत्रयम, जन्तर्राष्ट्रीय ऋणवस्तता के अस्यविक सार तथा कास की हिंसारमञ्जानीति के कारण जर्ममी की करेसी का ह्यास हुआ
  - (२) तत्त्वत्रवात समस्त आयातित तस्तुओं की कीमतो में वृद्धि हुई,

<sup>(</sup> ३ ) जिसमे फिर कीमतो और मजदूरियो से सामान्य वृद्धि हो गई

<sup>2 &</sup>quot;A conception of the general and comprehensive outline of the interplay of causes in these developments can, in fact, be obtained only if the foreign exchange is made the string point"—Hellierich

<sup>39</sup> office of

(Y) जिसने करेंसी के लिए जनता की और रीश नैक के विसीय अधि-कारियों की माँग नो वहां दिया

(१) अन्तत रीश बैंक पर जनता द्वारा अधिक माँग की गई, तथा

(६) इससे विवज हाकर रीख के विलोध अविकारियों को नोटी के निर्णयन म वृद्धि करनी पड़ी।

इस प्रकार हेन्करिय तिखते हैं 'सामान्यत प्रचलित हाटिकीण के वियरीत, यह करेंद्री का हाल है जो कि कारण परिणाय कम को प्रारम्भ करता है, गुद्रा प्रचार नहीं । गुद्रा प्रचार कोमतों म वृद्धि का और करियों के हाल गा कारण नहीं ह बरद महा का सास है। ऊँची मीमतों का तथा नोट चलन मी मात्रा में अधिक वृद्धि का कारण है."

प्रो० हेबरसर को सम्मित म 'हेस्केरिक का उपरोक्त विश्लेषण प्रतिक्ति एमदान्य की पूर्ण जानकारी पर आधारिक नहीं है। कारण, धरिएकत सिदान स्वितिक है ककि के क्षेत्रीय के निता करना का उदाहरण सिवा है वह गाम वर्षा के बिद्युल विपरीत (opposite) है। वास्तव म प्रतिक्तित विद्वाल की ध्वाच्या साध्या के सिदान्य के क्ष्म भ करनी 'पाहिए। बत मुद्रा प्रसार विषयक घटनाये स्पटत सक्रमण काल भी अनिविधितवाये है जिन्ह इस सिदान की आस्त्रोवा की जिए प्रयोग की किया जा सक्ता"?

प्रतिक्तित विद्वात ने इस बात गर बन दिवा हूँ कि वीर्यकाल में (को बहुव दीमें न हो) सीमती और विनियन दरी के गरूप कलालगर सम्बन्ध (functional relations) होते हैं और मुद्रा परिमाण की खुंद कीमतो म बुद्ध और दिनियम में साम दीनों को ही बदाना देगी। 16-मु बहु आदस्य नहीं है कि एक्टी पटना दूसरी पटना से पहले ही हो, बहु बाद भी ही सकतों है। यदि कीमते रिक्क नाये, ती नियंती पर प्रीप्तमा उत्पन्न हो मता है तथा विनियम राधियतन (exchange वेध्यामाध्य) होने नमता है। कि नू इसी कारण सामाम की युन रथाना सीम हो जायेगी, बचतें नई गुद्ध के इ-मैक्पनों में समातार बाधा म बादी जाये। अन मह मही बहुत माहिये (क्लिन क्षम पीन ममता दिखाल के समर्थक ऐसा कहते हैं) कि नीमती में दूसि होना गुल कारण देवा विनियम में हुस होना दावस मामार्थ है। समार्थ में में दोनों परिवर्तन नास्त में फलनात्मक सन्यम्य (functional relational) रहते हैं तथा एक ही कारण के प्रसाद है और यह नास्त्य है पुद्ध मात्रा में बुद्धि होता, जो स्वत बन्दर-पारे का मात्रा होती है।

सदेह नहीं कि हास और कीमत-वृद्धि वजट के सनुलग को कठिन बना देती है और इसलिए मुद्रा का अधिक प्रसार, कीमतो म नई वृद्धि तथा नया हास होता है। (यह बात आवस्त्र भारत ये घटिठ हो रही है) विन्तु, जैसा कि अनुमन्नो से

<sup>1</sup> Haberler : The Theory of International Trade, p 60

पता चना है रह कुच्छ को बोदा जा सकता है, और, यदि बजट के घाटे को पूरा करना असम्यव हो, स्वीक एक छोन वित्त नीति कामीनित करना सम्यव नाई है, क्यार, अमेरिक बाहर हे राष्ट्रीय बजाने पर जो मार जैने—(श्रवि दृशि का मुख्तान) राते मंदे है यह अप्येत्मत्वा की करणात अस्या हो कही अधिक है, तो भी इसग इस प्रताब ना विरोध नही होता कि यदि युदा के परिमाण को क्यार रक्षा जाव, जो ऐसे सच्चित्र निव्यक्षित हो जाती है जीकि कीमती तथा जिनवप के पांरवनंती को प्याध्विद कर देशी है गया अमिता और विरोगय करों को परस्पर मामोजित गर देती है। यही बात सवीमती और विरोगय कर्म क्यार विक्राल मी वहुता है।

ित सन्देव मुद्रा-परिवाण में बृद्धि मुद्रा मुख्य की विराज्य की अरेशा (पिछड़ जाती हैं) विश्व स्थान में सुद्रा-माता (स्थानें के क्य में) न कह हो नाती है। पिछ जाती है। विश्व स्थान में ती के पहिले स्थान में ती कि पहिले सिद्राल के विराज्य के विश्व के स्थान कि महि के स्थान के सिर्दाण में नहीं है क्योंकि इस तत्त्र को नवता में ती है। अवता कारण मह भी है कि सिर्माण स्थान स्थान के स्थान कि स्थान के स्थान कि स्थान के स्थान कि स्थान कि

स्वाभाविक विनिमय दर में परिवर्तन या अल्पकालीन विनिमय दर भिनतान सन्तनन सिद्धाला |

दश्यामी समता या विविद्याय क्षमता की युक्ति से की विविद्याय दर माजून से तारती है यह वेश्वाय एक दौर्यकालीय स्वृति है किलिया सैनक, अरुपक्षातील अपया बाराय स्थापित पर कि विदेशी विविद्याय के कृत्य विवश्य की रोही शास्त्र में नियो वार्ये) चंक दर से मुख्य मिन होती है। इस मिन्नवा का कारण उस पर मांग और पूर्वि की तिकिस्ती अपभाव पत्रमा है। है कि इस चाकियों में निरान्तर परिवर्षन होते दहें है, इस्किल्प व्यास्तिकि विविद्याय परिवर्षन होते दहें हैं, इस्किल्प व्यास्तिकि विविद्याय है।

परिवर्तन का मूल कारए।--भूमनान-सन्तुलन में परिवर्तन होना

दी देशों A जीर D की कल्पना कीजिए! इनकी पुरायें कमझ ॥ और b है। द श्रीर b जी पारस्पित चिनाय यर पर प्रभाव सक्ते वाले नार परक हुयें — वनी मांत्र पर के की पूर्वि जीर b जी पारस्पित चिनाय यर पर प्रभाव सक्ते वाले नार परक हुयें — वनी मांत्र प की पूर्वि की मांत्र और b जी हुति व्यवस्थानी है। इसी अन्यर, a की पूर्वि एवं b की मांत्र प्योक्तवाची है। की अन्यर में स्वदेशी करेसी (a) देशा है, क्ला b की मांत्र में मांत्र के जी की स्वत्य की पूर्वि स्वत उपन हों जाती है। इसी प्रवार, यह भी दिखाया जा समय हो हित स्वत उपन हों जाती है। स्वत्य प्रवार, यह भी दिखाया जी समय है साथ की पूर्वि की की मांत्र कीन समय है। स्वति की मांत्र कीन समय है। स्वति की साथ की प्रवार, यह विक्ति सम समय है। स्वति की साथ की स्वत्य है। स्वत्य की प्रवार की सम्बन्धि है। स्वत्य की स्वत्य है। स्वत्य की स्वत्य है। स्वत्य स्वत्य

इसकी पूर्ति । इनकी समानता (equilibrium) के द्वारा विविमय दर (विदेशी मुद्रा

मी कीमत) का निर्धारण होता है।

किसी विदेशी मूत्रा b की माग देश (A) के निवासियों द्वारा इस बारण में भी जाती है कि उन्होंने विदेश (B) से सन्तुत्रों, तेषाओं व प्रतिप्रतियों का नय विद्या है जिसका अब में प्रमृतान कराता पाहते है अववारा में विदेश (B) स दिनियों का मिए अपने अन्वशानीन कोचों का हस्तान्तरफ करना चाहते हैं। यह जब मंगी ऐसे भूगतागों सी माना म कमी या अधिकता होती है तब ही विदेशी मुद्रा (b) मी मीण यट वह वाती है। सभी प्रकार, देश (A) में विदेशी मुद्रा (b) की पूर्ति किमी विदेश समय पर सर कारण में यटती वकती है कि देखवाडियों में बल्लुओं और मेनामी का निर्मात करना अल्यकालीन कोणों भा हस्तान्तरफ पदान्वज्ञा प्रस्तान दिया है।

शाय दान्यों में किसी विवेदाी मुद्रा को भाष और पूर्ति सम्बन्धी दत्तायों में परिवर्तन होने का कारएव देश के निवासियों द्वारा विवेदिस्यों को किये जाने वाले और उनसे विवेदियों को प्राप्त होने वाले भुवतानों में परिवर्तन होते पहना है।

भगतान-सन्तलन पर प्रभाव डालने वाले काररा-

मुरातन सन्तुकन' (अपना सरन बोनधान की आया में, विदेशों से तेनी वेनी का विवरण) के प्रमुख लग -वापार, चेवावें, पूँची के आवायमन बादि हैं। इस लगी में से विकास से कोई परिवर्तन होने पर विनयस बातर म माग पूर्ति, सम्बन्धी याग्रे प्रमुख होने पर विनयस बातर म माग पूर्ति, सम्बन्धी याग्रे प्रमुख होने को लगी है। मुगातात बन्तुकन पर प्रभाव डाक्तने वाने कारणी पर मोने प्रमुख काला गया है।

( I ) ब्यापारिक कार्ए (Trade Conditions)-

परि कियो देश की वस्तुओं के लिये विदेशों में अधिक बाव है हो तरहीं की मुद्रा ही माँग इसकी पूर्ण की अध्यात बढ़ व्यक्ति और कबत विनिम्म दर देश के यह में हो जोती, अर्थां, देशों मुद्रा अपने बढ़ते में अधिक विदेशी, बुद्रा अपने चरने पत्ती। इसके विवरति, विदे जायात देशों के शिव्यति है व्यक्ति हों तो विदेशी मृद्रा की माग इसकी पूर्ण की अध्यात अधिक होती, विनियन वर देश के प्रतिकृत हो जाएगी और देशी मुद्रा जाने बलने म नम विदेशी मुद्रा आपता कर समेगी।

(II) स्टॉक बिनिमम सम्बन्धी कार्रण (Stock Exchange Conditions)—
भुगतान सन्तुवन पर प्रभाव शानने वाली स्टॉक विनियम सम्बन्धी दशाओं
के अन्तर्गत कण सम्बन्धी व्यवसार तथा विदेशी प्रतिमृतियों का क्य विकय सांम्य

लित किया जाता है।

(१) अहण सम्बन्धी तेमन्त्रेण (Loss Operations)—जन देशवाणी पिदेशों के ऋण नेते हैं अपना आपने दिए हुए ऋभी पर उनसे ज्याज आपन करते हैं, तो निदंध में स्वरंशी मुद्रा नी शूर्ति वह आएगी और ऐसा होने पर विनिष्य दर स्थारे यह से हो जानेगी। हालके निषरीये, विर्दे देशकारी विदेशों को ऋण दे रहे हैं अवदा जाने आप ऋणा पर ज्यान चुना रहे है, तो स्वरंश के विनिध्य बाजार में चिदेशों मूझ की मांग बढ़ने समती है, निश्खे विनित्तम दर स्वदेश के प्रीतनूत होने समती है। [स्मरणीय है कि यदि ऋषा का प्रयोग काची डाटा ऋष्याता देश से ही बहुए क्या करने से किया जाता है, तो इस प्रशार के ऋषा का नितित्तम दर पर प्रभाव नहीं पदेशा। हों, यदि ऋष का प्रयोग अन्य देशों से किया जाय, तो प्रभाव पदेशा।

(२) प्रतिशृक्षियों का क्य-पिक्य-व्यव व्यवेशी विनियोक्ता विवेश में स्टॉक्ट सीम क्रीर फिल्मीरिटील लाहित क्षरिति हैं, तो इनके लिए विवेशी भूता में भुगतान रूप्ता पड़ता है, निर्मार स्वेश में विदेशी सुन्ना में मान कर जाती है और विनियस दूर विराज में हो जाती है, क्योंकि लग्न हम अपनी मुद्रा के बदते में विदेश की पुत्रा यहले हे पन सक्ता में क्या कर पार्ट है। इनके विवाद पुत्राना हमारी पुत्रा ने कर प्रतिक्र क्या कि स्वेत हैं। उन्हें हमल पुन्नान हमारी पुत्रा ने कर प्रतिक्र कार्य करों हमारे हमें कर हैं के आई करों कर पुन्नान हमारी पुत्रा ने करना पहला है। कतार स्ववेश में विवेशी मुझ की पूर्ति हमजी मौग से अधिक हो जानेगी और इनमें विविनय दूर हमारे यह से परिवर्तिय हो कार्यनी, आर्योंन बब हम अपनी

( III ) बैंकिश कार्सा (Banking Conditions)-

वैक्रिञ्ज राम्बाची कारणो के अन्तर्गत हम संबु हर के परिवर्तनो, विदेशी । प्राचार में प्रयोज किये जाने काले साख-पत्रों की घटा-प्रजी, और मध्यस्थी की क्रियाओं की सम्मितित करते हैं

- (१) वेक-सर--जब स्वलेश में बेक्क-सर--जब स्वलेश से कि तिया के लिए हमारे देश में मिनियोग करना नामरागक होता है, जिससे सेश निविद्योग मुत्रा की मौत्र कर जाती है। इसी स्वार निविद्योग मुत्रा की मौत्र कर जाती है। हमी निविद्योग के किए विद्योग में विप्ता में कि मोर्ट में बेक्क-सर स्वर्थिश में क्षा होती है, तब स्वर्थिश मिनियोग्ताओं के लिए विद्योग में विनियोग करना अ-नामरागक हो लाता है, बता ने पूर्णी ताहर भेवने रागते है। विनियोग करना अ-नामरागक हो लाता है, बता ने पूर्णी करना अ-नामरागक हो लाता है। क्षानस्वरूप सेम में हरेशी मूत्र में मिर्ट में मुक्तियोग स्वर्थिश में प्रतिस्वर्थ में मुक्तियों में स्वर्थ में गंगी हुँए पूर्णी निकासने त्यारी है। कारस्वरूप सेम में हरेशी मूत्र में मार्ग (एवर स्वरूप मूल्य) बढ़ वाती है।
- (२) साल पकी का कर-विकार बाद स्वदेश के ब्रैफ्क विरोत्ती साल-गा ते । र एमा नागति है, तो देल वी मूँ जी का विरोधी को हरनारमारण होता है, और जब वे वितितारों को करनेती साल-जा के । विजय करते है, उस्त दिखेती पूर्ण में देश में नाति है, जा दिखेती पूर्ण में देश में नाति है। गोर्फ विलो, साल-गो जाति के उत्पर्यत्वक का सामृहिक प्रभाव पह है कि देश में विदेशी है जी किए मुंजी वा सहस्तार कराता है, जावे है तो की किए मान होने के कारण हता। मूज्य विविद्यों मूदा में कर जाता है, जावे है विदिश्या दर हमार्र एक में परिवर्तित हो वासी है। यदि देश विदेशी मुद्द का मूज्य वह जावेगा अर्थर करा है, वासी हमा मूज्य वह जावेगा और करा विनियस दर हमार्र एकल में परिवर्तित हो जावेगी।

(३) श्वन्तर पणने या मध्यस्थी की क्षियाये—'बन्दर गणने बन्दर मध्यस्थी नी विषाजी का बावस मुद्रा के क्षय विक्रय सन्त्रची उन कर्पन्नणापी है है चोकि बेंको द्वारा विभिन्न किन्द्री म बरो को विमन्ता वे नाम उठाने नी इच्छा में किए जाते है।

मान सीतिय कि लादन में न्यूयाकं घर के तिल रेट किसी समय पर ४ क है शासर प्रति पोड़ है, शिवर स्थि नारम सं प्युवाकं से लावता पर के विस दे ४ ४ ६ दे हैं शासर प्रति पोड़ है। शव सप्यावस्थान में प्यावकं से लावता पर की दे से पर पे प्रति पार स्थाप हों है। अब प्रावस्थान में प्यावकं पर हों तो से प्रविच्या के लिल स्थाप के से लिल स्थाप के से लिल स्थाप है के प्रदे अपने प्रति हों है। इस प्रति प्रति के प्रदे हों के प्रति हों है। उस प्रति हों से प्रति हों हों से प्रति हों हों हों से प्रति हों हों से प्रति हों से प्रति हों हों से प्रति हों हों से प्रति हों हों से प्रति हों से प्रति हों हों

मान बहु होगा कि पोंड का मूल मुसाक के बाते वाल करा कार्य-कलायों का सामृतिक मानव बहु होगा कि पोंड का मूल मुसाक के बढ़ते लोगा (अवांकि वहां पोंड की मान बहु कर है) तथा तलन के गिरमें करेगा (वशींक वहां पींड को पूर्ण वह गई है) एक प्रवार दोगों कि प्रमुक्त के वहें एक दूसरे के विकट होती आयेगी। भारत-पणन कम महत्य बरहात की बात मे है कि वह विविध्य केन्द्रों से दो करिमियों के मध्य दरों की तमान रखता है। उत्तकारी है कि वह विविध्य केन्द्रों से दो करिमियों कि मध्य दरों की तमान रखता है। उत्तकारी है कि वह विविध्य केन्द्रों से दो करिमियों कि स्वार्थ करात है। उत्तकारी है कि वह विविध्य केन्द्रों से दो करिमियों कि स्वार्थ करात है कि वह विविध्य केन्द्रों से वह कि स्वार्थ करात है कि वह कि व

#### (IV) सौद्रिक दशायें (Monetary Conditions)-

मुद्रा सम्बन्धी निम्न दशाएँ भी वितियय दर को प्रमावित करती है ---

(१) बुझ मसार (InIlaloo)— जब किसी देश में बुझ तसार हो त्या य क्यमा जब मशी ना नागावना मान है, तब पूँजी बिदोला में ता तो ले ताजी है। पार है सक कि विदेशी भी अपनी पूँजी लीटाने लयते हैं। बारण, मुझ नमार स मुझ भी जब ब्राप्ति जन है। जाती है। परिणामत देश भी जिन्यज दर प्रवर्ष प्रिनेस्त होने ताती है, अगांत, देश भी मुझ के बदले जिल्हेसी मुझा प्रदेने में क्य मात्र में सरीची ना करांती है।

(२) मुद्रासकुचन (Deflation)—जब मुद्रासकुचन नौ नियति विद्यमान हो अपना सोग यह जाया करते हैं कि करेंसी की माना कम होने में दकरा मून्य बड आंथा, तो वे करेंसी का चय करते लगेंगे। इसते स्ववंती मुद्राने निग विचाल मोग जलार हो आंथेसी बसा पनस्यास्य विनिवय दर स्ववंत्र के पक्ष में परिस्तित होते संस्ती। (V) राजनैतिक एवं औद्योगिक परिस्थितियाँ—

देश की राजनैतिक एव औद्योगिक परिस्थितियां भी विनिमय दर पर प्रभाव डानती हैं। इनमें निम्न का समायेश है —

( )) संरक्षण नीति—आय सरकारें देशी उद्योगो को सरक्षण देकर आयाउ में कभी और निर्मात में वृद्धि करती हैं। इससे भुगतान-सनुसन देश के अनुकूल होते स्वता है और विनिमय-दर देश के पक्ष में हो जाती है।

(२) यह व वास्ति—जब देश में बाल्लिपूर्ण वातावरण होता है, तद क्षिटेशियों का विश्वास जमना है और वे अपनी पूँजी स्वदेशी लगोगों के विकास म लवाते है। इससे विनिधय-दर पर अनुकूल प्रचान गढता है।

(३) जिल मीति-विद सरकार चारे की अर्थ-व्यवस्था अपनाती है, ता विनिमय-दर पर प्रतिकल प्रभाव पटना है, क्योंकि देख में भूदा प्रसार की दियांत

उत्पन्न हो जाती है।

(८) विनिम्न नियन्त्रण-केन्द्रीय वैक विनिमय नियन्त्रण के दिभिन्न साधन अपनाकर विनिमय वर को प्रमानित करता रहता है।

भगतान संतलन सिज्ञान्त के गुण-दोव---

भगताम रामुलन सिद्धान्त के निम्न गूण है --(1) यह अन्य बस्तुओ की मागु होते वाले इस सामान्य तर्ज का ही अनुसरण करता है कि विनिध्य-दर के निर्धारण में करैं सियो की माग-पूर्ति का बहुत भाग है, (u) इसने विनिमय-दर के निर्मारण की समस्या को 'मामान्य साम्य विश्लेषण' (general equilibrium analysis) का ही एक क्षम बना दिया है, (III) इसने वितिमय-वर की प्रभावित करने वाले सभी रारंगों को विचार म लिया है, एवं (IV) यह एक रचनात्मक सुभाव भी देता है, जो यह कि मुद्रा प्रसाद था मुद्रा सकूचन के दिना ही, भूगतान सतुलन म. विनिमय दर ना समायोजन नरके (अर्थात् अवमृत्यन अयवा अधिमुख्यन द्वारा). भाग्य लागा का सवता है।

किन्त उक्त गिडान्त में निम्न दोप भी हैं --(1) इसने (जैसा की कीन्स ने बतामा है) 'दीसता के ल्यम' वो लागू किया अविक 'हरुयो का नियम' लागू करना चाहिए था, अर्थान, डेविट और केडिट मदो को 'दी हुई मातार्थे' मान तिया है जबकि नास्तन म में 'घटने बडने वाली गात्रामें' है, एव (11) जरेक करने मालों के लिये माँग पूर्णत बैलीच नही है जैसा कि सामान्यत माना जाता है। खाद्याओं की मांग भी पूर्णंस वेलोच नहीं होती है, क्यांकि इन्हें भी बुद्ध सीमा तक आय (भले ही मेंहमी) बस्तको (जैसे अगूर बाबि) से अतिस्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार नीमत-परिजानो का अति आवस्यक वस्तुओं की माँग पर भी त्युना घर असर पटना है। यत भुगतान-सतुलन स्थम भी विनिषय-दरी के परिवर्तनो पर निर्भर होता है। जिस सीमा तक वह इस प्रकार निर्धर है उस सीमा एक उसे विनिधव-देशों के निर्घारण का मन्तोपजनक स्पटीकरण नहीं बढ़ा जा सकता ।

#### विनिमय दरों में उच्चावचनों की सीमाय

वास्तविक विनिमय दर विदेशी मुद्रा की भाग-पृति सम्बन्धी दशाओं में परि-बर्न नो के नारण, स्वाभाविक विनियय बर से जब तब ऊँची-नीची होती रहती है। यह कितनी ऊपर उठ सकती है अयवा कितनी नीने गिर सकती है ? अधवा, वया बिनिमय-दरों के उतार-चढाव की कोई सीमाये हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर हमें विभिन्न मीद्रिक परिस्थितिया के सदर्भ म देना होगा, जोकि निम्नलिखित हैं ---

(१) जब वो देशों में स्वर्णमान हो- स्वर्णमान देशों में निनिमय-दर के इसार-चदाब असीमित नही होते, बरन स्वर्ण-जिन्दुओ (Specie Points) से मर्मादित होंने है, क्योंकि स्वर्गमान के अन्तगत त्यापारियों को स्वर्गों का आधात अपना निर्पार करने की स्वतन्त्रता रहती है। एक ओर, विनिवय-दर 'स्वर्ए निर्यात बिन्तु' (Upper Specie Points) में अधिक र नी नहीं जा सकती है, वर्षीक यदि ऐसा हमा, तो व्यापारीमण विदेशी महा (या इसके बिल) खरीदने के वजाय सीना खरीद कर विदेशों की भेजना पसन्द करेंगे । इसकी ओर दिनिमय-दर 'स्वर्ण आपात बिन्ह' (Lower Specie Points) से नीचे नहीं पिर सकती है, क्योंकि याँव ऐसा हशा ती विदेशी देनदार हमे हमारी महा (अथवा इसके बिस्र) ग्रेजने के बजाब सोना वरीद **≢र** भेजने लगेते ।

(२) जब दो देशो में रजतमान हो- सम्बन्धित देशों में रजतमान विद्यमान हात की परिस्थितियों से स्वर्णमान की भाति ही विनिष्णय दरी के उतार-चढाव 'रजत शिन्दुओं से सीमित होने हैं। हाँ, असाधारण, समय में, अविक सोवे चांदी का आयात-्र'नियान नहीं होने पाता, विनिष्म दर्रे सीमाओं का उत्खबन कर सकती है।

(३) स्वर्णमान एव रजतमान देशों के सध्य-जनकि एक देश स्वर्णमान पर और रसरा रजतमान पर हो, तब भी विनिमय-दर के उतार-चढाव उच्चतम एव

निम्नतम स्वर्ण बिन्द्रओं के बीच ही सीमित रहते हैं।

(४) स्वर्णमान (संयवा रजतमान) एव पत्र-महा मान देशी के बीच-स्यानात (अववा रजतमात) देख स न्वता की कीमत सरवार द्वारा निश्चित होती है हिन्त पत्र-मद्रा मान देश में वह बाजार में समय समय पर शदलती रहती है। अत . स्वर्गमान देव के लिए एक उज्यवन सीमा (स्वर्ण निर्यात बिन्द) तो होती है. रिन्न निम्नतम सीमा (स्वर्ण आयात विन्दू) नही होती । इसी प्रकार पत्र गुहागान देश के लिए एक निम्नतम सीमा ता है लेकिन नोई उच्चतम सीमा नहीं होती है।

(१) पत्र मुद्रामान वाले देशों के बीच-दो पत्र-मुद्रामान देशों के मध्य विनिमय-दर उक्त परिस्थितियों नी तरह स्वर्ण बिन्दुओं से मर्योदित नहीं होती है, क्योंकि इनकी ग्रहाओं का सम्बन्ध किसी धान से नहीं हाता । अन पत्र मुद्रामान मे विजिमग्र-दरों के परिवर्तन की कोई सीमार्थ नहीं है। नेवल यह कह सकते हैं नि विक्रिय-दर में त्रय शक्ति समता में निजट रहने भी अवस्ति होती है। यह समता के वितनी निरुट रहेगी यह सरकार की मीदिव' बीति पर निर्भर है।

#### परीक्षा प्रकृत :

 स्थेतिक विस्तेषण का क्या महत्त्व है <sup>7</sup> इसकी अनुपूर्ति प्राविभिक्त विश्लेषण द्वारा करना क्यो आवश्यक है <sup>7</sup>

[What is the significance of static analysis? Why is it necessary to supplement it by dynamic analysis?]

 'त्रितिष्टित सिद्धान्त की सम्प्रगं प्रवृत्ति यह मकेन करती है कि विनिमय दरों के निर्धारण को साम्यों के सिद्धान्त द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।" इस कथन की मुद्रा प्रधार के युग में विनियकों के सन्दर्भ में स्पष्ट कीर्जिये।

["The whole tendency of the classical doctrine shows that it must be interpreted as a theory of equilibria" Explain this statement in context of exchanges during milation ]

के बिदेशी विकियम बरो के मुगवान सतुत्तन सिदान्त से बाप क्या जमभते हैं ? यह विकियम बरो में निरुष प्रति होने वाले परिवर्तनों को किस सीमा वक स्पष्ट करता है ?

[What do you mean by the Balance of Payments Theory of Foreign Exchanges? How far is it an adequate explanation of day to day changes in exchange rates?]

४ विनिमय दर में उतार चढाव के न्या कारण है प्रबन्धित चलने के अन्तर्गत उतार चढाव कैसे शीमित होते हैं ?

[What are the causes of fluctuations in the rate of exchange ? How are fluctuations limited under the managed currencies?] (जीवाजी एम $\circ$  ए $\circ$ , १६६७)

### 33

### अवमूल्यन एवं अधिमूल्यन

(Undervaluation and Overvaluation)

अवसूल्यन (Undervaluation)

अद्यमुल्यन से आज्ञाय—

अवमूल्यन के उहे श्य

अवमूल्यन के लिये उचित आधार—

एक देरा अपनी करीं सो का अवसूत्यन निम्म उन्हें ब्यो से कर सकता है —(1) उन देरा के खान, जिन्होंने अपनी करियों का अवसूत्यन कर दिया है, व्यापार में अपनी प्रतिपर्धारण निर्माण के सामि प्रति होते, (1) अन्य महत्वपूर्ध में हरि सी ही तुनता है, विनिष्ध द हो, अपनी करीं ही में यथ पिक ने हुए परिवर्तन में अनु- सारता में (10) accordance with), यथों पन रूप से सामामेजित करने ने लिए, (11) जबकि दिरों से सुवान महुनन को सामामेजित करने ने लिए, (11) जबकि दिरों से सुवान महुनन को सामामेजिया में रहने के लिए, (11) विरोध देशों नहें, किन्होंने अपनी करीं नहें महुन्य के सामामेजिया है, जिन्होंने वारों के लिए, तमान वहां से बार्चा है। स्वापन कर्मा के ति सामान परते के निर्माण, तमाने की सामान परते के निर्माण, तमाने में स्वापन क्षा के सिर्माण करने के लिए, तमाने हैं। स्वापन क्षा के सिर्माण करने के लिए, तमाने की सामान परते के निर्माण करने के लिए, तमाने हैं। स्वापन क्षा के सिर्माण करने के निर्माण करने के लिए, तमाने हैं। स्वापन क्षा के सिर्माण करने के लिए, तमाने की स्वापन क्षा के सिर्माण करने के लिए, तमाने की स्वापन क्षा के सिर्माण करने के लिए, तमाने की स्वापन क्षा के सिर्माण करने के लिए, तमाने की स्वापन क्षा के सिर्माण करने के सिर्माण करने के लिए, तमाने की स्वापन क्षा के सिर्माण करने के सिर्माण करने के सिर्माण करने के सिर्माण करने सिर

बदाबा देने तथा विदेशी याजार में विजी वजाने की इंप्टि से देख के उत्पादन की प्रतिस्पर्धारमक क्षमता बढाने के लिए।

इत सब जरेश्यों में से सबसे महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भूगतान ग्रुला की प्रतिसूल असाम्यता को, जो कि बहत दीर्घकालिक (Chronic) हो गई है, सुधारता है। यदि भुगतान नुसा की प्रतिकृत असाम्यता एक लम्बे समय तक आरी रहे, तो इससे देश के स्वार्त एव विदेशी विनिमय कोष साली ही जाने का हर है। यह ऐसी चीज है जिसे कोई भी सरकार उपेक्षा से नहीं देख सकती । तासान्य अवधियों में एक प्रति-कूल मगुलग स्वर्ण के निर्यात द्वारा अपने आप मुघर जाता है। खेकिन, जब विनिमय बाजार में स्वतन्त्र विनिमय-स्यवहारों का स्वान सरकारी एंजेन्सियों हारा पिनिमय व्यवहार ग्रहण कर लेखे हैं, अथवा जब विनमय बाजार का नियंत्रण कठोरनापन क विका कात। है, तब वह उपचार सकल नहीं हो सकता, स्वांकि ऐसी दशाओं में स्वस्थ का निर्दात प्रतिव्यन्ति होता है। अतः निम्निसियन अन्य स्थाय प्रयोग किये नाते हैं ---

(१) निर्मानी को श्रोरसाहन देना-वदि भूगतान सूना में असान्यता या प्रसिद्धता देश की निर्मात अमदनियों म निरावट आन से हा, ता निर्माती का, इनकी उत्पादन लागले घटाने की युक्तियो द्वारा, सन्ता बनाकर, नियति वटाने के प्रयत्न किये जा सकते हैं । किल्तू, इससे उत्पत्ति-साधन के पूरस्कारा को वस करने नी सगरमा उदय होती है। यहि चरुकार नम किए वए तो साधनों की ओर न पार विरोध होने ना अस है।

(२) आयाची की निश्तसाहित करना-अधान्यता की बढ़नी हुई लदक (gap) की सटने के लिए आगातों को कम करने की नीति अपनाई जा सकती है। इस नीति के क्षीन मा ता जायातो का पूर्ण निषेध विद्या जा सकता है अयदा जायात-कोटे या आयात-कर निर्धारित करके आयाती की काफी सीमा तक घटाया जा मकता है। रिका, इस सम्बन्ध में यह नहीं भूखना चाहिए कि ग्रंदि आग्रातों में नोई भारी कदौती की गई, तो अन्य देखी द्वारा बदले की कार्यवाही (retalization) की जा सकती है, जिससे देश के निर्यात कम ही जायेंगे और फलत, आयतो में काफी वसी कर देने पर भी असाम्यता दूर न होगी । यही नहीं, विदेशी खापार कम होने में देश उन लाभी से भी विचत हो जाता है जीवि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उदय होने है। अत आयात प्रतिकास एक सीमा तक ही अपनाये जा सकते हैं।

(३) करेंग्सो का संकुचन-जनकि असाम्यता का कारण देश में मूहा प्रसार भैनेना है, तो उसका एक उपबुक्त उपचार यह होगा कि करेन्सी का सबूचन किया जाय । सन्त्रवन का मतलब है स्वदेशी करें-सी के परिमाण म कमी करना । इस कमी के फलस्वरूप स्वदेश में शामतें और कीमतें घटने समती है। इसका प्रमाव देश की एक 'अन्छा' मध बाबार (market for buying) किन्तु 'ब्रा' वित्रय बागार दना देना है। पलत निर्यात प्रोत्साहित और आयात ह्वोत्साहित होते हैं। किन्तु इस नीति में भी निम्न तीन दुवंसतायें हैं -(1) चूँकि इत ढलू में मजदूरियों की कटोनी

श्रोर नकारी बटने का प्रका जुटा हुआ है, इसलिए क्वा श्रांक स्वार्ध बहुट विरोध क्या जाता है। (॥) क्यी-क्यो आब नीमन गरवना इतनी बेनोच होती है है मुद्रा सबुवन श्रुपतान तुला की विषमता के मुधार का एक उपगुक्त इस नहीं होता। (॥) धिर प्रचित्त गुद्रा-अक्षार बूखें रोजवार की प्राप्ति के लिए अपनाई गई एक विकास की (Espansionary policy) का मान है, तो मुद्रा सकुवन इस नीति के प्रमान कर होती है।

- (पे) विनिध्यत-नियम्त्रण—भुगतान तुला को बसान्यना के मुचार वा एर क्षिक्व कारणर (surer) उपाय विनियम विन्यन्त्र है। इस विधि के कार्यण कूर्री क्षांवचारी सभी नियालका को यह आदेचा चता है कि वे अपनी किरोसी विनयान प्राप्त क्षांव्यानी प्रमुख्त आय करकार के क्षांचे कर हैं, विभन्न पिर बाद म लाइनेन्स प्राप्त आयातकों के सध्य आवस्वक्तानुसार नितरुष्ण (rationing) कर दिया जाग्रेगा। बोर्ट मी व्यक्ति शास्त्रिक्व के बिना बनुओं का तायात नहीं कर मक्ता। इस प्रणाप, क्षांवालों की निर्यालों की सीमाओं के भीतर एककर भुगतान जुला है।
- ( १) अन्तर्राष्ट्रीय श्रुष्टा कोण से सहायता—भुगतान नुजा मे असमता का सितार वन हुए देवा के लिए एन उपाय यह भी है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय सुद्रा शोध से क्या तैनर असायता को हुए करने ना प्रयत्न करे। लेकिन यह भी एक अस्मार्ट कीर लेमित उपाय है।

" जगरीका विवेचन से यह स्पष्ट हो बाता है कि मुगतान तुसा की अधिकृतता के जो भी मुमार बताये गये हे उनने से नोई भी एक अकुक और पूर्ण दतान नहीं है । सम्मत्य अध्यान सतुला की अध्यान सतान की अध्यान की मान प्राप्त कर किया के स्वाप्त की स्वाप्त की मुक्त हो के सा कर प्राप्त की स्वाप्त की पहले ही स्वाप्त की पहले ही स्वाप्त की पहले ही स्वाप्त की पहले ही स्वाप्त की स्वाप्त की पहले ही स्वाप्त की सा का प्रदास वा चुका हो, यह है कि वेच की करे-ती का अवस्त्रण का किया जाया है ।

विदेशी व्यापार पर अवनृत्यन का प्रभाव-

निर्देशी व्यापार पर वस्तुत्वन को सामान निर्माण निर्मा

thing space) देवा है, विसक्ते मौतर ही करें-सी ना अवमूल्यन करने वाले देश हों चाहिंद कि अपनी सायत-कीमत तरमना की वेप विसन के सन्दर्भ में इस प्रभार से मुधार ने कि उसके मुखता कालुक्त में मुनता के बनसर उत्पन्न न हो। प्रधानस्थान की सुकतान के लिए आवस्यक हार्से—

अवमूल्यन अस्पाई रूप रो भी वब ही सफल हो सकता है जबकि निम्निलित

चतें पूरी हो जावें --

(१) प्रदि अवस्थान किया जाय, तो शायक-बोमत करवला नर दूमची प्रकृत प्रतिशिक्षा होनी चाहित्रै—ज क्वा में, मिठने करेबी ना मन्यून्यन दिया है, कीमत वही करो पाहिए अन्यूना जिल बोमा उन्न ये क्वा है जब होना उत अव-सून्यत के मुद्रमान व्यवं चते वार्षी। कीमतो को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार द्वारा कृत्य मितानमें की आवस्यकता होगी। विशेषत निर्मात वस्तुओं को शीममें तीनावद ही एक्की चाहिए।

(१) विदेशों देश को चाहिए कि अवशून्यन करने याने देश के साथ सह-योग कर—उसे प्रसिरोधी-उपाय (counter measures), जैसे—चरक्षण करों म शुद्ध कराम, अपना कर अवशून्यक के प्रभावों को ज्यार्थ बनाने की चेटन नहीं करनी प्रसिद्ध ।

निक्षमं के रूप में हम ग्रह कह सकते हैं कि मुगतान तुला को प्रतिकृत समान्यता के तुमार के एक दम के रूप में अवमृत्यक का पर्योच्य लोकिन्य है। इसमें 'हार्ड' कोर 'दियर चित्रमम्ब' दोनों के ही बाग धरिमांगिक हैं। किन्तु इसकी स्वन्यता के लिए कई बनुतून घटकों की उपार्थित आवस्यक हैं तो है। विशेषत अन्तर्यांची सद्योग के साजावरण मे हो यह स्वकृत हो सकता है। पौड-स्टर्लिङ्ग का अवसूल्यन

पेकमिलन कमेटी, अनवा कमेटी जॉन काइनेन्स एण्ड ट्रेड (Macmillan Committee on Finance & Trade) ने अपनी रिपोर्ट (१६३१) मे महान अन्ती के कारणी व उपचारों का विरक्षिण दिवस नवा या व विकास ने मेरी ने महान अन्ती के कारणी व उपचारों के एक उपपार के एस अज्युक्तम ने प्रतास को अपनी ने मन्ती की समस्या के एक उपपार के एस अज्युक्तम ने प्रतास को अपनीकृत कर दिवा या। उसना यह नार्य सन् ११४६ में विटिश सरकार के कार्य से, जबकि कहिन को १९०९ अग्रुक्त करा दिवा या। उसना यह नार्य सन् ११४६ में विटिश सरकार के कार्य से प्रवास कर करा से अपनी अज्युक्त करा दिवा या। उसना अज्युक्त स्वास पर, विज्ञानित सिंह मिल प्रवास अज्युक्त स्वास पर, विज्ञानित से परिवर्धकारी होने स

सन् १६३०-३१ की परिस्थिति --

सत् १६३०-३१ म बनेटो ने अवसूत्यन वा सुम्मव किना सकोच अमान्य कर विमा ना और यह मत प्रगट विमा ना कि 'समता मून्य पर स्थिर चली जा रही किनी करेली का स्थार हारा जचानक ही, विना पूर्व भूवना विद्य (जिसने कि विदेशी प्रणाशीता अपनी सम्पत्ति हटा न सकें) अवसूत्यन करना एक अवृद्धिनसामूर्ण नाई है।'' माने मत के सार्यकं में कारीजे ने निम्मविविद्या तकें दिशे थे —

(१) यह जल विश्वास को, जोकि अन्तर्राद्धीय व्यापार, वाधिग्रय और विस्त का आधार है, जोब वहुँ बावेगा—अन्तराद्धीय विश्वास की एक आधार शिला वह सामान्य पाराण होती है कि वानी देश अपनी पहुंची करिय को एक आधार शिला वह सामान्य पाराण होती है कि वानी देश अपनी पहुंची करिय हो ने सामाया देश वहित होता हात । । । । ते वह ते हो सामाया देश वहित होता हात । । । । ते वह ते हो सामाया देश वहित होता हात । । । । ते वह ते हो सामाया देश वहित होता हात । । । । ते वह ते हो ते हतरा मीचे पिर कुत या कि उत्ते पूर्व रदर पर लोटाना एक नहाद मार्गालक अपना होता अपना हरे हिए अपह राष्ट्रीय प्रदाल और विश्वास की शासायकता पढ़ती। तब १९२४ से इङ्ग्लैंड की बचा भी ऐसी हो भी। विश्वास के मुत्य में यद १६२४ में पूर्व होता हो वाचा या। यहि देते समय में इङ्गलैंड करित्त के कान-मून्य को चाटाकर एक विश्वो तरा यहि देते समय में इङ्गलैंड करित्त के कान-मून्य को चाटाकर एक विश्वो तरा पर रवापित कर देता, तो उसका गढ़ करना के जीवा । किन्तु, कनेटी की रास ने विदेश विद्यास करना है हो सा स्वास करना का उचित होता। किन्तु, कनेटी की रास ने विदेश विद्यास करना है जिस होता । विन्तु, कनेटी की रास ने विदेश विद्यास करना है के वह तक पहुंची। वारर तो विद्यास की सुदंध ते के छंची बहै व्हास होता । विराण, जब विद्यास होता होता है कहा तक पहुंची। । वारर तो जब विद्यास होता होता होता । विस्ता तक की बहु तक पहुंची। । वारर तो विद्यास होता होता है कहा तह वह तक पहुंची। । वारर तो व्हास होता है कहा तह वह तक पहुंची। । वारर तो वह विद्यास होता होता है कहा तह वह तक पहुंची। । वारर तो वारर होता होता है कहा तह वह तक पहुंची। । वारर तो वारर होता होता है करना की वारर करना वारर की तह तह तक होता । वारर तो वारर तो वारर तो वारर की तह तह तह तह तह तह तह तह तो है। । वारर तो वारर

<sup>&</sup>quot;Devaluation by any Government of a currency standing at its par value suddenly and without notice (as must be the case to prevent foreign creditors removing their property) is emphatically one of those things which are not expedient."

परिवालन के रूप से एक प्रात यह घोषणा करती है कि उसने अपनी करेसी के मूल्य को 'गमता' से, जिस पर वह अभी चक्र स्थिर था, कानुग द्वारा, कम कर दिया है सी यह एक ऐसी घटना है, जो अनदर्राष्ट्रीय विश्वास को समाध्य कर देती है।

(३) अस्ताबित अवस्थ्यन एक पर्याप्त वयशार नहीं बा—वित्रथ मे कीमते देओं में पिर रही थी और बिरव-मांग न्यूनलम बिन्दु तक घट यह थी। बत ब्रिटिश सुद्रा का सम्ब्रुचन कमेटी की रास थे, ब्रिटिश निर्यात उद्योगी की सहायता करने में या बेलारी की निक्ती अधिक क्षीमा तक दूर करने में अधिक उपयोगी शही हो सरता था।

जत. कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुँची कि स्टितिस का अवसूत्यन करने जैसा भसाभारण जपाय करम उठाने के तत्काल बाद ही जो दिसति उदम होगी वह पूर्व दिसति से भी कही अधिक सराब होगी।

सन् १६४६ की भिन्न परिस्थितियाँ---

सन् १६४६ की परिस्थितियाँ रान् १६३१ की परिस्थितियों से बिल्कुल निम्न यो और मही कारण है कि को उपचार धन १६३१ में अवात्म कर दिया गया भा यही छन् १६४६ के स्वीजार निया गया। ये परिस्थितियों निम्नलिखित भी :---

(१) भोमतें ऊँचे स्तर वर वीं—जनेक देशों में कीमर्ते वस्तुओं और सेवाओं को अपधिक कमी के कारण अधिक वरते की प्रवृत्ति दिखला रही थी।

(२) इद्भुंबंद का भ्रुगतान-चन्तुवन इसके प्रतुत प्रतिकृत चा-जन्म क्ष्मेक देतों के खाम ही बंध द गते हैं ग्रुगतान-चन्तुवन भी उत्तरी और मध्य अमेरिका के दांवा भी अस्ति के बाव द गते हैं ग्रुगता (Dollar searcity) जरम होमा प्रदिक्त के दांव भारे प्रतिकृत के बाजेर के बाव के जुनता (Dollar searcity) जरम होमा प्रतिकृत्य के विभाग द द श्रीक्र-भूष ३ डाजर भी ।

इस दर पर अमेरिकी वस्तुओं के लिये अग्रेजी सांस वास्तव से बहुत अधिक थी जीर इसना भूगतान करणा सन्वय नहीं था।

- (३) नियम्त्रव के प्रयोग के विकद्ध वाचित्रयाँ—केवत नियन्त्रणों का प्रयोग करके ही चालु पार्ट (current deficit) के बढ़ते हुए वाक्तर को शीनत रवा का सकता था। किन्तु आवश्यक निवन्त्रणों को ठीक से सामु करने में जो कठिनाइमां चैंदा हुई वह पहत वर्षिक यो नयोनि बाजार विक्रमी विशेषी विद्या में बाकिय थीं।
- (४) अन्य बेखो ने भी स्टब्लिङ्ग का अवसूच्यन खीवत बताबा—मन्द १८४% के अन्तिम दिनों ने अमेरिका और कनाडा ने अनेक व्यक्तियों को बह दिरवाह ही गया था कि स्टालिङ्ग का अवसूच्यन करना बादर्यक है। उनकी राम में स्टालिङ्ग का अवसूच्यन होने के न्यापार को बढावा निसेवा एव इवका स्तर और ढीचा सुमर जायना ।
- (१) स्वयं कोवों में कमी होना---विदान्यर १२४६ में ब्रिटेन के स्वर्ण व डालर कीय मटकर १३४० मि॰ आवर रह परे थे, जोगि अवस्त १६४० मी तुलना में स्तामन एक विहार में। अब कोयों की स्थिति हतनी नायुक्त थी कि तिरिया सरकार के लिए अपनी स्थिति को सुधारों के हेतु कुछ ठोस उपाय करने का यनकर नहीं रह गया था।

सक्षेत्र में सब्द १६४६ की ठाकर किटकाइयों ने यह अमुतपूर्व मीत्रिक सकट कराज कर दिया कि सरकार की पींड का ३०% अवसूत्यत करना ही पड़ा। अय े देपों ने भी त्रिटिश कार्यवाही के एक सप्ताह के भीवर ही अपनी करी-नयों का बदास्थम कर दिया।

मिक्क्यं—ज्ञ तन १६३१ और वह १६४१ की परिस्थितना दुनियारी कर (basically) एक ग्रुपरे के किया था। कमेदी ने तन १६३१ को परिस्थितियों के समर्थ में किवन यह सब अबट किया था कि उन कियो अवस्थान करना कार्युत्त हैं कि ट्रूप भी दिनेक खद्गा नामें के पिताल आहुएतों ने किया का हिए उन कियो किया हो कर स्वान निर्मेश किया आहुएतों ने किया हो किर स्वान किया निर्माण कार्युत्त के अवस्था हो कर स्वान मान का परिस्थान कर दिया वाय वायों के परिस्थान आहुएतों ने किया हो किर स्वान खोड दिया। अग्य वायों के पीट स्टिन्ड के अध्या अध्या होत स्वान किया वाया हो किया वाया हो किया वाया हो किया वाया हो किया किया हो किया वाया हो किया किया हो किया वाया हो किया किया हो किया वाया हो किया हो किया वाया हो किया वाया हो किया हो किया किया हो किया वाया हो किया किया हो किया वाया हो किया किया हो है।

अधिमूल्यन (Overvaluation)

जब किसी देश का मौद्रिक अधिकारी अपनी करेन्सी इनाई (cutrency unit)

का मृत्य दस स्तर से, जो कि अन्यया स्वतन्त्र वाजार में प्रचलित होता, ऊँचा रखता है, तो ऐसी स्थिति को 'करैसी का अधिमृत्यन' वहा जासा है।

करैन्सी के अधिमत्यन की उचित ठहराने वाले कारण-

कोई देश अपनी करेन्सी का अधिपुल्यन क्यो करता है ? इसके कई कारण हैं। प्राय सभी भारण एक ही मुख्य परिस्थिति से उदय होते है, जो यह कि देख के न्यापारिक सम्बन्ध इस भाँति अस्त-व्यस्त अथवा असन्तित हो जाते है कि स्वतन्त्र बाजार में राष्ट्रीय करेंसी बहुत व्यक्ति मात्रा में विजय के लिए प्रस्तुत की जावेगी जबकि इसके भ्य के लिए गाँग इतनी नहीं होती। अब हम विभिन्न कारणा पर विस्तार से विचार करेंगे।

- ( १ ) अधिमहत्वन उस बेश के लिए एक बाद्यनीय नीति है जिसे कि अबा-मक ही विदेशों से भारी भाषा में कब करना पड़े । जब देख युद्ध में सलान होता है, तो उसके लिए निर्मात करना सम्मव नहीं रहता । इसके विषरीत, उसे बहुत अनियाप आयास करने पड़ते हैं। ऐसी दशा मे, यदि विदेशी करेन्सी के श्रय का अधिशार कठोरतापुर क प्रतिवरिधत न किया गया, तो विनिमय-दर मे गम्भीर गिरावट आ जायेगी। इसी प्रकार, जब युद्ध लन्म होता है, तब युद्ध अर्वरित अर्थ-ध्यवस्थाओ (economies) को अपने पुनर्निमाण (reconstruction) सम्बन्धी कार्यों के लिए आयाती की बहुत आवश्यकता पड़ती है किन्तु साथ ही उनमें यह सामर्थ्य नहीं हाती है कि वे निर्यात जन्मन करके इनका भूगतान कर सकें। ऐसी परिस्थितियों में, करेसी का बाह्य मून्य गिरने से दया में वोई स्वार त होगा । य तो आगातों की आवश्यकता में कमी आ सकेगी और न निर्यात-क्षमता में वृद्धि हो सकेगी। कैवल इतना होगा कि आयात लियक मेंहवे (costler) हो जायेंगे तथा निर्यादो हारा इन्हे भूरता सरना पहले में भी कदिन हो जावेगा । ऐसी दशाओं में, अधिमूल्यन की मीति अपनाना सरपार के लिंग उलित है, वर्गोंकि इनसे वर्रभी के बाह्य मूल्य में कोई लेग विरावट (sharp fall) न का सकेगी !
- ( २ ) जब फिसी देश को विशाल काण और क्याज चुकाने हों तब भी अधि-मूल्पन करना चित्रत है। इसके प्रमाण में भारत का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्नीसबी और बासवा धताब्दियों में भारत में अपनी विकास योजनाओं की अर्थ प्रबन्धन के हेनू इङ्क्लीट से गई कृषा लिये थे। इन पर उसे ब्याज तो टेक्स ही पहला था, इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष भारत सचिव के कार्यालय के व्यय मी, जी कि होम चार्जेंज (Home charges) के नाम में प्रसिद्ध हैं, चुरुन्ने पडते थे। जे भुगतान स्टिलिङ्क में जिये जाने थे। बत जन दिनों रुपये की पोंड में अधिपुरियत रख कर भारत लाभीन्वित हो सकता या ।
  - (३) आन्तरिक मुद्रा प्रसार का सामना करने के लिये भी एक देश अपनी करेती की अधिमूल्यित कर सकता है। नारण, एक अधिमूल्यित करेंसी महा प्रसार विक् व्यक्ति, २०

को तोहती है। इसके जिस्स तीन कारण है —(1) इसका जिस्सी पर वर्गस्साहन-कारी (discourseme) अमान पठता है और इसने बात्तीरण आप स्तर भी हुन-भारित होता है, (1) बढ़ बातानों को ओरसाहित करती है, और, हासीक, वच्चों में भी वृद्धि हो वाती है, एवं (11) यह उन विदेशी सामविद्यों की जीमती को, जो कि उत्तादर-सामव में प्रवेश करती हैं, बरता कर वेती है। फनत सामत-नीमत वर्षा के जार उन्ने पर पोक क्षाती है।

िकन्तु, जब उसी समय पर अन्य दश्व भी भुद्रा प्रचार का अनुसन कर रहे हों. हो मम्मिन्यत आवातक देश के लिये अपनी करियी हा मुख्य बजाम (apprecation) आन्यासक हो बाता है। अवस्ति, ज्ञेच भाविय कि स्वदेखी करियों करियां में और अधिक महाग बना ने, ज्याया, अधिमृत्यत के मुद्रा विक्कीतिक प्रमाण (distullationary effects) आयातो की बढ़ती हुई लागतो से वेकार (offset) से सामें

तिस्कर्ट—मुगवान र्यंतुलन मे प्रविक्तला अधिमूत्मन के कारण कभी कभी और भी गुद्धी (chrome) ही जाती है न्यांकि कीमते स्वदेश में विदेशों को अपेला कैनो होने के कहण त्यदेख के कियोत को घट पार्च है किन्यु आमाती में नूर्य हो जाती है। इसके अधिरात्त गुद्ध और दुवंसता (seasesty) के प्रयायों में करेशी का प्राधान्यन नदी अगार में जायस्थल होता है निष्ठ प्रभार के मदी और सहस्वात (seattime) के सम्यों में नदी वा अप्यामुखन (undervaluation) आवस्वस्त है :

### ारीक्षा प्रश्न :

- १ उन कारणों को बताइवे जिनके आधार पर तिसी देश की करें-सी का अधिमृत्यन बरना उचित ठहराया जा सकता है ?
- उन कारफो को बताइये जिनके आघार पर करैन्सी के अवमूल्यन को जिसतें कहा जा सकता है।
- इ बाह्य करेंन्सी के ह्रास द्वारा जो लाभ देश को होते हैं उनके स्वभाव की समीक्षा कीविय ऐसे ह्रास से उसकी देनदार या लेनदार राष्ट्र के रूप में स्थिति कैसे प्रभावित होती है ?

[Examine the nature of the advantages accruing to a country by the depreciation of the external currency How in her position as a debtor or a creditor nation effected by such depreciation ?]

४ "स्टिलिङ्ग को अवमृत्यन करने के समान श्रीत उत्ते जतापूर्ण करन उठाने के उतन स्वरूप मनट नी जो परिस्थित अंतिवार्य रूप से उत्यन्न हो जांग्यो उत्तम हम यह देखेंगे कि समस्या पहिले की अपेक्षा अधिक उलक्त पई है।" १६४६ में हुमे पीड के अवमृत्यन के सन्दर्भ में इस कथन की आलोचना कीविये।

## 23

# विनिमय नियन्त्रण

(Exchange Control)

परिचय-

प्रथम महायुद्ध काल में आधिक गामलों में अधिकाशिक राज्य-हरतकों<sup>य है</sup> पस मे एक शक्तियाली आन्दोलन विकस्ति हुआ, जिसने युद्ध की समाध्य के बाद एक अधिक उन्न रूप धारण कर तिया। समाजवादी एव फासिस्ट नेता यह प्रवार पर रहे थे कि वह उनके राजनैतिक एव आधिक हित में है कि कोषों के अन्तर्राहीय आवागमन पर पूर्ण नियन्त्रण कर दिया आया । युद्धकाल में और १९२६ तक पुढ मलग्न राष्ट्रा तथा सटस्य राष्ट्रो ने भी विनिमय का नियन्त्रण किया था। बाद ने जब विभिन्न देशों ने अपनी करैं सियों में स्वायित्व प्राप्त कर लिया, विभिन्नय नियन्त्रणी में कुछ कमी आई। सब् १६२६ से १६३१ तक विनिमय सम्बन्धी अधिकांश निष्टर हटाये जा चुके थे जिन्तु-युद्ध-पूर्व के समान विनिमय-स्वतन्त्रता नहीं लौट सकी १६३१ की मदी मे तो वितिमय तियन्त्रको को पून. लागू कर विया गया तथा इसके बाद जो घटनायें हुई और जो अत्यत द्वितीय महायुद्ध में परिचित्त हो गई उन्होंने ता विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी आन्दोलन को बहत हो उग्र बना दिया । द्वितीय महा-युद्ध की अविधि में अन्तर्राष्ट्रीय भूगतान की स्वतन्त्रता पूर्णत समाप्त हो गई। इन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय आधिक सम्बन्ध लगभग 'नहीं' के तुल्य थे। सरकारी नियन्त्रण को कुछ तो राजर्न तिन कारणी से एव कुछ युद्ध विषयक कारणी स, उचित ठहराया जाता था । युद्धणाल मे यह आवश्यक हो गया कि अन्तर्राष्ट्रीय-भगतान-स्थिति पर कठोर नियन्त्रण रखा जाय । इन दिनो भुगतान-प्रतिबन्ध बार्थिक कन्याण के सहायक बन गये थे।

युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व के विभिन्न राष्ट्रों ने इम आवश्यक्ता का अनु-भव किया नि दूरे हुए आर्थिक सम्बन्ध पुत्र ओडे जार्से । हिन्तु, इसी सबस कई देशों ने

The movement toward exchange control was "the dream of Socialists and Fascists in various countries to secure complete control over the international movement of funds in the interest of their political and econime plans."—Faul Einzig: Exchange Control, p. 8-

सरकार निर्मान्यत आध्यक-मुनिनमाण को जीति अपनाई। अधिकास अर्ज-विकरित देव 'बनाद युं' जी निर्माण' 'की प्रक्रिया द्वारा करानी व्यवस्थान्य का शीशाधिवाजित निर्माण वरने के निर्माण पुरान्तिक मुनिन्दि निर्माण पुरान्तिक लागों। पुरान्तिक लागों। पुरान्तिक पुरान्तिक का मुद्रान्त्रशासिक मुनिन्द्यां नवनती हुई उन्होंने भी मरकारों को सिनियत पर नियन्त्रण लागों हुनु विजय किया। दस प्रकार, मन् १६४५ से १६१० कम नुनीय व्यविष् में प्रतिकृत्य एक शामान बाद हो वई और विनिमय की स्वत्रन्ताल एक व्यवश्व (seception) मान रह गई।

सन् १६४० से प्रारम्भ होने वासी भीवी अविध ने वने सर्व नितमय प्रति-सन्म दौत किने जाने नहीं। स्वयोध अनेक विकासन देशों ने विनिषय प्रतिसन्म हरा जिए हैं उपाधि कहा सभी प्रयास सहायुद्ध के पूर्व के प्रतिसन्ध रहित पूर्व में जैसा कि स्वरंगाना के नमस्य में सा नहीं चोच्च पाये हैं।

वितिसय नियन्त्रण का अर्थ

हैशरसर (Haberier) के अनुसार, 'विनिध्य नियम्पन का आदार विदेशी विनिध्य दावार म जायिक ब्रोडियों के देवनान कार्यक्वार को समाप्य कराले वहीं राजकीय नियम के स्थापना करावा है। ''हे पूर्ण विद्यास नियमण (Hall-Rodged Jacom of exchange control) के द्वारा विदेशी विनिध्य बारवारों पर पूर्ण गर-'कारी नियमण प्रशास किया जाता है। किराति एव काम जीवों से जो विदेशी विनिध्य भारत है। वह सब विनिध्य नियमण-पित्यम्य-पित्यारियों के पुरान्न के तथा पड़ता है। इस अल्पर्राहीय भूगवान नेने-वैने के कार्ज व्यक्त हुए सो से केटिन्स हो बाते है। बार में, विदेशी विनिध्य को ब्राव्यक्त पुरित का, राष्ट्रिय आवश्यक्त को प्रशास का अध्यापका की का अध्यापका की स्थापन क

वितिमय नियन्त्रस्य के उद्देश्य

सरकारों ने विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेनु विनिष्य नियन्त्रण की सौति अपनार्द है। प्रमुख उद्देश्य नीचे समस्प्रापे गये हैं ----

(१) पूँजों की 'बौड़' को रोकने के लिए---यदि पूँजों को, अजानक ही एक देश में दूसरे देशों में, विशाल माताओं में, जाने की छूट दी जाय, तो इससे उस देश के स्वर्ण म विदेशी-विनिमय-कोण एक बहुत ही अस्पन्तात में लत्म हो जायेंगे।

IMF, 1964 Report.

Exchange controll "is the state regulation excluding the free play of economic forces from the foreign exchange market"

—Haberler: The Thorry of International T-ade, p. 83

बत ऐमें आवागमनो को विनिध्य निमन्त्रण द्वारा रोकना आवश्यक है। सोशांतिन्ट व फासिस्ट सरकारों ने भी इसी उद्देश्य से विनिध्य नियन्त्रण की नीति अपनाई यो ।

- (२) पर्याप्त विदेशी भुद्रा उपलब्ध करना—विभिन्न देश, दितीय महापुढ नी जविष की भौति, जिनिमय नियत्त्रण इस उद्देश्य में भी लागू करते है कि उनका विदेशी-मुद्रा कोप पर्याप्त नना रहें जिससे कि विदेशों से बावस्यक बस्तुये सरीदने में कभी कीई किटनाई न हो।
- ( १) विनिध्य करिनिष्यों के नाम्य सान्त्रणों को स्वायी राजने के निष्रे—कुर्ध सरकारों ने कपनी इस स्पष्टा के कारण, कि वनती और अन्य देशों को नरिक्ता ने नाम्य संश्वास स्वायी अन रहे, विसिन्ध्य निधनण अनिस्ति विधा है। वटाहरणाई, सन् १६३१ मं, जब इन्नतेंड ने स्वर्णसान का जच्कन कर दिया वा तत, स्टॉलजू-पूट के सदस्य देशों ने पीय-स्टॉलजू में अपनी करिसपों के मुख्य स्वायी राजने नी हर्ष्टि के ही निक्तम निक्तम का जुनि के में
- (४) तानु पान्हों द्वारा चय क्रांकि का प्रयोग रोक्स के सिरी—पुत्रकास में नितिसम नियमत्रण इस इंटि में विया जाता जा कि तानु देश को अववा उसके एजेंटो की, जो कि तटस्य देशों में या स्वय वन्होंन नागते वासे देशी म ही छिप कर रहते हैं, जो कि तटस्य देशों में या स्वय वन्होंने नागते ये विशेष की ये तो में तानु रापु के नियासियों की जास सम्मतियों करने वह जी जाती थी।
- ( १) पूलमन और ब्यान के जुकतान के सिये विवेदारे करेनिसर्थ प्राप्त करता—स्व प्रदेश ने भी अनेक ज़की सरारारों को मन ११२० और मन ११३० की मध्याविष्ठ में सिम्पय नियम्पन लागू करने के सिर्फ देशित दिवार । कुल जन्ते पुराने बच्चा ऋण चुनाने हेतु तथे ऋण नहीं पित्र पाते थे। अत वे अपने नियान आधिया (export surplus) पर निर्मर थे, जोति विनियस नियनण डारा ही ज्यम
- (१) अपनी करीनमाँ का व्यविद्युक्तन करने के लिए—एक देश अपनी वर्रसी का जीपमूचन करने के उद्देश्य के भी विशिष्ण तिक्कण जी नीति अपना सकता है। करियों का जीपमूचन करने कर बुद्ध कार्य अवना मार्गरिक उत्तरोग से हुंद्र ब्रावस्थक समुधे विदेखों है, सस्ती शीमत पर आसात की ना मकेंगी। विदेशी अपना की अधिक सस्ते उन से भूकाने के लिए भी देश अपनी करेंगी का अधिमूचन कर सकता है।
- (७) रेपनेशी करेती का अवसूच्यत कराते के सिन्ने—एक देश अपनी करी मी का अवसूच्यत करने के उद्देश ये भी निनियम नियनकों को बाद करने पर विकत हो उनता है, नियसे उसके निर्मात कर सक्तें तथा आयातों च नगी जा करें। उदाहरणाये सन् १६१०-३० वे मान, इसी बुद्देश को सामने दसकर जर्मनी और अपने देशों के अपने नहीं निमान नियन्त्य प्रचलित विजे थे।
  - ( 🖒 )विनिमय दरो में प्रस्थायो उतार-घटाव रोकने के तिये--इंग उद्देश

से बिनियम नियन्त्रण को नीति को विनियम समीकरण कोष की स्थानना करने वे साथ ही नाम, बिटेस ने सन् १९३२ व सब् १९३९ की मध्यायिष में अपनामा था। विनियम नियन्त्रण के आस्तिकालीन एवं ग्रुढ कालीन उद्देश्य—

सुद्रकाल म विकित्सय नियत्त्रण नामू करने का जहें जा देश के पिरोगी मुद्रा सम्मानी सामना को मुक्त्यत जुढ़ सामगी के उत्तर की सुविधा के तिया सुरिक्ति रहना है। जब द्वारा त्रण विक्त का प्रयोग रोगने के विशे मी विविध्य नियत्त्रण जागि है। इसके विवर्ध मी विविध्य नियत्त्रण जागि है। इसके विवर्ध का प्राचित्रण विकारण माना का उहें वर देश के आधिक विकार प्रयोग के काया सामान करीजने कि तिया विदेशों हुत का प्रयोग नियत्त्रमीत्रण ने करना है। नियांत तृद्धि के तिया विविध्य नियत्त्रमा विवर्ध के विवर्ध को का सामान करीजने कि तिया विवर्ध के विवर्ध

10 ° विनिमय नियन्त्रण के ढज्

वित्तिसय नियन्त्रण के विभिन्न उन्द्रों को वो वर्गों से विश्वक क्रिया जा सकता । ই—(I) प्रत्यक एव (II) वास्त्रकः।

(I) बिनिमय नियन्त्रण के प्रत्यक्ष देंग-

विनिमय नियाशण के प्रत्यक्ष दग (direct methods) वह है जोकि सरकारों के बारा, विनिमय दर पर अप्रशासिक नियाशण रखने के हेतु अपवाये जाते हैं। य दग निम्माणिकत है —

(१) हसकों प (Intervention)—हरसलों का कर बरवेश की कर में क नव कोर विकास के क्या के होता है। यह गय विकास तथा से सकार या इसके आर्थ-कार प्राप्त मरना (विशे केन्द्रीय केन) डारा किया जाता है। हसका जुई कर विदेशों विनियम बाजार में, विदेशों करे-सी के विकाद, स्वदेशों करेगों को विनियम वर को के नार्य-काम जी किमितित होता है। यदि विभाग विवय रिक्त पर की जोंचा सांगीचा दिक्त के नार्य-काम जी किमितित होता है। यदि विभाग विवय रिक्त पर विनियम वर का सांधा (या दांका) न जान, तो विनियम वर कुछ पित होगी, वह नहीं जो कि डोकन पर होती है। विनियम वर्ष को किमी विन्तु पर टोकने (peg) का आसम बरो जो क्याची रकाने में है।

नव सरनार विनिध्य बर को एक ऐसे ऊँचे (धा नीचे) न्तर पर टावना (peg) चाहती है जो वि इस्तर्भार वे असाब में, मांग और पूर्ति को शक्तियों के कासार पर, सम्यव नहीं है, तो यह बावस्वन है कि कह अस्ति के देखें में के बदले में विदेशी करेंग्ली (या विदेशी करेंग्लियों के बदले म अपनी करेंग्ली) अनिरंदन समय ना देते रही ने समर्थ हो। सरवार की यह सामर्थ्य इसके विदेशी करेंग्लियों के कोप जत ऐसे आवागमनो को बिनिसय-नियन्त्रण द्वारा रोकना आवष्यन है। सोशितन्त्र प फासिस्ट सरकारो ने भी इसी उद्देश्य से विनिसय नियन्त्रण की मीति अपनाई यो।

- (२) पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपसब्ध करना—विजित देश, दिलीय महापुद्ध मी अवधि को आति, विजिन्मय नियत्रण इस उद्देश्य से भी सामू करते है कि उनका विदेशी-युद्ध कोए पर्याप्त बता रहे जिससे कि विदेशी से आवश्यक वस्तुयें सरीदने में कभी कोई कटिनाई न हो।
- ( ३) विभिन्न करिम्बारों के मध्य बरम्यायों को स्थापी राजने के सिप्ये—जुळ सरकारों ने अपनी देश रूपका के कारण, कि जनकी और अस्य देशों की वरिमार्थों के माना गानगर बरमार्थी को रहे, विशिक्त-नियमण मध्यित किया है। उदाहरणार्थे, यद १८११ में, जब इज्लबेड ने स्वर्णमान का संख्वन कर दिया था तब, स्टॉल जु-पुट के तहस्य देशों ने पीड-स्टिंग कु में अपनी करिया के मुन्य स्वायी रक्तने की हर्टि से के मिनियम विभावनण लागु किये हैं।
- (४) हान् राष्ट्रो द्वारा कय ज्ञाकि का प्रयोग रोकने के लिये—पुद्धराज में विनिम्न नियम्त्रण इस हरिट से किया जाता था कि जन् देश को अववा उत्तके एलेंटो को, जो कि तटस्य देखी में यह स्वय बन्होंन स्थाने वासे देखी में ही छिन कर एके है, त्रय शांक का प्रयोग करने से रोका जाया । इस हेतु देश भी वेकी में शानु राण् के निर्वाक्षित्रों की जाग सम्प्रतिकृती जन्म कर की जाती थी।
- (५) मुलयन और व्याज के मुखतार के सिंधे विदेशी करी-सार्थ प्राप्त करना—एउ व्हेंच्या ने भी अनेक ऋषी सरनारों नो नव १६२० और सह १६३० भी मध्यावधि में सिनाम्य शिवान ना सामु अरते के लिने और ति पिता । कुँचि वर्ले पुराने बसामा ऋष जुलाने हेतु पथे खूज नहीं नित्त पति थे। अता वे अपने निर्यात ऋषियत (export surplus) पर निर्मर थे, जोकि विनिमस नियन्त्रण इरार ही उत्पन्न नियान साम्यान स्थान स्
- (६) अपनी करेतियों का प्रशिक्षणक करने के लिए—एक देस अपनी गर्रची ना अभिन्द्राम करने के दहेव से मित्रिय सिक्सण विद्यालय की नीति अपना सकता है। करेती का नीयपुत्तन करने पर युद्ध कार्य अपना नार्योक्त अपनोग के हेनु सादम्यक वन्तुमें विदेशों में, सहती नीमात पर आयात की या मसेती। विदेशी ऋग की अधिक तस्ति वन से चुकाने के लिए भी देश अपनी करेखी का अधिमून्यन कर महना है।
- (७) स्वयेको करेसी का अवसूत्यान करने के लिये—एक देय अपनी करेसी का अवसूत्यन करने के उद्देश से भी विशेनवय नियनवाँ की लागू करने पर विवध हो सन्ता है, जिससे उसके निर्यात वह सके लागा आयाजो में कभी आ सके। उदाहरणार्थे सन् १९८०-३० के भया, इसी उन्हेश व को आपने रखकर जमने और अन्य रेसी ने अपने यहाँ विनिषय नियनव्य प्रपक्ति निये थे।
  - ( = )विनिषय दरो में प्रस्थाधी उतार-चढाव रोकने के लिये—दम उद्देश

से बिनिमय नियन्त्रण की नीति को, बिनिमय भगीकरण कोष की स्थापना करने के साय हो माय, बिटेन ने सन् १९३२ व सन् १९३६ की मध्याविष मे अपनाया वा । विनिमय नियन्त्रण के शान्तिकालीन एवं युद्धकालीन उद्देश्य—

मुद्रकाल में विशिषय नियानण सामू करते का जहेंच्य देख के विदेशी गृहा साम्यापी सामनो की भुक्षण जुद्र सामग्री के जब को मुख्या के सिंधे मुश्लीय रक्ता है। वानू हारा जब वालि का प्रयोग रोवन के तिये मिनियम नियानण जमाने हैं। वानू हारा जब वालि का प्रयोग रोवन के तिये आ निविष्य नियानण जमाने का उद्देश्य देश के आर्थिक विकास एवं पुत्रवांक के विदेशी मानियाना के तिया कि काला है। सिंधा नहीं के किये अति आवश्यक मधीन व क्या काल-मानान करीकी लिए विदेशी मुद्रा का प्रयोग निवच विद्या निवच काला है। निर्यान नृहि के विदेशी मिनियम निवच्यक किया आता है। देशी मुझे को बाहूर जाने वे रोकने तथा निवची मुझे की का बाहूर जाने वे रोकने तथा निवची मुझे का बाहूर जाने वे रोकने तथा निवची मुझे का बाहूर जाने वे रोकने तथा निवची मुझे का बाहूर जाने के राजने तथा निवची मुझे का बाहूर जाने वे रोकने तथा निवची मुझे का बाहूर जाने के राजने तथा निवची मानियान निवचल का विद्या सुझे का बाहूर जाने हैं। हो, विश्वास निवचल का निवची मुझे की अधिक होता है, बारितहास में स्वाता गहीं।

19 17 विनिमय नियन्त्रका के बङ्ग

हि—(I) प्रत्यक्ष एव (II) अवस्यक्ष ।

(1) विनिसय नियन्त्रण के प्रत्यक्ष हंग-

विनिमय निवन्त्रण के प्रत्यक्ष डम (direct methods) वह है जोकि सरकारों के द्वारा, विनिमय दर पर सप्रभाविक निवन्त्रण रखने के हेतु अपनाये जाते हैं। ये दम निम्मानितिक हैं —

(१) हस्तकीय (Intervention)—हत्तवाय का वय स्ववैद्या की कर्र-सी क नय ओर मिनक के प्यान होता है। यह जनक्षित्रक कार्य सरकार मा हती सीम-कार प्राप्त मरचा (वेरी कन्द्रीय केट) हाया किया जाता है। सकता उर्देश निवेदारी विनासय बाजार में, विदेशी करे-सी के निवेद, स्वदेशी करे-सी की विनासय दर की इंड बनाना या गिराना है। हत्तवाये में प्राप्त चित्रियाय दर की कच्चा या नीचा दोन्ते में नार्य-कारण में किया किया किया है। यह कि की विद्या बिनु पर सिनेस्य दर हो की में नार्य-कारण में किया किया है। यह कि की विद्या बिनु पर सिनेस्य दर हो की कि डीक्टे पर होती है। विनियस दरों नी दिशी विन्तु पर टाक्के (१०४) का आरास दरी हो स्थापी एक्टे के हैं।

जब मरनार विनिध्य दर को एक ऐसे क्षेत्रे (बा नीचे) स्वार पर टानना (peg) पाहती है जो कि हस्तावों के कामाव में, मान बौर पूर्ति की प्रतिकारों के बाधार पर, मम्भव नहीं है, वो यह अवस्थम है कि वह अपनी करनेत्रों के करते में विदेशी नरेंन्सी (बा विदेशी करेंन्सियों के बदने में अपनी करेंन्सी) अनिर्देशत समय ता देने रहों ने ममर्थ हो। वरनार की यह सामर्थ्य इसके विदेशी करेंन्सियों के बोग पर निर्भर है। बबिक सरनार की बिदेशी करेंसी देने की बीफ उपनध्य श्रीम की मात्रा से सीमित होती हैं, उनवेशी करेंशी देने की ब्रॉफ इस तरह सीमित नहीं होनी। यही कारण है कि सरकार स्वदेशी करेंशी का मूल्य नीवा टॉकने में, ऊँचा टारने की जेंशा अधिक तुद्दह सिकी एखती है।

सप् १८३२ में जो जिनिया स्वायंकरण कोष (Exchange Stabilisation Funds) रङ्गलंबर में स्थापित किय गए थे, जनका खड़ेस्य पीण्ड स्टॉल्ड्र के भूत्य में, स्थलिती और विदेशी करेसियों के जब-विजय कार्यकलायों द्वारा, एक स्थित बर में, स्थलिती और विदेशी करेसियों के जब-विजय कार्यकलायों द्वारा, एक स्थित बर पा है।

(१) विभिन्नव प्रतिवस्थं (Exchange Restriction)— 'विभिन्नव प्रतिवस्य' कार्या देने स्ववदेशी करें ही हो स्ववदेशी करें ही की की अविवादी रूप से मन फरता है। हो ला कई तरीवों हो कि बात कारणता है। होला कई तरीवों करें ही कि उप अप प्रवादा है उसे अप प्रवाद साजों होग वहुतुर्जी विभिन्नम बरो हारा, आदि। ज्यावदाता देखों के ज्याकी को अवदक्त करते का वक्त (कि अववद्या कारणता ग्राम था। इसका उद्देश अपने दुवंत रिपंडी किनियम महर्च अत्रवादा ग्राम था। इसका उद्देश अपने दुवंत रिपंडी किनियम महर्च अत्रवादा ग्राम था। इस व्यवद्या अपने दुवंत रिपंडी किनियम को की कि विदेशी कर्मा वहां से अपने विदेशी कराया था। अपने विदेशी क्या के स्ववद्या के अपने क्या करते हैं अपने विदेशी क्या के स्ववद्या के अपने क्या करते हैं अपने विदेशी क्या कारणता अपने कि की किनियम के स्ववद्या के स्ववद्य के स्ववद्या के स्ववद्या के स्ववद्या के

षहमुखी विनिध्य वरें (Multiple exchange rates) के अन्तर्गत, विभिन्न बम्नुओं के आयात और नियंति के लिए पृत्रक-पृथक विनिध्य वरे नियन करकी जाती है। इसका सहर्पय दुनैभ विदेशी भुद्रा की साथ को अधिक से अधिक दशना है,

<sup>2 &</sup>quot;A government that is pegging' its currency must be in a position to pay out foreign currencies and receive its own currency; a government that is 'pegging down' its currency must be in a position to pay out us own, currency and receive foreign currencies, and both must be prepared to go indefinitely unless they want either to resort to restriction or to fail in their purpose of controlling the rate of exchange."

<sup>-</sup>Geoffrey Crowther : An Outline of Money, p 249

जो निर्मात को बडाकर तथा आयात घटाकर ही सम्मव है। लगभग ४० देशों ने एन या दूसरे उग से बहुमुखी बिनिसय दरों का पर्योग विया है।

( ३ ) विनियम निकासी समझीते (Exchange Clearing Agreements)-इस गुक्ति का प्रयोग सन् १६२०-३० के मध्य अनेक योरोपीय देशों ने अपनी सग-सान सन्तुलन सम्बन्धा स्थिति पर पडने बाले अत्यधिक दबाद को घटाने के हेतु किया या। जिन्मयं नियन्त्रण के इस द्वाम विभिन्न देशों के व्यापारियों के पारस्परिक भगतानों के आदान-प्रदानों का सन्तलन करना इन देशों के कैस्ट्रीय बैकी की जिन्मे-दारी बन जाता है। A देश का केन्द्रीय वैक B देश के केन्द्रीय वैक के नाम में अपने यहा खाता क्रोल देता है। A देश म कुछ व्यक्ति B दश के लेनदार मौर दूछ व्यक्ति B देश के देनदार होने हैं। A देश के देनदार 'अर्थान आयात कर्ना) अपने विदेशी भगतान अपने केन्द्रीय यैंक भ जमा नश देवे, जो फिर A देश म नेनदारी (निर्यात-कर्ताजो) को स्वतंत्री करेंगी मही भगतान कर देगा। इसी प्रकार B दश म केन्द्रीय कि A देश के केन्द्रीय बैक के नाम से अपने वहाँ एक जाता श्रीलता है। B देश मे देनदार (आयात-कत्ता) अपने बिवेची दायित्यों का भगवान केन्द्रीय बैक मे जमा करा हैंग जो फिर इसमें में B देश में लेनदारें। (नियात कर्ताओं) को स्वदेशी करें-सी में धतरात कर देगा । सक्षेप मे आयातकर्ता अपने आयातो का मूल्य एक केन्द्रीय जाते ्रें अमा कराते है और फिर इन रक्यों का प्रयोग स्वदेश के निर्मातकलाओं को ककाने देत फिया जाता है। इस प्रकार अन्तर्राष्टीय व्यापार समभौते वर्तश्च विदेशी विनिमन्न की चिन्ता किये खिना ही पर्य होते रहते हैं।

स्पन्ता, प्रस्तुत, योजना के अतर्गत, जायात और निर्मात व्यापार के मनामन मा नमंद्र पूर्णत केश्मीय बॅमिन अधिकारी के हाथों में दे दिया जाता है और उत्त र राज्य का कटोर नियन्त्रण होता है। यही गही, उत्त वेशनों में यह माननर चता जाता है कि सम्बद्ध देश अपने व्यापारिक कार्य-नायों को देश कर से सचालिक करेंगे कि उनके कुन आगत जूट्य और कुन निर्मात पूर्ण आपम म मन्तुतित हो जाये

साकि भुगतानी के लेने-देने की आवश्याता ही न परे।

व्यक्ति वसुद्ध विविध्यय हस्तवीय को बुतना में विनिध्य निरामी यो टेक्नीक में दे हैं विशेष यह विवय स्थापित के प्रधार को उत्यादित करती है तथा पर सार्व किया प्रधार के प्रधार को उत्यादित करती है तथा पर स्थाप के स्था

भुगतान मिलने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि उनके देश का केन्द्रीय बैक उन्हें तब ही भुगतान देता है जबकि उसे विदेशी वायातकर्त्ताओं से, निर्धातकर्ताओं के लिए सुगतान मिल जाय, एव (v) सभी प्रकार के विदेशी वितिमय सम्बन्धी भुगतान 'केन्द्रित' रखने पहते हैं जन्यया यह योजना सफन नही हो सकती है।

(४) भगतान समस्तीने (Payment Agreements)—विनिमय नियन्त्रण का यह दग विनियय निकासी समधीते की योजना के अन्तर्गत अनुभव की गई कुछ कठिनाइयो के निवारणार्थं प्रचलित किया यदा या । उदाहरणार्थं, भूगतान विपयन विलम्ब का दोय इस नवीन रीति के अन्तर्गत सहजाही जन्म हो जाता है, क्योंकि बोगो देन परस्पर साख-पविधाय स्थापित कर लेते हैं। किस्त भगताम समभौतो की निस्त दो दुवंतताय भी हैं -(1) लाइगेन्य-प्राप्त भूगवानो के राज्यभ में समभीता-लाना को केवल देविट या के डिट ही किया जा सकता है, (॥) खातो मे पदि कोई मेप अदत्त रह जाय, को उसका प्रयोग एक ही सासेदार द्वारा दूसरे सामेदार स वस्त्ये कय रस्ते गही किया जासकता है।

( १ ) अस्तरण विलय्य काल (Transfer Moratoria)--विनिमय नियत्रण के इस उन से जिलम्बकाल में विदेशी लेनदारी या निर्यातकों की भुगतान करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। इस उपाय का प्रयोग करके सरकार भूगतानों की समस्या का एक अस्पाई समाधान स्रोजने में समग्रे हो जाती है। आयातक और ऋणी अपने देश की कर्रन्सी में भूगतान करते हैं, जो एक अधिकृत बैंक के पास हिपाँजिट रहते हे । विलम्बकाल की समाप्ति के बाद, जिसमें नरकार विदेशी विवि-मय की नमस्या को हल करके अपनी स्थिति नधार लेती है, वे डिपाबिटस विदेशी निर्यानको और नेनदारों के प्रति मुक्त कर दिये जाते हैं। महान मन्दी के युग में पुरोप के अनेक देशों ने अपने राष्ट्रजनी द्वारा विदेशी लेतहारी और नियातनी की भूगतान भेजने पर विसम्बद्धाल सम्बन्धी आदेश जारी किये थे।

(६) स्वर्ण भीति (Gold Policy)—स्वर्ण के कय और विकय की कीमती म ग्रुल (Manipulate) करके भी वितिमय नियन्त्रण प्रश्नवित किया जा सकता है। ऐसे उपाय विकिश्य दही की स्वर्ण-बिन्दुओं के माध्यस से प्रश्लावित करते है। उदा-हरणार्च, सब १६३६ में ग्रेट ब्रिटेन, फास और अमेरिका ने स्वर्ण के जब विकव की कीमती की एवं संस्थ स्तर पर नियत करते हुए विजिनमा वरों के नियन्त्रण की प्रयाम किया ।

(u) विनिमय नियन्त्रण के अश्रत्यक्ष रहा-

विनिमय निवन्त्रण के अप्रत्यक्ष ढंग वे हैं जो कि वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन को नियमनित करने हेतु अपनाये जाते हैं । ऐसे इस विम्यलिपित है -

(१) ब्याज बरों में परिवर्तन-किसी देश में ब्याज दर बंदने से वहीं विदेशों से दैंकिंग नोप सिचने साने हैं और स्वदेशी विदियोजक भी देश में ही अपनी पुँजी लगाते है। इसमें स्वदेशी वरंसी के लिए गाँग बढ जाती है और परिणाम-

स्यक्ष विनिमय सर इसके पक्ष में हो जाती है। सन १९२४ और सन १९३० के मध्य जर्मनी ने इसी तरह में विशाल कोए आकृषित किये थे।

(२) आमात कर— सरक्ष कर तथा क्रीटा-निर्मारण अफ्रत्यक्ष विनिम्म निर्माण के प्रमुख सावन है। किन्तु, आयात कर विनिम्म देशे का नियमण वर्षों तथा प्रेसे स्वाम के स्वस्था (Protesson) असन करके हुए है। साहित करने हुन भी बगाये जा करते हैं। केचल पहली बंद में ही, जबकि छाहे विनम्म वरों पर नियमण पत्ने के हिंदिन से साहित करते हैं। केचल पहली बंद में ही, जबकि छाहे विनम्म वरों पर नियमण पत्ने के हिंदिन से समाग लाग, विनिमय विवन्त्रण का बंग मानवा लागिए।

(३) निवांत सहायता— निर्मात सहायता भी विभिन्नय वियम्भण गाएत रुग है। भागात करो के सहस्व इसे भी विभिन्नय नियम्भण का इव सत ही नम्मा जाता वाहिए जब कि यह विरोगी विभिन्नय की होट से दी जाया। यदि केवल मिनाती की प्रोस्काहित करने के उन्हें यह ने ही दी जा रही है तो इसे विभिन्नय नियम-न्या का सामन नहीं मानना चाहिए।

उरारेक विशेषन भे बहु त्याद है कि बिनिमय निवानक के प्रत्येग बहु ने जाने-जाने गुणनीय है। जा निजी बिजेब परिस्थिति में कोनमा मा जीन में बहु ने अन्ताये जाने स्वकृत जाने जाने के बहु के अन्ताये जाने स्वकृत उत्तर उत्तर विशेषताकी की बस्तत विशेषताकी ने विशेषताकी ने विशेषताकी ने विशेषताकी ने विशेषताकी ने विशेषता परिकार परिकार परिकार करने के बाद ही विशा जा सन्ता है। नात्विकता मा है कि विनिवास वरी पर प्रभाव-शाकी निवामक करने के हैंनु प्राय क्या से अधिक बङ्की के मंत्रीय की आवश्यकता मार्गति है।

विनिसय समानीकरख कोप

विनियस समाभीकरण कोष (Exchange Equalisation Fund of Account)) समासियों का यह समझ है जो कि विनियस दरो के बनासतीय परि-चर्मती को रोकने हेतु विनियस बाजार में हस्तलेच करते के नित्र एक केन्द्रीय सत्ता निवारण के कामीन दस्ता जाता है। कीस के उपनि दस्ता जाता है।

प्रमान महागुद्ध के बाद स्वर्गमान नी पुत्र स्वारंगा तो हो गई लेक्नि मह पहले की मारित शहन बद्ध हो कार्य कर सका। कारण, प्रथम पहासुद्ध के बार की परिरिपतिया पुत्र वुन्ध ने परिक्लिशाचे के बुद्ध किन्द में बंधी कार्य को ब्राग स्वर्ग-मान के सेव के नियमों का पालन नहीं किया गया था। फनत इद्वार्थ ने गिताबर १६३१ में कथा परित्याप कर दिया। स्वर्यावानों के परिवास के बाद स्टॉल द्वा की विनियाद बरों में बहुत उतार-सकार होने साने, लाकून होन्स हेनू इस्ते के के बुद्ध कर ने निर्दिश हुने परित्र के मंत्रावत प्रकास के पूर्ण विनियस सामानीकरण कोय स्थापित दिया।

नोप के साधनों में सरकार द्वारा प्रचलित ट्रेजरी विल्स और खुने बाजार व मन्य देशों नी केन्द्रीय वैको से सरीदा गया सोना सम्मितन था। प्राप्ता में सरकार ने लोप का १७ ५ करोड भौष्ट के बिल्स दिए (जिनकी राशि सन् १६३७ तक १७ १ करोड पौढ हो गई) । इन्हें प्रति नीन माह के बाद रिन्यु कराया जाता था ।

जिन दिनो व्यापार सन्तुलन की अनुकूलता के कारण लन्दन में विदेशी कीपी (स्वर्ण महिता) के विद्याल आगमन होते थे, उन दिनो 'कोप' स्टॉल इ देकर इन्हें खरीद लिया करता या, और अविष्य में, जब जहदय वा हृश्य निर्यातों के भूगतान में लग्दन पर्हचने वाने विदेशी कोपो (सदा व स्वर्ण) की चाल पूर्ति की तुलना में इनकी माँग अधिक होने सगती थी (जिससे स्टॉल्ड्स की विनियय दर मे गिरावट का अतरा पैदा हो जाता था) तो कोप सचित विदेखी मुद्रा का विकय करके स्टलि द्व मृत्य गी गिरत में बचाता था।

भारम्भ में कोप स्टॉलेंड्स के बदने में डासर खरीदता था क्योंकि सन् १९३३ तक यह स्वर्ण में परिवर्तनशील थे । सब १९३३ में अमेरिका ने भी हवर्णमान छोड दिया। तब कोप कासीसी कैंक लरोडने सवा। किंग्त प्रास भी सन् १६३६ में स्वर्णमान से हट गया । तत्पश्चान इन्डलैंड, फारा एवं अमेरिका ने आपस में एक मौद्रिक समग्रीता किया जिसके भाषीन प्रत्येक सदस्य देश को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह इसके देश की आध्य-मुद्रा को, २४ घण्टे के अन्दर, उस देश की केन्द्रीय र्वेश ने सीनै म बदल से।

### कोष की सीमार्गे--

कीय के साधन सीमिन होते थे। अत यह स्वदेशी और विदेशी करैसियाँ की सापेक्षिक कीमतों को केवल कुछ भीमाओं के अन्दर ही प्रभावित कर सकता था। उदाहरण के लिए यदि विदेशी मुद्रा के लिए आंग, इसकी पूर्व की सुबना मे, लगा-तार अधिक बनी रहे, तो बीय बहुत दिनो तक विनिमय दर की विरने से नहीं बचा सरता था वयोषि योर्घवाल न उसके स्वर्ण एव विदेशी मुद्रा कोप खाली हो जायेंगे सभा नेवल स्टलिङ्क प्रतिभृतिया ही सग्रह में शेष रह जायेंगी । [हा, विपरीत दिशाई यनियों का सामना करने की कांप की क्षमता अधिक थी, क्योंकि तिदेशी मुद्रा का क्य करते के लिए बरकार कीप को स्टलिङ प्रतिश्रतिया अधिकाधिक मात्रा में दे सकती थी।] दूसरे कीय की कार्यप्रकाली की शहत गुप्त रखा जाता था तथा वह पटिय भी थी । तीसरे, इससे सटोरियो के कार्यकसापी को बहत देस पहुँची ।

#### वह विनिमय दरे (Multiple Exchange Rates)

बर्दुको विनिमय दर प्रणाली या प्रयोग नव-प्रथम जर्मनी में किया गया था। इसके बाद जिली, अर्जेन्टाइना, ब्राजिल, पीरू इस्बेडर आदि देश आते है । निनिमय प्रतिवन्य के इस रूपान्तर के अन्तर्गत निभिन्न श्रीणियों के न्ववहारी और विभिन्न देशो से व्यवनारी के लिए पुमक-पुमक विनियम दर्रे निर्धारित की जानी है। दो प्रकार की बहदरें -

इस प्रकार, वह बरें दो प्रकार भी होती है-एक तो वे वह बरें जो कि आपात

श्रीर निर्यात व्यवहारों के विभिन्न समूहों के लिये होती हैं, और, दूसरी वे वहु दरें जो कि एक देश की अपेक्षा दुसरें देखीं को लागु होती हैं।

- (१) ब्यवहारों के विभिन्न प्रमुत्ते के निये प्रयक्ष-पुत्रक वरें—अनन देशों में विभन्न प्रमुद्ध के ध्यवहारों के लिये पुत्रक पुत्रक दरों का अर्थन किया गया है। उत्तहरुगांचे ११६६ में अविज्ञाहकार में नित्रक पार पुत्रक दरें साथ यी—मारकारी नियंति दर १ फोड =११ पिछात, रेतवे येचण दर १ पीड =१५ ७६ विशेष स्वत्रक दर १ पीड =७०० रिकांम तथा स्वतन्त्र दर १ पीड =७०० रिकांम तथा स्वतन्त्र दर १ पीड =७०० रिकांम विभाव स्वत्रक विभाव रिवांम किया स्वतन्त्र कर १ पीड =७०० लागती और हीमाची को प्रमावित करने अधिक्या राज्य हैं। पीच में में हैं के आयात के सियं जिल्हा करने अधिकार राज्य जा सकता है। इस अकार, यह को नामत को सीधा पर ड्याव रोटी के उत्पादकों सी अपेताहरू सिया जाता है।
- (२) बिभिन्न देशों के लिये प्रयक-प्रयक दर--विभिन्न देशों की कर सियों के सम्बन्ध में भी वह विनिषय देशों को व्यवस्था की जा सकती है, जिससे देश एक करें भी के साथ ऐसी विनिधम दर रख नके जी दूसरी करेंसी के साथ विनिधस दर मे जो कि इन कर सियो के मध्य सरकारी दर द्वारा निर्धारित होती है, जिल हो । उदाहरणार्थ, जब बालर स्टलिंड्र दर १ पीठ = ४ बालर है, और भारत स्टिमिज के माथ २० ६० ००१ गीड दर रखता है ती जानर और स्टिसिज के मध्य निर्वारित सरकारी दर की अनुसारता में क्यों और बालर के मध्य सामारणत ५ ६० - १ डालर नी दर होनी चाहिए थी। किल्तू बह दर प्रणाशी के अस्तर्गतः यह ६ रामे = १ डामर रली जा सकती है। इसका अर्थ यह है हि भारतीय करेंसी पौष्ड की अपेक्षा डाखर म अवमृत्यित ( undervalued ) है । यह स्थिति इस प्रकार खबय हो सकती है कि कुछ करैन्सियों के साथ विनियम दरे नियन्त्रित रखी जाये. जब कि अन्य करें न्यियों न बाजार को स्वतन्त्र रहने दिया जाय । ऐसी प्रदृति देश के आयात निर्मात व्यापार की दिशा की नियन्त्रित करने हेतु अपनाई जा सकती है। अत . जब भारतीय रपवा पीण्ड की सप्रेक्षा डाल्य मे अवमुस्यित हाता है, तब देहा के निर्धात दानर देशों को मुद जाते हैं किन्तु अधिकाश आयात स्टॉलजू देशों से प्राप्त होते हैं।

क्षा विनिमय दशो के उद्देश्य —

बहु विनिमय दरों के निम्न उद्देश्य होते हैं ---

(१) मिनियम नियम्त्रण के उद्देखों की पूर्णकोच प्रारंत के सिये—प्राय बहु दर, तिस पर विदेखों नियम्ब अधिकारियों के सुपुर्व दिया जाता है, उस दर ने, दिस पर कि बहु करने उपस्कर होता है, तीची रक्षी जाती है। इससे देश के दिस्ती वितिपस प्रमामनी नन जमस्या नहीं होता।

(२) तरकार को यथेट प्राय-बहु विनिमय दर प्रणानो के अन्तर्गत, कूँ म

मुद्रा अधिकारी द्वारा विदेशी विदियस भी क्या और विकय दरो म मानिन रखा नागा े इनिएए सरकार को सपेछ ताम होगा है। यह जाब तब और भी महत्वपूग होगा है जर्जाक विदेशी कम्पनिया अपने मूल देश नो जाम राशिया प्रधित करत के हेतु दिदेशी विजयस लरिदरी हैं।

- (२) तरकाब देने क विष्— यह दरो जा एक सरकाम मन गरन्न मी है— कुछ तरकामें के आधात के जिल अप कन्यूनों को अपका विदेशों वितिमय को नहीं। कमा दर दुक्क दोनों को मान्यन किया गा भवता है। जिलु उधार दर्ग कि इस कोम च हा प्रधारिक प्रभाव वर सरका है क्लोकि आधातों पर प्रतिवाध करने से कीमतों म बुदि हो जाती है। है हरके विपरीन आवासक बस्त्रुओं के आधात को प्रीत्मापूर वेन कुन्द नहीं जिल दर्भावी रखीं जाती है। बहुद को बहु सरम्पानक कमान के मारण वर्ग म अनावस्थक और विनाम बस्तुओं के उद्योगी का विकास होने साना है। कर्मीर मामा यह वर्गी लागुआं के म्रायात के निए विनियस वर्ग समन के चौरण जाती है।
- (४) विभिन्न देशों क नस्य नेद साथ बरतने के स्थि—वह तिनिस्त सरों हा प्रदोग सिन्त देशों के जीन उनके साथ देश के कुमतान बातूनन की स्थित में में अगन्यत के नहान अवात्मक अवात्मक अवहार करने के लिए भी किया जाता है। उन देशों के आगानों की निनके साथ देश मा अनुकूल खुलता है, उनकी करिनियों के लिए राभी दरी मी बनुमति देकर प्रोत्वाहन दिया जाता है। इकने विभरीत, जिन देशों क साथ देश का प्रतिकृत अगायार सानुकन है उनते के भी वर राकन स्वाधारों की निर माहित किया जाता है।
- (५) कुछ बस्तुओं के निर्मात को प्रोस्साहित करने के लिए आमातो को माति नियारों के जन्म में भी बहु दर्शि का प्रयोग कुछ बस्तुओं के नियार में प्रोमाहित की कुछ बस्तुओं के नियार को प्रोमाहित की कुछ बस्तुओं के नियारी को निरस्ताहित करने हें पुरस्ता वा बहरता है। यह पुन्ति कुछ देशों को नियारी के प्रोमाहित एक अन्य देशों का नियारी के प्रोमाहित वार नियारी के प्रामाहित बार नियारी के प्रामाहित बार नियारी के प्रामाहित बार नियारी के वालनीय दिशा जवान करने के निए भी अयोग को जा प्रमानि है।
- (६) स्वदेश की करेंसी का अवस्तुत्वन करने के लिए—वन्नी-मभी देश की करेंसी ना अवस्तुत्वन करने के एक डच्च के रूप मा भी उहु दिनियम वर प्रधान की जा सनती है। जब उने विनियम वर को व्यक्तियों से अनुजो नी सच्या बदाई जाती है, की एक प्रपार से रंगवा होंगा अवस्तुत्वन हिंदियांचर होता है। इसका उद्देश्य स्थप्त मुख्यान महुकत सन्तायी स्थिति की सुमारता है।
- (७) ब्रह्मण निर्णातों को ब्रीस्ताहित और सहस्य आयातों को निष्टताहित करने के तिथे—बहुमूर्त देरें प्रयोग नरने बात खनेक देशों ५ अहस्य निराम और ज्यापन स्वना नामार देश पर जोनि गवसे जंभी होती हैं, होने दिए जाते हैं। इसम दिदेशी पर्यंटक प्रोन्फाहित होने हैं क्योंकि जहें बचनी गर्रेनिवया के बस्ते म

देश की अधिकतम भावा में करेंसी मिल सकती है, किन्तु देश से राष्ट्रजनी का जाता होतोत्साहित होता है, जिससे विदेशी विनिमय की बचत होती है।

बह विनिमय दरों के मुण-दोय-

बहु वितिसय बरो का लान प्रस्ते अपनाने वाले देख के हटिक्कोण से सह है कि इसने गांदियानास्त्रक प्रेविक्य और लाइसेल्स इडिट गही अपनाने पक्की है। लम्स अपने मृद्धी पर परिमाणास्त्रक प्रतिक्यों हारा आपानों का राजनिङ्ग करने के बताब, सानत या कोसत हारा मान का राजनिङ्ग त्रिया जाता है। ऐसी इर देश से आपातों को निरस्ताद्वित और निर्माता का ग्रीसमाद्वित करती है। वस्त्री, इस प्रशार देश के निवर एक लब्बुकूल चुगरान मतुबन ग्रास्त करना मुगन हो जाता है।

ं। ए ' किन्तु बहु विनिमय दरों के बीच भी है जोकि निम्न प्रकार है—

(१) आमिन्यताता उत्पन्न करना--वह विनिनय दरों के कारण विदेशी ध्यापाद में असिरिक विध्वता उत्पन्न हो जाती है और यदि ये दरें स्वय हो, या आयात और निमात की जान वाली वस्तुओं की सुची ये परिवर्तन होता रहे तो, किर विनि-

विचतता भी उत्पन ही जाती है।

(२) प्रसायनो का अनाधिक सोबण—निश्च को आधिक सम्प्रता मैं होट से बहु विनिमय दर प्रणाती के अन्तगत देव के और वेष दिवन के प्रसा-रते जा अनाधिक (uneconomic) शीयक होता है, क्योंकि दन दसे के प्रयोग के कारण विश्व व्यापार अ-प्रकृतिक (unnatural) विद्याकों में प्रचाहित होने जाता है।

(३) नियोजिक विकास में बाया—वृह विनियस वर देश के नियोजिक आर्थिक विवास में बाधा असती है तथा जनेक बस्तुओं से लिए, जी कि देश में ही सुमत्तापुर्वक उपरान की पा सकती थी, देश की विदेशी आपूर्तियो पर निर्भर बना वेती है। वजहरूपाई विदेशी अपूर्तियो पर निर्भर बना वेती है। वजहरूपाई विदेशी अपूर्तियो पर निर्भर को हुए अपूर्तियो पर निर्भर के सुध्य आयातक में परिणत हो स्था । नारण, सह वरी की प्रणातों के जनार्गत यहां मीजी दरो पर कावस्थक आसातों के जायात को अस्ताहित निया गया, जिससे स्थय देश में अपूर्तिय के स्थान हह गया और अस्तत वह विदेशों से सामात पर ही निर्भर पहुने तथा।

सर्वार बहु विनियम सरें प्रमेक देशी की आधिक गीतियों में एक महत्वपूर्य भूमिका रखती हैं तथापि अन्तर्राष्ट्रीय गुद्रा कोध दनका हव विरोधों है। वह तरस्य देशों में रद्धे न अपनाने का परामर्थ देशा रहा है। उसके रोपे महस्स-देशों को, जो पहले से हो बहु करें जपनाये हुए थे, केवस धनमय नान के लिए ही ऐसी दरें जारी रखते की अनुमित देशे

, विनिमय नियन्त्रण के सप्रभाव

विनिमय नियन्त्रच का समर्थन उन परिस्थितियों के आधार पर किया जाता

है जिन्होंने इसे अपनाने के लिए प्रोरणा दी थी। ये परिस्थितिया अन्नवा विनिमय नियन्त्रण के गुत्रभाव निम्मविसित हैं —

- (१) पूँचों को दौड़' पर-नियन्त्रय—मिनियद निगन्य पूँचों के निश्मण (Bight of capital) की तमस्या के इस की विशे निरोध कर से उपपुंत है। इस सम्बन्ध में पूछ विदानों ने यह सामित उठाई है कि बिनियद नियन्त्र पूँचों के सामात को भी तो रोग रेग रेते है। लेकिन हमारी सम्मतिकी यह सामित के नहीं है, क्यों कि विचार में में तो रोग रोग रोग है, वर्षों है , क्यों कि विचार में में तो रोग रोग रोग है, वर्षों हो में पूँचों हो से मान पढ़ी है, वर्षों है , वर्षों हो मान सी सामा पढ़ी है, वर्षों हो का सामित की सामा राह्म मान सी सामित करता है । वर्षों हम परिस्थितियों में न्या नियमित करता पत्रत्व नरियों।
- (२) मन्द्री को अवधि में वीर्धकातिक निक्किय मुनतान-सनुसन का उपचार— यदि निसी दार ना प्रुपतान सन्तुवन मन्द्री काल में एक दीर्षकाल से निक्तिय चता आ रहा है, तो विनियद-निवन्तम ही इसका एक मान अभावदाली उपचार है। कारण, इसके अन्तरीत स्वपने मही फैली हुई बेरोजगारी नी समस्या को हन करने के जिए स्वपनक मीनिया अपना सकता है।
- (१) मियोजित विकास में सहायक—जो देख युज म कलाम हैं या जिन्होंने अपनी अर्थ-ज़क्कामां का फिकास करने हेतु निर्मायन विशित्र अपनाई है, उनके लिये विनित्तय-निरम्पण एक ऐसा अश्वनातानी वर्धिका ही विसक्त द्वारा वे अपने सीनित्तर निरम्पण सामनी का सर्वतिक प्रयोग कर सकते हैं। यहीं, नहीं, विनिप्तय निरम्पण कामनो का सर्वतिक प्रयोग कर सकते हैं। यहीं, नहीं, विनिप्तय निरम्पण अनेक जवीमों को सरक्षम प्रयान करता है, आयारिक चौदेवाओं में देख की दिवारी में हिया की विचारी का मुद्दाक बनाता है और सरकार को ओ विदेशी विनित्तम के त्रय वित्तम सं कारिएक पात्र की प्रयादि है।

विनिमय नियन्त्रसाके कुत्रभाव

क्सि देश के हितों को प्रतिकृत भुषतान बयुनन के प्रभावों से मुर्गक्षत रखने के एक उपाय के ज्य में बिनिमय-निवन्त्रण नो पदित जा पुनविचार करने से हम इस सहाद्य निपनने पर पहुँचेंचे कि इसे अपनाने बाने देश को अवेध्यदस्या के लिए और स्वमूर्ण विदय की अध्यायस्या के लिए को जिनिस्य नियन्त्रण के परिचाल हानिकारक होने है और वे निम्मतिस्ता है—

- (१) देश के उत्पादन और जपभोग का स्थवन्य बदल वाता है। विनिमय नियमण अपनाने वाले अपन देश को बायातको, गर्यटको और व्हणियों में दिदेशों मुद्रा का विजयन कराना पटना है। वीनावी और किन्ते में गर्याया के वस्तुएँ आयात की न्यूपित है। साम्बन्ध में नियंश केने वजते हैं और ऐसे नियंश अन्यावन और हमक्रीय मान्यायी सोजनाओं को बहुत स्थानित नरते हैं।
- (२) पूँसलोरी और पलवान को बदावा मिलता है। अन्य सभी प्रकार के नियन्त्रणी की आंति विनियम नियन्त्रण भी औकरसाही के लिए 'स्वर्ग' है। यह यून-सोरी और पत्रवात के लिए जवसर प्रस्तुत करता है तथा जवता के गैठिक स्तर को

गिराता है। व्यापारियो के लिए यह अनेक अगुविधाओं का स्रोत है, क्योंकि लाइमेन्स प्राप्त करने की नार्यविधि प्राय चटिल और समय य शक्ति का अप-व्यय नराने वासी होती है।

(३) व्यापार स्वाभाविक दिशा से मोड़ कर कृत्रिम दिशाओं में सर्वातित किया जाता है। यदि विनिमय नियन्त्रण की अनेक देश अपनाते हैं तो देश-कम से राश-निग (country-wise rationing) करना भी बादस्थक हो जाता है, क्योंकि विनिमन नियन्त्रण वाले देश की करसी स्वतन्त्रतापूर्वक उपलब्ध नहीं होती है। उदाहरणार्थ, देश 'अ' एक अन्य देश ब' से जहां कि विनिमय नियत्रण प्रचलित है, अपने व करैंसी के कीय की सीमा तक ही आयात कर सकता है। मान नीजिए देश अ की एक वस्तु देश व से आमात करनी है, फिल्म व की करेंसी अ देश के केन्द्रीय कोण मे उपकार नहीं है। ऐसी दशा में अ देश ब देश पर इस बात के लिए जोर देशा कि वह अ देख की करैंसी में ही उस वस्तु का भूगतान स्वीकार कर ले। सन्भव है कि बाजारी के संयूचन के भय से ब देश उक्त अनुरोध को मान ले। चुकि ब देश में अ देश की वस्तुओं के लिए मांग कम है (तब ही तो अ देख को ब करेंची का अभाव प्रतीत हुआ), इसलिए व देश के केन्द्रीय बोप म एक व्यवस्त्र भेष (blocked balance) चदम हो जाता है। अत बर इस हैंसेन्स को प्रयोग करने के लिए जा देश में क्या करने की चेप्टा करता है चाहे ईस्तुयें महाँगी ही क्यों न मिलें। इस प्रकार, नुसनात्मक सापते नहीं करत अवस्त द्येप' ही दिदेशी ज्यापार की दिशा को निर्धारित करने लगते है जिससे कि ज्यापार सर्वाधिक लाभ वाली दिशाओं में भवाहित होने से वचित ही जाता है।

(४) अन्तर्राध्यीय ध्यापार में कमी या जाती है। कभी-कभी कहा जाना है कि विनिमय नियन्त्रण के पारण अस्तर्राष्ट्रीय व्यापार म कमी का जाती है। कारण, प्रत्यक विनिमय नियन्त्रक देश अपने आयानी को घटाता है तथा प्रान्तरिक कीमतो का स्तर क बा हीने के कारण जनके निर्यात भी यम हो जाते है। इसके विरुद्ध यह मत प्रगट विया गया है कि सममीतो, शाहबेट शातिवृति वहमुखी विनिमय दरी, निर्यातो की आर्थिक सहायता आदि के द्वारा व्यापार की बजने का यत्न किया जाता है। स्पादत हम विनिमय नियन्त्रण के विषय में कोई कठीर हरिटकोण नही जपना सकते. किन्तु यह निश्चितापूर्वक वह क्वते हैं कि व्यापार अपने स्वाभाविक सार्ध से भीड कर क्रिय मार्ग पर चलाया जाता है। सम्तेयन के अतिरिक्त अन्य घटक महत्त्व-पूर्ण हो जाते हैं । चाहे 'परिवाल' वे वानी आवे या नहीं, किन्तु अन्तर्राप्टीय व्यापार का 'पूर्ण' अवस्य ही कराव हो जाता है तथा इस सीमा तक व्यापार के लाभ से कमी आ जाती है।

( x ) विनिधय नियन्त्रण सम्पर्कता से विस्तृत होना है । एक बार कुछ देशो हारा अपनाये जाने पर इसमें फीलने की प्रवृक्ति रहसी है बयोकि विनिमध-नियंतक देश अपनी सौडा चिक्ति का, वो कि उन्हें विनिमय नियन्त्रण ने प्रदान की है, अधिकतम अव व्या०, २१

लाभं उठाना नाहतो है। दुसरे, विनियम-नियनक-देश नी करेशी ना विनित्तम मूज ऊँचा है। जाता है और बब अध्य करिसबां ऊँची ही रही हो, तब ऊँची विनित्तम पर के साथ स्थापन करना बर्चिक आसान होता है। तीहरे, विनित्तम विप्रकाम पति स्यों में आपसे में आपार बढ जाता है, न्योंकि ने व्यन्ते व्यापार नो रवतन विनित्तम याने दरों से विनित्तम नियमण नाले देखी हो। और मोठ मेते हैं। इसीनिये स्वतन्त्र विनित्तम देश भी अनत में अपने प्रमुख बाजारी नो बोन भी बजाय वियन्त्रम-पुट में मिमितित होगा पत्तम करते हैं।

- (६) एक बार अपना सेने घर यह फिर छूटने वा नाम नहीं सेता र उदाहरणार्थ उपनी ने १६३१ से पूँजी के निष्क्रमण वो रोक्ष्ते के लिए विणिनस निमन्त्रण जपनीसाणा। बाद में इसने ब्यापार पर नियन्त्रण का रूप से लिया।
- ( ७ ) अन्तर्राब्द्रोव विनियोगों के सहन प्रभाव पर रोक । अन्वरीन्द्रीय वितियोग विश्व के आधिक प्रवासनों के नियोगित विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। शिल्तु विनियस विवन्त्रण इनके मार्ग से बाधार्थ उत्पन्न करके इनके प्रवाह हो अवस्त कर देश हैं।
- ( c ) आर्थिक राष्ट्रकार का विस्तार—विश्व ने ग्राधिक कार्यकलागी पर आर्थिक राष्ट्रकार (economic nationalism) ना प्रभाव बढने साता है, निश्चेत कत्तत युद्ध तक हो जाते हैं, नमाकि अर्थिक वेश जबने ही राष्ट्रीय हिंद को सुर्राक्षित् रात्ते का सल करता है।
- ( १) अन्तरांद्रीय ध्यापार का बता पुटबा—विनिमव नियन्त्रण अन्त-राष्ट्रीय ध्यापार का गया पोटस है, नेविक बहु पक्षी व्यापार प्रवासी और करिसीयों हो सदलन परिवर्तनाता स्थाप होकर हिपती व्यापार व्यवसाओं और करिसीयों की अपरिपर्वन्त्रीलता ना उर होता है। इससे व्यापार का साम भी कम हो जाता है।

जिससेहार में कि होत किमाय-निवनण स्वतन्त्र व्यापार और अधिकतम निन्न प्राम्पक्षां के वार्वास्त्रीय आदर्भ के हटाने के मुक्क है। किन्तु जिस क्रवार एक देश के अन्दर प्राह्में व अस्ति हिंदी के विशेष प्राप्त जाना है उसी क्रवार के अस्तर प्राह्में व विश्व के सिंद प्राह्में के विश्व के किए प्रकार के विश्व के किए प्रकारों के हिए प्रकारों के हिंद प्रकार के विश्व के किए प्रकार के विश्व के कि किए प्रकार के लिए यह की मिल्क के लिए यह की हिंद हों के विश्व के लिए यह अस्ति के हिंद यह के लिए यह अस्ति के हिंद यह अस्ति के हिंद यह अस्ति के हिंद यह अस्ति के स्वार्थ के लिए यह अस्ति के हिंद यह अस्ति के हिंद यह अस्ति के स्वर्ण के स्वर्ण का स्वर्ण के स्वर्ण का स्वर्ण के स्वर्ण का स्वर्ण के स्वर्ण का स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण का स्वर्ण के स्वर्य के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण

है। इसी आशय से वह आवश्यकता नाले देखी को ऋण भी देने को उत्पर रहता है, जिसस कि वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिजन्म समामे विचा ही अपनी भुगवान समुक्त सम्बन्धों अस्पार्ट कांड्याइयों पर विजय पा गके। वस्त्र प्रत्य पर वह निर्मान देखी के विनिमय प्रतिजन्मों की जांच करता रहता है और उनको गह पताह देता रहता है कि ये वार्च को केंस्त्र हराव वा स्वर्च है।

विनिभय धरो के परिवर्तन एवं व्यापार सतुनन (Exchange Rate Changes and the Balance of Trade)

विनिमय द्वर में परिवर्तन

वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन

्री आयात और निर्यात में परिवर्तन होना

उदाहरण द्वारा स्पर्धीकरण --

वितिमय दर में होने वाले परिवर्तनों के प्रभावों को एक मुगम उदाहरण इररा स्पन्ट किया जा सकता है। यान तीजिये कि सरवार ने १ ६० = २० सैट्स

The formula for elasticity of demand is

e=Proportionate Change in Demand
Proportionate Change in Price

(अमेरिकी) अथवा, १ \$= ४ रु विनिमय-दर निर्धारित की है । मान लीजिय कि बाजारू विनिमय दर १ ६० = २२ मैदस है । स्पष्टस अपये का डालर में मूल्य ऊँचा है। रपने का मुल्य बढ़ रहा है किन्तु डालर वा मूल्य घट रहा है, वमोनि पहले . • सेंद्रम दरर १ रुपया मिल सकता या किन्तु अब १ रुपया वाने के लिए > गैट्स बेने पडते है ।

चुँक रुपये का मृत्य डायर के सदर्भ में बढ रहा है इसनियं वह अमेरिका में पहले मी अरेला अधिक माल खरीब सकता है। जन्य मध्यों में, अमेरिकी करेंन्सी, पहले को अपना सरती है और इसलिये अमेरिकी माल भी पहले की अपेक्षा मस्ता है। पहले १ म्पने के बारा २० सैट्स मूल्य की अमेरिकी वस्तुये खरीदी जाती थी नैकिन अब २२ मैट्स मूल्य की अमेरिकी बस्तुये खरीबी जाती है। साथ ही, अमे-रिननों के लिये भारतीय करेंसी पहले की अपेक्स महाँगी ही गई है और इसलिये उनको भारतीय माल भी पहले को अपेक्षा महाँगा पडेगा। विनिमय हरी में हुए इस परिवर्तन का व्यापार सत्तलन पर क्या शुद्ध प्रभाव पटेगा ? यह प्रभाव मांग की लीच की पारस्परिकता (mutual elasticaties of demand) पर निर्भर है।

भारत-यदि अमेरिकी माल के लिये भारतीय मांग बेलीच है (अर्थात् लीच 'इनाई से उम' है), तो अमेरिकी माल के पहले की अपेक्षा सस्ता होने पर भी भाषातो में अधिक वृद्धि न हानी । कुल आयात मूल्य बढता तो दूर वरन वास्त्य में भट नकता है। दूसरी ओर, बदि अमेरिकी माल के लिये आरदीय मांग लोचबार है ता अमेरिकी माल का सहतापन आधातों में बद्धि लायेगा तथा कल आगात मूल्य

बढ जायगाः ३

ममेरिका--मदि भारतीय माल के लिय अमरीकी मांच बेलोच है, ता भारतीय करैली का और इसलिए भारतीय मान का महेंगापन अंगेरिकी आमाती (अर्थीय भारत के निर्मातो) को प्रभावित नहीं करेगा। अमेरिको आयातो का परिमाण और कुल मूल्य दोनो ही वढ जायेंगे। दूसरी ओर, यदि भारतीय माल के लिथे अमेरिकी मांग लोजदार है तो भारतीय करेंसी का और इसलिय भारतीय माल का मेंहगापन अमेरिकी आमाता (अर्थात् भारत के निर्मातो) की प्रभावित करेवा तथा हदनुसार निर्माती का परिमाण व कुल मून्य दोनो ही घट जायेंने ।

अभी तत्र हमने दोनों देखों के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् रूप में एक दूसरे के आवाती और निर्यातों के लिये माँग की लोज पर पड़ते वाले विनिवय दशे के प्रभावा की समभाग था। जब हम इन प्रभावी को सम्मिलित रूप से समभावेंथे।

(१) मान लीजिये कि अमेरिकी मान के लिये भारतीय माँक (अर्थात् भारत के आमातो) और भारतीय माल के लिये अमेरिनी माँग (अवात भारत के निर्वाती) का जोड 'इनाई ने कम' अर्थाम् 'वेलोन' है । ऐसी दला मे व्यापार सहतत अरत के पश्च में परिवर्तित होने लगेगा, श्योंकि इसको न रेंसी की विनिमय दर में बढ़ि ही रही है । (जब भारतीय वायात वेलोन हैं, तो आयानी ना सून्य घट जादेगा सेकिन जब जारतीय निर्मात वेसोन हो, तो निर्मातो का मुख्य बढ़ेगा। जत सारत, विज्ञाने करेन्सो का मुख्य बह रहा है, व्याप्तार संतुष्ठक मे अनुकूतता अनुभव करेगा।) अनुकूत व्यापार-मंतुलन बाले देश में बाय बोर राजपार में मुख्य-निस्तार (multiple expansion) होता है। चूंकि वमेरिका की करेंसी का मुख्य घट रहा है इसनिये बहु पर उपयोक्त निस्मीत प्रमाय देखने ये कालेगा।

(१) मान क्षीचिये कि दोनों तीच का चोड "क्वाई के वरावर" है (अर्यान्, क्षीच 'इनाई' है)। ऐसी बखा में व्यापार महत्वन मुक्तेय क्या रहेवा। तस्तुवार आप तोर रोजागार पर कोई युद्ध प्रभाव नहीं होगा। किन्तु भी के वे ने यह विज्ञाया है कि मिसाकामा का कुल तथा क्यारिशतिया नहीं होगे भी कुछ उपयोगों में सिस्तार क्या कुछ में महुकत हो तकता है, जितकों परिवासक्य (विजय तमाँ के मध्य आप का वितरण वयन जागा।। यदि ऐसा हुआ, वे बच्च की प्रविश्वीय में और तासुक्तार क्यारिकक्षाय के सामाध्य स्तर में भी परिवासित हों वासी ।

नित्कवं यह है कि विनिमय दरी के परिवर्तन आपात-और दियाँन सनुश्रों भी दोक्तों को परिवर्तिन कर देंगे। आसावों और निर्यातों के भूत्यों में निवता परि-वर्तन होगा यह जायात-और निर्यात-नोष के स्वमान पर निर्भर है। तो देव अनुकूष स्थादार मनुनन अनुकल करेगा। यहाँ आहं और आंग्रेक विशावकार में गुणक बृद्धि

होगी। प्रतिकृत व्यापार सतुनन का अनुमन करने याने देव में आव और आर्थिक त्रिया में गुणन-ह्यार होगा। विनिमय-दर सम्बन्धी परिवर्तनों के तात्काविक एवं प्रोरेत प्रभावों नो निम्मविधिन चार्ट के रूप में सक्षित किया जा ननता है :--

### विनिमय-वृद्धि वाला देश

विदेशी माल सस्ता है (बाबात सस्ते हो जाते हैं)

स्वदेशी माल विदेशियों के लिए महँगा है (निर्यात महँगे)

(अ) यदि संच इकाई

से कम (या कम आयात अनुकूल आया व रोजगार देलोच: है, ता → आधिक निर्यास सितुवन में रणक वृद्धि

(ब) यदि लोच इकाई से

अधिन (या लोच-दार) है, तो→ बिधक आयात ो प्रतिहूल प्राप्त व रोजगार दार) है, तो→

दार) है, तो → कम नियांत जिस्तुलें मि गुणक हास (स) मिंद लोज दणाई विधापर सनुसन म नोई कि सरायर है नियांत में दुणक के सरायर है, तो → परिवर्तन नहीं विधाप सिंह गरी

### परीक्षा चहन

१ विनिमय नियमण के उद्देश्यों की समक्षादये। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के जिल्ले अपकार्य जाने काले ठारी की समीक्षा कीजिये।

Explain the objectives of exchange control Examine the method adopted to achieve these objectives i

(जीवाजी, एम॰ ए॰, १६६७)

र भारत में विनिमन नियमण की प्रणाली का समभाइये। इनकी क्या दुर्वलतार्ये हैं ? इन्हें केंसे दूर किया जा सकता है ?

[Explain the system of exchange control in India What are its short comings? How can they be removed?]

(वीरण-, एम- ए०, १६६६) इ. ज. परिन्यितियों पर प्रवाध शांतिये को विनिमन निवस्य का आसरसर बनाती है। शांध ही विनिमय नियन्त्रथ के शतंत्र एवं अप्रयत शांका स्टित्येषण करिया।

[Throw light on the circumstances which necessitate exchange control Also analyse the direct and indirect method of exchange control] (अगरा, एवन एन ११६६६)

४ 'एन प्रतितृत भुगतान मन्तुतन से देश की रक्षा के गायन के रूप ए विनि-

मय नियन्यम की व्यवस्था सम्बद्ध देश के विषे ही नहीं बरन् सम्पूर्ण निद्द् के लिये गम्भीर परिषाम रखती है।" इस क्यन की समीक्षा करिये। ["The system of exchange control as a method of safeguarding a country against an adverse balance of payments has senous consequences both for the economy of the country practising it as well as for the world's economy as a whole." Comment 1

whole "Comment]
4 बहु विनिमय दरों के गुप दोपों का विवेचन करिय ।
[Discuss the ments and dements of multiple exchange rates]

## 58

### अन्तरण समस्या

(The Transfer Problem)

परिचय--

विश्वाल एव-पक्षी अन्तराची की मसस्या इतिहास में बहुत पुरानी है। वर्ष दे=७१ में कात हारा जर्मनी को बुद्ध सम्बन्धी शतिपूर्ति का पुरातान, १६००-१४ की अविध में बनावा हारा पूर्वों की कायात और वर्षों हारा पिकरपादों को शति-पूरक मुस्तान ऐसे ही अन्वरणों के ज्वलन्त उदाहरण है। वर्मनी द्वारा शतिपूर्ति के पुरतान के सन्वर्ष में विशास एक्सबीस अन्तरण की समस्या बहुत उत्र वाद-विवास वर्षा विपास वन गई थी। सबसे महत्वपूर्ण विवाद कीन्स और औहतिन के मध्य हुआ और जीरक-अक्रेहिनन विवाद के नाम ने प्रसिद्ध है।

### 'एक पक्षी सन्तर्ए' से आशय (Meaning of Unilateral Transfer)

'एक पक्षी जन्तरम' से जामध, एक विशेष समयाविध को इंटियात रखते हैं। जन अपवादों को है जिनमें भून्य एक पक्ष हारा दूखरे पक्ष को दिया जाता है हिन्तु बदले में नुख प्राप्त नहीं होता। इसके विषयीत दिवधी अन्तरण है जिनमें भून्य एक पक्ष हारा दूखरे पक्ष को दिवा जाता है और साथ ही, एक विशेष समया-विध के भीनर हो, उसका प्रतिक्रन भी प्राप्त हो जाता है। एक पक्षी और दिवधी अनुराभी का नार न केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से बरन् आन्तरिक व्यापार से भी नाम्यू होता है। इसे हुथ न केवल इटच के अन्तर्यक्ष के सम्बन्ध में पर इस्तु अन्तर्य से सम्बन्ध में भी नाम्यू होता है। इसे हुथ न केवल इटच के अन्तरक्ष के सम्बन्ध में भी देन सन्तर्य है।

उदाहरण द्वारा स्पट्टीकरण---

हृत्य के वदले बत्तुओं हा अन्तरण दिषकी अन्तरण (Bulateral Transfer) ह्या उदाहरण है, स्वीति यहाँ नितिमय के दीनो पहलू प्रत्यक रूप मे एक हूसरे के सामने आते हैं। हिन्तु उच्हार-स्वरूप सत्तुप देना, राजनीतन-कर (जैने सतिप्रीत) एक पन्नी अन्तरण (Umilateral Transfer) के उदाहरण है।

पर्यटको द्वारा बातामात पर विचे जाने वाले ध्ययं आदि द्विपतीय अन्तरण का प्रतिनिधित्त्व करते हैं, क्योंकि इनमें द्वस्य का बास्तविक मेवाओं से विनिमय एक पक्षी अन्तरण में निहित विशेष समस्या (Special Problem involved in Unitateral Transfer)

(Special From the Market की कुतनों में एक पत्ती भूसतान कि नहीं है। क्रिक्ती मुस्तानों के समस्यत्त की कुतनों में एक पत्ती भूसतान कि नहीं कुछ विह्नतान के दिवसी मुस्तानों के अवस्यत्त कर वो विस्तेवक है यही एवं पक्षी भूस सानी है तिम पत्ती है। केवल कुछ महोष्यत ही कर देंग पढ़ते हैं।

हितरा (double balance sheet) यजाया पा सकता है सितरी एक और ती पारतिक (double balance sheet) यजाया पा सकता है सितरी एक और ती पारतिक (जयाँच पहची और देशाओं के) मुल्यो ना स-मुक्त हो, और दूसरी और, मुम्ताना के समझ्यो अपोर विरंकी की वास्तव के विवे पए अपया दही है पास्तव में प्राप्त हुए प्राप्तिक अपोर विरंकी की वास्तव के विवे पए अपया दही है पास्तव में प्राप्त हुए प्राप्तिक कुमारांगे) का मनुवन दिसाया गया है। इस बाद के अपो में मं स्वाप्त हुए प्राप्तिक कुमारांगे) के अस्तव मा पाया है। इस बाद के अपो में स्वाप्त ति प्रत्ता तै अन्य तक ति मुस्तान विरंकी मुद्रा के किसी विद्यान नहीं के में में किया गया हो अपना विदेवी देश आनतिक सुप्त तथा दिश्ली विद्यान के स्वाप्त मा की प्राप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त क

<sup>1</sup> This (undateral payment of large aums) is in reality only a special cose of the phenomena (bilateral payments, pleady analysed But it nevertheless deserves separate treatment because this case has always attracted a great deel of attention and in discussing in a number of refinements will be added to the analysis given in relation to bilateral transfer?

<sup>-</sup> Habriler : The Theory of Literational Trade, p. 63.

ये करेसी में विद्वास के सूचक है, किन्तु इतका कुल बन्तर्राष्ट्रीय मुगतान-सन्तुलन में परिमाणात्मक रूप से अधिक महत्त्व नहीं होता।

परि किसी देव भी आधिक प्रणाली नेप किश्व के साथ केवल दिश्यों अपने (अपरी क्लूजों और नेशाओं के जय-विवयों) हारा ब्राविस्त हों, यो गुमाजान रा लातुना और वस्तिक मुख्यों के अलता का साजुना और वस्तिक मुख्यों के अलता का साजुना देवां हो साज्यन्त्रा में रहेंगे। फिल्यु, अब एक पक्षी अल्पाल (अंक्षे ब्रिह्मपुरूक मुम्तान) भी हों, तो आधार पर देवां के समुक्त का साधिक (अप्राध्यक) होना चाहिए, वयोंकि पुराजन-चन्तु क्ला रोवेशान का सामाजाता शी कियों के नहीं रहा ककता। अल्पा करों में, एक पत्री क्लाएगर जिल्ला में का सामाजाता शी कियों के नहीं सह ककता। अल्पा करों में, एक पत्री क्लाएगर जिल्ला में का सामाजाता के सामाजाता के सामाजाता के सामाजाता के सामाजाता के सामाजाता के स्था कर कर के लिए। हों, यदि पुराजान की रक्त माण में परि के सामाजाता के सामाजाता

में सम्पार्थ में भी आक्षारिक और विदेशी व्यापार में वास्ता में नोई रेव ' मती होगा। आब इस बात पर बन दिया जाता है दि वीपंत्रास में अग्नराईमां वा व्यापारित पुरातान सकुमों से ही किये आने ताहिए बनकि आन्तराईस व्यापार के मुक्तान उथ्य में ही निये जाते हैं। ति सन्देह यह सब है कि आन्तरिक व्यापार के मुक्तान उत्तमत इच्य ने ही पिये जाते हैं कित्तु, मुखान पाने वाला म्यांत भी प्राण्यान, इस क्या से कुछ सरिका ही क्यादा है। पेह एक एन्यों मुखानों के होते हुए भी व्यक्ति में के भुगतान बन्तुसन साम्य में रहते हैं, क्योंक व्यक्ति, एक देश की भाति, वीपंत्रास के क्यांता आदियों की अशेका अधिक व्याप नहीं कर सकता जब तक के वह पिहाने कन वन प्रायांग न दें। इस तकार, अमानिक क्यांतान व्यक्ति प्राप्ता में मीरिका से क्यांतान कर स्थान कर क्यांता के स्थान कर स्थान स्

अन्तरमा समस्या के पहलू (Aspects of the Transfer Problem)

प्रकृत्या के अनुसार, एव देश से इसरे देश को एक पत्री भुगतानो

<sup>1 &</sup>quot;Thus, even in domestic trade unilateral transfers are carried out finally in goods or services. But the flow of goods goes unnoticed, because it does not pass a political boundary, and in therefore not recorded."—Ibid. p. 64.

की समस्या के दो पहलू हैं — [1] स्वदेश में एक लिक्तिया प्रवर राशि बुटानी पडतों है। शिंतपूर्त को दया में बह समस्या राष्ट्रीय नवाले की है किन्तु आदकेट पूँची के निर्याल की द्या में क्योंकि विशेष । [1] हर प्रकार एकन की गई देशी यूपा गरिश को पुगतान पाने बने देश की मुद्रा में बदलना पडता है। अन्तरण की तव ही मक्त माना था बन्ता है बबकि वावस्थक निर्धाल विशेष्टिया (विनयस के स्थाई हाम (depreciation) विना ही जलक कर लिया जाय।

निर्यात आधियय का सुजन --

निर्मात-वाधिषय के मृतन का अभिप्राय निष्मांतिक्व तीन बातों भे या इनमें किसी एक हो बात ने हैं — (1) आयातों के पूर्ववस् रहते हुटे एक निर्मात आधिष्य उत्तर हो ताय, या (1) एक निर्मात निर्मात-वाधिक्यापिय पहले की ज्येषा वहां हो ज्याप, या (11) अयात अधिक्या होटा हो ज्याप अध्य ब्यादें में, एक निर्मात अधिक्य को मृतन सा तो पुपतान चाने वांचे देश को निर्मात क्याप्त, अध्या वहां से असाता ब्यादा कर किया जा सबता है, या आधिक रूप में निर्मात क्यारत और आधिक रूप से आयात क्यारत (वार्यान देशों हो प्रकार में) निर्मात आधिक उत्तर में आयात क्यारत (वार्यान देशों हो प्रकार में) निर्मात-आधिक उत्तर के आयात क्यारत (वार्यान देशों हो प्रकार में) निर्मात-आधिक उत्तर किया जा सकता है।

अभी भी लोकप्रिय बने हुवे गुगतान अनुसन विद्वारय की यह मायता है कि अन्तरण तब ही सम्भय है अबकि व्यापार या भुग्नात सन्तुतन में गहते से ही सीनगडा मोजूद हो। केन्तिन एंद्री बात नहीं है। यह आवरणक नहीं है कि वन्तुओं द्वारा निर्मात सार्थ के नृत्य की जिल्ला की जाता नहीं है। यह आवरणक नहीं है कि वन्तुओं द्वारा निर्मात नार्यशीय हो जाता है भी निर्मात-आणिय स्वतु उत्पाद हो वांशा। 1-1

अन्तरण मिकेनिज्य-

<sup>&</sup>quot;It is therefore, not the case, as the stall popular balance of payments theory supposes that the possibility of transfer depends on an aircady existing active balance of trade or payments. It is not necessary to wait till the goods present one with an export surplus. On the contrary, the export surplus arises automatically when the mechanism of payments is set in motion."—That, p. 64.

की में मने बढ़ने नी प्रीषया, बोगो मिनकर उन देशों के मध्य मुख्य-भिन्नता (gap in pines) उत्तरण कर देते हैं। परिचामत, मुगतान करने बाने देशों में निर्मान भिन्ना-हित होने ह फिन्नु वहाँ बाबात घटते हैं और भूगतान पाने गाने देश में आगात बढ़ने हैं निन्नु वहाँ में मिमीत बम होते हैं। प्रीस्ताहन एक हतोत्साहन करवा बृद्धि एक भी की अध्वाधे करताए को सम्माव बना देती हैं।

कोमत-परिवर्तनों की भूमिका (Role of Price Changes)

मनतरण पिकेनित्य में कीमत-परिवारों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। वीमार्ग इस कर तक पुलान करने वाले हें का में परिवार है और भूमार्गम पाने वाले देवा में कर कर तक एक पुलान करने वाले हें को में परिवार है और भूमार्गम पाने वाले देवा में पढ़ निवारी-आधिक्य उत्तरफ़ हो जाम किन्तु पति विशेषों के अवस्थक आशाद में निवारी के अंदिक उत्तरिक उत्तरिक करने के लिए प्रवार्ग्य हों, हो मुख्यान करने वाले देवा के विवार्ग्य को प्राप्त हों, विश्व के विश्व प्रवार्ग्य के प्रवार्ग्य के कि विश्व प्रवार्ग्य के कि विश्व के विश्व के विश्व प्रवार्ग्य के कि विश्व के विश्व के

न चिन्तु १६७० से १६३६ के बाय एक गक्षी अन्यस्य में समस्या नियम्भा बारर ही गई की अवीन न को लेटन अवीरिनी देवों और पूर्वी दूरीन की कोट-छोट रेवा से एम क्यों मुनागत ने के मान ती नीतर अवीरिना देवा कर स्वर तह बड़ सबी (स्पीक बड़ा स्वर्ण ने नियमाबित कर दिया था और नीमती पर प्रमाद बाली से दान दिया प्या था) और त न प्रूरीपीय देवों में इस हतर तक पिर सनी (ब्यीक हेतार दशीं मंत्रीस्ताती अन काली के प्रमाव के नाम अब्दुर्स टोच नहीर हो गया था) ति आवस्यम माना ने नियति अविरोक उत्पाद हो एक । अस्त केवल यह चिनाप ही क्या था कि वेक वर को बटा दिया नाम। हिन्तु देवबर देवों ने इस उत्पाद ना एक दरी दिया जिलाने हाम्बप्ट स्थान नरी हाम।

उत्तर का पसन्द नहा किया रजनम ट्रान्यकर सम्मव नहा हुआ। अन्तर्शा-मिकेनिज्य मे कीमत-परिवर्तनों के महत्त्व के सम्बन्ध में मतभेद

एक ओर तो ऐसे अवंशास्त्री हैं जो बन्तरण-िकेनियम से जीमत नरिवर्तमां की द्वामा को कोई विशेष महत्त्व नहीं दोनीय दुवरी और ऐसे अपसारकों हैं जो ऐसे परिवर्तनों सी प्रीमानक की बहुत महत्त्वपूर्व मानते हैं। को की बहुत महत्त्वपूर्व मानते हैं। को की कि एंटिएनकों हिंती सुने के वर्षसाहर्थी हैं किन्तु प्रील ओहिनन (Ohlin) प्रथम वर्ष में हैं है। नीनत सा यत है कि तीमत स्वते से परिवर्तन अन्तरण मिकेनियम

भी कियाबोनता के निए आंत-आवश्यक है। इसके विभयोत, ओहोजन ने इस बात पर बन दिया है कि अन्तरण मिकेजिनम में कींगती का कार्र सम्पन्ध नहीं है। कींगत परिवर्तनों की सूमिका के विदया में यह निस्थात कीन्स-ओहोनित विवास प्रथम पेवत गुढ़ के बाद जर्मनी हारा क्षरिपुरक मुगतानों के सम्बन्ध में उदय हुआ था। इस विवाद के कारण अन्तरण समस्या के जटिन गृहमुंबी पर पर्योष्ट उन्नेस पड़ा है।

भीन्स का द्विटकोरए---

को म का कहना या कि अर्थनी को चाहिए कि अपने निर्मालों में वृद्धि करे, तब हो उसे निर्यात असिरेक उत्पन्न हो श्रकेगा। निर्यायों में वृद्धि करने के लिए निर्मात में मम्बन्धिन वस्तुओं को कीयती की विराना होगा। विन्तु इन कीमती में किस सीमा तक कमी की जा सकेगी यह जर्मन बस्तुआ और संपाओं के लिए विदेशी माग की दहाओं पर निमंद है। बदि विदेशी माग की लीच (elasticity) दकाई (unity) से अधिक है तो कीमतो प्र एक दी हुई कमी के फलस्वरूप उसके नियाती में अनुपास से ज्यादा जिस्लार हो जायेगा और इससे नियात अतिरेक सहज ही उत्पन्न ही सकेगा। किन्तु, जब विदेशी मांग की तीच 'टकाई' के वरावर हां ती निर्याती से कितनी भी इदि हो जाय आवश्यक मात्रा म निर्वात ग्रतिरेट कभी उत्पन्न नहीं ही नैकेगा, क्योंक जिस तेजी ने निर्याता के परिमाण म वृद्धि होती है उसी तेजी से इनकी कीमतो म गिराबट आती है। दुर्भाग्यवश जर्मन बस्तुओं और सेवाओं के लिए विदेशी मांग की दशायें बहुत हितकर अही थी। य इतनो अ-अनुपातिक थी कि अर्थनी की निर्यात कीमनों में बहुत अधिक कमा होने पर ही बाखनीय आकार का निर्मात अतिरेक उत्पन्न हो सकताथा । इसका अर्थधा कि जर्मनी को सप्रहित करो के रूप में हुई प्रत्यक्ष या प्राथमिक हानि के अतिरिक्त एक अप्रत्यक्ष या दिलीयासक हानि भी होना । कारण, एक बिथे हुए बूल मूल्य के अमैन निर्वाती में, कीमती की कमी के नारण पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में बस्त्ये समिसलत होगी। इसी बात नो निम्न नथन द्वारा भी प्रयट कर सकते है कि वस्तृगत व्यापार शतें जर्मनी के सिये और भी अधिक खराव हो जातेती।

बस्तु वर्ष पर उपरोक्त परिलाम मोदिक सन्त हारा निम्न तरीके से उत्पन्न किया जाता है - व्यक्तं क्रम, कर्मनी के बरो की समृद्ध किया बाता है। यह उपने पर प्रमुख प्रामणिक पार (duect or pinnary) bunden) है। बारें आवस्यक निर्मात निविश्व कराय न ही सके, तो बर्मनी के मैतून बैक के नवद एव स्वयं कीय परंते का विश्व एव स्वयं कीय परंते की प्रमुख एवं स्वयं परंते की प्रमुख परंते की प्रमुख एवं स्वयं परंते की प्रमुख एवं स्वयं परंते की प्रमुख एवं स्वयं परंते की प्रमुख परंते की प्रमुख एवं स्वयं परंते की प्रमुख एवं स्वयं परंते की परंते की प्रमुख परंते की एवं परंते की परंते की प्रमुख परंते की एवं परंते की परंते हों स्वयं परंते की परंत परंते हों परंते हों परंते की परंते हों परंते हों परंते हों परंते हों परंते हों परंते हो परंते हों हों परंते हैं परंते हों परंते हों परंते हैं परंते हों परंते हों परंते हों परंते हों परंते हैं परंते हों परंते हैं परंते हों परंते हों परंते हैं परंते है

[यहाँ पर यह आपत्ति उटाई जा सकती है कि धम सम्बन्धी ऋगशे के कारण

हुदं अस्पार्ट हानियों के अतिरिक्त मोडिक यन्त्र की नियाधीचढा के कतस्वरूप कोई अतिरिक्त भार नहीं पडता, क्योंकि आप बीर कीमतें दोनों ही पिरी हैं। विन्तु यह आपत्ति नेया नहीं है, वारण केवन आस्तरिक समुखों की ही क्योंते तो किर्द्धों है, अवातित यसुओं की कीमां नहीं। अर्च यान्तरिक मनदूरियां घट जाती है। इस प्रशाद ताय ना नत्रुपन द्वितीयालय नार अवस्य ही बातती है।

परि शावस्थन विशोध कदम नहीं एउपि पेथे है या उदावे नहीं जा सनते, तो स्वयं बहुर जाने होनेगा और ऐसी रखा के बन्दरण निर्मास्था विदेशी हुआ की अमान है कर मार होगी । ऐसा वह होता रेखा गम्ब रे वर्बाक मुतादानों ने मुदा- विस्कृतिक प्रमानों (Geflandomy influence) को एक उदार हाल मीरि अपना-कर क्यार्ट कर दिया जाय, जबकि बहुद जाने बसी स्वर्ण को स्वीन उत्पादित बैंक मुद्रा के मिरस्माधिक रूप दिया जाय, जबकि बहुद जाने बसी स्वर्ण को स्वीन उत्पादित बैंक मुद्रा के मिरस्माधिक रूप दिया जाय या जब साल का नमुद्र करने की आवरणका की या दो स्वय कुंगानों के ही नगरण या अन्य कारणों से उद्देश्वा कर दिया कि प्रमुख का अपने कारणों से उद्देश्वा कर देश द्वारा है कि नुरुष अन्दर्श कर में इसी प्रमुख नहीं है। साह समार की नीति छदा ही स्वर्ण के बहिस्मन को बढ़ाबत देशी है चाहे एक प्रश्नी भगता निर्मा का देश का स्वर्ण के जा पर हो या गाउँ।

मानों की (जा कि जबनी के आसात ना एक बडा साम या) शोबनें निर्मित वस्तुओं की, (जिन्हें कि बमेनी नियात वस्ता था) अपक्षा गिर गई थी। स्पप्टत ऐसा क्षति-दूरक भुगतानों के फलस्वस्थ नहीं हुआ था।

इस प्रकार कीन्छ न यह रिखाया हि एक पक्षी भुगतान कीमता तथा व्यापार सी सर्वो म परिवनन आवश्यन बनाने है और एमे परिवनन बाब भुगतान करने वाने राष्ट्र के जिए हानिकारक होने हैं।

ओहलिन का दृष्टिकोण-

We can, therefore, least of all argue on the basis of unultired demand. The decisive point for the machinery of capital movements; s, on the contrary, that demand has undergone a radical change. .... There is thus a market in A for more of B's goods than formerly. On the other hand the market in B for A's goods mot as big as it was before The local distribution of demand has changed. Proor to the beginning of the movement of capital the two countries were buying so much of all kinds of goods that their value equalled that of the goods produced at home. On the other hand, after the capital movement started. A buys more and Il less of their combined production than before "Ohlin: regusted from The Theory of International Trade by Haberler, p. 70.

Never in the course of the various economic transformations that occur is purchasing power lost or created, but that it always remains constant?

पन भी हानि दूसरे पछ के लाभ में सतुनित हो जाती है। हमारे विचाराणीन उदा-हरण में दनका अर्थ यह है कि मुख्तान देने बाले देख को त्रय सर्फि घटने के रूप में ही मुगतानी की राशि की अधिक ने हानि वदाधि न होगी। अत सुगतान करने बाते देश पर कोई द्वितीयात्मक बार (जिसकी करणना कोल्सन नो सी) नहीं पदता।

### सहो हव्टिकोण-

उररोफ विशेषण से यह स्थाट है कि कीम्स और सोहिश्य के सिद्धान्त परस्पर किरीशे अंदा एवं पक्षी है और उस्प दोनों के नच्य है। बारदिक जगन से अने के मन्द्र है। वारदिक जगन से अने के मन्द्र के दशायें देखने को पित्र मन्द्रतों हैं—ऐसी दशायें दिखने मान्द्रता होती से सार्वार के तिए सामान्य त्रीमत नटर में परिवर्गनें की सावद्यक्त वादती है तथा मान्द्रार रहतीं में प्रतिद्वन पान अनुकून गरिवर्गन होता है, तथा, ऐसी दशायें भी, जिनमे अन्तरण के किए कीम्स परिवर्गन होता आवस्यत मही है एका व्यापार दातें सर्वार दिखें होने सावद्यक परिवर्गन होता है। किरी व्यापार परिवर्गन होता अन्वरण के किए कीम्स एक ओर अन्वरण के कम्बलक्य हानि हो स्वर्गी है, किन्तु, दृश्यों और, साम की सम्भावना भी है।

प्रो॰ कोह्मिल ना यह नहुना िन सर्वेद्ध सहि है की जीन्स से साग एक सम्बन्धी व गीरवर्तनो गर. जो कि ह्वय पुरातानों के नारण उरण्य होते हैं, ध्यान नहीं दिवा है। हम अर्थान्त रंग गांव को से आधार पर तक नहीं कर सकते, त्यों कि पुरातान्त्रे गांने बात देशा के साम प्रमुख्य (demand curves) वाहिनों और स्विक्त (shift) जाते हैं। 1 दाका अर्थ वह है हि गोतिक आयों में वृद्धि के कारण पुराती तीमतांत पर पूर्वण पी क्षेत्री अर्थित का नात के खरीद की जायेगी। यहां तक भी सम्भव है कि मर्नक निर्माण ने भी मित्रों में कही की प्रमुख्य है जिन मात्र है कि मर्नक निर्माण ने भी मित्रों में का कि मर्नक है जि मर्नक निर्माण ने भी मित्रों में का कि मर्नक है कि मर्नक निर्माण ने भी मत्र की स्वाध है जिल्ला में स्वाध है स्वाध से मर्नक है कि मर्नक निर्माण ने मित्रों में तीन की स्वाध मित्रों के स्वाध निर्माण समस्त हो जाय। दिया ति कि मत्र मित्रों मित्र की स्वाध मित्रों मित्रों

हिन्तु, सामान्यत , माँव मे क्यो और माँग ग बृद्धि भिन्न-भिन्न बस्तुओं की प्रभावित करनी है, जिसके परिणामस्वरूप नीमती और उत्पादन ने परिवर्तन होने

<sup>1 &#</sup>x27;Prof Ohlm is undoubtedly correct in maintaining that Mr. Keynes ignores the shifts on the demand side produced by the payments themselves. One can not operate with unchanged demand curves of given elasticity, since the demand curves of the countries receiving payment will have shifted to the right."—Haberler The Theory of International Trade, p. 73.

विनिवार्य है। प्रो० बोहिलन ने भी यह स्वीकार किया है कि माँव में कभी अिंत-प्रति का भुगतान करते जार देख में उत्पर्न नवे जाने वाली बरहाने को ही गुप्तत प्रमावित नरीं और माग में वृद्धि गुगतान पाने वाले देश में उत्पर्न को जाने वाल्य परहाजों को है। प्रमुख कप से प्रमावित करती है। किन्तु करहेने हर तके किया कि प्रथम प्रवार की बरहुओं का जलावन सीमित किया वालेगा और उत्पत्ति साधन निर्मात अद्योग में प्रयोग के बिए पुक (प्रटाव्यक्ष) होर्ग कार्यो मही तकं उन बस्तुओं कार्यो प्रमुख्य होता है जिनकों माण कर गई है। जनका उत्पावन निर्यांतों के बतिदान पर भी बहाबा जायेगा जिससे व्यावार स्वतुक्तन पर प्रशाब पर्वेगा।

यह तो सब ही स्वीनार करेंगे कि वा तो पुगवान पाने वाले देश के नियातों म कमी होनी पाहिल अववा पुगवान की बाले देश के नियातों म बूपि, क्योंकि किसी तीसरे तरीके में नियात-भाषित्रण उल्लास होना सन्त्रण नहीं है। किन्तु प्रश्न गृह है कि उल्लाह के इक हरकेर शाहा कीमरी में क्या परिवतन हो जाती है?

से प्रसार के कीमत-विरावन—यहा हमें निल्म दो प्रकार के कीमत परिवनमों में भेद नरता चाहिंसे—(अ) पुराने से नंव साल्य में परिणित होंने के नक्ष्मण आतं स्वाचार कीमते के नक्ष्मण आतं स्वाचार कीमते के निक्सण की स्वाचार कीमते के प्रताव कीमते के निक्सण कीमते प्रदाव कीमते की प्रताव कीमते कीमत

 (श्रीतपूर्ति के कारण) बढी हुई शाम ना केनल एक उन्प भाग हो थाय करते हैं। आदिए को नियमि आयात किसी भी देश के कुस उत्तादन की सुनक म एक अन्य भाग ही होता है। अब क्सी हुई जाव ना एक बटा बाम स्वरंशी उताहन पर व्याप किया का सकता है।

कों निवस्तों की शीमतों में कितनी नभी आवेषों यह प्रथमत विरेक्षी मान की मोच पर मिश्रेर है। हैक्तमर वा कहान है कि साम सावारणत बहुत लीशदार होती है, वसीफ विस्त वालार रिजी एक करेंगे तसे वि विशोग के परिमाण की मुन्ता म नहीं अधिक विवास है। इसके अतिरिक्त वह बाद भी, कि जमेंनी ने पुणाधिकार प्रमाण करें। है उपल अन्य पेतों से प्रेशियण करती है उसी विचा म पार्वणील होती है। बीमता म कभी ने केवल मान की समय कर म, प्रीमाणिक करती करती करती करती कर मान की समय कर म, प्रीमाणिक करती करती करती है उसी विचा म कभी ने किया ने समय कर म, प्रीमाणिक करती करती करती होती है। बीमता म कभी ने की बाता ने वित्त करती है। बुक्तियों अतिशोगियों को भी बाता ने वित्त करती है। यह विरोध की कि मान वह जाती है का वाला है कि मुक्तान पाने वाले देखी म स्वदेशी वस्तुओं के कि मान वह जाती है तथा परिणामस्वरूप, आवश्यक वमानोजन पहीं पहले से ही जिसा बाते जाता है।

दितीय, कीमनों में कमी की मात्रा जर्मेनी प तथा, यशालित परिवर्तन महित, इसी प्रियरोगी उद्योगों में पूर्ति सन्यन्यो दवाका पर भी विभंद होती हूं। वै उदा-हरणायं, यदि कर्मन निर्देशी का उत्पादन पटती हुई लागन के शायीन बहला जा रहा है तो वर्मनी में कठिनास्त्रा नि तर्वेह नग हो जायेगी। यदि स्थिद जायेव नियाशील है, यो कीमतों में कोई परिवर्तन (shuft) न होया।

सिद्धानितक दृष्टि से यह भाविष्यवाणों करना कठिन है कि ये घठक निक्त प्रकार नियाशोल होंथे। यही नहीं, 'परिणाम इस बार पर भी निभर्द है हि पूर्ति की मनायोजन के निज हम किता संवा देन हैं। साधान्यत जिवनी सभी यह असीह हेंगी उत्पत्ति हैं। कम कीन्य परिचरन की आवासनता होंगी। कारण, जब एक बार

<sup>3 &</sup>quot;By how much the price of German exports must fall depends, first on the elabiticity of demand abroad demand is as a rule very elastic since the world market is, after all large compared with the volume of exports from any single control, Moreover, the fact that Germany has no monopoly but competes with other countries also works in the same direction. A fall of prices does not only stimulate demand as a whole but will also drive some foreign competitors out of the market." —Index p 75

<sup>?.</sup> The extent of the fail in price depends, secondly, on the conditions of supply ... and also mutatis mutandis, in the competing industries abroad "—Ibid. p. 75

निर्यात के विस्तार में आने वा**ली वा**षाओं को अक्तिशाली कोमल कटोरियों द्वारा हुए कर दिया जाता है, तब इस प्रकार से खोखी हुई दिखाओं म निर्योग पहुंच भी अपना के नी नीमतो पर भी जारी रह सकता ।"1

चर्छा दन सब कनतीम्बर्ग्य के पही-सही संदियन करना गरिन हैं है सामि केंद्रोतिक वस से आधार तार्य जमनी के पत में इस प्रकार से परिवर्तित हा वस्ती है जिसस कि जर्मन निर्माण की शोजन वह आई और कमन नामाणी भी शोमहे पट जामें । इसका यह विरोधाआसीम धन होंसा है कि सम्म वर्मनी स प्रवाहित हान कारता है तथा करनाएम सिकेनियम युग्यना करन बान देश की दिनति की मुगम स्मार साह है। निस्कृद स्कू शोई बहुत सम्मन दगा नहीं है।

सरा रहे कि ये सब वाने केवल मैडानितर महत्य नी है। इनम व्यावहारित व्याप्तां तमा है। वात्तविक उदाहरणों का पार्वनिव्य गान एवं दननी हम्भोवित प्रतिक्रियों हत्ती विद्या होते हैं के क्ष्य करण प्रतिक्र में सौतिह की में का रिवर्त होते हैं कि करनार महित्य में सौतिह की महत्त रिवर्त में मोह महत्त प्रतिक्र की सम्मति म, ब्राइनित का यह व्यक्त होते हैं हिं मुस्तान करने बाते वेदा में कीमती से गिरते की महत्ता कर का स्वाव के कि स्वाव कि स्वव के स्वाव कि स्वव के स्वव के स्वव के स्वाव क्ष्य क्ष्य के स्वव के स्व की स्व वारण व्यवस्थित स्ती क्ष्य का कामती के दक्ष की वारण व्यवस्थित स्ती कि हा कि स्वाव कि स्व के स्व की स्व वारण व्यवस्थित स्ती कि स्व का कामती के स्व के स्व वारण व्यवस्थित स्ती कि स्व कि स्व का स्व वार्य के स्व के स्व की स्व वारण व्यवस्थित स्ती कि स्व की स्व वारण वारण के स्व की स्

एकपक्षीय भुगतान एवं पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन (Unilateral payments and International Movements of Capital) एक पक्षीय भुगतानी गां बस्तुबी और नेवाबी के बायात निर्वात पर तथा शीमत-

<sup>1 &#</sup>x27;The result depends on how long one allows for supply to adjust stell. In general it holds true that the longer one atlows, the smaller will be the necessary price changes. For once the obstacles to an expansion of exports have been swept saide by energetic under cutting exports can afterwards be maintained in the channels thus opened even at a rather higher price than before. —Haberler: The Theory of International Trade, p. 75.

But in any case as pointed out by Prof Ohlm, it is an over simplification to say that prices full in the country paying reparations and tose in the country receiving them. The analysis must be in terms not of general but of sectional price levels."

स्तर पर जो प्रयाव भंडता है वह सामान्यत पूँजी के अन्तरिष्ट्रीय आवागमनो पर इनके यहरे प्रभाव के कारण एक अल्प या दीर्घ अविष के लिये हींप्ट में ऑफन ही जाना है।

### एकपक्षीय मुगतानो का पूँजी के अन्तर्राष्ट्रीय आवायमन पर प्रभाव—

विज्ञान एनपक्षीय भुगवान नरने वासा दव निशी न किसी रूप में गूँची मा अधाव अवस्थ परने नवता है। यही नारण है कि त्यापार एवं नेवामों से मनुतान पर रूप गुमान के अध्यन अभा स्थानिय हो जाता है। यहाँ युवान वर बाता है। मारिम ने प्राण्या अभा स्थान अभा स्थान के स्थान है। मारिम ने प्राण्या के स्थान के स्था

जपरीक सन्दारण कृत्य (Transfer Credits) जिस्र सप म दिदे जायँचे वह जप इस्ते एक पांधी सुजनानों से स्थानी-पत करने नाला पिकेरिक्यम सुन्त निमित्र हों सकते हैं। जस कुण स्वया चुणी जो हों दिये जाते हैं जी यह सम्बन्ध प्रपादा और स्याद होता है। टिकाळ सम्मति के आंचालार पत्रों का अन्तराण और ऐसे ही प्रतास पत्राता है। उद्याहरणाय जमानी के आयापिक जहानों और दिवेश स्थिति जनत सम्मति के हत्तान्तराण ने ध्यापार सत्तुनन को दलका ही प्रमासित नहीं किया, वर्गन उस अविधि के बीताने पर किया जिससे कि समानी बाय प्राप्य होती थी।

मह पारणा कि पूँजी के आयाक्षी बिना अन्तरण सम्बद्ध नहीं होता प्रत्यक्षे ऋगों से इतनी सम्बन्धित नहीं है जितनी नी मुप्तानों के जन प्रभावों में जो ऋणी के अविरिक्त अन्य भोगों का पूँजी के आयात की प्रराग रेते हैं।

बातिन में किये जा चुके भुमतान, जावस्थक प्रव्य राश्चिती का एक्टम एन अन्तरण सम्बद्ध माने के हेतु आवस्यक साल निवमन में क्ष वार्त हुन. भी पूर्व निवम के माने के हिन्द आवस्यक साल निवमन में क्ष वार्त हुन. भी पूर्व निवम के माने के मिन के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के स्वाद के प्रवाद के स्वाद के स

<sup>1 &</sup>quot;The form in which these transfer credits are granted and the mechanism connecting them with the unitoteral payment may vary considerably A direct and obvious connection exists where the loan is made to the debtor himself. The transfer of titles to durable property has similar effects."

क्षेयर आदि प्रदेशियों की वेचे जाते. हैं, विदेशी बाजार में वये इश्यू निकाले जाने हैं, आदि आदि ।

मारा होती है। अब अवस्थाओं में 'अग्तर्यक समस्या' सुवनाओं नहीं है वरह स्थाित मारा होती है। अब अवस्थ अन्त में किया भाग तो वह उत्पर वर्षित सिवातों के अनुसार हाता है। हा, 'स्थमने 'स्वनात्रेचे में भी भी भीणित हो सकता है। गह, 'उत्तर हाता ने ज़बात है अबिक देवतारों के दिवालिया होने में अन्दर्यम-मार्था (transfer credit) मून्य रहित हो जाए। जिल्लु उन्लेखनीय है कि विच सेनवारों का रस्या मारा जाय, अकरी नहीं है कि में एकशाया गुगाना यान वाले देवों के ही राष्ट्रजन हों के जिल्ली अस्य देशों के एकशाया मों हो सकते हैं।

### सभावित अस्तर्म की सीम्ये (Limits of the Possible Transfer)

यह विचार करना भी श्रावसक है कि अन्तरण किस बता में सम्भन है और निम द्या में माँ। मंग्रा कि हम पहुने भी बता कु है, अन्तरण कि तिए सले-प्रक्ष ता स्वापना पति जुनी भारती है उचा, हमरे, क्षेमचो में परिवर्तन होंगे भी आवस्पक है। व कीमत-मरिवर्गन उत्पक्ष विचे वा वर्गत है या नहीं, यह एक अवस्प बात है तथा अनेन पटनो पर निर्मर करती है, जिनना विवेचक गोव किया जाता है। मान सीचिंगों के स्वायसक क्ष्य पति एक विचे वा कुष्टी है। यह भी मान मीचिंगों के स्वायसक क्ष्य ति एक विचे सुष्टी है। उस भी मान मीचिंगों कि कि अवस्पनस्था में मुत्रतए तीच, विवक्ते विचा अन्तरण क्यांचे सम्भव नहीं होगा, भीगुंह है। अन्य चारों में, जलति सामगों की औमते (विदोपत मजहरिया) पूर्णत बेलाण नहीं है।

(१) जेनल में आनुसारिक मुद्धि—शांवर्सक संगामीचन होने के लिए यह प्रकार है जि मुगाम देने नाला देश साथ नी प्रतिविच्छा (control) को । यह दन प्रभागों के लिए नेवार रहना चाहिए जो कि राज्यानित स्वर्धामा के अध्यार्गत उत्पन्न होने हैं। जैने, जब स्वर्ध देश से खोने, तो उत्ते चतुन में युद्धि करनी चाहिए। यदि वह बसन में मनुषातिक बृद्धि बही होने देता, वो अन्तरण निर्केतिनम वा वह भाग, भीकि बेतवर देखी में सबसे और कीमतों में वृद्धि करने से सम्बन्धित है, निवित्र हो जता है, अर्थान काम करता बरू कर देता है। तब समायोजन वा समूर्ण भार देनदार देख पर पहला है, जिससे नहीं जीभने और मजदूरियों में उतने वहीं अपिन् रिरावट की आवश्यकता गठती है जो कि जनमा बता म टोसी।

(२) मुद्रा कोय का चलत के साथ अनुवास—विंद चलत में वृद्धि प्रास्त्र (१) प्रतिक्रित स्वेम की समूर्य रक्षम के चराबर है, तो कोच का चन्न के साथ अनुवास के बादों जाता है। वाई वें के करणे 'कोप-जनुवार' को बटाना नहीं चाहता है। तो दें के करणे 'कोप-जनुवार' को बटाना नहीं चाहता है। तो स्वास्त्र मुद्रिक रूपने चाहिए। यहिं महिंदा स्वीक्षित पर्मीविंत के साथ पुरावात करने वाले वें मुद्रिक ने का महान में भी साई होती है। व्यान दे हैं कि जीचिंद मिलत करने का वें वह में ने पुण्यान के मान्याम में भी साई होती है। व्यान दे हैं कि जीचिंद मिलत करने वाले वह यह यह उदया मात्र के लोगों चाहिए, बाद म दरे, जबकि अनवस्त्र प्रतिक्रा वालरम हो चूनी है, महावा भी जा करना है। अनी स्वास्त्र के स्वत्र प्रतिक्रित हो। अनि स्वत्र स्वत्र के स्वत्र प्रतिक्र स्वत्र प्रतिक्र हो। अनि स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्र स्वत्य स्वत्र स्वत्य स्वत

(१) व्यापार चक्र की अवस्था—सम्बद्ध रेश व्यापार चक्र की जिन अवस्था में में मुक्त र रेहें हो उसका भी जनतरण विषयक नीति की अनुदूरकता पर प्रभाव परीक्ष है। जबकि वाक्र का विस्ताद किया का दूस है वस अवस्थक समयिवनों के विक्रे केंद्र करना ही पर्योक्त होगा कि विस्ताद भी वीति प्रस्तान पाने वाले दिया न वह तात्र में प्रधान करने वाले देश में कम हो बाद। वेदिन प्रमान के मुगतान करने वाले देश में चाहिए कि विस्ताद की बाद। वेदिन प्रमान के मुगतान अवस्था ही एए व्यक्ति होत्र में बाद। वेदिन प्रमान करने इस अवस्था ही एए व्यक्ति होत्र में व्यक्त अवस्था है। विस्तु वह अवस्था में स्वाप्त करने होते देश में वाहिए कि विस्ताद है। उसना बदान करें। विस्तु वह अवस्था में की विषय अपस्था है। विस्तु वह अवस्था में ही जा सरदी है।

(४) हैरिक स्तर और सतरांद्रीय व्यावार का वरिसाय— अवरण सन्त्रधां कांवरायां नापार में कमान्दे लही नरते में बह नाधी है। अदि देरिकों के दिव-मान स्तर पर अवसंद्रिय समान्द्र का बरियाण (volume) यूंचेच हैं तो एक्स्प्रीय क्षित्रका के स्नदाण म नीई विश्वेष कठिवाई नहीं होगी। करण देरिक होने हुए सी, अनेन रमुकों भी कीमत निर्माण बिल्हु में कुछ हो अपर तथा जनक बन्तुओं भी कीमत निर्माण कोंकी कांवर कर कर की ही निर्माण कोंकी मान वाला की स्वावा और आधानों नी पदायां जा करात है। वहां विश्वास कर के ही निर्माण कोंकी मान कर कि सी मान कर की हो निर्माण कोंकी मान कर की सी की मान कर की सी नहीं के कारण में नीई मानी इस कर कर की सी नहीं के कारण निर्माण मान कर कर की हो हो की की साथ निर्माण मान कर की सी नहीं के कारण निर्माण मान कर कर की सी नहीं की सी कर कि सी मान निर्माण मान कर की सी नहीं की सी कर कि सी मान मान कि सी निर्माण मान कि सी मान मान कि सी मान कि सी मान मान की सी मान की सी मान कि सी मान कि सी मान मान की सी मान की साम की सी मान की स

हिन्तु, जब टेरिफ निरन्तर कामे जाने रहे, तो अगतान वरने बारे दर्श में कीमनें भी निरम्नर वस टीनी जानी भाष्टिये। यदि बही देश, जो सुगतान वरने पर लोर देते हैं, साथ ही आवारों का प्रत्येक दाग्यव जवाय से (या) में व्याचार समुधन के मुधार अध्यव दिदेवी प्रतियोधिता से रखा के लिए) सीमित रखते की वेच्टा वरते हैं में उनकी मेरित व्यावरारापूर्ण के की वोधी। इस वात ये कोई अन्तर नहीं पढेगा कि उनकी आवार की किया है के प्रतियोधित के प्रतियोधित

मञ्जूटराल में अंतरण मिकेनियम की क्रियाचीलता

(Operation of the Transfer Mechanism in Times of Crisis)

सह विचारणीय है कि नयुद्धाल में (जैले १८३१ की महाग मन्यों गुं सहारण एक्किन-या ज़िल्ला विशेषन हमने करन क्या है। विच होमा तक लायंगील एड़ात है। इन प्रिमिशियों में करनायंग्रील क्या मिलने की, और देखने हाल ही मांव दिक्तांकल मीति डारा अल्ब्याबील पूँचों के आवालयंगे को नियमित नरी मीत स्मालनाये निवश्च हो समाप्त हो जागी है। बाँद क्लिपी देख के लेलारा उसले बीधनताता और उसकी करने में में बिक्ताता तो है। वी बचने हिता हो त्या के निय मित्राता और उसकी करने में में बिक्ताता तो है। वी बचने हिता हो त्या के निय मित्रात हो वार्येम । ऐसी द्वा में बैक दर में निल्ली भी बची गृश्चि कर वो हे पूँचों मो आवार्यत मही दिवा जा किया। यहीं 'बल' नहीं है। पदल की तहर ए परवार्टीमा आरण व्यादण्ड रहीन बैक्त अनती विश्वित में मुश्चित करने के विमे वहर दिवा हो हा मारण व्यादण उसीन बैक्त अनती विश्वित हो मुश्चित करने के विमे वहर विमे करने का हाल का तता प्राथित निव को ने हुई है, केलीय बैक बोत दिला विमे कर में में हाल का तता ज्यस्थित हो जाता है। कतत केलीय बैक बनरोंच्येम मुतानामें में नियंतिक करने के निए प्रेरित होता है किन्य दा पर भी उन्हें वसा में लावस्थ

विश्वीस सकट का कारण व्याचार कह ही सकता है गा युद्ध अवदा सन्धा । स्वाच कुछ भी हो, भाग वा प्रवाह ज्याचन सुम्य जाने से निवास सब्दुट और भी उस्त हो जाता है। वाई देवा में हो माज का विस्तार कर पाता हाथा विदेशों त्याचारी प्रारा साल देवा कर करित हो माज हो हो के के क्या कर परिस्तार है स्वाची में कार्मिनक कारित को प्रवास का स्वाच के पितार के क्या हु पर भिन्दें होंगे है, कार्यकार्य में पन जात है। जब चत्र 'तिबंधी में पन्धी' से पितारित हो जाता है, तब दूं जीवास कम्बूस समान साले खड़ोग, जिनमें साल के नितार के दिनों में स्वयं-प्रारी नित्योवन दिना गया था, गर्वाधिक दुस्तान उठाते हैं। यह दवान सीटा है कर वैशों कर नित्येहरी हर उडाधोंने को जिस दिवास चत्र पहुंचने साला है। ये देवन

<sup>1</sup> Haberler The Theory of International Trade, p. 80

वपनी रक्षा के थिये केन्द्रीय बैंव से अधिक मध्या मे वितर सिंक्सनटर (Reduscount) बराने लगते हैं। बुद्ध बैंवों के दिवाजिया होने हें जो अक्षान उपनत होता है यह बीच हो सम्मूर्ण नैनिम अध्यानी पर ईन्त पहनता है, स्वाधिन अप्लेक व्यक्ति अपना इ य मुर्राधत स्थान में हुटाने के लिये बेचेन हो जाता है। यदि आहक निराह हो जात, तो डोम में शास के को जी बर्गन हान बर्दक करने नी विवास हो जाते हैं और अध्यान कि स्वाधिन कि स्थान कि स्थान

ऐसी दता में केन्द्रीय थेंड को यह निर्माय करना पश्चा है कि बया उसे सन्दुर-प्रम्म बेंडों से समर्थन हर तेवा जाहित अवसा अपनी सास में शति महुँचने कर । सिनमय को अरत स्पत्त होने देना चाहिए। यदि उसने पहुनी नीति अपनाई, रो ह-अब है कि बिश्ची जनदार, इस अयं में कि कही उनके नेतादार दिशालिया है हो बायें अपनी पूँची निजानना रोग दे। आय करियों में अविश्वास इस कारण ने उनका होगा है कि केन्द्रीय सरवार ने अल्पाक उसार माल-नीति अपनाई की या नीतों की यर आसा थीं कि स्कारी सीति अपनाई की

### विनिमय नियम्त्रण और अन्तरण मिने नियम (Exchange Control and Transfer Mechanism)

सहुद्रवाल भ, स्वण के बाहुर वाने लगते हैं, मीदिक भिने निजम कार्य करता बस्त वर देता है। स्वर्यामान के सीत्राय दिनों में ऐसा ही हुआ था जिससे यह नजता हुंद गया। भाजनता, स्थान कि निवस था तर स्थान दिनों में देता है। स्वित्त स्थान के निवस के सिक्स के स्थान के निवसी विकास के लिया है। चिनित्त निक्तम का आवांधक कहें या स्वर्ण को सिवांध विकास के सिवां कि निवसी विकास को स्वर्ण के स्वराण वाजार में प्रचलित होती, के ये स्वर पर वायम राजा है। इस हेंदु ऐसे आवत कि मुन्त है के जो कि विसेषी मुझ की ही कीर प्रचल निर्मा का सिवांध की कि स्वराण की स्वराण की सिवांध में सुध की ही कीर प्रचलित होता है। विसेषी मुझ की ही ही विसेषी मुझ की ही ही विसेषी मुझ की ही ही विसेषी मान की सिवांध की स्वराण की सिवांध की स्वराण होता है। विसेष्ट की सिवांध की सिवांध

पूर्ति को कम करने के लिए मुद्रा अधिकारी एक विनियम फर्ट में में बिको मा सिम्म कर सनने हैं, जिदेशी मुद्रा की समस्त बालू प्रापित्यों को आगे अधिकार मत्ते सबसे हैं। सन्तुमें बीट नेवारों के निर्वानकों और स्थाद व मूजपन प्रस्त्यानी "क्यों कान याने नोतों को यह प्रस्तुमन विदेशों में विभिन्नोंन करने वी अवस्ति नीते दीं जाती है और उन्हें इसे स्वदेशी मुद्रा ने ही एक निश्चित दर पर बदनने की कहा जाता है। निदेशी देखों में जो अन्य प्रतिष्ठृतियाँ, सम्मत्तियाँ, आदि हो उन पर भी अधिकार क्रिया जा रक्ता है।

निदेशी बिकों के लिए माँग को कब करने के हेतु कुछ विशेष प्रकार के मुन-तान विदेशों को में मने का निर्मण किया जा कहता है, कावरबल पद अगादम्बरू बागतों में पह किया जा करता है विशेष पर्यटन को अमेलाहित किया जाता है, देनवारों को ग्रह आदेश प्रधा आ सकता है कि वे कपने नेनदारों को मुनतान न भेजें प्रमादिवित सबभोतें (standstill agreements) किय जा सकते हैं, आदि-क्षारी:

विनिसय नियन्त्रण के उपरोक्त अपायी पर एक पिछले अध्याय म प्रकाश हाला जा चूका है। यहाँ पर हो ध्यान दने की बात यह है कि कूछ दशाशा म विनि+ मय नियन्त्रण अभ्य देखाओं की अपेना अधिक सफल हो। सकता है। ऐसी वा प्रमुख हजाये हैं -(s) विनिधय की बुबेलता, स्वयं का बहिर्यभन तथा अगतान सन्तुलन का सकट देशी और विदेशी पूँजी के भागने (flight of capital) के कारण हो शक्ता है। यह पुँजी निष्क्रियण पुँजी के निर्यात से भित्र है, क्योंकि वह 'ओखिस' चिटक के कारण होता है, 'लाभ' घटक के कारण नहीं । प'बी चन देशों में प्रवाहित गही होनी है जिनमें कि व्याज दर केंची है वरन उन देशों में प्रवाहित होती है जिनसे जीवित कम है भले ही यहा ब्याज दर कम हो। (॥) विनिवय की वर्षलता और स्वर्ण के बहिर्गमन का इससे भी गम्मीर कारण यह हो सकता है कि जाय खाते था भगतान सन्त्रलन एक दी हुई विनिमय दर पर निरन्तर विधिक्रय बना हुआ है । यदि कीमतें और आय देख में अन्य देशों की तुलना में साम्य बिन्द से ऊँची है, तो आयात तिवार्षे, ब्याज सम्बन्धी मृगतान, पूँजी की बापिमी और अधिकतम साभ की तलाश में होने वाले पूँजी के सामान्य आवागमन) निर्मात की अपेक्षा बढ़े हुए होंगे। इसे स्वदेशी और विदेशी कीमती के मध्य सान्य की पुन स्थापना द्वारा ही नुपारा जा सरका है। इस हेन् या ती विनिमय में हास हो। देना शाहिए या कीमतों की वनान गिराना चाहिए।

ये दोनों बवाये जायद ही कथी पृथक-पृथक उत्पन्न होती हो और एव दक्षा इसरी दक्षा को उपन्न करने वाली है। उदाहरणार्थ, पूंची का विकरनमा साथ प्रसार मं पृथ्यका ने उत्पन्न दे त्यका है और, इसरी और, इसरों को का दोषंवासिक सहितंत्रत, वीति गीनाों को अयोजुर्धी मामसीदिव (downward adjustment) न करते का परिच्या है, विनाय को नष्ट करके पूंची के निष्क्रमण को ओसाहित कर देता है। विन्तु वैद्यांतिन विम्तवण के विष्ट इस दक्षाओं पर पृथव-पृथक विचार विचा जा

पहली दया में पूँजी वा निष्क्रमण (flight) ती होता है किन्तु आय साने पर मुगतान सन्तुकन मान्यावस्था में ही बना रहता है। अब वीमतें दीर्षकाक्षील नाम्य म्यित से कोची नहीं होती है, किन्तु फिर भी पूँची के अस्वार्ट निरुक्तम के सन्दर्भ ने कफ़ी कोची पहती है। अन्तरण से लिए या तो चलन माध्यम को संकुष्टित करने ही तम्मीक फ़ेनती पढ़ेगी, या (यदि पूँची की कमी देक साल द्वारा दूर हो तथा सो) विनिद्य दर नो पिरता होगा। विनय नियन नियन्त्रण का उद्देख, पूँची के निरिक्तण को रोच कर, विध्वारियों को इस देखा। (dilemma) में वर्षाना है।

एन बार जब पूँजी के निष्क्रमण का बदाबा देने वांस वारण हुए हो जाएँ, तर मियनजा नो, विभिन्नय वर नो देन पहुँचाये विका भी, हटाबा जा सकता है। किनु व्यवहार में देशा गया है कि एक प्रकार के बिनिमय नियनजण दूसरे प्रकार के विनिमय नियमणों नो जन्म ये देते है।

सा प्रकार, अुगवान रोकने वा स्वमित करने के लिए तथा बाधातों में प्रसम् सा अप्रस्त्र कप से नियमित्र वरने के लिए अनित्रनती उत्पाय अपनाये जा सपते हैं चिन्नु सामेग्य सिवान सकता एन ही है और सह है कि विश्व कित्र की तथा प्रमाये नहीं मर सकता है तो किर मांग में गूनि के साथ निश्चों अन्य उवाय होरा समयोगित दिया जाय । मिं हुंग तो सामान्य निव्य बनाये जा समते हैं या विशेष स्वारोशी

देश के ऋणी और ऋसादावा होने के चिन्ह

हिंश देश का मुस्तात-सन्तुवन या तो शायाकच्या में (m equilibrium) हेगा है अवस्त क्याम्पास्त्वा में (m disequilibrium)। या सुनतात मन्तुत्व अन्यायात्वात्वा में हैं हैं है हैं, सामायत्वा वो एक क्यान्वाय्वा प्रांच हैं है हैं है, सामायत्वा वो एक क्यान्वाय्वा हैं। इस वह अमाय्याय्वा में है, वो या तो देश क्या देशों के प्रणि नागी होता है है। इस वह अमाय्याय्वाया में है, वो या तो देश क्या देशों के प्रणि नागी होता है गिर्ण दशा में करें एग "क्यांने दियां बीर कर्क मुशाता यात्वाव को निवास्य स्तर्ह हैं। और डाइके फुनतान-कन्तुलन को 'सिन्ध' करते हैं। देशी प्रकार, जब हिमी देस के पुनतान-कन्तुलन से सम्मादेस के पुनतान कर किया देस के पुनतान कर किया है। की भी मह अन्य देसा के कुल देकर एक नितासर राष्ट्र वन मक्ता है, जबवा, बन्ध देशी से ऋग तैकर एक किया है। किया है किया है किया है। किया है किया है किया है। किया

िसी राष्ट्र के ज्यों होते के कई कारण हो सकते हैं, तैने—जमें मुद्र की अविद्वात देशों परती हों, अववा व्या पढ़ते ज्ञान देशा पर स्वाय सम्बन्धी मुगाता करणें पहने हो । इसके अविरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्याचार बीर्पनाल में एक वस्तु विनयस व्या-पार हो तो है, मुद्रा एवं वितिमय सम्बन्धी व्यवहार दो व्याचार के मार्ग दो महत्त्र बमारों है। अत एक देश अन्य देशों से बस्तुओं और नेवासों के रूप में अधिक ले तेने के वरारा भी ज्याची बना बस्ता है और अन्य देशों को बस्तुओं और मनाभों के रूप में अधिक देश एक नेतरार राष्ट्र बन करता है। स्वेत में है। सिसी देश को ख्या-प्रस्तार ख्याचर सम्बन्धी व्यवहारों से भी उदय हो मन्दती है।

जब किमी देश को अन्य देशों से कस्तुकों और मेवाओं के रूप स अधिक मून्य प्राप्त होता है, तो कहा जानेशा कि जकता ज्यापार मतुकत गिलियाँ (passive) है। दिले कि पिता है, तो कहा जानेशा कि क्यों को तन्तुकों और मेवाओं के कम मेताना आपत हुआ है उसने अधिक देशा है, तो उसका पुल्तान-सनुस्त पिक्यों (active) कहाता है। एक सित्रब (अर्थान अनुक्ता) व्यापार मतुक्ता की विध्यस्ता कर तथ्य का सुक्ता कि कि तथ देश का अुकात-सनुस्त हम अर्था के हैं कह एक नेनदार साई है। इसी तरह, एक गिलिय (अर्थान अतिकृत) व्यापार सतुक्त देश के देनदार साई होने तरह, एक गिलिय (अर्थान अतिकृत) व्यापार सतुक्त देश के देनदार साई होने तरह, एक गिलिय (अर्थान अतिकृत) व्यापार सतुक्त देश के देनदार साई होने का सुक्त है।

िन्सु, यह नहीं भूलना चाहिए कि व्यागार मतुनन की सिक्याता और निर्देश-एवा इस बात पा अकारण अध्याण मही है कि देव लेनदार या देनदार राष्ट्र है। अन्य यापदों में, पाक-पुरक्तकों में दिया पत्ता गर्द कपन हिं पत्ति भूताता-सत्त्वत रहने नाना देवा एन लेनदार और निन्त्रम भूगतान-मतुनन रखने वाला देवा एक देनदार राष्ट्र होता है।" हुछ मत्रविद्यां के अन्यातीत ही खत्य माना वा सन्दर्श है। दे सन तो मत् है ल एक लेनदार नाष्ट्र के लिए निष्क्रिय बौर एक देनदार राष्ट्र के लिए सन्दिय प्राधार मतुनन रणना विश्वस्त सम्बद है।

ह्म प्रवार, यदि हिसी देता के आपार गतुनन में शायलस्वा हो और बहु एक निर्मान दर में पूर्वी ना जायान वरता आरम्ब वर दे, तो उनका व्यापार-मृत्यन निरित्य हो जाता है। किन्तु, बुद्ध समय के बाद, यह जायान को हुई पूर्वी प्याप्त सहित कोटानी पहती है (हों, सबि बहु उपहार के एप में मिनते हों, तो नहीं)। देर-मंदर में व्याप्त और मृत्यान नी चारियों सम्बन्धी हुएताल जायात की बानी

<sup>1</sup> Haberler: The Theory of International Trade, p 64.

नई पूँजी की अपेक्षा बहुत थड जायेग जिसमें उत्तरा व्यापार राज्युनन सकिय हो । जाया। अन्य बार्ते समान होन पर यही चात पूँजी का निर्यात करने नाले देग के बारे म है।

उदाहरणार्यं, जब अया नहायुद्ध समाप्त हो गया (बीर पत्र ११२६ तक्), ली जानना ना व्याप्तर-प्रमुक्त निक्तिय द्वारा था नविन कही विवक से क्षेत्र के निक्तिय द्वारा था नविन कही विवक सामे ने रहा था निक्त ११८९ के अब मूं जी का अपना निक्त ११८९ के अब मूं जी का अपना निक्त प्रमुक्त ने प्रमुक्त ने

कर यह पारका कि एक देनदार देश वा आवार सानुनव यकिन और एक पारावर देश का प्राायार मनुकल निर्मालक होता है केदल एक लगाना में हो सम्मव ह जो कि कृषाना के क्यूनन के ब्या को केदल एक लगु अविभि पार है। एक दीपवाल पर्यन्त निरमृत पूर्वी आवायपतो की देशा में (अविध हतनी होंगे होंगी चाहिए कि कमन युव जो ब्योहित और हहती ब्याद महित वापवी होता हो ममुखे हो जाति। अध्याद समुक्त को बता क्यान की महिचा हाया पहुँची हुइ विशेष देशा पर विभार है। यही बारका है कि हम जैवन देश के ज्यापार समुकत पर होंदि दान वर कुम्मता की अविधा की अवस्थ की समस्ते विमा हो, मिरिन्यनवस्त्र कर को कर सम्मति विवास कर कि हम जैवन देश के ज्यापार

#### परीक्षा प्रदन :

विद्याल एक प्रतीव युगतानों के सम्बन्ध य जो अन्तरण-नमसमा उत्पन्न होती है,
 वह क्या है ? ऐसे अन्तरण के मिकेनिज्य य अमृत परिवर्तनों की भूमिका का विवयन कीनिए।

[What is the transfer problem involved in large unilateral payments? Discuss the role of price changes in the mechanism of such transfers.]

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीति

[INTERNATIONAL COMMERCIAL POLICY]

## विदानों के विचार-

(१) हैवरलर (Haberlet)—"स्वतन्त्र व्यापार से आसय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का है जिसम आर्थिक शक्तिया स्वतन्त्र रूप से वाचरण करती है। दिन्तु इसमे बहु निष्कर्ष करी निक्तता हि एक और वो अप्रतिबन्धित स्वतन व्यापार का समर्थेत करना और दूसरों और (अदाहरणाये) अन्य बाजार में आर्थिक ब्राह्मियों के स्वतन्त्र आचरण में हस्तक्ष प्रवा मुभाव दना एक दूतरे से

बास्त्रा क व्यक्तन आवरण म हस्त्राच व । मुभाव देना एवं हुन ६ अमण है।'

["Free Trade is the external trade system with the free play of economic forces. But it by no means follows from this that it is inconsistent to advocate, on the one hand untestricted Free Trade and, on the other hand, certain interferences with the free play of economic forces for example on the labour marks?"]

labour market "]
( ॰ ) सैनुप्रसक्तम (Samuelson)—"नि मर्वेह, स्वतंत्र त्यापार के यहा में केवल
एक ही निज्य बहुत ही चानिचासी तर्क है जो यह हि अप्रतिबन्धित स्थापार
एक प्रेमे अन्तर्राष्ट्रीय अमा विभाजन को बनावा देता है जो हि परस्तर लाउन-

दायक है, सभी दक्षी की वास्तविक राष्ट्रीय उत्पत्ति को वशता है तथा समस्त ससार में जीवन स्तरों को ऊँथा बरता है।"

[ Indeed, there as essentially only one argument for free or freer trade, but it is an exceedingly powerful one—namely unhampered trade promotes a mutually profitable international division of labour, greathy enhances the potential real national product of all countries, and makes possible higher standards of living all over the globe."]

( २ ) मिर्दर्ज (Migual)—"हिंगी की समस्यता केवन उन दोशों के लिए ही एक बहुत कुगम भारणा ही सकती है, जिन्होंने भाग्यवश्च बीवन के बूए में इनाम जीत दिखा हो।"

["Harmony of interests must be a very convenient idea for those who have drawn a lucky lot in the lottery of life"]

# રય

## विदेशी ज्यापार के प्रति उचित नीति की समस्या

(The Problem of an Appropriate Policy towards Foreign Trade)

### 'परिचय-स्थापारिक नीति से आशय

त्रो ० हैबरलर के गरो म— व्यापारिक गीति या वाणिय्य गीति से साध्य जन वब उपाया ना है जो क हिली दस के बाहा आधिक साम थी का निमनन करते है । य उपाय एक क्षेत्रीय सरकार द्वारा जिन कि बल्जुओं और संवाओं के निर्धार पा नियात म बाथ ज्ञान या सद्युवता पहुँचाने की चारिक होती है, किय लाते हैं। 11 दे ज्याया म इजूटीन, आधिक सहायता और निषेध सम्मितंत है, किन्तु इनके अतिरिक्त च्छा अप्त उपाय भी प्रवेश म लाव या समले हैं, वेज-मादा वर्षों का तियमन करना, आयातित मात के तिखे एक महूँगी पैकिन्तु विधि व्यापानी पर बन दोगा छिपी हुई अपारिक सहायता, आदि । इन विभिन्न उपायों में सभतं अधिक महूल वामात करों का है। यह बास्तव के वागारिक मीति के सम्बेत विवेक-सम्मत हिंग्यार है।

राजनीतक विचार विगयों म 'कस्य' एव साधन' प्राय एक अपवित्र इङ्ग से मिन्द्रत कर दिये खाते हैं जिससे यह कहना कठिन हो जाता है कि सोग सब्द के जुनाव के बारे में मठभेद रसते है या एक विगे हुमें उच्च की प्राप्ति के तिए सर्वोत्तम उपया के चुनाव के विषया म अपवा हुझ विशेष अपायों के अपवाने से जो परिचाम उदय होग उनके बारे में मत भेद रसते हैं।" अब हमें यह देसना चाहिए कि के

<sup>1</sup> We understand by commercial policy or trade policy all measures regulating the external economic relations of a country, that is, measures taken by a territorial government which has the power of assisting or hindering the export or import of goods and services."—Haberier: The Theory of International Trade, p 212

<sup>1 &</sup>quot;In political discussions ends and means are often mixed up in a quite unholy manner, so that it so often difficult to be sure whether people disagree in their social philosophy as to which end is desirable or whether they disagree as to the consequences which would follow from particular measures or in to the best means of achieving a given end?"—Indi p 214

शीन वे तथ्य हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए व्यापारिक नीति को प्रयत्नधील होना साहिए। क्या पत्नी म, हों मुल्या ना पंचालां (scale of values) निर्वारित कर लेना नाहिंगे, जिसके सदर्भ में हम किमी व्यापारिक नीति की उपमुक्ता को परका करें।

কাৰিক एব জনাবিক লহয (Economic and Non-economic Ends)

इस सम्मान से सर्वप्रथम आधिक' एव 'अनाधिक' लक्ष्यों का भेद विचारणीय है । इस जनाधिक मुत्यों या मध्यों को एक शुन्नी सरकायुर्वक बना सनते हैं जीर हिरु आदिक प्राचीन को इस सुन्नीक के बहु में परकाय करते हैं। जनाधिक रूप्त पर मून्य निम्न हें ——राष्ट्रीय बुरला का लक्ष्य वापानिक न्याय का लक्ष्य अधिवेश-पूर्ण तर (विजे धार्षिक रचनाय के लक्ष्य), एक्क्स का तक्ष्य जाबित । ये लक्ष्य निम्न हु मुत्यावन सरकार्यों है, हिन्तु उनका प्रवित्ता होना व्यवस्थक सुन्नी है निस्ता, अदिक कास्य विम्नी अन्य बढ़े लक्ष्य की प्राचित का यह हो सक्ता है। उदहारणायं, अनेक कोन मानधिक तैयारी को एक शायक या मान्यमिक लक्ष्य ही मानते हैं, त्याय में एक पूर्ण तरत नहीं । स्टर्चक आधिक स्वाचारों के बार में उक्त निर्माण कि लाय (स्वाचार्य) मा हिस्टकील) के बर्ध्य में निर्माण किया वा सकता है। विधिन्न सक्यों को अरवानि ये विभिन्न तिश्रीय सम्बद्ध होने तथा यह आविक अत्यों के सदम्य ये किया में निर्माण

अनाधिक लक्ष्मों के निवलेपण से भी अधिक कठिन और महत्वपूर्ण कार्य है आर्थिक लक्ष्यो (मूल्यो या इंग्टिकोणी) का विक्लेयण करना । अनुक उपाय आर्थिक इप्टि से ठीक है, ऐसा वहने में हमारा क्या आक्षय है ? क्या कोई ऐसा विदेश आर्थिक लक्ष्य है जो कि अर्थ-विकाल द्वारा, अनाविक कल्पनाथे किय दिता, या, अ-वैज्ञानिक स्बभाव के लक्ष्य इंप्टिंगत रसे बिला ही स्वप्टत परिवाधित किया का मके तथा जिसकी प्राप्ति समस्त आधिक नीति का एक पूनीत कर्त व्य निश्चित हो आस ? स्पप्टत इन प्रदन का उत्तर है— नहीं । कोई एक सर्वोपरि आदर्श्व आधिक सक्ष्म नहीं फिर भी इस दिसा में किय जाने वाने प्रयत्कों का अभाव नहीं है। समय-समय पर 'उत्पादक शक्ति का विकास' जलादकता मे मुद्धि', आधिक कल्याण की वृद्धि' और अन्य सध्य प्रस्तृत विये जाते रहे हैं। उन्हें इस बाधार पर कि ये (सक्ष्म) अर्थन्यवस्था के मौतित स्वभाव म िहित हैं, आर्थिप नीति को परखने के खिल् प्रयोग किया गया है। इन शब्दों की सही-सही परिभाषा करने तथा आवश्यक निवम देने के लिये यह जकरी हो जाता है कि मौतिक सस्यों को निर्धारित किया जाय । किन्त भौतिक लक्ष्य पेशे होते हैं कि इन्हे वैज्ञानिक रूप से 'वॉछलीय' प्रमाणित नही किया जा सकता या आधिक सिद्धान्तो पर बाधारित नहीं निया जा सकता, वरन केवल 'दिया हवा' हो स्बोकार रहता पडता है।

इस प्रकार, लक्ष्यो का 'आधिक' एव 'अनाधिक' वर्गो मे विभाजन केयल

पारिभाविक सुगमता के लिये है। किन्तु साधारण बोलघाल में यह विभाजन बिल्नुन भी स्पष्ट नहीं है तथा दोनों के मध्य विभाजक-रेखा बदलती रहती है।

सार्वाधिक मान्य लक्ष्य राष्टीय आय से सम्बन्धित है

कहा जा सकता है कि जब राष्ट्रीय आय को अधिकतम करना ही वाछनीय है सब हम एक विश्वद (pure) वाधिक सदय को ही तो अपनाये हए है। अत कोई भी उपाय जो राष्ट्रीय बाय के आकार में वृद्धि करता है बार्थिक हस्टिकीण से वाझ-नीय कहा जा सकता है। किन्तु ऐसी घारणाओं का (जैसे-राज्दीय आम, अर्थात मामाजिक उत्पत्ति) विक्लेपण करने में अनेक कठिनाइथाँ है। यह राज्द्रीय थाय के निरपेक्ष आबार (absolute size) का ही नहीं वरन विभिन्न वर्गों और व्यक्तियों के मध्य सामाजिक उत्पत्ति के वितरण का भी प्रश्न है। यदि हम केवल कुल राष्ट्रीय आय के निर्पेक्ष आकार पर भी व्यान वें तो सामान्यत यह कहेंगे कि हमारा मापक आर्थिक' है । दिन्तु अब वितरण सम्बन्धी कल्पनाएँ भी विचार में ती जाती है (जैसे-वितरण में समानता होनी चाहिये था, अमुक-अमुक वर्ग के पढ़ा में वितरण में परिवर्तन होता चाहिये), तो यह हमारी दिन है कि उसे आर्थिक मार्श माने या सामाजिक मापक । शुद्ध भी हो हमारे पास अब वी मापक है--(ा) राष्ट्रीय आप की आकर में बद्धिका और (a) इसके वितरण के तब का-एवं इनमें से प्रदेश की एक उसरे से भिन्न परिणाम निकल सकते हैं। उबाहरणार्व, यह रास्भव है कि स्वतन्त्र स्यापार सरक्षण की अपेक्षा राष्ट्रीय आय में अधिक बृद्धि भर दे किन्तु इसके साथ ही बन आप का एक अवासनीय दम से नितरण होने में योग दे सकता है । वितरण के पाँच प्रकार-

जब हुम राष्ट्रीग बाव के विवरण की चर्चों करें तो हुमें दक्के विभिन्न प्रकारों पर जब्दम मान देना चाहिंग, क्योंकि, जबकि एक आधार पर राष्ट्रीय बाव का विक-रच बावनीय माना जा मकता है बुबरे बाबार पर बवाबनीय। विवरण के निम्न-किवित पास प्रकार हैं—

<sup>1</sup> Ibid , pp 215-216

बा॰ व्या, २३

हर दो गई और इसिंगए यह ठीन नहीं है। सरक्षवादियों भी इस घोषणा में, हिंदि (tanil) पोनो हो देशों के लिए—जो इसे लगाव जोर तसके बिर्ट्ड स्मीया जाव—उपमोगी है, अमसीत ही सकती है किन्तु तब नहीं जबकि ने यह सिंगर करने हो कि विदेखी देख होने उठावें । कारण, उनके राष्ट्रीय होटकोंग म दिशा को हानि मिम्मिलन नहीं है। इससे जोर, जब के अपने देस के विभिन्न भागों के मध्य-पागार पर विचार कर रहे होते हैं तब वे एक प्रांग को होने की इहर साम के साम से तीकों है और इस हाला के फानजरण बंदि वे हा निकली वर पहुँचे के हानि की हार्टि मी सह देशिय कर निकली ही ही सह से सह निकली वर पहुँचे के हानि की बोहा लाभ कम है तो उनकी हिट्ट म ऐसा टैरिक वराइणिय होगा।

- (२) वनों और सम्यो में 'कार्यास्पक' जितराए-इस प्रकार के दितरण का सम्पन्न पत्रिको और निर्पेशों के मध्य, सहात और सहर के प्रच्य, जर्जत एन अमाजित के मध्य स्वाध मजहूरिया व्याज, त्यान और साथ के मध्य राष्ट्रीय आर्थ के वितरण से !
- (१) वर्ग-विशोध के मीतर पुणक-पुणक व्यक्तियों के मध्य वितरहए—पत्त कार के वितरण ग, वर्गो और धन्मों के बस्य दिवरण म कोई परिवर्तन दुन दिवा ही, परिवर्तन हो क्षमता है। कुछना विशालों की दिव इच्छा है कि उत्तरावर्ग में कोई परिवर्तन न किया जागा, नयोंकि दक्षेत्र म्यक्तिया के मध्य बाय का विरास-बस्त जाता है, जिसके काल्यक्य कुछ जोगों की आय जब स्तर ते, जिल्लों कि के आपी हो कुछे है, जोके किए जाती है।
- (४) दी समयाविधवीं में सामाजिक उत्पत्ति का वितरस्य-प्राय यह तर्क , जाता है कि एक यी हुई गी.त, जीते - स्वतन्त्र व्यापार, वर्तमान ने तो अधिक मामाजिक उत्पत्ति सम्बद्ध बनायेगी किन्तु अविध्य से इसके चटने वा कारण बनेती।

्' , 'शिषु उद्योग टेरिन' (infant industry tariffs) के समर्थन का

आघार यही रुष्टिकीण है।

(द) आय का स्थापित एवं कहकी बुरका—यह भी विश्वरणीय है कि आय अवस्थित्यों से नियमित कर में ब्रान्त होती है, अववा, कभी अधिक मात्रा में सो सभी यम मात्रा में । नुख सोनों की रामविंत में एक होटी किन्तु नियमित आय एक हारी किन्तु अनियमित आय को कोशा और होती है ।

#### वरीका प्रश्न :

र, 'व्यापारिक नीति' शब्द से आप नवा समझते है ? आप यह कैसे निगय करने कि एम विदाय्ट ध्यापारिक नीति नाउनीय है अववा नहीं ? [What do you understand by the term 'trade policy'? How will you decide whether a particular trade policy is desirable or not 71

२ 'कुछ भी हो, अब हमारे सामने दो पैमाने है—राष्ट्रीय आप का निरपेस आकार और इसके वितरण का ढग, इनके असम-असन परिणाम निकसते है।'' (हैबरसर) विवेचन कीचिये।

["In any case there are now two yardsticks, the absolute size of the national income and its mode of distribution-and one may lead to a different conclusion from the other" (Haberler) Discuss]

दे कोन से सध्य है जिनकी प्राप्ति के विधे एक व्यापारिक नीति को प्रयत्न-शील हाना चाहिंग ? विज्ञान की सीमा मे रहते हुए वह कहना कहाँ तक सम्भव है कि अमृक उपाय 'बाइनीय' अचना 'सही' है ?

[What are the ends which a trade policy should achieve? How far is it possible, while remaining within the realm of science, to assert that particular measures are 'desirable' or 'correct'?]

# ,२६

### स्वतन्त्र व्यापार

(Free Trade)

### परिस्रय---'श्वतन्त्र ध्यापार' से आवार्य

स्वतन्त्र - याणार वह नीति है जिसके जन्मांत देखी के मध्य आयाती और निमानी पर नोई जिल्लाच नहीं होता। एक्स हिस्स (Adam Smuth) के सार्थी 2— स्वतन्त्र न्यापार वीति वह व्यापारिए गीति है जिसके जयोग स्वदेशी और विस्ती विद्यानी स्वत्र कि स्वत्र के स्वत्र विस्व स्वत्र कि स्वत्र स्वत्र कि स्वत्र स्व

### स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में तर्क

सोनहबी सहाव्यी म बहु-अवसित व्यापारवादी विचारधारा है अनुसार संना चांदी प्राप्त नरना ही राष्ट्र की यक्ति का आचार था। बिन देशा मे सोना चांदी की साने नहा ह उन्हें य बानुष केवल विदेशी व्यापार में अनुबूध सनुतन रख कर ही प्राप्त हो बनती थो। अत अनुबूध-व्यापार-सनुतन की प्राप्ति के लिये कठोर

<sup>1 &</sup>quot;Free trade is that system of Commercial policy which draws no distinction between domestic and foreign commodities and, therefore neither imposes additional burdens on the latter nor grants any special favours to the former"—Adam Smith: quoted by Palgrame in Dictionary of Political Economy, Vol 11, p. 143.

प्रांतब-पान्यक जीपि व्यवनार्र गर्द थी। किन्तु सन् १७७६ से एक्स स्थित भी पूर्वका स्थित भी प्रकार स्थान प्रांतिक-पार्टिक से विद्या । वर्ष वर्ष जन्म तर स्थान स्थान के प्रतिक-पार्टिक से विद्या । वर्ष वर्ष जन्म तर स्थान व्यवन कर प्राप्त के प्रकार के प्रवाद के प्रकार के प्रवाद करिया के प्रवाद के प्रव

(१) सामाजिक गुढ उल्योत्त का अधिकतम् होनाः -एउम सिमय ने मदान्य स्थापार वा समर्थन एक शावार पर किया या कि यह अम के विभागतः ने प्रीमाशान्त करता है उत्या साम बदाने में सहायक होता है। नार पर सम्यानक के किलार में भी स्पृत्रक स्थापार अदी सहायता करता है। नारण, इस मीति के अन्तर्गत प्रत्येक देश -क्रैमत एक्टी मन्तुओं का उत्यादा करता है। नारण, इस मीति के अन्तर्गत प्रत्येक देश -क्रैमत एक्टी मन्तुओं का उत्यादा करता है। कारण, स्थापत स्थापत करित्रक करता है। जितने कि उसे विशेष सुविधायों प्रान्त होने में बह सहस्या ही उत्यात कार प्रतम् ती हो। जितक में एक्टा सिमय ने कहे ही परिस्मायुर्वक सह दिनायात यह के कारण करते में मागूर उत्पाद सिमय ने कही ही परिस्मायुर्वक सह दिनायात यह करता है। साम करते में कमा क्षम और पूर्णी वामें उद्योगी इत्रार्फ उत्यादित सम्हुपै हो में साम है।

भी ॰ हैबरलर (Haberler) नी सम्मति ये सामाजिन छत्पत्ति का अधिनतम् होना हो म्लन्न ब्यानार के पता हा मुख्य कर्ष है। यह सिवते हैं लि—"यदि यह मात कर ५ में हिं मात्रीवन उपत्ति का जीवकनम् होना एक नाक्ष्मीय उद्देश है, तो है। यह देनेचे हि स्वतंत्र व्याचार के फ्लब्सम्य स्नामतिक खराति अधिनतम् मोता तक बढ जाती है। अत यही स्वतन्त्र व्यापार के समर्थक का आधार है, जो विज्ञान सम्मत है भले ही इसके समर्थन में अन्य तर्क बयो न प्रस्तुत विये जाये।""

( २ ) बास्तविक विदव शास्ति को पूर्व शर्त—जब तक विदव विभिन्न पृथक-पृथक आर्थिक गुटो मे बँटा रहेगा (जिनमें से प्रत्येक गुट विस्व के ध्यापन हितों नी जपेता करते हुवे एक स्वार्थपूर्ण नीति अपनाता है), विश्व-शान्ति की आशा वेकार है 🖟 स्पटत , यदि हम विदव म स्थाई खान्ति चाहते है, तो राष्ट्रों के लिए यह आवस्यक है कि वे अपनी प्रतिकाधारमक नीतियों को जी झातिशीझ छोड वें और एक दूसरे के प्रति (चाहे देश छोट। हो या बडा, धनी हो या गरीव. विकसित हो या अविकसित, निकट हो या दूर का) समाभता का व्यवहार करें।

(३) चक विशेषो उपाय—स्वतन्त्र व्यापार को नीति व्यापार चली के विस्तार की घटाने म सहायक होती है, क्योंकि आश्तरिक विस्तार के फलस्वरूप व्यापार सन्तुलन मे पतिकृत्ता जातो है, जिससे कोच घटने लगते है और परिणाम-स्वरूप करेंसी का सकुकन होता है। इस प्रकार, अर्थ-व्यवस्था पर एक मद्रा विस्कीतिक दवाव (deflationary pressure) पडने नगता है जो इससे पूर्व चले आ रहे मुदा प्रसारिक प्रभाय को सन्त्रशित करता है। एक विपरीत दशा मे अनुपूल ध्यापार सन्तुलन मुद्रा प्रसारिक दवावी की प्रोत्साहित करता है। इससे वह प्रगृट है कि स्व-सन्त्र-स्थाप एक चक विरोधी हथियार का काम करता है सथा इसलिए वडा ही. चपयोगी है।

(४) सरती से सरती कीमतो पर वस्तुओं को अधिक से अधिक पृति - धम-विभाजन के द्वारा निविज्दीशरण को शेरमाहित करके स्वतन्त व्यापार सम्पूर्ण विश्व में बस्तुओं की वीमतें घटने से सहायक होता है। यही नहीं, लोग विश्व में वहीं से भी कस्तुमें लग्नेद सकते हैं। इस प्रकार, वे वस्तुओं की विम्नतम् कीमतो पर अधिकतम् पुर्ति प्राप्त कर सकते हैं। इससे उनकी बास्तविक आय वह जानी है एवं उनका जीवन-स्तर केंचा ही जाता है।

( K ) तभी देशो को कच्चे नाल तक पहुँच के समान अवसर--- प्रीक स्वदुन्त ब्यापार तिसी दश के विरुद्ध या पक्ष म भेद-भाव को रोनता है, इगतिए विरूत के राभी देशों को रुज्ये भाज तब पहुँचने के समान अवसर मिलने है। सन् १६३० और सन् १६३६ के मध्य स्वतन्त्र भारत अस्त-वस्त हो गया था और दिपकीय व्यापार ग समभौते उत्पन्न विये जाने समे थे। इसमे सम्पूर्ण विस्व व्यापार की भरवना से बई

<sup>1</sup> "Only upon this basis, and of course under the assumption that the desired end is the maximisation of the social product, can a liberal trade policy be scientifically justified although it may be that for reasons of political propaganda other arguments are placed more in the fore-ground "-Haberler : The Theory of International Trade, p 222

जनट-हेर हुए। यही कारण था कि, जर्मनी इस्ती और जायान ने, जिन हे पाछ करने माल का जमान था, उपनिचेंद्री के पूर्विवदरण नी माँग की। जायान ने तो चीन पर आममण करने मनुस्ति छीन विशा था, जो कि जरिक करने मानो का अक्चार है। किन्तु स्वतन्त्र ज्यापार ज्यास्था के कभीन करने मानो के मण्डार किसी एक देश विशेष की वसीदी मही होते। बहुपतीय व्यापार की प्रक्रिया हारा । इस्ता प्रयोग उन सब देशी हारा जिनके पास करने मानो की कभी है किया जा सकता है।

(६) प्राप्ताको के द्राप्तकर में पुषिषा—स्वतन्त्र व्यापार वस्तुमी के आधा-यामन इत्तर अवांत्र केवदार केवो से निवांत और केनदार देखों को आवाद ती व्यवस्था करके देमदार देखा में केनदार देखों को पुणवानों वह क्ष्मतान्त्रय दुविभाजनक बनाता है।

(७) कर निवास को बहुनुकी परिवर्तनवासित्ता का आधार — करें।न्यों को बहुनुती परिवर्तनधीनता तब वक सम्भव नहीं हो सकते कि कब कर कि स्वतान आधार न अपनावा जाव अन्य सार्थों ने, रास्त्रीय करिसियों की बहुनुकी परिवर्तन-स्थापार न अपनावा जाव अन्य सार्थों करों को रास्त्रीय करिसियों की बहुनुकी परिवर्तन-सीतता (multilatoral convertibility) स्वतन्त्र व्यापार व्यवस्था से मान्य कर ने सम्बर्धित है। पूर्ति यह व्यवस्था चुतुर्य-सम्बन्ध में मञ्जू हो वर्ष, स्पतिए स्वर्गमात भी देह रामा मा

(=) हानिकारक एकाविकारों की स्वापना पर पोत— स्वतन्त्र आपारियों (Fice Traders) द्वारा यह कहे भी दिया जाता है कि आयात-निष्पत्ति की स्वतन्त्रता पानी मान मेंने बाते देखी को इसिन्छ पी तानमब है कि के दुरिनेश्चर एक्सिकारों की स्थापना को रोक्की मा कठिन यनाते हैं। हैबरदार का कहता है कि इस तस्य गर दो इंटिंक्नीय से निष्पाद करना भादिन—(ब) झामानिक स्वतांत्र को बढ़ाने वी इंटिंक्ने, पुत्र (ब) इसके सिकार करना को हो हिटंद है।

षद कि उत्पादन पहती हुई लागतो के बन्तर्गत किया चा रहा है, सब मध्यत नरी हार पूजन बनारी गये खीट-होटे बीचों में बहु लदार है कि उपोग जी अनेन सालाओं में, जिनमें बहुत जारावन बहुत लागतर है, साबार के अरुपिक रोटेस होने के कारण, उत्पादन-इकाई वा अनुकूततम आकार प्राप्त न हो सके। इसी का पूरक है एमधिकारों ना निर्माण। इससे (अधिकाय से) अर्ग-स्थवस्था को जीन हानिया होने हैं

(1) च्रैं कि स्वतंत्र व्यापार के अन्तर्गत प्रचेक देश उत्पादन नो हुछ ही धालाधों में वितिष्टीकरण करता है, इसकिय उत्पत्ति ना अवुन्तत्वम् आगर प्राप्त किया जा सरना है तथा ताकर यहँच ही कम हो मननी है। किलु व्यापार पर सगाये जारे प्रतिप्रप्त में केवन देश में अन्तर्राष्ट्रीय व्या क्रियाल के इन सामी से वित्तत नर देश, बरद नीवे मी सो हानियाँ भी उत्पत्ते के तिर विवास कर देने हैं।

- (n) प्रतिकचो की आड में एक्पिकार बन जाते हैं और एक्पिकारी उद्योगों द्वारा निर्मात बस्तुओं की नीमने उत्पादन समाजों की अपेका, में कि शीमित बाजार के जिसे मीमित ही उत्पत्ति करने के कारण महते से हो जैंचे क्लर पर हैं, अधिक बट जाती है, एए.
- (m) अनुमुब से यह भी पता चलता है नि स्वतन्त्र प्रतिवेधिता पर प्रतिवेध लगाने से वाधिक मामलों के संचालन में कुसलता भी पनी हा जातों है।

यदि ऐसे व्यवध्य जिल्लों की शृद्धवा के बीच है एक असुष्क बीचार लड़ी कर है। वाज, तो छामतो और व्यवध्य की सारावार व्यवध्य सम्बन्धी दिश्ति हायर मिन होती हायर कि स्ववध्य के स्ववध्य के दिल्ला व्यवध्य में दिल्ला वर वापगा, और साम ही एकाधिकारों में चािक भी बढ़ वाधियी। ये दौनी प्रभाव किसी, की सामात पर विदेश कर विद्याप्त होंगा वरदाहरण के लिने, हो एकाधिकारों में चािक भी बढ़ वह देखा कि हम तह से एक अस्त बहु है से प्रभाव ही प्रभाव के स्ववध्य के विदेश होंगा वर्षाहरण के लिने, हो एकाधिकारों जो दिल्ली क्षेत्र में पहले प्रतिधीमिता करते थे, अब बहु देखा कि कर से देश के एक असुत दीवार की हुई है भी उनहें एक दुसरे की प्रभाविगता के प्रभाव

<sup>1 &</sup>quot;Nevertheless, Free Trade does not provide a complete safeguard against the formation of monopolies. Even under Free Trade there may emerge international monopolies, and local monopolies. These local monopolies one their existence in the absence of a traiff, to transport costs which have much the same effect as traiffs."—Indt. 2,24.

स मुर्राक्षत रखतो है। परिणामत प्रयुक्त दीवार की बोट म ने बपनी कीमते पहले से कही अधिक बटा सकेंगे 1

स्त प्रकार, स्वतन्त-वाधार-गण्यवाध (Free Trade School) के अर्थ सारित्यों द्वारा यह एकं दिया गवा कि देवा के मध्य व्यापार पूर्ण त स्वतन्त्र होगा पादिए, राजरिश्य हत्याचे विवक्तुक भी न हो। प्रति के सुक्रवत्वस्य (Samuelson) के राचो मे—' अप्रतिवर्ध-चया च्यापार एक परस्पर सामनायक कार्याप्ट्रीण प्रम स्विभाजन को बहाबा देवा ह सामस्य देवों के प्रमाय व सार्शिक राष्ट्रीय प्रचित्तं में बहुत हूं श्री अपिक सुक्त कर तथा है तथा पिक्स पर्य के जीवन तथा प्रमाय कार्याप्ट्री है।'' प्रो० हैवरसर (Habeilet) ने भी स्वतं न अ्यापार का व्यस्त करते हुँचे स्व बात पर बहुत ही और दिया है नि यह सामाजित्र ज्यापि को अधिकतम् सीमा तक्त कहा देता है।''

"स्वतः व ब्यापार के लिये तर्वकी वंधता अन्य देशी द्वारा वैसी क्षी नीति अपनाये जाने पर निर्भर नहीं"

स्वतंत्रत्र अवाधार के तमचकों ने एक रवतत्व अ्याधार नीति को अवनात के अनेक लाभ, विनका हमने अवर बणन किया है गिनाये है। किन्तु हमन से सबसे मृहस्वपूर्व लाभ सामानिक पुढ उरालि (Accial net product) और सामानिक रिसाण (Scotal welliare) का अभिजवन्त हो लाला है। यदि विदेशी व्याधार पर रिसाण स्वाधान जाया तो आधार के इन लाभों (स्वाधात जी दिवेदी व्याधार पर

<sup>1 &</sup>quot;If a tariff wall is erected which cuts across such a network of production districts first the existing and rational, arrangement of production units over space determined by the fright situation of factors and products will be disturbed and secondly, the power of the monopoles will be strengthened. Both these effects will be especially obvious in the neighbourhood of the tariff wall "—Inda p 224.

Unhampered trade promotes a mutually profitable international division of labour, greatly enhances the potential real national product of all countries and makes possible higher standards of Iving all over the globe "—Samuelon".

<sup>2 &</sup>quot;Only upon this basis and of course, under the assumption that the desired end is maximisation of the social product can a liberal trade policy be exemitically justified although it may be that for reasons of political propaganda other arguments are placed more in the fore ground"—Haberler The Theory of International Trade, p. 222

जातेगो वयोवि प्रतिबन्धों के कारण विदव के विभिन्न देशों के प्रमाधनों का वितरण और प्रयोग अनाधिक इन्हें में होने समता है।

प्रतिशिद्धत वर्ष चास्तिको ने स्वसन्त व्यासार के यक्ष से युक्क और भी तर्क दिया सुने हुने महा या कि एक व्यक्तियत देश में व्यासार दिवस्त मानती में एक सुने हुन समें मीती (Open door policy) अपनायी चाहिए, योगीक दिवस के क्ष्म्य देश भी संक्षा ही कर रहे हुँ। यदि एक देश निरोध देश विश्व के दिवस अधि व्याप्त के नित्त पर पन के हैं, हो संक्ष्मण काम के देश के मिल स्वाप्त की स्वाप्त कर के दिवस अधि भागारत मीति वर पन के हैं, हो संक्ष्मण काम की देश सी मीति अध्य देशों में। भी प्रतिवत्भाष्यक मीति यहेंच परत के तिय प्रतिक करेंगी। इस प्रकार सर्व मान प्रमुख चोणाई स्व देशों में बढ़ी हो आयेशी, जिससे विदेशी व्यापार की सामा (Volume नाम्य पत्त स्वीती)

> अद विकसित अर्थ-व्यवस्थाये एव स्वतन्त्र व्यापार नोति (Backward Economies and Free Trade Policy)

नि मांन्द्र, जैसा कि हमने अभी जगर देवा है, स्वतन व्यापार के पक में मंतर कर कि विए जा सर्वेत है। किन्तु व तक पुत्र साम्यासां के सम्बन्ध ही वैध है, जी कि मिन्न हैं — (1) कि उनकि के सामय पूर्व के सं रोजनार मत्त्रल हैं, (1) कि स्वतन्त्र गरियोगाग गाँदे वासी हो, तथा (11) पूर्व प्रतिग्रोगिता विद्यमत्त है। इसे मान्यामी दी पूरा करने वासी सर्व-व्यवस्था में प्रताबन जरवित नी विभिन्न सावाभी में विकेषण्य करा ने को होते हैं। 19 की दवा से, योद क्रवित्यनास्त नित्र अपत्ति गाँदे, तो प्रमायन अधिक नाजवायन उपयोजनों (Uscs) में हटने के तिए विकास है। अधिन तमा उन्हें व न सामयाक उपयोजनों कालाव विभाग दिस्से उत्तरीन वेकारी

हिन्तु की सार्वे अपनी जिल्लात पुस्तक, 'सामान्य सिद्धास्त्र' (General Theory) में स्वतन्त्र आपार कामा सरकाथ चार-विवास पर एक गर्वे वर्ष में प्रकास साला है। उनके तनी वा कुल पर, सार यह है कि आपिक इंटिय में विद्यो हुए देश सरकाय नी तिर्वित अपना सरके है।

ने मेण न पहुना है कि एन ऐसी अर्थ-जबका के किए, दिससे पूर्ण और मिरतार रोजगार जिन रहा है, स्वनन व्याचार का श्रीजरण पहेर रहित है। एक पूर्ण रोजपार नाली कर्य-जारणा (अर्था कृति वित्तेष्ठ सेंग्र) मे सार्वालय राज्ये आप मो क्रीधनस्थ करने हेतु उत्पादन व्या मृत्यस घरणे पढते है। यदि वहाँ मंदराच मो नीति जानार्द जाया, तो उत्पत्ति प्रसापन हुव्य क्रमणे पढते उद्योग का स्वानं के दताल कम मुन्त प्रयोग नाले उत्तीन में काने के लिए विवाद हो जायेंग, जिसमें वत्यादन नागत में बृद्धि होकर सामाजिक मुद्ध वन्य (पास्तिक राज्येय आप) तर्वनं ने स्वाम घट जायेंगी। अत्र पूर्ण रोजपार माने देवी के निए गरशाल मो तीरित जिल्ला नहीं है। िनन्तु अर्थनिकवित वर्षव्यवस्थाको मे पूर्ण रीकागर का स्वर कोसी उगर होता है। बहु। विद्यास माना में प्रधायन (मानव एव सायनी) निक्तिय पढ़े होते हैं। नेपा इन परिस्पितियों में एक प्रविद्यास्थलक नीति अपनाले में सामाजिक गुद्ध उपन म कही होतीने और, इस प्रधार, स्वतन्त्र स्थापार के बिद्धान्त्री को उस्तवम होता?

हराका उत्तर है— नहीं । यदि वस्पत्त वाषण (मानवीय + भौतिम) गहले सं ही वेसर है और बदि बरवाण के हारा जब तक केनार पढ़े हुए प्रशापनी को लाम-द्वार का होना सम्बद्ध है, तो समाज की गुढ़ कप्पत्ति में, स्वतन्त्र धागान का जन्मपत्र मरो पर भी कोई सामी नहीं कायगी। वारप्त, उट्याल के अप्तनंत , प्रमान-पूर्ण भाव का स्तर केंचा हो जाता है, जिमसे अधिक उद्यादन किया जाने तत्त्वा है तथा अधिक रीजवार मिलना रामच हो जाता है। चूंकि रोजयर में बृद्धि हो जाती है, स्मिन्द रान्द्रीम आयम में शुद्धि होती है। बदि देश स्वतन्त्र स्थारद की नीति पर कड़ा रहता, तो राष्ट्रीय आय में बृद्धि नहीं हो स्वत्यों से स्वत्या

इस प्रकार, श्वतंत्र व्याचार का सिद्धा-त केवल पूर्ण नियोजन (full employment) सन्वन्धी दशकों की यानवा के अनीन सल्य है किंदु दूर्ण से कम रीजगार यानी बचाजों के सरक्षण का निदात सत्य होता है। इस प्रकार, इन बोनी निद्धान्ती में परस्पर कोई अवगीत नहीं है वयांकि ये अलग-अस्वय परिस्पितियों के लिए बनाये गये हैं।

> "अर्थंग्यवस्था जो न तो साम्य मे है और न साम्य को ओर बढती हुई प्रतीत होती है"

मंत्रीकतन कमेटी रिपोर्ट (१६२०) के परिकिष्ट में बार्ड कोत्स ने मह हिलाम पा कि एक ऐसी अर्ज-व्यवसा में, जीकि न को साम्य में हैं और न साम्य में दिया में बही कूर्ड मतीत होती हैं, निसास मानवीय एम भीतिक प्रधासन केवार एवं मिळिक पढ़े होती हैं, जिसने वहाँ बरसाय, न कि स्वतन ब्यासा, इन प्रसासकी को पूर्ण रीकार दिलाने में सहायक हो सकता है। नि मतेह अर्थम्यवस्था म स्थामी बेकारी की विद्यानता स्थानन स्थापार की उत्त अर्थम्यवस्था के लिए अट्टायुक बना सेती है।

#### स्वतन्त्र ध्यापारियो ना उहे इय (The Ann of Free Traders)

स्वतंत्र व्यापार के लिए समर्थन जिस लक्ष्य की पूर्ति पर आधारित है वह सामाजित उत्पत्ति या रास्ट्रीय जाय का अधिवत्तम् होना है। यहा प्रश्न उदय होता है कि किस समें के व्यक्तियों की आय अधिवत्तम् होना उद्देश्य है ?

मह निस्तर नहां जाता है कि स्वतन्त्र व्यापार के समर्थक एवं सिरवनारी रिटकोण क्यानों है, वे समूर्च किया की होता को लियार के लेने हैं और नमर्थ की रहालों में क्योन नित्त के रहे तहें हैं की बीत देवें की वेदार उहते हैं। जिन्न यह पारणा मही नहीं है, स्वतन साधार की सारणा के निए विवतवारी उहें स्व बि-मुल भी आवश्यन नहीं है यबति यह स्वीकार करना होया कि निसी विशेष देवां के हितां के बताय प्रदि समस्य दिश्व को विचार म रख तो अप्रतिविधित स्वापार के सात्रा ने अप्रिन नुमस्ता के सात्र स्पष्ट निया जा सकता हा। 'इसके अधिरात्त स्वतन न्यापार एवं बतारिप्टीनवाद म एक मनीवेशानिक सत्तृत्रभूति प्राप्त में हैं नित्त वे एक दूसरे से अनिवायत वे बे हुए नहीं हैं। स्वतन न्यापार के यक्ष म जार्षिक तक यह स्विधाना है कि सभी भाग नेन वाले व्या इसमें साथ बढ़ाते हैं हिनु वह स्व वाल वा नहीं दिखानाता कि एक वा साम दूसरे की हानि हैं। इस प्रकार एक राष्ट-वादी एन एक दिखास बाला स्वयन क्यापारी हो सकता है।

ए॰ श्रोर स्थान व्याचार एवं आधिक उदारतावाद म और दूसरी ओर समाज बाद नम्या हसक्षम्यात म नवा अत्तर ह ? देश विषय म बाद रह कि स्वतन व्याप्ता ब्यादाबादी बाह्य व्याचार प्रणानी है जो राज्य द्वारा आधिक शनित्मी के स्वत न नामन्त्राप म प्रयोग हस्वत्रण का बिराध करती है। किंदु इसका यह अब नहीं है कि एक गार अन्नीत्रविधाद स्वतन ज्याचार का सम्यग करना और दूसरी और (उदाहरणान) अम बाजार म आधिक शासियों से स्वतं म कायक्साथ म हस्तक्षण का

समस्त हुंच विना कोई व्यक्ति एक और आयात करा का विरोधी और हुंचरी आर शासकों के हिंतान राज्य हुंस्काय का स्वायक करते हो एकता है? इसता गरा प्राह है हितान राज्य हुंस्काय का स्वायक करते हो एकता है? इसता गरा यह है हि हवत न स्वापार कर से कम वीवक्त की राज्य पात का स्वापार कर से कम वीवक्त की अमासित नहीं करता। अत वह स्वम में हायेष्ट्रिक बाग (relative income) ने ने नहीं पहता और उन्हों निरुच्छ आय (absolute income) को तो चारा नहीं करता। अत वह सम में हायेष्ट्रिक बाग (relative income) को तो चारा नहीं करता। इसन युग्तिक का स्वायक कि स्वायक क्षित्र का प्रात्यक्त कर प्राव्यक्त का स्वायक क्षेत्र का प्रार्थिक का स्वायक कि स्वायक स्वायक प्रार्थिक स्वन प्रार्थिक स्वयक्त स्वायक स्वायक स्वयक्त का स्वयक्त का स्वयक्त स्वयक स्वयक्त स्वयक स्वयक्त स्वयक स्वयक्त स

<sup>1</sup> a cosmopolitan aim is in no way essential to the Free Trade postulate although it must be admitted that it in easier to explain the advantage of unrestricted exchange of goods if one takes account of the whole world rather than cooxiders only the interests of the particular country — Haberler The Theo y of International Trade g 225

#### परीक्षा प्रक्रनः

स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष में दिये जाने वाले प्रमुख तक नया है ? आध्निक आधिक विचारधारा के सदभ म उनकी समीक्षा करिये।

[What are the chief arguments advanced in favour of Free Trade? Examine them critically in the light of modern economic thought ]

 'एक देश को स्वतन्त्र व्यापार की नीति केवल इसिनए अपनानी नाहिय क्योंकि समा देख भी बंबी ही बोलि अपनाये हुये हैं। इस तक की बैधता पर प्रकाश डासिये ।

I"The validity of the argument for a free trade policy in any country does not depend upon the adoption of the same policy in other countries" Discuss

मया आप कीन्स के इस मल से सहमत है कि देख में विशाल और स्थाई बरोज-गारी की विद्यमानता स्वतन्त्र व्यापार के पक्ष को उनट देती है ? यह समस्ताइये कि क्या सरक्षण एक ऐसी प्रबंध्यवस्था के लिए उचित है जो कि व तो साम्या-बस्या में है और न साम्य की दिशा में बढ़ रही है।

Do you agree with Keynes in holding that a permanent mass of unemployment alters the case for free trade? Discuss whether protection suits an economic system which is neither in equilibrium nor in the sight of equilibrium I

अाप इस हर्ष्टिकोण में नहीं तक सहमत है कि जबकि स्वतन्त्र व्यापार विकस्तित अर्थ-ध्यवस्थाओं के लिए सर्वोत्तम है तब अत्य विक्रमित अर्थ व्यवस्थाओं के लिए वह हानिमद है ? उरूर के लिए कारण दीजिये।

How far do you agree with the view that whereas free trade might be in the best interests of developed economies it always harmful to under developed economics? Give reasons for your answer ]

(बागरा, एम० ए०, १६६६)

 श्या स्वतंत्र व्यापार विकामोग्युख देश के लिये एक पर्याप्त वृद्धि हर के माद्य समायोजनीय है ? आप विश्वेदात्मक प्रतिबंध की क्या महत्व देंगे ? Its free trade compatible with an adequate rate of growth for

a developing economy? What place would you assign to dis eriminating restriction ?]

(जीवाजी, एम र ए०, १६६७) ६ स्वतंत्र व्यापार को महत्ता स्पष्ट की जिमे । किन दक्काओं से वह एक अर्ड विक-सित देख के लिये एक चपयुक्त नीति हो सकती है ? बदाहरण सहित उत्तर शिजिये ।

[Explain the significance of free trade Under what conditions could free trade be a suitable policy for an under developed country? Give your answer with examples]

(वित्रम, एम० ए०, १९६६)

५ दिन परिस्थितियों में स्वतंत्र व्यापार एक अर्द्ध विक्रिनत अर्थव्यवस्था की हिन्द से उचित हो सकता है ? क्या ऐसी परिस्थितिया कुछ बीति सबयी निर्णयों द्वारा उत्पन्न की जा सकती है ?

[Under what conditions would free trade be justified from the point of verw of under developed economies? Is it possible to bring about such conditions by some policy decisions?]

(इसाहक, एमक एक, ११६६)

## २७

संरक्षण

(Protection)

परिचय----

स्वतन्त्र ब्याचार के समयन में रियं जाने वाले तर्क रमप्ट हैं तथा तर्ह व्याचारिक मीति पर सायू करना गुमन भी है। किन्तु टीएक द्वा सरक्षण के बारे में ऐसा मही है। इसका समयंत्र पर ते वाले तर्क एक और तो परप्ट विद्योधी है, और उन्हें कर कि कि की तो, पदि इन्हें स्वीकार भी कर निषया आप तो, व्यावहारिक डीट से उनका कार्य और प्रमाद स्थान नहीं है। इसतन्त्र व्याचार के सम्बन्ध में लिम सुगमता से यह कह सकते हैं कि आन्तरिक और बाध व्याचार से कोई भिद-भाव नहीं होता चाहिये वह समुक्तर के सरक्षण के बारे में नहीं नहीं जा सामकता। यदि यह कि टीएक आपिक इंटि से लागदायक है, तो इसके साम ही साम यह भी बताना प्येचा कि वह किन परिस्थिति के अन्तर्यंत सामयायक है और किन में नहीं, तथा टीएक की किता के नी रख्ता जाय। वत प्रत्येक कर्क पर विविध्न परिस्थिती के अन्तर्यंत सामयायक है और किन में नहीं, तथा टीएक की किता के नी रखा वाया। वत प्रत्येक कर्क पर विविध्न परिस्थिती के साम क्षेत्र कर करना होगा। व्याप्त पर्द कि कुछ ऐसे तर्क है को किमान सम्बत्त नहीं हैं तथा बाहती तर्क द्वारा रह कि की पर कर है को क्षाम सम्बत्त नहीं हैं तथा बाहती तर्क द्वारा रह में से स्वर्थ के बिचयनों तथा समावार पर में में स्वर्थ के बिचयनों तथा समावार पर में में स्वर्थ क्षिक महत्व लगे हैं।

### सरक्षण के गुण-दोष

सरक्षण की नीति के जन्तर्गत अन्तर्रान्द्रीय व्यापार के स्वतन्त्र प्रवाह पर प्राप कुछ प्रविवय बनाये जाते हैं। अब व्यापार के लाखों में कनी हो जाती है। यह एक ऐसी हानि है, जिते तब ही जेवित व्हाया जा सकता है जबकि हक्के तिए व्यक्ति कारण हो। नीचे जन परिस्थितियों या तकों का जबकि क्या गया है, जिनमे या जिनके आधार पर सरक्षण जितत सावा जा तकता है।

## सरक्षण के पक्ष मे तक (गुण)---

सरक्षण के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उन्हें गैर-आधिक (Mon-economic) एवं आधिक (Economic) तर्कों में विभक्त निया जा सकता है। (I) संरक्षण के पक्ष में गैर आर्थिक तके---

गैर-आधिक इंप्टिकोण से, जिस पर कोई विशेष ध्यान न भी दिया जाय, तो कोई हुन नही है, सरक्षण के पक्ष म निस्नतिक्षित सर्फ विमे जाते हैं —

(१) मुस्सा ज्योष तक (Defence Industries' Argument) यह आवस्या है कि रंग की रक्षा व्यवस्था को पुष्ट किया ज्ञाम, जाहे ऐसा करने में कुछ अर्जिक कुनिकान ही उठाला पढ़े के। त्रास खडूट के ज्यम मे विस्की से बहानका निवास तदा ही सम्भव एव गुगव नहीं होता। चत्र जैया कि पारत की चीन और विशेष्य पाक्तिस्था के आक्ष्मण से अनुमब हुआ है, किसी विस्की देश रद अपनी प्रधा के निष्ट गिस्त रहना बत्तान है। देश से एक अपने राज वचीन होने

चाहिए चाह दसके निए उन्ने पूली मराचा पढ़े । (३) राष्ट्रीय आमश-मिनंदता का तक (National Self Sufficiency Argument)—अराहक के तब १ एक जन्म वेर-आर्थिक तक बहु है कि कुछ आक-रक्क वन्नुओं के वान्त्रण में देश नो आत्यनिगंद होना चाहिए तथा बग्य वेशो पर मिनंद नही रहना चाहिए, व्यक्ति ऐसी निर्मादता पुडकाल मं, ज्यकि दिदेशी न्यापार मीमित हो जाता है, हानिवारक प्रमाधिक होती है। यहाँ नहीं, सहुद के समय मेरीमों ने सहामल मिनने के लाल प्राण राज्यनिक धर्में मी एकी होती है।

उपरीक्त बवाजों में लीग जानवृक्त कर सरस्य की वीसि की अपनाते हैं। जिसमें उन्ह कुछ गैर-आर्थिक उद्देशों की पूर्ति के लिए हुछ आधिक सामी का परि-रियान पराता पहता है। रकराल व्याचार के समर्थकों का कहना है कि गैर-आर्थिक इटिकोण से सरस्यण एक सीमा तक बाह्यतीय हो सकता है, किन्तु आधिक इंटि-कोण से स्वानन व्याचार ही संबंध कि नीति है।

(II) सरक्षण के पक्ष में आर्थिक तर्क—

परायन के तथा में हिए जाने बाने आर्थिक तथीं हर बुनियारी मास (bast) (ca) यह है कि नरधान के कारण सामाधिक खर्मात में पूर्विद होती है, यह मान स्वनन प्रायास के बात में उक्टा है। अन्य आसी में, वेंट्सण के पत्त के तकों की स्वनन स्वायास के प्राय में बाने ताने कहा जा खबता है। सरक्षण के पत्त में आर्थिक सर्व निमानितित है.—

(1) देशेन्द्र बताने का तक (The Revenue Argument) — सरकान की मित ना परनार नी जाय नकते के लिए समर्थन किया जलता है। विशेषत जीवत्तरित देशों में पूर्व के लिए समर्थन किया जलता है। विशेषत जीवत्तरित देशों में पूर्व के साथ में तीन हो होते हैं, ज्यों के सोगों को आप मीचीन होने से जप नम होती हैं। जब सरकार पर हो यह मार पक्रा में हैं। वह आपित होने में होते हैं कि साथ मित होते हैं। वह तीन कि से पह तीर के बद्धान करने को दौर मममा जाता है नवीरित ने सरकार की जाय में यूद्धि करती हैं। क्लिन्तु, जैताकि हैं सरकार का क्ष्मा के स्वेदिक परस्पार अस्ता है। स्वाप्त करने के उद्देश परस्पार अस्ता है। स्वाप्त करने के उद्देश परस्पार अस्ता है। स्वाप्त करने के उद्देश परस्पार अस्ता है।

मरसाण दे सकते हैं उनके आप बहुत कम होती है। अब सरसाण का समर्गन करने बाले रेवेन्यु-तक में कोई विशेष बस नहीं हैं। 1

(२) गृह बाजार के मुजन एव विकास का तर्क (Creating and expanding a home market argument)—कहा जाता है कि ग्ररक्षण देश मे पृष्ट बाजार का विस्तार करने में सहायक होगा। किन्तु यह भी खच है कि यदि एक बोर गृह-बाजार बहता है तो दूसरी बोर निर्यात बाजार सक्षित होता है क्योंकि भागात कम होने के फलस्वकप निर्वाची में कमी जा भावी है। प्राय कहा जाता है कि जब देश में ही एक विस्तृत बाजार भौजूद है तो विदेशों में निर्यात बाजार हूँ हने की क्या आजस्यकता ? नि सदेह यह चक तव तक ठीक है जबकि देश ने आत्मिन भरता प्राप्त करली हो । श्रीक कोई देख सब वस्तुजा में आत्मेनिभर नहीं है इसलिए कुछ बस्तर्थे विदेशी से भैमाना अनिवाय है और इस हेतु आयातो का मुगतान करने के लिए निर्मात करने की भी आवश्यकता है। फिर उद्योगी का सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रीय आधार के बजाब शण्टीय आधार पर करने में कुल उत्पत्ति म कमी आ जाती है। की स (keynes) ने बृह बाजार के विकास के तर्ज का उत्तर निम्न रोचक शब्दों में दिसा है-- सरक्षण के अ तुन्त लोगों को अधिक परिश्रम करना पढेगा। आयाती बार प्रतिकाद बारा एम ज्ञाने करने के लिए उपलब्ध काय की मात्रा तो बढा लेते है कता हमारी आय कम हो जाती है। बायात हमारी प्राप्तियाँ और नियति हगारे भूगताम है। ऐसी दशा म अपनी अण्विया घटाकर हम अपनी बबा कैसे सुधार सनते है ? क्या ऐसी भी बोर्ड बीज है जो कि एक अकरूप कर सकता है लेकिन सरक्षण महीं कर सकता ?" 8

अ॰ ब्या. ३४

The duty which affords the maximum of protection is a prohibitive one which yields no revenue to the state. On the other hand the revenue yielded by a duty will be the greater the less the import of the goods falls off, that in to say the less the duty fulfile, its protective function "—Haberler. The Theory of International Trade, p. 239

<sup>&</sup>quot;If protectionists merely mean that under their system men will have to sweat and labour more, I grant their case By cutting off imports we increase the aggregate of work, but should be diminishing the aggregate of wages. The protect ionist has to prove not merely that he has made work, but that he has increased the national income imports are recepts and exports are payments. How, as a nation can we expect to better ourselves by diminishing our recepts? I is there anything better than a rainfi could do, which an earth quake could not do better."—Acpuse The Motion and Althonous Ministeriors.

- (४) शोधिक यस सर्क (Sweated Labour Argument)—विद्रव के स्पाविधीन देशो हार यह कर्फ दिया जाता है हि सरका के अलाव में हुए देशों में कर्फी में नकुदी गोन जोर आंगलों हो गोता देशी भा के करण बतरा वरण हो जाता है। अब अम के हिलो की रक्षा के निए सरदाण की नीति अपनाई जाती नाहिए। यह सक् भी तही तही है क्योंकि हमा आधार यह आगत धारणा है कि स्वनन त्यापार में सामस्त विद्रव में मजहीरियों का सामानिकरण हो जाता है। बासव म, नीतिक के हैरलार ने बाताय है, स्वतान व्यापार होते हुए भी नमहरियों का समानिकरण हो जाता है। वासव म, नीतिक के हैरलार ने बाताय है, स्वतान व्यापार होता सम्भव वही है, क्योंकि देशों के मध्य अम अन्तविधीन (Immobile) होना है। और बाह्मण में भी कहा है कि स्वतान व्यापार ये आग के हिलो वर्ष पूरा प्रमाण हो कि सहरा में
- ( श्र.) बरते की कार्यवाही का तर्ल (Recalation Argument)—वह जाता है कि द्रीक एक एक 'तन्दें की अवृति साथे विस्त में पहते हैं और पूर्कि एक दरवान अध्यापर बांधे देश के। ता सरकाण में नीति पर चनने नाले देश को देश की दे
- (१) रोजगार बक्ले बर तर्ले (The Employment Argument)— प्राचन के प्रत्न से यह तर्ल अम्प्रत तिया बाता है कि इस जीति की अवतर्त से 'रोजगार परात है। 'रोट पेटरोट में समस्य को प्रत्नान के प्रति को सामाधी भाषक समाय बाता है। [बिंट गहराई से इम तर्ल की परोजा नर्रें, तो हमे पता चलेगा कि मराजा में अस्पत्त से बेकारी म जुड़ कमी जबस्व जावेंगी किन्तु दीर्मकृतन में नहीं। विन्दु विभेक्त सी कथाय मंत्री किया गया है।

( ७ ) आर्थिक स्थापित्व का तर्क (Economic Stability Argument)--कभी-सभी सरक्षण का समर्थन इस बाधार पर किया जाता है कि यह सरक्षित अर्थ-व्यवस्था को अनाधिक अस्थिरता एव विस्य के अन्य भागी ये उपस्थित होने वाले व्यापार चत्रो के कुप्रभावों से सुरक्षित रक्षेता । जिलिन अनुभव से यह तर्क ठीन प्रमाणित नहीं होता । सरक्षित देशों को भी व्यापार चन्नों का सामना करना पड़ा है। बास्तव म, नीने ऊँचे सरक्षण करो स व्यापार चक के मार्ग में कोई आधा नहीं पश्नी है। फिर व्यापार चक का समाधान केवल सरभण नीति ही तो नही है। उसके अन्य उपचार भी तो उपनश्च है जो कि सरक्षण की गरेका कही अधिक प्रश्रावद्याली होते हैं।]

( = ) स्थापार सन्तुलम तसं (Balance of Trade Argument)-- न्यापार-वादियों का कहना या कि देश में स्वर्ण के प्रवाह को आकृष्यत करने के लिए अनुकूल समाजन अनावे राजना चाहिए। इस हेत् आवातो की अपेक्षा निर्मातो की अधिकता होनी आदृदयक है और निर्यात आधिकय तब ही उपलब्ध ही सकता है जबकि एक उचित गरअण-नीति अपनाई जाय। जिन्य तकों की भॉति यह तके भी भ्रमाश्मक है क्योरिं (६) यदि मश्री देश हम नीति को अपना में, तो अन्तर्रप्टीय व्यापार मे बहुत कमी हो जावेगी, (u) किसी दश के लिए अपना निर्यात-आधिकर स्थापी कप वर्गाय रखना सम्भव नहीं है नयोकि निर्यात शाधितम के फलस्वरूप देश म आने वासा स्त्रणं कीमतो म बृद्धि करके आयातो को बढा देला है, और (m) पवि किसी देश के पाम विद्याल स्वर्ण कोच एकत्र ही भी जायें. तो अन्य देशों से माल क्य करने के अति-रिक्त और उमना गया उपयोग किया जायेगा ?]

(६) क्य प्रतिक मा तर्क (Purchasing Power Argument)-जैसर ि अवाहम लिकन कहा करते थे, आयादी में कभी होसे से जय-शक्ति की दवत होती है क्योंकि देन का बन बाहर कम जाता है । विकिस यह तर्क भी भ्रम पूर्ण है. नप्रेंगि नोगो को वस्तुओं की, न कि इत्य की, आवश्यकता होती है, और, फिर आयाती मा भूगतान निर्याती द्वारा होता है, अत यदि हम विदेशों से माल न अंगाते.

सी विदेशी भी हमने मान नहीं खरीद सकेंगे ।1

(१०) वैज्ञानिक प्रमुहक तक (The Scientific Tariffs Argument)-बुद देशों में (जैसे कि जापान) उत्पत्ति की नीची सागतों के अब में, जोकि बड़ों मजदरी की नीची वरें प्रचलित होने के कारण सम्भव है ऊँची लायत बाले देश (जंसे कि अमेरिका) यह तर्क देते हैं कि देश और विदेश में उत्पत्ति-सागतों में समा-नता वी स्यापना के लिए प्रशन्क कर लगाये जाने चाहिए। ऐसा होने पर ही उचित प्रतियोगिता हो सकेगी। किन्तु यह तर्रु भी सर्वथा अमात्मक है, बयोकि यदि इस स्वीकार कर निया जाय तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विल्कुल ही वृहो, सरेगा, क्योजि बस्त व्यामर नागव-भित्रताओं के नारण चदव हीता हैं।]

ा (११ ) राजिपातन : रोक्ने का सकं (Prevention of Dumping Armi-

ment)—न भी-कवी विदेशी ज्योबर्शन स्वदेश के विकासीन्त्रुल उद्योगों को मनाप्त करने के लिए अपनी वस्तु को लागत से भी कम भूत्य पर देवते हैं, जितमें कब बाजार उनके अधिकार से आ जाय, तो दे बनामाना कीमत बमूत करके लाभ उजरें। इस मार्थवाही नो 'राजि पतन' कहते हैं। ऐसी बसा में गृह उद्योग को सरासण देना उचित हैं।

- ( १२ ) उद्योगो की विविधता का तक (Diversification of Industries) Argument)--- प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अनुसार देशों को तम वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए, जिनमे उन्हें प्रतियोगितात्मक साथ हो । इस मिडान्त का अनुमरण करते हुए विक्य अर्थ-व्यवस्थाओं को 'विकसित' एव 'अविकर्मित' वी वर्गों में बॉटा गया है। विकसिन देश औदोसिक बस्तुओं और अन्प-विकसित धेन प्राथमिक बस्तुको (जैसे कच्चा माल, अर्द्ध निर्मित माल, खाद्याना) के उत्पादन म विधिष्टता रखते हैं। अब यह कहा जाने लगा है कि अपने प्रसाधनी को ध्यान मे रसते हुए प्रत्येक देख को चाहिए कि यह अपनी अर्थय्यवस्था की विविधीकृत बनाये। ऐमे विधिधीकरण के पक्ष में निम्न कारण दिये जाते हैं --(1) विधिष्टीकरण के अस्तर्गेत देश की अर्थव्यवस्था कुछ उद्योगो पर निर्भर हो जासी है। यह निर्भरहार मन्दी व युद्धकाल में हानिकारक हो सकती है, (11) व्यापार की शर्ते प्राप्तिक उर्दूर दरों के निए अधिकाधिक प्रतिकल होती जा दही हैं। अंत उन्हें अन्य साधनों से सनती साम बडानी फाहिए, (m) रोजगार बडाने की हच्छि से भी सनेक प्रकार 🖥 चन्धे तीना शावकारक है. एवं (iv) औद्योगिक देतों की हालत भी भविष्य में बिगड जावेगी, क्योंकि जैसे जैसे कृथक देशों में औगोमीकरण बढेगा, उन्हें वहाँ से कन्या मान या लाग्राभ मिलना कठिन होता जावेगा । अतः इतः समस्याओ का समामान मरक्षण की सहाबता लेकर अर्थव्यवस्था को विश्विषमुखी बनाना है। विविधीकृत अयं-ज्यवस्था के पक्ष में रखे गये तक अतिहायोक्तिपूर्ण प्रतीत होते हैं। उदाहरण के तिए, रूप्ये मान व लावाज के योद रातो-रात तो सख नहीं जायेंगे। इनके सखने में बुछ समय लगेगा और इस बीच उपचार किये जा सकते हैं।
  - (१६) राष्ट्रीय सावनों के सबुषयोग का तर्फ (Conviervation of National Resources Argument)—केंटे और देवन ने तर्फ दिवा है कि स्वास्त्र व्यापार में साब है कि साव का त्या का तर्मा के तिया है कि साव का त्या का तर्मा के तिया है कि साव है। कि साव का त्या के तर्मा के तिया का त्या की नीति कानाना वानस्त्रक है। [दन सावन्य में सह रामाणीय है कि यदि सीतिय नामार्थ का विषयी कि केंची बसा ने दिया जातेवा, तो नित्तीत स्वास्त्रक है। का देश में के साव के क्या में साव के क्या का त्या का त्या का क्या का त्या के का त्या के का त्या की त्या
    - ( १४ ) बुनियादी जन्नीम तक (Key Industry's Argument)—नीह एव स्पान जेंब्रे बुनियादी जेंचोंने स्वदेख की अर्थ-व्यवस्था को बहुत इडता प्रदान करते हैं।

अत इनमें देश को यदि तुषनात्मक लाभ न भी ही, तो भी इनका विकास करना जरूरी है। सुरक्षण को सहायता से सद्देश्य सहज ही पूरा हो सकता है।

(११) तिशु उसोच तर्क (Infant Industry Argument)—दत तर्क को सबसे लागिक तोगिकता शिली है। इसके समुमार विकशित देशों के मजदूत समस्क उदोगों नी प्रतिभोगिता के विरुद्ध एक विकासीन्युद्ध देश के खिलु उदोगों को तरहण न्दिता चाहिए दस्या उनकी अपला मृत्यु का बर है। नि सन्दें, यह बात मही है। [परणु इस सम्बन्ध थे यह सही मुक्ता चाहिए कि खिलु उसोग 'खमस्क' होने पर भी सितु बने एहना चाहते हैं विताने देश पर जनावस्थक सरका पर बोक पत्रते

उपरोक्त विशेषन से यह स्पन्ट है कि बरक्षण के पक्ष मे विधे जाने याने अनेबा सर्क नहराई से परीक्षा करने पर, बोबे निक्लते हैं।

सरक्षण के विरोध में तर्क (दीव)-

स्थाने अस्तिरिक्त, सरक्षण को नासि के निक्तिनिक्षत सकरात्मन दोप (Positive Drawbacks) भी है —(1) निहित स्वायं स्थापित हो जाते है, जो एक बार पुरक्षण निवते पर, हहें फिर एक व्यक्तित के रूप म बारे प्रकृत की भीग करते हैं। जे यह बजा अपनिका के निक्क्षण एक आवस्य को तृक्षि करता है। (१७) स्वत्ये अपना के लिए बहुत अवसर है। (१७) एकाधिकार स्थापित होने को भी आराका है। (१९) एकाधिकार स्थापित होने को भी आराका है। (१९) एकाधिकार किया जाता है—के अभिनामिक वर्षों नित्ते जाते हैं क्लित निवंत को निवंत को अपना किया किया जाता है। कि किया किया किया को किया होने किया है। (१०) प्रत्यक्षण के सारण आवर्षित क्षात्र के स्थापित होते हैं। (१०) प्रत्यक्षण के सारण आवर्षित के स्थापित होते हैं। (१०) प्रत्यक्षण के सारण आवर्षित के स्थापित होते हैं। (१०) प्रत्यक्षण के सारण आवर्षित के स्थापित होते हैं। (१०) प्रत्यक्षण के सारण आवर्षित के स्थापित होते हैं। (१०) प्रत्यक्षण के सारण आवर्षित के स्थापित के स्

जनसहार -- नृत पर सैडानितः हिट में स्वतंत्र व्यापार सर्वोत्तन है, निन्तु स्ववर्ग म मरनण नी नीति अवनाता आवश्यक हो जाता है। विषेत्र कान्य-हिन्दिन देशों के लिए सरकाण नी जीति बहुत ही उपयोगी है। इसी बात को हर्षिट-गत रसते हुए अनतर्पन्द्रीय मुद्रा-चौच ने जन्म-निक्कियत रेशों को अस्पाई कर से मारतण स्ताचे रसते नी अनुमति दे दी है। अधिक सही चन्त्रों में, विशेष परिस्तरित्रों में मरगण भी नीति ही, म्यतंत्र व्यापार की बोध्या, अधिक साम्यरायक प्रमाणित नेती है।

सरक्षए और रोजगार

प्राय भरताण का समर्थन इस खाधार पर किया जाता है कि यह रोजगार बडाने म महायब है। वहते हैं कि प्रमुक्त-मरदाण देश में वेकारों की सामाजिक समन्या वा मामना करने वा सबसे प्रमायसाथी बस्त है। इस कमन के बीचिय की परीक्षा (बेकारी के आकार पर भरक्षण के जल्पकालीन एव दीर्घकालीन प्रभाव इन वो सीर्पको के जल्तमंत्र) की गई है।

(I) ग्रल्पकालीन प्रभाव---

यदि प्रशुक्त कर लगान से मरक्षित उद्योग की वन्तु वेगी ही आयातित करते हैं साथ मित्यापिता कर बकती है और यदि हिंगो बन्तु के निए माग पूर्णन होय-दार नहीं है हो नि सम्देश अकेले उद्योग मे वेकारी यट लांगेगी, स्वार्ति ज्ञायत कर काने में देशी उत्पादन के प्रोत्सहत मितेया तथा बड़े हुए उद्योग म हुद्र, वेकारों की स्थान उत्तरभ हो आधेया।

कु स तक के बिबद्ध स्वानन न्यापार के वायवंत्री वा कहना है कि प्रमुक्त कर कुत बेकारी को घटाने स सहायक नहीं हो सकते । हम तब यह जानते हैं कि 'आयां नियांत्री का पुरावान करते हैं। 'जब जायांत्री के परिवारण म कमी धान का फल गई होगा कि विदेशों भी हमसे जगने आयात्रों को घटाने के लिए विवय हो जायेंगे। इस प्रवार, आपाती में कमी आने से जो अंतिरिक्त प्रैमणा उत्पन्न होता है वह पटले हुए नियोग-द्रामी में द्रिवार क्षेत्र में कि परिवारण प्रमुक्त हुए अर्थान।

सरकाणशादियों ने स्वतन्त्र व्यापार के समर्थकों भी उक्त आलोचना मो निम्म आधारों गर मृद्धिमें बताया है—(1) यह जावरमक नहीं है कि आपातों ने मनें निर्मानों में मी उत्तरी ही आगुप्तातिक कभी साथे, और (1) देशी बन्दुओं ने मिले नर्बात घरेषु योग (जो कि सर्धीका घरेनू उद्योग के बिकास के कारण नमें लोगों ने स्वान निवने में उद्यक्त होती है) हमारे निर्मात उद्योगों की बहदुओं के लिए विशेषी मांग में आता हुई नभी की पूरा कर देशी। कि स्वान निर्मात के सेने ना महत्तन वर्षा

हमारी सम्मिर्त में उपनीतः वालोकना व प्रधानोकना वयत राग है। हम नहीं कह सकते कि नमें रोजगार पाने बानों मी मांग बिक्कुल उन्हों बसुकों के लिए होंगी जो एम एक्से निर्वात को नाता थी काज र महत्वान साने के नारियाम-स्वरूप निर्वात उद्योगों में कुछ न कुछ वेकारी धेवना अनिवार्य है। मेलिन यन भी स्वीकार करना होगा कि नहें परेजू योज अगरे आपको दिल्मी न कियों बन्ह के निव् बन्नी हुई नार्य के कच के क्याज करींगी। चित्र सीमा तर नेमा होगा कन मीला राज निर्वात उद्योगों में होने वालो बेकारी बदले बावे रोजगार वे निष्यभावित हो जागा। । फिर, कुंकि नर्यात्रसं उद्योगों में रोजगार बढ़ता है, हशनिए मुन पर बेकारी में क्यी

(II) दोर्धकालीन प्रभाव—

निन्तु प्रमुख्य सरक्षण के अनुकृत प्रभाव केवल करणकात नह ही होसित है। रोपंत्राल में रोक्तार सो माहक के रूप स इतनी उपकीतिता बहुन कुछ समाप्त हो जाती है। अन्य तदी म, सरक्षण वेकारी की समस्या का एक अध्यायी उपकार है। अर्थ-व्यवस्था से प्राप्त जीत प्रकार की नेनारी चार्ट्स वानी है, क्षणा — (१) सम्प्रांत्यक वेचारी (Frictional Employment)—एक जाँव के सूरने पर अधिक को इस्तर जाँव तुरुव हो गत्नी मिनवान, बरव इसमें कुछ समस साता है। ऐसे गायवान्तर भी नेकारी को अवर्षां मह केकारी कहें। है। उन निनी उद्योग पर निकारी कहें। है। उन निनी उद्योग पर निकारी को इसमा कि निया जाता कर रहा हो, तो उसे सरकण देकर समा-वित गायवी-एक वेकारी को कुछ समस के निष्य वायवार के पहल सात्र के सात्र का प्रांत प्रकार है। लेकिन एक सर के सात्र को वायवी-एक व्यावार के कुछ सात्र है। कि स्वावार के महा सात्र के सात्र को सात्र के सात्र का सात्र का सात्र के सात्र का सात्र का

(२) चकाकार बेकारों (Cyclical Unemployment)—कमाकार केकारों का आपना उस कि कारण उस्तर होती है। माम भागी जुनेकारी के होती के साम माम कि अपने के कारण उस्तर होती है। माम भागी जुनेकारी केशों के कारण करना करने के माम केशों के माम माम केशों के साम केशों के माम केशों के साम केशों के स्वाप्त करने के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के साम केशों के स्वाप्त के साम केशों के साम केशों के साम केशों के साम के साम केशों केशों के साम केशों केशों

उपरांत निश्नेषण से निम्न वार्ते स्पष्ट हो जातो है —(1) यदि वेकारी स्थायी है, तो इनका उपचार यह होगा वि या तो मजदूरी-स्तरो की नीचा निवा

<sup>1</sup> If one were to raise the tanifievery time unemployment appeared anywhere, one would mean lasting. Joss for the sake of a doubtful and temporary gain. One would forgo the immense gains of international distance of the labour and of technical progress for a mass of pottage."—Haberler II.e. Theory of International Trade, p. 226

जाय या देश अगने यहा इतनी. टेबनीक्क प्रगति हो जाने की प्रतीक्षा गरे विश्वसे कि
स्मा की रोमान्त जनावकाला बरुकर प्रचलित गजदूरी के बराबर हो बाग, (॥) यदि
केतारी चक्र स्वधाव की है, हो वह पुत जान (recovery) की बरुक्ष के स्वधान के स्वचान के नामन्त पर
पर प्यत ठीक हो जायेगी। इत, विद्म मजदूरियों में क्टोरियों की नीति भी मगनार्थ
जात, तो एक्से उक्त अवस्था जन्दी हो आ बकतों है, एव (॥) आधिक (किसी एक
उद्योग में) बेकारी की बखा या देख के पूर्ण रोजगार स्वार तक स्वामानिक रूप से
पहुंचने भी प्रतीक्षा करनी चाहिय। हां, बेकार प्यक्तियों को अन्य उद्योगों के काम की
टिन्ट दो सा सकतों है।

देश की सरकार अनेक तरोको से बन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वामाविक गति में बाबा डाल सकती है और इसके प्रभावस्वरूप देश के उद्योगों को सरक्षण मिलता है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर खगाव जाने वाले निविद्य व्यापार के प्रतिवर्ध्य या मरक्षण देने की विभिन्न रीतिया इस प्रकार हैं -- (१) वैधानिक निवेध (Legal Profibition) जिसमें सरकार कानन बना कर किसी वस्त के आधात था निर्यात पर प्रति-बन्ध लगा देती है। (२) प्रञ्चलक कर (Tariffs or Duties), जिबन आयात और निर्यात कर राम्मिलित है। इनमें भी आबात कर विवक सोहत्रिय है। (३) आविक) सहायता (Bounties and Subsidies), जिसके अन्तर्गत अनुदान विशेष सुट और ऋण आदि सम्मितित हैं, जो कि सरकार उद्योग विवेष को बार्थिक सहावता के रूप मे देती है। (४) परिमाणस्मक जतिबन्ध (Quantitative Restrictions) जिनमे आयात की जाने वानी वस्त के लिए कोटे निश्चित कर दिये जाते है । एवं ( ५ ) वितिमय निवात्रण (Exchange Restrictions) जिसमे विदेशी वितिमय का राज्ञ-निय सम्मिलित है आजवाल विजिमस नियश्त्रण की रीतियाँ वायस्तों को प्रतिवन्धित करने की विधि के रूप में भी बहत प्रभावदासी मानी जाने सभी है। इनके अधीन न नेवल विदेशी मूटा कोप ही सरक्षित सहता है वरन विदेशी वस्तुओं की भी देश के बाहर रावने में सहायता मिलती है। इन रीतियों का राजनीतक प्रभाव भी होता है। बचिष व्यापार की प्रांतवन्धित करने में विनिधय नियन्त्रण के लाभ स्पष्टता स इच्टि-गांचर होते है तथापि यह अनुभव किया जाता है कि इनके कारण उत्पादन एक व्यापार की रचना का स्वरूप बिगड जाता है तथा अय्याचार व मनमानी तीति को ਕਗਰਾ ਸ਼ਿਕਲ ਵੈ ।

> कोटा प्रणानी {Quota System}

सक्षिप्त इतिहास--

परिमाणात्मक प्रतिबन्ध, जिनमें से कोटा प्रणाली एउँ है, सबस पहले प्रवस विरत-मुद्ध से समय म समाय गय थे। रान् १६१४ और छन् १६१८ के बीच ऐसे निवन्त्रच मुद्ध अर्थ-व्यवस्थाओं वा अधिश्र अगवन हुय थे। मुद्ध सलस्त दक्षों ने निर्वातो पर प्रतिबन्ध समाग्ने, बिससे कि (1) फोजो महत्त्व का सामाग अनुजो के हाथ म लग सके, (1) वे स्थय अपनी सीमाओं के सीतर हुलेंग सामगो का निर्वत्नपूर्ण प्रयोग कर महें तथा (10) तटब्ब यूरीनीय राष्ट्री के साम्यम से तनके पुनर्निवर्यात की प्रत्येक सम्मोबना सरस हो जाया। उन दिनो बहाजी सुविधाओं का न मिलना भी सस्तुओं के आवागनन से बहुत साम्य बना हुजा था।

मुद्ध के बाद, अच्छे दिनों की आधा रकते हुने भी, नियनका पुत्र एक अल्प कर्तीय के स्थानन व्यापार के शरकार, समा सिए गय । किन्तु विश्व का जनमंद इन गिय-नयों के बहुत ही विरुद्ध या। जल जहुनभी क्यानार ज्ञवानी (mulliplateral trading system) को सहज गार्ग पर पुत्र साने हेतु अथाव किने येथे। कई सम्में-तन हुए। व्याप इन सम्मेलनों का बारबंदिक परिणाम बहुत ही मागूसी निकता स्थापि इनके कलकरण परिमाणारमक मंतिबन्धों के हटावे की दिशा में कार्यमाही हुक हो। गई।

किन्तु १६९६ में कृषिय से प्रयक्त सदी लाई, जिससे विवदास की दुनियाय को पून हिना विचा और जिल प्रकार मोसीम्बर का युजार एक बार उतर कर पून नह लाता है उसी प्रकार व्यापार के मौत उदाराजा को प्रवृत्ति वतने-बच्छे पुन रक नहीं मुन्य प्रतिकारों में मृद्धि होने नागी। धर्म धर्म प्रतिकारों में कोटाराज हाती ही चली मुन्दे । जब इन्हों के स्वरोद अपने प्रतिकारों में मिल देशा हाती ही चली मुनदे । जब इन्हों के स्वराप के प्रारा कर साम के स्वराप का प्रतिकार के प्रतिकार के

कोटे (quotas) जो स्वय ही परिमाणात्मक प्रतिवन्धी का एक रूप है, स्वय भी वर्ष प्रवार के होते हैं, 'वेक-टेरिफ कोटे, एकपकीय आयात कोटे, आयात अनु-क्षापन प्रिपक्षीय कोटे एक मिश्रित कोटे । नीचे इन पर मुख्य से प्रनास बाना पत्रा है।

( १) टिश्क कोटे (Tauff Quotas)—टीरफ कोटे का जासव एन दिवेज पनु नो निर्दिष्ट माथा में है, जिसे कर की एन रियायकी रूप र आधात करने की अनुमति दी करें है। उस मिला माना से अधिक नक्ष का आधात करने रूप रहने रूप में केची रूप से आपना कर पुक्ता परवा है। इस मुक्ति का प्रयोग १६ थीं प्रधानित के मध्य में वर्ष मुक्ति प्रधानित है। इस मुक्ति का प्रयोग १९ थीं सोमन्द अध्यापा को औद्यादन देने के हुंतु, विस्ता मध्या था। आजनका भी नहीनी सोमन्द अध्यापा को औद्यादन देने के हुंतु, विस्ता मध्या था। आजनका भी नहीनी देशों से कुछ निर्दिष्ट बस्तुको का आमात प्रोतमाहित करने के लिए इस विधि का ही। प्रयोग क्षियर जा रहा है।

- (२) एक्पबीय जायात कोटे (Unilateral Import Quotas)—दस प्रशास के कोटे के जनतीय एक दी हुई कार्योप के भीतर मानु के जागात पर सरकार हारा विदेशी मध्यकरों से मूर्व बांगी किया ही, एक निरायक सीमा (absolute limit) बाथ दो जाती है। एवे कोटे विदय व्यापी (global quota) हो समते हैं पा देश मान में (country wise) निर्धारित किये जा सकते हैं। विश्व नामी गोटे में विपायता प्रति हैं नियतन मो हुई भीगा तक मम्बद्ध चल्लु किसी भी येवा से आयात दों जा मतनों ने निरायत मो हुई भीगा तक मम्बद्ध चल्लु किसी भी येवा से आयात दों जा मतनों ने निराय को हुई भीगा तक मम्बद्ध चल्लु किसी भी येवा से आयात मितान कर हो नामों हुँ भीरा क्रिय उन्हीं से नियन सीमाओं वक बहनू ना आयात
- ( ) अग्रयःत अनुसायन (Import licensing)—आग्रात अनुसायन द्वाप पानागे रो अतन-सत्त दिय किना हो विधित्र मत्त्रावदी के प्रध्य कोटे का समाय एम में नितरण किया जाता है। अनुसायन विधि सोटे को घोषणा करने की पिये में में प्रदे हैं। पारण चूरिक कुल कोट को मात्रा सार्वेजनिका रूप से नहीं सोनी जानी है समीनए महोदियों को प्रोगाहन गहीं गिवते पाता है। इसके शतिरिक्तू अनुसायन विधिक अन्तर्यन सम्मान की सोनी मात्राकों में नियमित रूप से होती पहुरी है, एक शारों पुन्न मात्रा जीने मेंगा सी जाती है।
- (४) दिवशीय कोटे (Bilateral Quotas)—दिवसीय कोटा प्रणाणी के ब-तर्गत आयादकर्नों देश निवारित करों ने इस आखब की बातर्ग (asgotiation) करना है कि उसमें में प्रत्येक कितानी किता कार्या कर्ण देगरा। आ यह स्वरूप की कोटे में विकास कर कराये के कितानी कर कराये के कितानी कार्या कर कराये कि के ओटे में विकास उच्छागरों में पूर्वियो का निवारित रूप में विवरण हो जाता है, जितने आयारित वचाई में अध्योषित कराये कार्या करते हो मकर्य और उद्याव द्वारा एसांभियार भी क्यारित नहीं को तमते है।
- ( k ) मिभित कोटे (Mixed Quotas)—यह नियन्यण पर यह तरीका है जो म्बदेदी निर्मित करनुमो म पिताया जाने बाला विहेप-जन्यादित कच्चे मान का अनुपाद नियक कर देशा है। यह नियन्त्रण, कुलतात्कक स्थागत सिद्धान्त के अनुसार, प्रधानमी को अनुस्ततान विवरण कराने में महानब होता है।

टैरिफ (आजम-निर्मम कर) प्रमाली

पिछत्ती हुर्दै वर्षव्यवस्थानों में घरेलू उद्योगों नो विकस्तित वर्ष-व्यवस्थाओं के पैंगे ही उद्योगों नो अवन अविवीतिता से बरदाण नी आवरास्त्रता पढ़ती है। तह अविवीतिता से बरदाण नी आवरास्त्रता पढ़ती है। तह अविवीतिता से वार्ष्य है। है। है उद्यान ने केल कुष्टे के सम्बन्ध भे वार्ष्य नीम ने वार्ष्य भागे होंगों है। असियोगों देशों नी अवनात दिवित के नार्ष्य भी-नार्थ ने वार्ष्य भी-नार्थ नार्थ ने वार्ष्य भी-नार्थ नार्थ ने वार्ष्य भी-नार्थ नार्थ ने वार्ष्य के स्वर्ण के । विषय भी-नार्थ नार्थ ने वार्ष्य भी-नार्थ नार्थ नार्य नार्थ नार्थ नार्थ नार्थ नार्थ नार्थ नार्य नार्थ नार्य नार्य नार्य नार्य नार्य नार्य नार्थ नार्य न

स्पापित शिक्षे जा रहे अटामें से और 'पयारक' नी मुनमा उनात वर्वस्थवस्थाओं में मुन्धारित एवं दीशं अनुमान प्राप्त उत्तामें में सेने या सनती है। उसत देश लगेने सनावं के लिए, विषासित एवं कह विषासित वर्षस्थवस्थाओं के मध्य सन्तर सनामें रात पर, अपनी नामदायन पिथित नो सब ही न्याई रचना चारते है, भेते ही पिछटे हुए देशों के लाग सदा चनों म जरूकी कारते जाने तथा में बी नरंग वाले ही बन रहे। अन यह आवस्यक ही जाता है कि परेन्न उत्तामी भे रक्ता नव तर नी जाय जब तन कि व अपने उन्ताम कि स्वीत में सोधां नने की व्यक्ति हानित शिल्पन न कर ने हिसा महाना प्रकार जुट ट्रीएक और नीटा प्राप्तिक्यों में मिल बकता है।

हैरिक के लाभ और हानियाँ-

हिरिक्त (Tauff) से बायाय जान्नरिक बहुन में प्रधियोगिता करने वाशी विदेश हैं (दिल्ला (प्रदार विवास) से बायाय कर नमाने ना है। दलन पार Budden) या ती विद्यान के पर अपन कामको पर वह में काम है। यह समझ्क न दिन पर परेगा यह करन की प्रति और इसके लिए सात की लो पर मिर्मर है। यह समझ्क नी में मार पर की स्थान के प्रति और पर के लिए बहुत करनु है, तो टेरिफ ना मार विदेशी में मार विदेशी में मार परेगा। इसका करने हैं कामें लायों में काम काम ता विदेशी विदेश हो पर सेना। इसका करने हैं काम काम काम काम ता विदेशी विदेश हो में एकी। इसका करना, टैनिफ के बारा अमामनीय आधात की की सहन हो रोक्स वा सकता है। अमेरिका ती नागान ने ममने प्रातिभन्न विद्यान की अस्त में भी प्रतिच तर करने स्थानी पर्यो है। में पर को में स्थान के स्थान प्रतिक स्थान परिकास की अस्त में भी की अस्त में की सहन के स्थान की स्था

(१) प्रशिकार का अस - नार्य एक वर्णायेका अवस्थि में बाद भी नोर्ट देश मार्रा टेरिक मरसाण आधि रहे, तो उसके नियंशों के विश्वेश का भी उसकी बस्तुकों के विकाद टेरिक स्वताने के कम में प्रतिकारत्यक उपाय (reclaintory means) अपना समये हैं। ही, दिन बस्तुओं में उपकार एमस्पिकार है उनकी मिनति पुछ पिता है। निष्कृत प्रायद हो कभी कार्त एकस्थिकार विक्रमुत पूर्ण है। जितन मंदिरार भी नुख न हुई ममासना असम्य ही विकासन एत्ती है। प्रका शिक्तो भी रेश में अपनी वर्षायूर्ण नीति इस सीमा तक नहीं उपनानी चाहिए हि स्थय उनकी सिम्मीनों भी भी दिन पढ़िन।

हुई कीमनो ना लाम उठा गकने है। किन्तु स्पट्ट , उनके त्याम की कोई न नोई सीमा होना अवस्य है। यह नीमा इन बात पर निर्भर है कि देखी उत्पादक खुमे भाजार म प्रतिस्पर्यात्मक स्थिन कव बोर किस सीमा तक प्राप्त कर लेते हैं।

- (३) सरसस्य के बारी रखने पर जोर देना—खब स्वदेशी उत्पादक पर्यान्त सिक्त प्राप्त कर भेते है तस भी वे एक व एक जाशार पर सरखण के जारी रखने पर स्वीर देने रहते है। इस कहर तथा करिया खिद्युं दूस समय खासके होने से डनकार कर रेता है कि कही उसे सरखण से वर्षियत न कर दिया जाय। अविंग्, ये उपमोक्ताओं पर एक स्वामी भार' को रहते हैं।
- (४) बुधार के सिष्ट प्रेरणा का अशाक—''आपंतियां हमारी सबसे वंशी मिन हैं।'' जब किसो स्वरंधी निर्माता को प्रतिकाशियों के इस बंकिन का सामना करना पड़ता है कि वे बाजार को होन सेंगे प्राय तब ही उनके दुस्तावता इकते के तिए पेरणा तिन्या हो जाती है। किन्तु नरसाण की बसा क प्रतिकाशिता का अय न होने से उनके अहुस्तावता प्रोताहित होती है। धक्त यह अश्वस्थक है कि केचल एक यापाई अविधि होति होते हैं। यह यह अश्वस्थक है कि केचल एक यापाई अविधि होते होते हैं। यह यह अश्वस्थक है कि केचल एक साराई अश्विक होते होते होते हैं।

### आयात कोटे के गुल-दोध

शायात कोटे के लाभ---

आयात-कोटा निसी नस्तु की नह निर्धारित मात्रा है जिये एक नियद अवधि में आदान करने की अनुमति होती है। यह भी स्वदेख के उद्योगों को सरक्षण देने का एक उपाद है और नरक्षक-परी को तक्षता में इसके निस्नलिखित लाभ है —

(१) सर्वलित उसीगी के लिए समिक सुरक्षा—आयात-कर नगाने रह में। आपाना में मृद्धि हो सकती है नयोंकि लम्मन है कि () विस्ती स्वरुओं में के लेमपी म नमी हो जाए, ()) नवेदि में ने मान बढ़ जाय, ()) विदेशी देश हारा राधिपतन निया नाम, गीर (v) निवेशी सरकार अपने यहां के उद्योगों में। आधिक तहायता है, दिका कि तमि तम्हें के स्ती हो सकती है। इस प्रकार, खासाल कीटा प्रणानी उसींग की आयात करांथी नथेखा समिक रहसा प्रकार नर समती है।

(२) ठीस नियोजन सम्भव होना—होंक आयात करों के अधीन हवदेवी उत्पादनों की अधिन सुरक्षा प्राप्त होती है, इसिए वे अपने उद्योग के भागी विकास के लिए टीम बीअनाय बना स्वतं है।

(१) बुढकालीन नियन्त्रस्य सहतीय होना—सानिकाल में विदेशी बस्तुओं नी मात पर, जीति देख से समान की जा मनती है प्रिवन्त्र वर्ष होने से तनती में उनती गांदर पर जाती है कि नियन हुन हुन सुद्धाना म, जब नि से कठोरता—पूर्वन नाम विश्व जाती है। इस बात ना एक मकट-वानीन पार्थियां में मुम्मवापूर्वक बहुन नर सेती है। इस बात ना एक मकट-वानीन पार्थियांन में, नेनी हि इस साम पारस के बागुस्त जीत और पार्निन्तान

की नापाक साजिज और आफामक कार्यवाहियों के कारण उपस्थिति है, महत्त्व और भी अधिक हो जाता है।

( ४ ) विद्वारे हुए देशों के लिए कचयोगी—आर्थिक हिन्द से पिछते हुए देश आर्थिक हिन्द में प्रमतिशील देशों से, स्वारून अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्याती के अन्तर्गत, करास्त्री के अभ्यार पर प्रतिवाशिता नहीं कर राकते हैं। किन्तु विभाजित कोटा-प्रमानी के अन्तर्गत पिछाने हुए देशों में हित मुरसित स्तर्गत है क्योंकि आमात कोटे चिछने हुए देशों के बक्त में नियागित किये जा सकते हैं।

अन्तर्राद्दीय व्यापार में कोटा प्रखाली अपनाने की हानियां-

र्टीएक प्रणासो के समान ही पोटा प्रणासी मी भी अपनी विदेश हानियां है। सबसे प्रमुख हानियां निम्मलिखित हैं —

(१) एकाधिकारों का निर्मारण—जायात कोटे की आज में मुर्गाशत अनुमन करते हुए उद्योगपति एकाधिकारक कुवाले दिखाने अ तीनक जी मन्न आनुमन नहीं करते । उदाहरण के पित्र पे उत्पादक की माना में कटाती का देते हैं और इस प्रकार कीमतें जाम-जुमकर कहा देते हैं। किस सीमा तक कोटा प्रचारी के अन्तर्गत यह सम्मन होता है कस सीमा तक उपभोगताओं के हिंगो रो असुर्गित ही समम्मन वि

(२) कृषिम केंबी कीमत भिन्नतावें—चोटे निर्वारित कर देने से आयातक कोर निर्वातक देशों के मध्य दनके कोमत स्तरों में ब्यूटी और यातायात ध्ययों भी सीमा से भी अधिक कृषिम मिन्नता उत्तम्ब हो जाती है।

(३) अस्पिश्य वैक्षोबता—कोटा प्रणाती के शस्त्रवंत न शेवत अधिकत्त मात्रा, वस्त्र शृतका मात्रा भी कटोरतापूर्वक निवित्त कर दी जाती है। अस आसात की मात्राओं को सम्बन्धित वस्तु के लिए माँच ने होने याने परिचर्तनी के प्रस्तुतार से पटाना या बदाता संभव नहीं होता।

(४) प्रवदावार के लिए अवसर—आयात-लाइसेन्सो के वितरण में प्रपटा-चार केंद्रने वा भी बहुत कुमीस रहुता है

( द ) प्रशासनिक कडिमाइबा-निटा प्रणाली के कार्यान्वयन में कुछ प्रशास-मिक कडिमाइबाँ भी उदाव होती हैं। उदाहरणाई, स्वदेशी आयातकों में मा विदेशी स्वतादारों से कोटा विद्यावित व रने के जाहाय के लिए नीनसा आधार वर्ष चुना जाम इस सम्माय से बडी ही कडिनाई अनुस्तर होती है।

(६) विदेशी व्यापार के सहन वा स्वतन्त्र प्रवाह में वाया—नोटा प्रमानी उन प्रतिकों के स्वतन्त्र नामें नयस्त्र में अस्त-व्यस्तता वस्त्र कर देती है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने बढ़ाने चाली हैं। उदाहरणार्य, व्ह निक्तियोजस्य के कीर को सबुधित वर देती है जीर समाव्य प्रयुखा के मध्य वास्तरिक नियंतजा के विरोधानास को क्या देती है। (७) अकुसलता को ओरसाहन---आवात-स्वनसाय में कोटा प्रणाली के बन्तगत डॉची कीवत प्रिजताव निवासन होनी है तथा इसे अधिक लाम-घर बना देती हा बसायारण लाग कमाने के प्रतीवन से अबुसल फर्म भी व्यापार में प्रतिच्छ हो जाती है। इस प्रचार, लागाव व्यापार वेईमान सटोरिया के हाथ की कठपुतती बन जाती है।

( = ) हुआ हुआ भेदारकक ब्यवहार—विवित्तन वयों के दिरस्स हुस्से भेद-भाव बरने विवाह हे कोटा प्रणानों को लाह करना सम्भव नहीं है। वि सन्देर वटीर टीरफ प्रणानों के काराना भी निर्यादार रसा के विकास भेदमां किया आता है। वित्त है स्वाप र प्रयद होता है, अवित आसान-कोर के बसीन गुरून दहात है। वस्त , टीरफ प्रणानों के समस्य एत सक प्रमृत करने है कि फिर नवांन केवन टीरफ ही अप

नाये जो एकाधिकारिक द्योगण भी सम्भव नाये बनाने ।

दे ) भुगतान-सन्तुतन सम्बन्धी स्थिति से समायोशन की कठिनाहि—एरु यस गेटा प्रणाती के अन्तवारा जो अधिनव्यक् साना आवात वर सन्ता है, नह करोजापूर्वक निर्मारित होती है। यदि इस देख कर भुगतान-सन्तुतन अनुस्त है स्रोत नह साहत है कि च्याची देश स्वरंग वराया च्या चुना है, तो उसे सूची देश से अधिक साला से बस्तुयें आयात करने गो नैयार होना चाहिए। किन्तु कोटा प्रति-सन्ता के सारण यह अधिक साल गहीं पीस सकता। करता विरेशी ख्यों को जानी पंतरत करता के निराम तोगा है।

(१०) को बों के अस्तरस में कठिनाई—कोटा प्रणाली के असर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मीडिक गन्त्र को सहनता भी कम हो आती है, और अन्तरण-किया में कठिनाई उप्पन होने कमती है। इन प्रकार, कोटा प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिक की

अपेक्षा वही अधिक स्वाबटे बाल देती है।

बुनियाशे बोच को कुछ सीमा तक दूर करना सम्भव है-

उपरोक्त विवेचन से यह विश्कुल स्वप्ट है कि बोटा प्रणानी के प्रयोग के पन में भीई बतन तर्क नहां है। फिर भी कोटा प्रणानी के पुनिवादी सेंप्यों की सर कार कुछ सामिक बंबन उठावर बूर कर सकती है। ये उपाय निगन-निवित है

(1) अवात व्यापार के जैंच नाओं के कुछ भाग को, आवात लाइसेन्सों पर करारोपण द्वारा, सरकारों खजाने में लावा जा सकता है।

(11) आमात नाइरोत्ता सबसे कंभी बोशी समाने बाले के पता में स्वीनार विध्या जाम । इससे भी सम्मानित साम का एक अच्छा सहार मान मरनार को मिल मकता है। निन्तु मैडीनिता हन्दि में आकर्तक होने हुए भीगात उतार ब्लेसहादित होन्द्र से अंका नहीं है, नहींने होनी स्था मैं छोटी-बहरी कमें लाइनेंग प्राप्त म पर सकती तथा इतन म्होरित नाम का आवीरी

- (ni) अत एन अधिन घोट उताब तो यह होचा कि सरकार स्वय ही बिदेवी व्यापार करने लगे। चुँकि कोटा प्रचाली में गाँ एक तरह सं व्यापार पर सरकार का ही एनाधिकार स्थापित हो जाता है द्वातिए नहां जाता है कि गरकार व्यापार में प्रतिप्ट करके सब साप्त स्वय हानवीं न उठांगे?
- (17) एवर्गिपकारित सायण य यबने के लिए निम्म युक्तियाँ मैं जा सकती है —(अ) काटा प्रणानी लखीती रखी जाब अवहर्त कोटे का आकार बीमती के रस्तर पर मिर्नेट वृत्ताया आवार की मन्नी के कि अक्षार बीमती के रस्तर पर मिर्नेट वृत्ताया जाव, की मन्नीट के प्रणानी के स्वाप्त की की कोट स्वाप्त मिर्नेट प्रणानी म साथियान बहुतों के सम्बन्ध म मृत्य निययण लालू किया जाय, (म) टेरिक आयोग भी करियत बढ़ियों की बहुतुआ की हिस्स तथा की मालों पर निकार निर्मेश कर स्वाप्त के स्वाप्त निकार निकार स्वाप्त की स्वाप्त मिर्मेश के प्रणानी की स्वाप्त की स्वाप्त मिर्मेश के स्वाप्त की स्वाप्त

कोटे और टीरफ से नई बानें एक दूसरे में बहुत भिन्न है। इन दोनों से <sup>ब</sup>ुन्तर की प्रमुख बातें निम्मातिबित हैं —

्राप (१) अञ्चल बात राज्यातातात् — क्षा (१) कोटे वो अपेक्षा टेरिफ कम छम्न और स्वभाव में वस भेदारमक (lessdiscriminatory) है।

- (1)) कोटा प्रणाली के अलगांत बल्तुओं भी अधिकतम् मात्रा, त्रिस्का देव में आवात किया जा सकता है, कठोरतापूर्वक नियत होती है, चिन्नु टेरिफ की दानी से खदा ऐखा नहीं है। यदि क्षिती कारणका नियतिक देता में चीनते यह जाये, तो उस बीमा तक स्थापार पर टिएक ना प्रतिकन्यारण प्रणाल दीना हो जारोवा।
  - (iii) कोटे देश में एकाधिकारों के निर्माण को प्रोस्ताहित करते हैं, किन्तु टैरिफ के अन्तर्गत यह बात सम्भव नहीं है।
  - (IV) कोटा प्रणाली के कारण पुगवान समुतन सम्बन्धी स्थिति मे समा-यात्रन होने कठिन हैं किन्तु टैरिफा प्रणासी के अलागंत भुगवान सन्तनन सम्बन्धी स्थिति इतनी कठोर नहीं बनतों है !
  - (v) वास्त्रण गावनणी कोटे आग्रातण होए नियांतिक देश के तथा दीवाली म आदी अतार पेदा कर देते हैं, किन्तु टीएक के अत्याप्त आग्रात-त्रीमत गरनवाओं (cost-piace structures) के मध्य सम्पर्क वर्मी गरा दरता।
  - ( \( \mathbf{i} \) ) कोटा प्रणानी ने प्रणानिक कटिनाइयाँ उदय होती हैं, जो टेरिक-धारत में पूर्णत अनुपस्थित है।

- ( vi: ) यह सम्भावना है कि कोटा प्रणाबी के अधीन देशों के मध्य भेद-भाव रखा जावेगा, दिन्तु टैरिफ प्रणाली के अन्तर्गत ऐसा भेद-भाव नहीं होता।
- (viii) आयात कोटे के अन्तपत न्यूनतम् एव अधिकतम् मात्रावे निर्मारित होती है जिससे आयातो की मात्रा मे लीच का अभाव रहता है सेविन ऐसी अनोचना टेरिक प्रचाली के अनुगंत नहीं हैं।
- राक्षण एसा वनायता टार्स्स अयाचा क करानाच नहा हुए ।

  (1) अञ्चात कोटे के अन्तरांत, ऊँचे नामों का आकर्षण उपनि-सामगी

  को अन्य उद्योगों स आवात उद्योगों से स्थानान्तरित कराता है किन्तु

  यह अनायिक वाचरण टेरिफ के अन्तरांत नही हाता ।
- ( x ) आधात कोट के अधीन असापारण वाशी की माणा बहुत ही ऊँची होती है किन्तु टेरिक मे ऐसा नहीं है, क्योंकि मामी का एक भाग टेरिफ प्रणानी के हारा सरकारी अवसने में पहुंच जाता है।
- (x1) उपभोक्ताओं को टैरिफ की अपेक्षा आयात कोटे के अन्तर्गत अधिक प्रानि सहनी पत्रती है।

इस प्रकार बहु वेक्षेत्र कि आवाल कोटे और टेरिक एक दूबरे से बहुत हो कम मिल-जुतते हैं। बीनों में समानता केवल इतनी है कि वब दोनों का ही प्रमाध विवक व्यापार के लिए प्रतिवन्धात्मक होता है। किन्तु दोनों 'अवमान' अधिक है'-'समान' कम।

> ्रेंबापार की शर्ती और आर्थिक कल्याम पर सरक्षम का प्रभाव

(Effect of Tariff upon a Country's Terms of Trade and Economic Welfare)

व्यापार की शतों पर प्रभाव-

बनाया जायात करों द्वारा व्यापार-वालों को कुछ परिस्वितियों से देश के अनुहूल बनाया जा महरा है। उत्तहरण के लिए यदि कोई देश किसी बायातित बर्जु जा महरदर्ज़ के हा है वो वसके कैमल में टैरिक लगा कर बटाया जा सकता है स्पीकि ऐसी द्या टेरिक ना भुकतान किरोती विकेश त्वय अपनी जैस से करने कि लिए दिवता हो सकते है। इसमें देश के लिए व्यापार सतों पर सुधार हो जायेगा। किन्नु यह लाभ जामान्यत जीवन या जायपुर्ण की समझ आता, क्योंकि इसकी प्राप्ति कराय देश के नुकस्ता पर होती है। इसके वातिरंत, इसरे देशी द्वारा प्रतिकारात्मक नायेवाहियों किन्ने जाने का भी हर है।

आधिक कल्याम पर प्रभाव--

मरक्षण-कर देश के आधिक क्ल्याण को एक से अधिक तरीको में करते हैं ---- (१) देशिक क्षेमतो में इदि कर सकते हैं—जब बायात की नाने वाती वस्तुत्रों तर टेंस्क क्षमाया जाता है, तो बायारमत विदेशी परमूजों को कीमतें गृह-बाजार में दह जाती हैं। ऐसी परिस्मित में केंची बागत पासी स्टेशी वस्तुत्रों को उत्तर जाता है। उद्देश को कुछ हानि पहुँचारे विदा ही केंची कोमतो पर विद्यने कारती हैं। वह परिस्चित उद्योग को विदेशी प्रतिवोगिता का सामना करने में समर्थ बनाती हैं। वह साथ हो यह वो स्वीकार विद्या जाना पाहिए कि उपबोताओं को केंची कीमती हैं। हारि उद्योग पड़की है, बगोंकि जनकी वास्तविक बाय में कीमत वृद्धि की सीमा तक कमी हो लाड़ी है।

(२) कुशासता में सुपार के सिए प्रेरणा कम होना—टिएक सरकाण पात साता दृह उद्योग मरकाण को धोकों के सिए कभी भी तत्त्वर नहीं होता और सरकाण पी आंड म रहते हुए उमें भगनी कुशासता बढ़ाने के सिए कोई आवस्थकता अनुभव नहीं होती है। परिणामत सामाजिक गुळ उत्तरी में कभी का सकती है जग गीमती

का स्तर राफी लम्बे समय तक ऊँचा बना रह सकता है।

(३) आर्थिक प्रसामनी का अनाधिक विज्ञानों में मुदना—जब कुछ बस्तुनों पर जे में दीरक समाने जारे हैं तब व देख से इस बस्तुनों के उत्पादन नी हरीना जीए हा पर किस किस के प्रसादन अपने व्याप्त अपने व्याप्त किस प्रमादन (pro-Mictive) हो नवी थे। इस प्रकार, उत्पादक बाचन कांची कीमतों से कारण कांची कांवाविक तामसम्बादा के कान्यकर्प, अनाधिक प्रमादों में ही बने पहते हैं, जिटने सारी करानि कर होती हैं।

(४) टिरिप्ट हुमरिए राष्ट्रीय आय को अवश्यक्ष रूप से भी प्रभावित कर सकते हैं—टिरिप्ट लगाने के आयात करते हो। यो हैं। हुमारे आयात कर में को मिलिंग होते हैं। हुमारे आयात मार्च को के सिंह ट्रेग्ट पियाँ एकरा। पूर्ति विदेशने पति एकरा। पूर्ति विदेशने की जनके आयात मार्च गई है, इसिएए स्प्रभावत बरतुमें वरिवर्त की जनके समस्त भी, गुण्क (multiplier) में कार्योगीजात के कार्यस्व कर कार्योगी से कर्माव्य, कार्योगी के प्रशास कर कार्योगी है। प्रपात के निवार देश की बरायुँ कम मार्चा के स्वरित्त है। एक जनार, हमारे निर्माण हमारे अध्यात प्रशास कार्योगीही के एकर स्वक्त, मार्च हो जाते हैं। पूर्ति एक और स्वर्शत निर्माण सप्तालों का जनमोग निरम्ली स्वर्णा के स्वर्ण कार्योगीही के प्रशास कार्योगीही के स्वर्ण कार्योगीही के सुद्ध परिणाम (तारा स्वर्णारी) पर निर्मार स्वर्णा हो का विवर्ण कार्योगीही के सुद्ध परिणाम (तारा स्वर्णारी) पर निर्मार स्वर्णा हो

मदि हम अपने निर्वातों में हुई बची की क्येक्स आयादों में अपिक पटीतों नरने में क्यमें हो जायें, को नि सच्चेह हमारी राष्ट्रीय आय बड़ेगी। किन्तु हमारी राष्ट्रीय आय में यह वृद्धि एक विदेशी हेण की हानि पर प्राप्त होती है, जहां कि अक कार 32 नियों में आयातों भी जरेबा अध्य कभी के फ़लरनर पाय कम हो जाती है। अब दिस्ती देव इसके बदसे का लिए वार्य यहां टिएक दरा सतता है। यह उसके ऐसा किया तो हमारे बाब नेकल अस्माई प्रमाणित होंगे। इस प्रमुद्ध मितिया दिस्ते गम में, टेरिक नियत आप मुद्धि तहीं कर सकते, किन्तु उसी आय में एक देव विदेश के हिस्से को यह भी केनल अस्पाई रूप से, बदा देवे हैं और गह भी नियी अस्प देश के हिस्से को यह भी केनल अस्पाई रूप से, बदा देवे हैं और गह भी नियी अस्प देश

- (x) है रिक्त देश से रोजमार पर प्रभाव डालते हूँ—एक देश अन्य देश के दिव का बिल्तान करते हुए हैरिक कामर अपनी ज्याप दारों से एफल ही सहती है। इसी प्रकार, एक देश में रामक ही सहती है। इसी प्रकार, एक देश में रोमक्यार प्रमुद्ध हों है। इसी प्रकार, एक देश में रामक जात प्रसुद्ध है। इसी प्रकार मानका की प्रकार प्रकार की प्रकार
- (६) ईरिष्ठ मजदूरियों को प्रमाणित कर सकते हैं—यांव टैरिस के परिगामराक्य, एक ऐस के बायान उचके निर्माणी कोश्वास अधिक एट जाये, तो
  स्म के सिर मात कर जायांगे। यदि यह बुद्धि एक ऐसे मम्य पर होती है वर्कार
  देशों मात्र प्रमाण कर जायांगे। यदि यह बुद्धि एक ऐसे मम्य पर होती है वर्कार
  देशों में भाग का पहले से ही पूर्ण निर्माणन (fully caployed) है, तो नजदूरियों
  वह दक्ती हैं। जनदूरियों में एक भी पृद्धि हो चक्ती है ज्यक्ति देश में मात्रील पूर्ण
  रोजवार तो नहीं है त्यापि किशातील्युक उद्योगों में जिया तरह का क्या निर्माण में पृद्धि
  अस्पाद हो तो ही। यह तब जुल हो जायी है ज्यक्ति कथा देश प्रतिशासक टैरिक
  हमार देशे हैं और दक्ती हमा हो। गय अनुहरियों में प्राप्त मा तह है गृढि भी जुल हों
  जाती है। इस प्रकार मजदूरियों हम्बे हमन के कि उत्यासन में बुद्धि पर आधारित नहीं है, जीननायाज्ञ की सामाश में कीवार्य कर से बुद्ध हम हो है।
- (७) देरिए सदा अन्तर्राष्ट्रीय कापार से बापा बालते हैं—पूर्ीक अन्तर्राष्ट्रीय क्यापार की नाना कन हो जाती है, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ भी घट जाता है।
- ( c ) साम बी दैरिक-सरसंघ से कभी-कभी शस्त्र होते हूँ—साजकत किकापीन्त्र देशों द्वारा सरस्यम बरिफारियर अन्तान्ता यात बया है। नाएग से तर्व-स्वरूपा के आभी को में एक पूर्व निर्धारित आस्त्रिकता तम के जुन्हार जरति करने के तिए उस्तुक होते हैं। नवे-नवे हुए वाधिक निकास को सिंद विदेशों से बहु प्रद्विपीतिता के स्वाय में बा जाने दिया वो बहु मामम नहीं रह कहता है। गिंगू वा सिम्म करने, सालर भी राता करने तमा व्यस्क को स्वत्रत्य छोट ती? (Nuss the baby, protect the child and fire the adult) एक ऐसा उप-देश है वो उनने निष्य बोक्यों है। जब वह यो प्रचामों को स्टब्स्य न दिया आरोग वस वस विनिमोण। उनने वितिस्थान करने और लेशिक्य उपनि

म बढ़ ने। परिचागरवरूप, विकास योजनायें सफल नहीं हो सकेंगी। हा, ग्रिट सर-धव दिया जाब, तो गय उद्योग स्थापित हो सकेंब्र, उत्पादन, राजगर और आय में बुद्ध हो सकेंगी तथा। अन्तर्राव्हीय व्यापार भी बट जायेगा। किन्तु उपित समय पर सरक्षण इटा केंब्र ना प्यान स्कार चाहिए।

## <sup>1</sup>परीक्षा प्रक्तः

१ देरिक और कोटे के प्रभावों की सुलगा की जिये। इनमें से कैन व्यापार का मियमन करने की दुग्टि से वेहतर हैं ?

[Compare the effects of tariffs and quotas Which one of them is better as a means of controlling trade  $^{9}$ ]

(विजम एव गोरखपुर, एम॰ ए०, १६६६)

२ किस सीमा तक कोई देश टैरिक के डारा वेकारी को घटा सकता है ?
[To what extent can a country diminish unemployment by means of fariffs?]
(जाकरा, एम० ए०, १६५६)

एक उद्योग को मरक्षण प्रदान करने के साधन के इल में, रास्ट्रीम एव अन्त-र्रास्ट्रीम इंग्टिकोणों छें, टीरफ और कोटे के तुवनात्मक गुण्मे की समीक्षा कीजिए।

[Examine the comparative merits from national and international point of veiw of tartiffs and quotas as means of affording protection to an industry]

( इलाह्न, एमन कॉमन, १६६७)

४ इस इंटियोज की विवेचना करिये कि अपने सरकात्मक और पुनर्वितरणात्मक प्रभावों स कोट बहुत सीमा तक टैरिफ के समान हैं।

[Consider the view that quotas are much like tariffs in their protective and redistributive effects.] (आगरा, एम० ए०, १६६७)

४ "विश्व के जन्म को शिशु-सरक्षण पर प्राविमकती देवी चाहिये।" आलोचना करिये।

["Infant creation" should be given precedence over infant protection " Comment.] (इलाहबाद, एम० ए० १६६६)

 सरसणात्मक वायातकरों के 'पूँजी की धीमान्त मुसलता" और "राष्ट्रीय आप के वितरण" पर प्रभावों का विस्तेषण कीजिये ।

[Analyse the effects of protective import duties on (a) marginal efficiency of capital and \( \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \text{total duties on (a) marginal efficiency of capital and \( \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \text{total duties on (a) marginal efficiency of capital and \( \begin{align\*} \begin{a

७ यदि स्वतत्र व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ की अधिकतम करता है,

तो फिर बाप किन बाधारों पर बरझण का समर्थन करते हैं ? [If free trade leads to maximisation of gain from international trade, on what grounds would you justify protection?] (इलाहाबाद, एन॰ कॉन, १६६६)

च स्वता व्यापार और सरक्षण के बीच जी विवाद है उसकी मुख्य बातों पर प्रमास कालिये ? दोनों में से किसे लाप भारत के लिये पसन्द करने ?

[Explain clearly the salient features of the controversy bet ween Free Trade and protection Which of the two would you recommend for India ] (आगर, एसल ए. १६३५)

६ (अ) "स्वतन्त्र स्वापार सारै विश्व के लिये साभवायक है ऐसा दिखाना जा सकता है किन्तु एक अकेले देश के लिये वह कथी सर्वोत्तम नीति प्रसाणित नही हवा है।"

(व) "टैरिफ करों के द्वारा सरक्षण घरेलू जवोगों को प्रोत्साहित करने ना एक समयातीत वग है।" जबरोक बोनों कथनों पर अपने विचार जवाहरण सहित दीजिये।

(a) 'Free trade can be shown to be beneficial to the universe as a whole, but has never been proved to be the best policy also for a single country "(b) i Protection by tariff duties is an outmoded form of encouraging domestic-midstites! 'Give your views with examples on the above two statements ]

 किन परिस्थितियों में एक विकसित देश के लिये टैरिफ सरक्षण उचित होगा?

[Under what conditions in tariff protection justified in the case of an economically developed country ?]

(आनस, एम॰ ए०, १६६६)

११ विवेचन कीजिए कि टैरिफ किम सीमा तक (अ) सरक्षित देश म अधिक स्थामित्व ला सकता है, (ब) अन्य देशों में टैरिफ के प्रथाय को निष्प्रमावित कर सकता है, तथा (ब) पूर्ण रोजगार उत्पन्न कर सकता है।

[Discuss how far tariffs can (a) ensure greater stability within a protected country, (b) neutralise the effect of tariffs in other countries, and (c) create full employment.]

# 25

# ं द्विपसी एवं वहुपसी व्यापार प्रणालियाँ

(Bilateral and Multilateral Trading Systems)

## परिचय--

अन्तरांश्रीय व्यापार ने जिस सार्य को व्यक्तिगत जलावको और उपमोक्ताओं ने सक्तम इन्छा के समस्ति चुना होना उसमे सरकार अनेक तरिकें से नाम उस्ति तेन अक्ता ने स्वाप्त कि उसमें सरकार अनेक तरिकें से नेकर नमें जी इस तरिकें ते नेकर नमें जी इस तरिकें तरिकें

## हिपक्ष दाद (Bilateralism)

### द्विपक्षवाद से आशय—

एसिस ने द्विपक्षी टहराय की परिभाषा निम्न खब्दों में की है — 'एक व्यापारिक व्यवस्था उस समय द्विपक्षी' कही जाती है जबकि इसमें इस बात का प्रयत्न किया जाय कि 'B देस की A देस के नियति' का 'A देस को B देस के

<sup>1 &#</sup>x27;The chief peril to a large volume of free multilateral trade in the postwar world may be bilateralism and the chief problem of international commercial and economic county may be the effective curbing of this tendency "-Howard S Ellis: Estays In International Finance, No. 5, Summer 1955

चिमीतों ते एक पूर्व निर्धारित परिभाषात्मक जनुषात बना रहे। "" अनेक व्यवस्थाधे में सामान्यत रे: वा अनुषात ही प्रचलित है, किन्तु जब ब्याज साम्यां भुसाता, वक्षाया सीरत्यों के मुप्तान या तथे व्हणों को स्वोद्धतियां भी उद्धाव में मीमितित हो, तब दस स्वाचुपात से किन कोई भी जनुषात भी निर्मित क्षिया जा नकता है। व्यापार में दिप्ती सेनुस्त में प्रचलता है। क्षायार में दिप्ती सेनुस्त की स्वाचार की किन की सेन्या की स्वाचार की स्वाचार की स्वाचार की स्वाचार की स्वाचार की स्वच्छा स्वाचार की स्वच्छा स्वच्छा

(२) निकासी-ठहराव (Clearing Agreements)—जब लेन-देनो गी 'समानता' (equality) पर इतना अधिक यस दिया जाता है, तो यह स्वाभाविक है कि निर्मातकर्ताओं को आनुपातिक आयात अथवा आयात-कर्ताओं को आनुपाहिक निर्यात उपलब्ध न होने से कठिनाइयां अनुभव हो । ऐसी कठिनाइयो का व्यापीर पर बहुत ही प्रतिबन्धारमक प्रभाव पडता है। अत इनके निवारण के लिय प्राय निकासी ठहराज किये जाते हैं। ऐसे ठहरात्रों की कार्यविधि कुछ इस प्रकार है— A से आयात करने घाले B देश के आयातक अपना भगतान स्थानीय करेन्सी म एक मस्मिलित जाते में जमा करा दते है। इस आरो वा सव्यालन एक सरकारी संस्था (जैंगे कि केन्द्रीय बैंक) द्वारा किया जाता है। A को निर्यात करने वाने B देश के निर्मातकर्ता उक्त साते के ही, जैसे ही आयाती के द्वारा विषेट कोच उपसम्ध हो सकें, खुगतान प्राप्त कर नेते हैं। यदि B की A के निर्यान A की B के निर्यातों से अधिक हो, तो A देश के निर्यातकर्ताओं को अपना भूगतान पाने के लिए उस समम तक प्रतीक्षा करनी पडेगी जब तक कि B से पिछडते हुए आयातो से पर्यान्त घन एकत्र न हो नाम । यदि वे प्रतीक्षान कर सके, तो फिर उन्हें अपने माल के लिये नोई दूसरा भाजार लोजना पडेगा। निकासी-ठहराव से सम्बद्ध देशों के मध्य साम्य की प्राप्ति निम्नसिबित ज्यायां द्वारा हो सक्सी है --

<sup>1 &</sup>quot;A trading arrangement is bilateral when it involves an effort to achieve a predetermined quantitative ratio of the exports of country A to country B to the exports of country B to country A" - Howard S Ellis: International Enginee Section Princeton University

- (१) इनट्ठे हुए केंडिट वैलेल्य के सम्बन्ध के इस जादाय का कोई सममीना सरकारी स्तर पर हो जाय कि इसे बनाया चले आ पहे दायित्वों के भगतान में प्रयोग निया जावेगा।
  - (२) A से B नो अधिक हीने बाले निर्मात में सरकारी स्वर पर प्रत्यक्ष इस्तक्षेप द्वारा नभी नराई जाये या B से A नो निर्मात कराये जाये।
- (३) A से नियोकों को तथ शक के लिये बन्द कर दिया जाय कब तक कि माना येलेग्स जुकता न हो जाय।
  - (४) B को करें-मों में A वी करेंन्सी रा मूल्य अबोमुखी (bownwards) समायोजित विया जाय।

दन उपायों के दारा ११ का सरण अनुवात अथवा कोई भी ऐसा अगुवात कायम हो जावेग, जो कि B वो A में पूर्वी का, सरकारों के मध्य उद्गी हुई बर में, दुम्लाहर करादे। एक अनिवृत्ति ठहराय और एक निकासी ठहराय का मेर पूर्वी के दूरी के बारे में महित हैं, अधिक बस्तुओं के बारे में मितिन भ कमाने में नहीं।

द्विपक्षवाद का विचित्र प्रतिबन्धारमक स्वभाव-

भाहे कोई भी अनुपात निवर्तिका किया जाय और पढ़े बारन रूपे का का प्रकृती है, निवामी कहरास (जहां कर जानिका अधिका अधिका अधिका अधिका अधिका किया की विदेशी के प्रधार की साम की स्वाचित्र को किया की है। देवा के स्वचार के साम की स्वाचित्र की किया की कि एक्ट स्ववच्य कहा की स्वाचार के अध्यक्त वार्य है कि को किया का कि स्वचंद का साम के स्वचंद वार्य है है। देवा के विवर्ध स्वचन नहीं हों? स्वप्त कर वेदों में के क्या परवा है जो कि स्वचंद किय का नहीं हों? कि नहीं के निवर्ध कर के देवा के किया किया कि स्वचंद की स्वचंद की

(१) निकामी उद्धान सुनाधिक रच वे तहुन्वनक्षीन (contractive) होने रे नवीरि स्वावहारित्ता के दिख्लोम ने कुछ सम्झून को निकासी उद्घान के पूर्वत रुपा नर सो साती है। बन एक बार रूपा हो बाब, वो किर निवाधियाँ (cleaing) ही व्याधार मन्यानन का एक गांव वातून सम्मत ता होनी है।

( २ ) द्विपत्रवाद क्षमी दानी बदता ही चला जाता है र जब कोडे देश विशेष

यह देखे कि उसके व्यापारिक साथी देखों ने निनाक्षी व्यवस्था काशम करती है, जितमें बहु अपने निये जावस्थक कच्चा माल प्राप्त करने हेंतु स्थेप्ट स्वतन्त्र विदेशी मुद्रा अंतित नहीं कर सनता, तो नह स्वय भी कच्चे माल के निकंता देशों पर निनासी प्यवस्थाये लागू करने के हेतु विवस हो सकता है। इस प्रवार, निवासी महित्रा एक कृथक ('Wicous cricle) में परिणित हो वाणी है।

( व ) विकासी' के फलम्बरूप प्राप्त द्विपक्षी जेम तथा विधिन्न विविद्या विकास दर्पे (प्राप्त नामेक्सर देवा में सम्बन्ध स) प्रस्थार होने सांग्र वि (consistency) नहीं है। उत्पार माने विवास वाले वेस की विधिन्नय देवें आवश्यक न्य ने अधिकृत्यित सां बवानियत होंगी है और विधिन्न व्यावारिक लाकेदारों में मेर-माब भी नरती है।

# द्विपक्षबाद के उद्देश्य--

अब हम उन उद्देश्यों की चर्चा करेंगे जिनके कारण देख निकासी ठहरादों में प्रविष्ट होते हैं। ये उद्देश्य निम्मतिक्षित हैं —

- (१) विक्रिया दरो का स्थायीकरण—कहा जाता है कि एक देश अपनी विक्रिय वर को स्थायिक प्रधान करने तथा शुग्रावील समुख्य में गम्मीप अकायस्वा मा निकारण करने के देश यह दिश्यावन का आपनी करते हैं। [किन्तु हुमारी एम्मिटि म मह प्रिपती व्यापार समग्रीते के तिये एक सही और पर्योच्य स्थाय (defence) गृही है। यदि एक देश जाने भुनताल समुख्य म गम्मीर अवाय्यदा का सामणा कर एन है, यो दंश जिनम्ब नियन्त्रभों के हारा, थो नि विश्ववाद मी अपेशा मही हम्के हिन्तार है. मुखारा चा समना है।]
- (२) बबाँहलीय यूँ जी-बावायमनी को रोकल--गमी गोग वहा जाता हैं दि दिएसी व्यापार समस्त्रीत किया देश हमाद हमिला शिर जा है दि वह यूँ जी के स्वारक और कल्यादली कालायमत्त्री ना, चीनि देश है भूगता बालुकत पर भारी समस्यान देते है, रोल वक । [यह वक्ष भी न्यर्थ है, बसोनि इस वर्द रव रा भी हुई क्या होने उमायों (विंय-नायात कोटे जीर विशिषण वियय-व्य) क्षारा पूरा विस्य जा सरवा है।]

- (३) राष्ट्रीय सुरक्षा और उपभोक्ता क्याण—नहा जाता है कि द्रिपक्ष-नार ना उद्देश पाष्ट्रीय सुरक्षा को इब बनाना अथवा उपभोक्ताओं के कन्याल में वृद्धि करना है। [यन्तु द्विपक्षवाद का यह आयात क्यान उद्देश भी, एन दूसर के स्वारित्यक्षी सन्तुलन के बिना ही, आयात नियन्त्रण के द्वारा, पूरा किया जा एनता हा।]

प्रकाशिकार (एव कथ-एकाधिकार) व्यापार में होंगे वाले साभी में मिनवार्थ कर में ममी ला देशा है। विभोगत को देश क्ष कावियों से दानाव में हों है पुनका बहुत प्रोपार होंगा है। अन हम यह कह सनते है कि दिपनवार एक नेश सारा हुगरे देश पर 'भोगा' जाता है। अन्य देशों पर उनकी इच्छा का हित से पिरुद्ध दिपनावर को पोपने की सािक कई शोधों से द्यार होती है जो कि निम्म है —(1) देशों की चान्न साता सम्बन्धी कथ परवात, (1) वने क्षणों के सिए एक देश की मूर्य देशों की चान्न साता सम्बन्धी कथ परवात, (1) वने क्षणों के स्थार कर हम भी सुरा देशों की लिए दुवा ही सुरा एक देश की मुझ बहुत्वों के क्यादल से, आंकि परोशी देशों में विश् दुवा ही सदस्य हुए है, तुनताश्यक लाग होना, (10) एक देश का मुझ दर्श के स्थारी में मार्थ हुए हों के स्थार से में हम सिंग हों मार्थ हों की स्थार से स्थार में स्थार में विश् दुवा ही सदस्य हुए है, तुनताश्यक लाग होना, (10) एक देश का मुझ दर्श कर हों सी हों मार्थ हुए हों हों की स्थार से सी साथ हिम्स हों सी साथ हों सी हों सिंग हों सी साथ हों सी है सी साथ हों सी सी साथ हों सी साथ हों सी सी साथ हों है सी साथ हों सी साथ हों

## द्रिपक्षबाद को रोकने के उपाय-

4.4

(१) द्विपक्षी व्यापार समझौतो का बहिस्कार—सैनिक गुटबन्दियो की ही

भांति द्विषयी सममित भी जुल ऐसी चीज हैं जिन्हें राष्ट्र एक के बाद एम नहीं धीज जनते बरत सब सामूर्यिक रण से तथा एक ही धाव छोज सनते हैं। जन अन्तर्पार्थिक पुत्रा के पो अब अनिमार्थ निवासी में यह ठीक ही भागवाना (provision) निया है कि समस्य निवासी सममित के कि निवासी के नियासी के नियासी के मिल के सम्य के मुनतान एक अन्तरण वर्षार्थ के पार्थ के सम्य में मुनतान एक अन्तरण वर्षार्थ के पार्थ के सम्य में मुनतान एक अन्तरण वर्षार्थ के प्रमाण के प्रमा

(१) हुसँच भूषताम-सहुतन बाते देशों को बुहुद बनाला—-देवन एक ज्यामन कर्मवर्गा (Augastre action) वर्ग्य हो। प्राप्त वहंद्या पर्याप्त न होगा, वर्में की तिन्द्रातियों निर्माण प्राप्त के एक एक प्रिक्त प्राप्त न होगा, वर्ग्य की भावता में ही मही, वरदा गहरी चवा वासी व्याप्त करियारा पर जाधारित निराधां भावता से भी ज्यान होतों और वती रहती है। एक अनुप्तुम्क दिनस्य रह, वो कि पुणानत महुनत में सम्प्रया नी होट के बहु से अधिक वर्षों है, ऐसी ही करिताहरों मा म एक है। वस से वस्त वीना गरिस्वित्यों ऐसी है जिनके चराय अनुप्तुम्क देश के मुधार के निष्क के व्यक्तिया समाने कर से के बहु सुप्त को सहस्य के प्राप्त कर हो। है कि भागी करियों के बहु सुप्त को सहस्य वाना—(अर्थ) पेत की सहस्य की सार्व क्याना—(अर्थ) की काम कर की अर्थ काम अर्थ की काम कर की काम काम काम काम कर की काम कर की काम कर की काम कर की काम काम काम की काम कर की काम कर की काम की काम कर की काम काम काम की काम काम की काम काम की काम की काम की की काम की काम की की काम की काम काम की काम की काम की काम काम की काम की काम की काम काम की काम काम की काम काम की काम की काम की काम की काम की काम काम की काम काम की काम की काम की काम काम की काम काम की काम क

कत्त तीनो बराजो में एक अन्तर्राष्ट्रीय मीडिक सस्या हारा हो, जिसे कि
पूरपुक अवसूत्रम के विरुद्ध बीटो के प्रयोग का विषयार हो, जुई स-रिह्त शर्मपूर्व--कुत्र के निरुद्ध मार्टाविश गाएटी दी वा सकती है। वक स्था ने सां देशे स्व म्हू स्वार धाने में भी समर्थ होनी चाहियाँ कि वे क्षण्ये आही जावराजक स्थानतिक स्थानीत्व (अध्याधकाता) वर्ष के बजर्र दुखेंच कर्रमा वाले देश अतमे बही पुत्र प्रचारित प्रमुश्मि की दबार्य और टूट नरेखी चारे सेत चनने बहुने बुद्ध विस्तरित कि प्रचारित प्रमुश्मि की दबार्य और टूट नरेखी चारे सेत चनने बहुने बुद्धा विस्तरित कि मुस्सर रागवर रोची मा। देखा कि अन्तर्यादीय पुत्र वोचे के विस्तान में में बहुने मुस्सर रागवर रोची चा । देखा कि अन्तर्यादीय पुत्र वान्त्यों साई आ गनती है नि वे स्था के दिस्सी की सर्वार करित के नित्र यह प्रवन्ती स्थाई आ गनती है नि वे स्थाव के प्रमास ने मार्थ करित के विज्ञ कर दिखा वायक स्वत्रा, उन्हें सुमुश्नी मीडिंग एक्टन ने जिनाशित कर दिखा पायेश । इसके साथ हो साथ वर्ज नारिए कि भुगतान मतुलन सम्बन्धी अस्थाई लघना भीतमी विकाशमा गर एव मुरिशत विदेशी विनिगय कोचो मे कभी शाने गर. जितने समय में मुखारात्मक कार्यनाही वी चार्य उठने समय तक के लिये, देखी वो अस्पनासीन ऋण भी दे।

ितनु, राष्ट्र की अर्थन्यसभा में गीनिक दोष जब कि विद्यान रही। रुपेती उपत्रक्षी मंदिनाहमें नो बुनियादी वप में ठीक नहीं निवा या बनेगा। जल पित भिष्य में विषयाना से जना है, तो देख की अर्थन्यक्षा को को नि अभी तक पुत्र या दो निर्वाण सर्वे जना है, तो देख की अर्थन्यक्षा को को नि अभी तक पुत्र या दो निर्वाण सर्वे अपने पुत्र की अपने प्रति है, चितियोहत (diversified) बनाना होगा। विदय के बनिक एवं उपत्र बेती की भी स्वीद्यु कि दे स्थित हुए देशों के ओक्टोपीन्यण में पर्याण पत्र आदि के बहातवा करें।

(३) एक क्षात्रसंद्वीय ब्यापार बस्या की स्थापना—एक अग्य महावदूर्ण जगाय मह है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अकुला की स्थापना की जार, शारण एक शास्त्रात्री सञ्ज्ञका अन्तर्राट्रीय गुढा नोध के बनित्य कर्याय के, भेद रहित बहुत्तवी व्यापार प्रणाली के स्वस्त विकास मे, बीच दे किया ।

क्यार्डिय खागार के लेज में में विश्ववार की समाप्त करने की रिशा में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कीम ने बहुत कार्य किया है, जेरी—डिश्ववाद का अनितत बहित अप्तार कराम, अनुकूत कबसूनने के कियद बन्न बातना, भुसान दक्ष्मन सम्मी अस्पाई बंदिनाई की हूर करने के लिए वन्यकाशीन श्रृष्ण देना, उत्तर देवी की निग्छे हुने देती में विनियोग करने की ग्रंरणा नेता। ये मब अनुवित्य हस विश्वयादी भारता का प्रशीक है कि विश्ववाद को जन्म से करने तसाध्य कर देना पारित इसने पर भी—"अन्तर्राष्ट्रीय व्यावाद के जन्म से कान्य तह देना पारित इसने पर भी—"अन्तर्राष्ट्रीय व्यावाद के विश्ववाद के विश्वव समाप्त आक्रमन सकता है ज्विते हसका स्वावक प्रवित्य एक वेद-भाव के विश्वव सामान्य आक्रमन से एक की बजीदों में कब्या रहता है, कोई वीच निर्मारित डिग्ये जाते हैं, विशेषी विनियम ना गनमाने बज्ज से विनय निया सन्तर्श है और क्षार्ट्राण्ट्रीय सार्टिक प्रवाधिकारिक सीधन कर रहे हैं, विश्ववाद के विश्व सन्तर्शन के अगार

<sup>1 &#</sup>x27;The struggle against bilateralism in international trade will only be successful fit its conducted as a part of a general attack upon restriction and discrimination. In a would where international trade remains in the fetters of high tariffs low quotsa, arbitrary exchange allocations and monopolistic exploitation by international cartels, the eventual success of the struggle against biliteralism would be unlikely "—flowed S.Ellik Eliteralism and The Future of International Trade.

### वहुपक्षवाद (Multijateralism)

हुएशी व्यापार प्रधानी से आधार वा न्यापारिक समित्रों को कि अन्त रांज़ीय समझीत के स्वास्त्रपण एक ही साथ सो से अधिक देशों के मण्य समझ होनी हैं। दिशी आधार, समझीने और प्रणानी सहुएशी व्यापार प्रशासित की गुला के गई है, हिन्तु सो महानुद्धों की मध्यापित में तथा बर्गमान मुहोत्तर काल में दिखा के देशा झार ऐसे समझीत इसनी अधिक सन्धा में विद्यों गये कि इन्होंने पुराना बहुएसी स्वारार प्रणाली के हिस्त्रीक्षण कर दिखा है।

द्विपक्षो व्यापार प्रणाली पर बहुबुक्षी व्यापार प्रखाली की श्रेष्टता—

हिपक्षी व्यापार समजीतों का स्वमाय विश्व व्यापार के सिव प्रतिवन्धा मक होन के साथ ही साथ इनकी निम्नार्जिवत हानियां भी हैं

(१) आधिक एव किसीय व्यवहारों का विश्वाचन—नविष बहुम्बी व्याग एए ऐसी विश्वचनावार-व्यवस्था को तथा हैता है किसने विशिव्य रिपेट्स वर्ष-व्यवस्था हैन हुन्दि के किस्त सम्मक्त कातीह है तब दिएसवास के अन्वर्यत कोई एक विश्वचनावार नहीं होगा और जिस सीमा तक व्यापार 'डिप्ती' होता है उन सीमा तक आधिक एव विलीय व्यवहार विश्यापित (dislocate) हो जाते हैं।

(२) सनमीजी विनिज्ञ वर्षे— जुण्यावार के अन्यांत यात्री दिश्य-नर्दुओं मा मू पामन समान १५ में होता है, किल्पु दिश्यवाद के अन्यत्ते हुआ नहीं होते नहीं, जबित बहुनेकावाद के अन्यतंत्र, जीति अन्यतंद्रीय मीहिल अन्यात्री का 'बार' (csstoce) है, ममता राष्ट्रीय करेंसियों का मुन्याकन समान रूप से होता है एवं दिन-श्रवाद के अन्यतंत्र जिलाया वर्षे मन्याती और उन दरों के सित होती है जी कि एक क्यार पिम्च विभिन्न बालार में हिस्सान होनी चाहिए।

(३) त्रम अवस्था वित्रक्ष पर स्वतिकम्य—बहुग्यायाद के अन्तर्गत देश को सबने मही बाजार में बंजने और सबने साला बाजार में रारिदर्व की स्वतन्त्रता होती है निन्नु यह स्वतन्त्रता डियाशयाद के अन्तर्गत राम्यव नहीं है। एन देश रावींतम बाजार भ म की मरीद मनना है और न विश्व ही सक्तता है।

(४) प्रोक्षण के सिचे होंद्र—दिश्यकार के अन्तर्शत एक जायिक रूप से तिन्दानी देश अपनी पत्र एक विद्या सिच्या का प्रयोग करे से दुर्वत राष्ट्र के दिन्द्र अपनी स्वयं सिचिंद्र के नित्र कर सन्ता है। उत्यहरूपार्थ, जर्मनी ने महादुद्धी मी मानविष्य भागी पत्र विकास प्रयोग पूर्वत सेटिन क्योरिकी देशों का सीपण से दिन सम्बन्धि मे अपनी पत्र विकास प्रयोग प्रवास प्रवेग नित्र में मित्र । विन्तु बहुरपालाद के अन्तर्भा सुद्धा के अन्तर्भा स्थाप के सिच्या। विन्तु बहुरपालाद के अन्तर्भा सुर्थ सोपण के सिंद नहीं हैं।

( १ ) वस्तुओं एवं साधनो तब प्रतिबन्धित पहुँच-पुरानी अस्टी बर्पशी

थ्यापार प्रणाली के अधीन प्रत्येक देश के लिए, जब तक कि वह अन्तर्राष्ट्रीय कीमत चुका सकता है, प्रत्येक बस्तु और साधन तक पहुँच होती यी किन्तु ऐसी स्वतत्त्र और समान पहुँच (Free and equal access) द्विपक्षवाद के अधीन सम्भवनहीं हैं वयोकि इसमें स्वतन्त्र विश्व बाजार का ही जमाव होता है। 'सम्पन्न' एवं 'विपन्न' बर्गों म विभाजन, जो कि बहुपसवाद के अन्तर्गत अनुपरियत है, द्विपक्षवाद के अधीन प्रवसता से पाया जाता है।

(६) भेदारमक व्यवहार--किसी भी देश के पक्ष या विपक्ष में यस्त्र की वीमत, गुण या माता की होष्ट से भेदात्मक वर्ताय करने के लिये बहुमशी व्यापार समकोता के व्यक्तांत कोई अवसर नहीं होता, किन्तु डिपशवाद के अन्तर्गत पर्याप्त रहता है।

( ७ ) अहत्त्व मदी की उपेका-जनिक बहुपक्षवाद के अन्तर्गत हस्य एव अहदय दोनो ही प्रकार की सबें समान रूप से महत्त्वपूर्ण होती है, दिपक्षी समभौते से सम्बन्धित देशों का उद्देश एक विशेष अविधि के भीतर केवल पास वातहारों के सम्बन्ध में भगतान सतलन की सन्तित करना होता है जिससे शहरम मही की उपेक्षा हो जाती है तथा ऐसे ठहरायों में 'स्थानान्तरण व्यापार' (transit trade) को सम्म-नित करने का भी कोई प्राथभान (provision) बही होता है।

( फ ) ब्यापार-डांचे में समायोजन सम्भव नहीं-चतपशवाद के अल्हार्गत श्यापार की मात्रा दोनों देशों की लागत-कीमत परिस्थित द्वारा निर्धारित होती है तया व्यापार मे इस गरिस्थिति के गरिवर्तन के अनुसार ही रामायोजन होता रहता

है किन्तु द्विपश्वाद के अन्तर्गत ऐसे समायोजन सम्भव नहीं है।

(१) प्रशिवकारी और कार्टली की स्थापना-द्विपक्षवाद के अन्तर्गत एकाधिकारो और कार्टेसी की स्थापना होना बहुत ही सुगम है। वे सहयाय ऊँ सी कीमतें निर्धारित कर गकती हैं और इस प्रकार समाज विरोधी कार्यक्रलायों में सलान रह सक्ती है। लेकिन बहुपक्षयाद के अन्तर्गत कीमतें विश्व बाजार और स्वतन्त्र प्रतियोगिता नी उपस्थिति के नारण लागती से बहुत निकट समानता रखशी है, जिसस उत्पादको के लिये उपभीताओं ना बीयण करना सम्भव नहीं होता । इस प्रराट, द्विपलवाद के विपरीत, बहुपलवाद विस्थ भरे म उपभोक्ताओं के हिंती का सर्वोत्तम सरक्षक है।

दिपश्चार के लिये और्विस्य --

डिपग्रवाद के लिए सहानुत्रूति रवन वालो की कमी नही है, क्योंकि इनका प्रमोग उन देशो द्वारा किया जाता है जो कि अपने उद्योगो का विकास मा पूर्नीनर्मीण करना चाहते हैं। किन्तु इस परिस्थिति वा समर्थन करना सम्मव नहीं है। इसके निम्नलिसित बारण है ---

(१) यदि आधिक रूप से निर्वेल देशों को इस हथियार के प्रयोग की अनु-मीत देना ठीक ही हो, तो राष्ट्रों में इनहीं सम्पत्ति या सक्ति के बाधार पर कोई ऐसी विभावक रेखा सीचना किन होगा जो यह बता सके कि अमुक-अमुक राम्ट्र हुई वि और अमुक-अमुक राम्ट्र सकत है। यन तो यह है कि यदि यह यथा एक नार स्मीकार कर भी गई, तो युद्ध पूर्व अविषय भी साति यह जबने देशों पर भी मैतने ने यह है निस से प्रीय ही स्मीकाशानी देश भी जेदान्यक एकांबिकार प्रभाव निने। यदि ऐसा हुआ, तो दुवंद देश अपने को बहुत से भी अविषक हुनंत पायेंगे, नवीडि जनकी सारेशिक स्थिति तो पहले भी कोदान मुख्य में उठ न होगी किन्तु विश्व ब्याधार में जनका हिस्सा पहले से भी कम हो बावेश।

(२) एक देश के लिए आस यह किन्स सासामा अवस्था हो होता है। ते वह निकासियों से अपनावस्था में अवन हो आस, न्योंकि किसी भी समय पर उसकी मह निक्षाण होगा किस्त है कि उसनाय न सुरक्षती आयागर के लिए खार फोल कर बहु हतना पर्योक्त विदेशी विनिजय अनित पर दक्का है कि अवनी आयात सन्दर्भी जाय-च्यकतार्थे पूरी करके । आस्ट्रिया भी, निमाने १२ इ.३.२.५ में अन्य सब विनिमय नियत्रण करते सिंप में निकासी धामकी देश पर न कर सका गा।

### उपसंहार--भारत के लिए लाम

दश प्रकार, विश्व वात्ति और आर्थिक सम्पन्नता के हिल में बहुपशी स्थापार स्थापमाता के द्विपती स्थापार पर प्राथिषकता देना वावस्थल है। युद्धोरार जाल में, विद्येषत स्वतःत होंगे के बाद, भारत ने विदय के अनेक देवी (वेसे पैकोस्सार्वेषिया, मुगोस्ताविया, हसरी, विद्युवर्गक, फिलनेड, विश्व, वर्जे-टावन, तीवियत कर और पाकिस्तान आदि) से द्विपती स्थापार समग्रीते किये हैं। वश्चिष बहुग्रस्ताव विदय स्थापार का सर्वेदिक स्थापार का सामित के स्थापार का सामित की स्थापार का स्थापार का स्थापार का स्थापार का सामित की स्थापार आर्थिक दशानों के स्थापार के स्थापार का सामित स्थापार का सामित स्थापार का स्थापार का सामित का स्थापार का सामित सामित स्थापार है.—

- (१) ये समझौते हमे अवस्थक वस्तुयें जैसे खादाथ और मशीमें गर्यान्त मात्रा में दिला सर्केंगे।
- ( र्) ये भारत के आयात व्यापार की विचा को डालर देशों से नॉन-डालर देशों को गोडने ने सहायक होगे।
- (३) ये निर्यातों में वृद्धि कर सकींगे जिसमें कि हमारे भुगतान सतुलन की प्रतिकृतता कम होने में सहायता मिनेगो ।
- (Y) कुछ दवाओं में डिपशी ब्याचार सममीते वनिवार्य हैं। उदाहरणार्य, ईस्ट वर्गनी, ह्या, पिनर्जिंड बाबि से (जहाँ कि दिवसी ब्याचार पर सरनार का प्राणियल है) व्यापार केवल डिपशी ब्याचार सममीते के जाधार पर ही बकाबा जा सकता है, एवं
  - (६) इनने द्वारा भारत समझौतों से सम्बद्ध अन्य देखों से राजनंतिक, वार्षिक एव सास्कृतिक रूप से अधिक निकट हो जापेगा। वर्मा,

सङ्घा और संयुक्त अरब गणराज्य से हमारा व्यापार इसी श्रेणी

किल् यह अच्छी तरह से समक्त लेना चाहिए कि हिपक्षी व्यापार समझौते केंबल अल्पकास के लिए ही उचित ठहराय जा सकते है। दीघंकाल मे, जबिक राज-नैतिक शान्ति और स्थायित्व प्राप्त हो जाय, सब मारत को बहुमुखी ब्यापार प्रणाली से ही लाभ की विशाल सहभावनायें है।

### परीक्षा प्रश्न :

- दिपक्षी स्थापार समभौते नवा हैं और इन्ह नयो अपनाया गया है ? नया भाग इन्हें विश्व ब्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने वाला मानते है ? बदि हाँ, तो इनसे कैसे बचा जा सनता है ?
  - What are bilateral trade agreements and why have they been resorted to 9 Do you think them to be restrictive to world trade? If so, how can they be prevented?]
- बहरशी एव दिपशी व्यापार-समग्रीतो के सापेक्षिक बूग दोपों का विवेचत कीजिये। आप भारत के लिए इससे से किसे बेदलर समझते हैं और क्यो ? Discuss the relative ments and dements of multilateral and bilateral trade agreements. Which system would you advise for India and why 3 (आगरा, एम० कॉम०, १६६१)
- हिपक्षी व्यापाद समभौते कहाँ तक स्वतन्त्र व्यापाद की दिखा में ले जाने है ? इनकी सीमावें बनाइये । fHow far are bilateral trade agreements a move towards free trade ? Examine their limitations l

(बोरल०, एम०ए०, ११६८)

वया द्विपक्षी व्यापार समग्रीने परमानुबहित राष्ट्र व्यवहार से सगित रखते है ? उदाहरण सहित उत्तर शीजिशे ।

[Are bilateral trade agreements consistent with the most favoured nation's treatment? Illustrate your answer with examples ] (आगरा, एम० ए०, १९६६)

# 38

# साम्राजीय अधिमान

(Imperial Preference)

परिचय-

आर्थिक सहयोग (economic ro operation) का एक अन्य रूप जो कि विकृत के ध्यापारिक राष्ट्रों के मध्य ज्यय हुवा है 'सामाजीय विधिमान' है, जिमें जाजकल राष्ट्रमण्डलीय अधिमान' (Commonwealth Preference) कहते हैं।

# नाम्राबीय अधिमान का अर्थ

मा प्राजीय अधिवानं (Imperial Preference) बहु आयानिकता या विरोध रिरासत है जो कि एक अधीन देख (या उपनिवेध) अपने वास्त्रव्य (या मातृ ) देस के प्रति दिदेशी व्यापार के सम्माय में देश हैं आहे साझा अर्थ व्याप्तिकता या रियायत आयाती या विर्योगों से अवशा एक ही समय पर दोसो से सन्धित्य हो सकती है। इस अरार साझानीय अधिवान योजना के अन्तर्गत एक आधीन के साझान्य देश में भिष्मी अप देश में मत्त्री या और अन्तर्गत एक आधीन यस साझान्य देश के प्रति या पर में मत्त्री या और अन्तर्गत एक आधीन में स्व साझान्य देश के प्रति या पर में मत्त्री या और अन्तर्गत एक आधीन मा साझान्य देश के अपादी पर पन दर्ग स्वृत्यों के कर स्व मो हो सकता है अबिक अपने देशों में सेसी ही सन्तृत्रों पर जैंची दर्ग ने के रूप में ची हो सकता है अबिक अपने देशों में सेसी ही सन्तृत्रों पर जैंची दर्ग में सूच्ये को आसी है। यह भी हो सकता है कि अभीन देश अपने बातारिक बाजार को अबत या पूर्णत साझान्य देश की कुछ बस्तुओं के तिए मुर्तिता कर दे अवशा साझान्य देश को ब्राई के (Draw-backs) की स्वीलि है।

साम्राजीय अधिमान की सफलता के लिए आयदयक बाते

पामानीय अधिनान की योजना सफत हो सके दमके लिए यह आवरएक है (i) माझान्य एव सपीन देशी के गम्प व्याचार की योग्ड समावनार्य विच्यान होनी पाहिए, (ii) कपीन देश सामान्य देश के अधिमान सम्बन्धी दाने को राजीकार करते के मिए तपरर होना चाहिए, एप (iii) सामान्य देश की सहसति के बिवा अन्य देशों को कोई अधिमान या रियायत नहीं दी जाये। स्पष्टत साम्राजीय-अधि-मान-पोजना का आर्थिक महत्त्व इस बात से उदय होता है कि इसमें साम्राज्य में बाहर के देशों के साथ रियायती व्यवतार का अवाव है।

# साम्राजीय अधिमान योजना की दुवंलतायें

विद्व-स्माचार पर प्रभाव-

साम्राजीय अधियान योजना बढते हुए विश्व व्यापार के दितों के पिठद है।

यह बात निम्नासिखित विवेचन से स्पष्ट हो जायेगी —

(1) बह अस के दिशालन एवं विशेषीयवीजन में बाधा डाल कर विश्व बचायात की मात्रा को घडानी है-विद्य व्यापार विषयक एक स्वस्य नीति की बुनियादी विरोपता निसी देश की इस स्वतन्त्रता म निहित है कि वह सस्ते से सस्तै बाजार म जरीद सकता है और महेंने से महेंग बाजार में वेच सकता है। किन्तु यह विशेषता साम्राजीय अधिमान योजना वे जन्तर्यत उपस्थित नही है, क्यांकि अधीन टेका की मान्याओं देश में प्रति न केवल राजनैतिक बरन आधिक रूप से भी एक दास जैसा बाचरण करना पडता है। यह न ती महेंगे में महेंगे बाजार म नेचने के जिए स्वतन्त्र होता है और न सस्ते में सस्ते वाजार में खरीदने के लिए। अतः अ**धीत** देश स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से उदय होने वाले साभा से कवित ही जाने है।

(२) योजना से बाहर के देशों द्वारा प्रतिकारात्मक (retaliatoty) उपाय केये जाने की भी सम्भावना है । वास्तव में आजनत्त विश्व कई गुटों में विभावित हो

ाया है तथा ध्यापारिक दल बन्दी का अखाडा वन चुका है।

(१) वह अधीन देश को अपनी अर्थव्यास्था का ठीस और सतुलित आधार पर विशास करने से पीकती है। विशेषत जब कि एक सामाज्य देश एक औद्योक्तिक जनत राष्ट्र हो, तो अधीन देश को अपक देश बना रहने पर ही बिवस निया आ सकता है जिसमें कि साम्राज्य देश की आवश्यक करूवा माल नियमित रूप से मिलता रहे तथा उगकी निर्मित बस्तुओं के लिए वही विकय-बाबार सदा उपलक्ष रहे । स्पष्टत ऐसी दशा में पिछड़े हुए भागों की समस्या (problem of backward areas) उत्पन्न ही जाती है, वहां लोगो की कमशक्ति बहुत ही बीची होती है।

(४) उपनिवेशो और साम्राज्य देश के मध्य आय सम्बन्धी विधाल सन्तर (wide income disparities) उदय हो जाते हैं। एक ओर तो साम्राज्य देश मे स्रोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं किन्तु दूसरी ओर, अधीन देशों में लीग

अपना न्यनतम मरण पोपण करने ये भी निठनाई अनुभव करने है।

(६) पिछडे हुए आधीन देशों में सम्भाष्य प्रचुरता के सच्य दरिद्वता विद्यमान होती है। साम्राज्य अधिमान की नीति का अनुगमन करने से जी बाय-सम्बन्धी भिन्नताम उदय होती है वे उपभोग-वृत्ति (propensity to consume) नो निस्ता-हित करती हैं। एक ओर पृथ्वी के गर्भ में विशाल प्रमाधन छूगे पढ़े रहते हैं और यह अ॰ य्या॰, २६

प्रतीक्षा करते रहते है कि एक दिन उनके शोपण का भी अवसर अधेगा. तद दूसरी ओर, लोग भरपेट मोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं तथा जीवन की अन्य बनपादी आबस्यकतायं भी परी करने में असमयं होते हैं।

ये सब बार्ने विश्व-ध्यापार के विस्तार और स्थायित्व के लिए हानिपद है। बास्तव मे, साम्राजीय अधिमान योजना 'सर्वानुप्रदिख राष्ट्र ब्यवहार योजना (Scheme of Most Favoured Nations Clause) दे ठीक विवधीत है। সর यह कहा। बिल्क्स सच है कि राम्राजीय अधिमान न केंद्रा व्यापार के परिणा की बटाता है बरन अन्तर्राव्होंय ब्यापार के लाग को भी क्य करता है। साम्राज्यान्तर्गेत व्यापार पर प्रभाव--

भाजाजीय अधिमान योजना ने एक नये प्रकार के व्यापार को जन्म दिया है। इस नवे प्रकार के व्यापार की 'साम्राज्यानार्पत व्यापार' (Inter Empire Trade) वहते है। इस प्रकार का व्यासार, जो साम्राजीय अधिवान नीति के अभाव में कदापि विद्यमान नहीं हो सकता था, विस्व व्यापार में एक अलग श्रेणी का होता है नवीजि वदि दोनो तरह के स्थापार समान वा एक ही श्रेवी के हीने, सी एक के दिरुद्ध दूसरे की आवश्यकता का तिवक भी अनुभव नहीं होता ।

साम्राज्य अधिमान की नीति का विकास कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का फन हैं। यह सभी अधीन देशों को इस बात के लिए विवस करती है कि वे मात देश ही कुछ व्यापारिक मुविधायें वे पारे गालु देश उन्हें वैसी मुविधायें दे या मही। हाँ, मान देश अधीन देशो द्वारा प्रदान की गई व्यापारिक सुविधाओं के बवले में उनकी मरताका भार प्राय अपने ऊपर ले लेता है। कुछ की हो, अधीन देशों की अप-व्यवस्थामें मात देश की अर्थ-अपश्या का एक आवस्यक जा वन जाती है तथा छन्हें इसका एक विस्तार मात्र समका उ। सकता है। साम्राजीय श्रीक्षमान की विचारभारा ने साम्राज्यान्तर्गत व्यापार पर बहुत ही जनाव डाला है, जो कि इस प्रकार है-

(१) साम्राज्यान्तर्गत न्यापार के दक्षि पर प्रभाव-साम्राजीय अधिमान योजना के अन्तर्गत साम्राज्य के देशों के हित बनाव मातृ ही देश के हित से बॉफ दिये जाते हैं। अधीन देशों के प्रसाधनी का शोषण इस सरीके से किया जाता है कि मान देश की यानियादी वानश्यकतार्थे सन्तुष्ट होती रहे । इस प्रकार, त्यापार एक पूरक स्वमाव ग्रहण कर लेता है तथा वह लागत-कीमत घटको (cost price factors)

से निर्धारित नहीं होने पाता है।

(२) साम्राज्यान्तर्गत व्यापार की दिशा पर प्रमाव--अनुभव ने यह दिखाया है कि सामाजीए श्रीयमान की नोति के समीन देखी ने नार्विक विकास को कृषि-प्रमूल एव निष्कर्षण उद्योग-अनुस बना दिया है, जबकि मातृ देश ने औद्योगिक विरास में एक श्रोट्ट स्थान पा तिया। इस प्रवार, माल्राज्यान्तवस स्थापार जी दिशा मह रही कि आधीन देशा में इपि उपनें, धनिन-पदार्थ और अन्य कच्छा माल भाभाग्य देश को जाता है, तथा वहाँ से निर्मित वस्तुये आधीम देशों को अंति है।

(३) साम्राज्यानगंत व्यापार के परिवाल पर अभाव—नि मदेह साम्राजीय अधिमान नीति ने साम्राज्यानगंत व्यापार की मात्रा (volume) को बढ़ा दिया है किन्तु यह वृद्धि जन्यकालीन है, जन्तत, वह इसे घटाने मे ही योग देगी।

परीक्षा प्रस्त

श्री मान्नाज्य अधिमान की प्रधा के परिपालन के फनस्वरूप न केवल व्यापार के परिमाण में कभी होती है वस्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से मिनने वाला लाभ भी घट जाता है।" क्या आप इस कथन से सहमत है " सकारण उत्तर दीजिय ।

['Imperial Preference results not only in a reduction in the volume of trade but also diminishes the gain from international trade." Do you agree? Give reasons for your answer]

े साम्राज्य अधिमान बवा है ? इसना निरुव ध्यागर के तथा साम्राज्यान्तर्गतः ध्यागर के परिभाष, इनकी रचना और दिशा पर नथा प्रभाव पढता है ? [What is Imperial Preference ? What effect does it have on volume, composition and direction of world trade and of inter empire trade ?]

# 30

# राशिपतन, कार्टेन्स एडां एकाधिकार (Dompies, Cartels and Monopolies)

परिचय--

अब तक हमने यह मान कर विशेषन किया था कि स्वदेख में और विरेध में क्वरनन प्रतियोगिता ही प्रचलिन है। अब हम यह देखेंगे कि यदि स्वतन प्रतियोगिता अपूरिसिनत है अववा इसने कमी हो गई है, जो ब्यूटोज (dutics) यहाँने वा बबने के बधा प्रमाय होंगे ? एकांचिकारिक दोणण के विरुद्ध क्या टेस्कि एक पर्धानत वर्षाव है 'यदि किंदो क्यूटो की आड में एक काटेल (carte) अन जाय या किती विभेग सत्या को एकांधिकारिक स्थिति प्रान्त हो जाय, तो क्या करना चाहिए? इस सामन्य में सब में विचारणीय प्रमेश (phenomenon), जो अपना प्रमाव स्वतन्त प्रतियोगिता के अन्तर्गत विस्तृत करता है किन्तु को एकांधिकार बीर सरक्षण को 'बिस्तु' है, 'रागित्तन' के माम से विवयता है।

राशिपतन (Dumping)

राशियतन का अर्थ--

विभिन्न लेखको ने विश्वित्त प्रकार में राशिपतन की परिभाषायें दी हैं। किन्तुं समस्त परिभाषाओं में से निम्नलिखित दो परिभाषायें सबसे अधिक सहस्वपूर्ण हैं —

(१) विदेशों में गृह कीमत की अपेक्षा कय कीमत पर विकय करना—मान मर्वन हीं 'परिप्रकान' बाद्य का आदाव दिशी अहतु की विदेशों में ऐही नीमत पर केन में लगावा जाता है और उसीं करतें विद्युत्त के उसी स्वयं पर तथा राहां परि दिस्तियों के अपीन (अर्थान् अपावत सन्वयी। समान दशाकों के बल्तांत) व्हेदी में बार्ज की जाने वाली कीमत के भी (यातायात ध्यव की विचार में बेते हुए) एन हैं। 1-

<sup>1 &</sup>quot;The term dumping is now almost universally taken to mean the sale of a good abroad at a price which m lower than the selling price of the same good at the same time and in the same circumstances (that is, under same conditions of payment etc) at home, taking account of differences in transport costs" —Haberler: The Theory of International Trade, p. 295.

प्रोपेसर थाइनर के अनुसार—"दो बाजारों में कोमस सम्बन्धी विभेद निया जाना ही राजिपतन है। '" बाइनर की परिभागा निम्नलिखित सीन कारणों से अधिक श्रेष्ट मानी गई हे —

- (1) राशिपतन के आधारमूल कीसव नियम वहीं (same) होते है चाहै यह दो स्वतन्त्र देशों के मध्य हो या एक ही देश के दो मागों में हो।
- (11) इस परिभाग स विपरीत राजियतन (Reverse Dumping) भी सन्मित है, जिसम कि विदेशी कीमर्ने ग्रह कीमती से ऊँची रही। जाती है।

21

(m) कीमत विभेद देश और विदेश के मध्य ही नहीं होता, वरन दीं विदेशी बाजारों के मध्य भी हा सकता है।

ित्तु हम इस अध्याय में स्थानाभाव के नात्क राज्ये महत्त्वपूर्ण दक्षा पर ही त्यान दो जो कि हह कीमल के कम कीमल पर बिदेशों में बस्तु के विक्रय से सम्बन्धियन है और फिर इसके निरुद्ध यथोचित परिवर्तनों के साथ अन्य बसाओं पर मी साह कि जा सनते हैं।

मो॰ वाहनर की परिभावां के अनुसार राजियतन के दो प्रमुख तस्य है (१) स्ववैधी पीनल (home price) और (२) विदेशी कीमत (Corego price) ! स्ववैधी पीनल कि पिनल की शुक्ता करते समय हमें निम्मलिकित वातों को अवस्य ही स्वाम प्रस्ता का अवस्य हो स्वाम प्रस्ता का अवस्य हो स्वाम प्रस्ता का अवस्य

( ज) मह समय-बिंदू (point of time), जिससे कि तुलता का सम्बन्ध है। यह समय किन्दु कह होना चाहिए जबकि विक्रम जनुक्य किया गया है। यदि इससे भाग्य क समय हा किया जाय, जबकि कान्युर्ध बारत्व में प्रतिक्क देश जी सीमा को द्वीव रही हो तो प्रायाजन किरोपी क्याम डीक-जीक बाजू न किये जा सकते क्यों कि सम्बन्ध है कि प्रधानत्व में स्वदेशी कीमते वह वार्षे ।

( व ) मातायात स्वय को भी विचार में लेना चाहिए। जब निर्मात के लिये इद्देत हो गई c ) f proc स्वदेशी जीनत को तुलना के बातायात स्वय की सम्पूर्ण रिक्त सं त्यार होती है, कह ही राशियतन दिवसान होगा। स्वदेशी और विदेशी नीमतो न वास्तिक गुलना वब हो सम्भव है चबिन दोनो ही कारलाना मूल्य पर (बातायात स्वय जोटे निमा हो) नो जायाँ।

(स) हमें अंग्य अवेक बातो पर भी ध्यान देना शाहिए। जैते—नियांत के बिए विशेन पीम्न का ब्या, गुमान सम्बन्धी द्वार्थि, विरस सम्बन्धी एतंद्र आदि। यदि इन्हें विचार में न निया गया, तो बास्तविक शीमत-मुलना सम्मव न हो सेनी।

<sup>&</sup>quot;Dumping is the price-discrimination between two markets."

—Viner = Dumping, p. 5.

मन् १६१६ में क्येरिका के टेरिक नयीयान ने विदेशी राशिपतन के बारे में
१४६ शिकामतं प्राप्त की भी, जिनमें से २३ का सम्बन्ध निदेशों में बहुत हारेकी
नीमत से कम गर विनय करने से या और १८ दवायों केवल विदेशी जन्यारी
ने नुद्र प्रतियोगिता मार होने से सम्बन्धित में। अग्य शिकामतं सीची में आतरे बले
क्यागर जिन्ह, चलुओं से भूला चर्चन के तथा करनय जीवकारियों के सामने मून्य
सम्बन्धी भूठी घोषणार्थे करने के सम्बन्ध से थी। बंज्ञानिक विवेचनों में ग्याधितकाँ
साथ का भ्योग प्राथ ऐसी भोगत वर वेषणे से लिखा जाता है को कि विदेशी देश में
मचित कीमतं से कम हो, या उच्च नीमत ने, विच्च पर नि विदेशी दरपादक प्रतिरच्यों कर करने हैं, यम हो।

(२) बिदेशों में उत्पादन सामत से कम शीमत पर विकय करता—हैं,
रागितत की दूसरी महुल परिभागा है। इसके अनुसार राशियतन का जाराम, नर्युं
विदेशों म उत्पादन-सावत से तम कोमत पर वेचने में है। निर्यातों पर जो होनि
हीती है उसकी पुनि उस साभ से से वरनी जाती है जो कि देश में ही तन्युं की
विज्ञी करते से होता है। कभी-कभी यह भी होता है कि श्रुं कि स्वदेश में उपादक
अन्याधिक केंची जीमत चार्च कर रहे थे, इसलिए उनके लिए यह सम्भव हो गया कि
विदेशों में कम नीमत परिमार्त कर सकें। ध्यावहारिक इस्टि में उपरोक्त परिमार्ग कर केंदिय हो कि

( अ ) उत्पादन लागत वा पता बहुत ही कठिनाई से लग सकता है जबकि स्वदेशी कीमत के विषय में ऐसी बात नहीं है।

(ब्र) जलायल लागत की बारणा हवस में ही जासक भी है। यदि इसका आया प्रति हक्की की सावणा (average costs) में हो बीर प्रवचन ब्याए मुंब क्यादें प्रति हक्की की सावणा है। विवाद के स्वाद प्रति हक्की के स्वाद प्रति हक्की पर स्वाय जाति हुन लागत (total cost) में सम्पित्त हो, वो नि मर्नेह निर्मात हास उत्पादन लागत के कम पर लिगा जातत है। सिन्तु, हस वर्ष में मुसीहत लागत है कम पर बन्तु बें बोकों में कोई हानि वर्ष मही होती है। हानि तो तब हैं। सम्प्री ह कम पर बन्तु बागा में विन्तु मह परिवाद कर की सावणा में विन्तु मह परिवाद है सम्प्री शायतें (नामान्य उत्पर्दस्थान दिया जाता है, तो, नियम के क्य में, स्थायी लागतें (नामान्य उत्पर्दस्थान) है स्वादी किया जाता है, तो, नियम के क्य में, स्थायी लागतें (नामान्य उत्पर्दस्थान) है स्वादी किया जाता है, तो, नियम के क्य में, स्थायी लागतें (नामान्य उत्पर्दस्थान) है स्वादी किया जाता है। स्वादी नियाद के स्वादी अपन्तु मान इंग्लिक होता है। स्वादी नियाद के स्वादी की मान स्वादी की मान स्वादी की स्वादी की सावणा के हारा, नियादी होती है। जन सब बहु प्रचन्ति उद्याजों में, निवाद कि उत्परित नियाद सावणा उत्पर्दस्था है। स्वादी की सावणा के हारा, नियादी होती है। जन सब बहु प्रचन्ति उद्याजों में, निवाद कि उत्परित नियाद सावणा सावणा उत्परस्था है। इसकी स्वादी की सावणा स्वादी है व्यक्ति स्वादी है सावणा स्वादी होती है। उत्पर्द नियादी होती है। उत्पर होता है। इसकी स्वादी स्वादी स्वादी स्वादी होता है। इसकी स्वादी स्वादी होता है। उत्पर स्वादी होता है। इसकी स्वादी स्वादी स्वादी स्वादी होता है। इसकी स्वादी स्वादी स्वादी स्वादी स्वादी होता है। इसकी स्वादी होता है।

बडाये बिना ही उत्पादन का विस्तार किया जो सकता है), सीमान्त जागत 'औमत सामत' से नीचे ही रहती है।

(त) महो नहीं, हानि पर विजय जरुता (selling at a loss) जाननाया मी अम उत्तर करने जाना है। मान जीनिय कि जीनव सरका श्री पाषु सामग्री (स्वाई एक परिवर्गनामि) को नहीं नहता कर लेती हिन्ता है कि मुंती विदरक सुमाता (जीव आपने) नहीं। बांद देवी कीनव पर बेचने को ही हम हािन पर बेचना कहते हैं, तो 'हािन पर बचना' अन्ती कुत्र की एक साधारण परना है। किन्तु, सार्व का वास्त्र मांचांत कहते हैं, तो 'हािन पर बचना' अन्ती कुत्र की एक साधारण परना है। किन्तु, सार्व का वास्त्र मांचांत कहते हैं। किन्तु, सार्व का वास्त्र मांचांत कहते हैं। तो पाणा है किन्ति काली के चाह्य पर सचने नाह्य प्राचित्रों में अधिक बैठे, तो 'हािन पर विषय अस्ता' एक अध्यक्तामीन प्रमेश (Abott run phenomenon) है जो कि बेचन इसाल्य मंदिन होता है हि साम्बन्धिय हरणकों ग्रह आपने किन्तु है कि दसारों बीटा ही सुपर जावेंगी ग्रह आपने करने हैं कि दसारों बीटा ही सुपर जावेंगी है

पर विद्यान को दोनो प्रतिविधी परिवापार्थे—(1) यानद्यांटक कीमत से बन पर विद्यां में मिक्स करना, और (1) धामवर्षिक कीमत तथा वज्यवर सागत (कृपतं शोहत सागत के जब में) से सम पर विदेशों में मिक्स करना, अनेक दशाओं में एक से ही गरिणाम प्रस्तुत करती हैं। जब निर्धात कीमत आत्तरिक जीवत से मी मी हैं। होणाम प्रस्तुत करती हैं। जब निर्धात कीमत आत्तरिक जीवत से मी मी होती है। अब केदब वन वचाओं में ही दोनों परिचापां से से क्षा वन वचाओं में ही रोग परिचापां से से मा परिचापां में से से परिचापां मा से परिचापां में से परिचापां में से परिचापां में से परिचापां में से परिचापां मा से परिचापां में से से परिचापां मा से परिचापां में से परिचापां में से से परिचापां में से से परिचापां में से परिचापां में से से परिचापां में

स्पिर सर ध्यावहारिक निश्नाई को, वि शायद ही औरात सागरों का सहो-सही निर्मारण किया जा बके, छोड़ हैं, तो भी निम्म बातों से बरफें में यह तम दिया वा सकता है कि नौननी परिमाय ध्ये कर — (1) समित्रण की दिन स्थाओं में दूसरी गरिजाया में विम्मसित नहीं निया गया है वे क्षेत्र कन्हीं आर्थिक नियमों और परिम्मिश्तिकों ने उदय होती हैं जिनके कि कब्ब ब्हाओं ना उदय होता है। इस प्रसार, कह दूसरी परिमाय एक ही क्ये वो आर्थिक घटनाओं को दी हिस्सों में अनावरणर ही निमायित कर देती है। (1) यहें नहीं, वेदों ज्यावपरिक नीति के नियम के मिलाई कोंक किर पर केती है। (1) यहें नहीं, वेदों ज्यावपरिक नीति के नियम के मिलाई कोंक किर पर से एक किंकर जायान नहीं नाया जा सबता, यसीन मायानर कोर नियंतिक दोनों ही देवों के लिए इस नियम का कोई महरव नहीं होना हि राशियतन-नीमत (Dumping proc) औरान नायद से अधिक है। या मही। इस प्रसार, हैबल्वर ने सम्पत्ति हो है कि राशियता को पियोगों में बरहुमें सान-रिक बीत से कम वप देवने के क्य की बीतिक करना श्रीकर मरेटर है। राशियतन के विभिन्न स्वस्थों का सर्वोक्तरण करना श्रीकर मरेटर है।

राशियनन के विभिन्न स्वरूपी की तीन वर्षी में विभक्त दिया जा सदता

है —(१) आकक्ष्मिक राशिपतन, (२) अल्पकातीन राशिपतन एव (३) दीपंकातीन राशिपतन )

(१) आकिस्मिक राशियतन (Spotadic or Occasional Dumpins)— इस प्रकार का राशियतन प्राय एन बिकी-मीश्रम के अन्त में निया जाता है, जिनने कि स्वेदेशी बाबार में सामाभा न विकते योध्य बचा धुन्ता भाल जन्दी से बेयकर रस्म संदी की वा सके । यदापि इसने निवेदी जिल्लीमियों को बहुत किनमाई ही सकती है समाधि यह कोई विवेद कथान के ने सोम्य यहना जो है।

(२) अल्पकामीन राधिपतन (Intermittent or Short-period Dumping)—हर प्रकार का राधिपतन बहु है जिसके अन्तर्यक्ष विदेशों में अन्तु तमय-स्मय पर स्वदेश की नीमत से कब योगत पर, निकय की आशी है। इसमें शांति पर देशा जानां (selling at a loss) समझ है। यह राखि पतन निल्मानिशत बहु देशों से

भिया जाता है — ( 1 ) विदेशी प्रतिकोशियों की अपेश्वा कम कीमत पर बीडे समय के लिए

वित्रय द्वारा विदेशी वाजार में पूर जमाना या इसे छिनने से रोजना,

( 11 ) विदेशी प्रतियोगियों को नष्ट करना या उन्हें राश्चिपतन गरने वाले उत्पादन की इच्छानुमार चलने हेतु विदश करना।

( 111 ) प्रतियोगी खरकाओं को स्थापित होने से रोकना 1 प्रश्चित्रत के हिए किया जाती है हिसायक हुए का प्रयोग जनसद को डराने के सिए किया जाती है पिरतो कि कहा टैरिक स्थापी के पर में अपनी आदान जाती 1 क्षारित वह जगाय दहन व्यवसूर्य है तथा इस बात का भी सत्या है कि नियोधी देख कही रक्षात्मक कदम (defensive measures) (जैंडे कि राधित्रतक किरोधी कर स्थापी जाते के लिए सिवस म हो आ वे दक्षात्म है स्थापी कर स्थापी जाते के लिए सिवस म हो आ वे दक्षात्म है समा साथी जाते के लिए सिवस म हो आ वे दक्षात्म हमा हमार का राधिवतन कम ही सिवस जाता है।

(1V) 'विष्योत दिशा से राशिपतन' के विरुद्ध प्रतिकार स्वरूप राशिपतन

अर्थात् रक्षात्मक राक्षिपतन करना ।

( द ) बीर्चकासीन राजिपखन (Long-period or Continuous Dumpuns)—पीर्चनालीन राजिपखन होनि उठान्द्र रही दिया जा घरना, आर्याष्ट्र सरनु को मिरेतों ने बीमारत लागत में शीर्पा कीमत पर ही अगावट वेवने रहना सम्मव नहीं है। विदेशों म बहुत का साम शहित दिवस तब ही दिया जा गतेगा जब कि

(1) निमर्तन की माला बलाई हो कि विश्वसान दिलार पूर्वी पूर्णकंचन प्रयोग भा सके, बनका तिपर पूर्वी में समुन्ति परिवर्गन करके च्यर मा ने मीमत को चार्वा विशास हो। उसी में स्वात जो एक विद्युद्ध प्रतिक्रीता प्रयान हों। हो मानते हैं, सीमान बातत के ऊपर हों रहती है। कियान मीमत करते हों के पाईए दिन बात वर्ष सीमान वाता प्रवास हो हो। व्यक्ति मीमत करते हों हो पाईए दिन बात वर्ष मा साम प्रवास वर्ष हुए सा हो बात, अस्पत्र वा बहु हुए पर हो कि पाईए दिन की पाईप हो मानते हुए सा हो बात, अस्पत्र वा बहु हुए के पाईप हो की पाईप है। कियान के साम को प्रवास कर हो कि पाईप हो की पाईप हो है। जो की पाईप हो है। जो की पाईप हो है। किया हो की पाईप है की पाईप हो की

जबनि उत्पत्ति को घटती हुई सामतो पर बढ़ाया जा सकता हो। इस थे भी मे विशास ट्रस्टो और क्रार्टेलो द्वारा किया जाने वाला राशिपवन मन्मिलित है।

(n) राज्य या बोई जन्य गरवा निर्मात-सहायता (export bounty) दे रही हो । यदि ऐसा है तो, दीर्चवालीन राशियतन किया जा सकता है और वस्तुये विदेशों में हानि सह कर भी वेची जा सनती है।

राशियतन के लिए आवश्यक दशायें—

प्रोफेशर हैबरलर न राशियतन की सफलता के लिए दो दाने आवस्यक बताई है --

(१) वस्तुवें पुत्र चापस आने से रोकी जानी चाहिए, वयोकि गरि एसा नहीं जिया गया तो स्वदेशी उपभोक्ता उन्हें सस्ते विदेशी बाजार में से शरीद लेंगे। हम्लको के स्वदेश लोटने की रोजन का एक वह प्रचलित उपाय उन पर दयुटी लगाना है। विश्व वातायान व्यय विदेशी केताओं ने इस आशय के उतराव भी, कि वे इन्हें स्वदेश के केशाओं को युन विषय नहीं करेंगे रोक समाने का काम करते है। मौसनी या आकृत्मिक राशिपतन की दशा प स्वदेश के बासार में फैताओं के पिलन की अनिश्चितता भी पर्याप्त रोक होती है। किन्तु बड़े पैमाने पर दीर्घकालीन रा/रापतन की दशा म उयुटी ही स्वदेशी बाजार की रक्षा के लिए नितान्त प्रावश्यक कीती है।

(२) स्वदेशी बाजार वर एकाधिकार होना वाहिए। यदि प्रतियोगिता स्वतन्त्र है, अर्थान्, यदि कोई एक उत्पादक अपनी बरत् की नीमस की विशेष रूप से प्रभावित करने की शमता नहीं रखता है, जिससे कि अत्येक उत्पादक के लिए लग-भग एक समतल मांग वक (horszontal demand curve) है, तो स्ववेश की कीमत की बलपूर्वक नीचे रलना गडेगा।

पनाधिकार नई रामे शा सकता है—(≀) सस्याका आकार बाजार को दलते हुए इतना बडा है कि कोई अन्य सस्या उसमे प्रवेश करके साभ नहीं उठा सनती है. अपना (u) सरथा की कोई पेटेन्ट प्राप्त है था (ui) नई उत्पादन ध्वनित मा न्याद ठहराव हारा एक कार्टेल के रूप में, उत्पादन की माना की सीमित करने हेतु, सयुक्त हो गव है।

राशिपतम का आर्थिक मुखांकन-

राश्चिपतन के आधिक महत्त्व की समभने के लिए हमें निम्नलिखित दी समस्यानी म भेद करना चाहिल —

(१) सङ्ख्यित समस्या (Narcower Problem)—हम यह बल्पता नर सन्ते हैं वि राधिपतन के लिए बावस्थक दशायें-एकाधिकार एवं मरशण-दी हद है और अपरिवर्णित है। ऐसी दशा में हम राशिशतन के प्रभावों का विवयन परन नायातन देश के हिप्टकोण से और फिर निर्मातक देश के हिप्टकोण से कर सकते हैं।

आयातकार्त के हृष्टिकोण से-राशियतन का सबसे अधिक विरोध उन देशों द्वारा निया जाता है जिनमें कि वस्तुर्ये राशिगतिन (dump) की जाती हैं। उदारवाडी ब्यापार नीति अपनाने बाने देश भी प्राय शिशायने करते रहते हैं। शारण, इन देशों म निहित स्वायों को ग्रापने किन की वस्तुओं के लिए सरक्षण पाने के सुयोग कम है सभा वह ऐसा अनुभव करते हैं कि रूप टीज के अभाव म वे स्वयं विदेशों ने एक वहन् पैमाने पर राशियतन नहीं कर सकते हैं।

( न ) सामान्यत राज्यिपतित वागातो (dumped imports) की आवन्य-कनान अधिक आयोषना को जानी है। यदि आयात एक ऐसी नीमत पर जी कि निर्माणक देश अ अन्तरिक उत्तरीचाओं में बार्ज की जाने बाखी कीमत में या उत्पादन लागन से जी कम है, प्राप्त दिये वहते हैं, तो आयातक देश की किमी भी रूप ने, बशनों कि सम्न आयात मविष्य न जारी रहे, कोई भी हानि नही होगी है। प्राचातक देश की हरिट में इस बात का कोई महत्त्व नहीं है कि बस्तुयें सस्ती इत-लिए मिल रही हैं कि निर्यातक देश को एक प्राकृतिक तुलनात्मक लाभ मिला हुआ है या वह राशिक्तन कर रहा है या राशिक्तन एकाधिकार के कारण है अथवा विदेशी मरनार द्वारा दी जाने वाली निर्यात आर्थिन सहाय (export bounties) के कारण। इनम में भी कोई भी परिस्थिति स्वतन्त्र स्थापार के मौलिक तर्व (सामाणिक उम्पत्ति ना अधिकतम् होने) को नहीं काटती है । उत्तः परिस्थितियों का केवल इतनी गहन्त है कि इनमें यह पता चलता है कि सस्ते आयात अविष्य में जारी रह महेंगे मा नहीं। यदि विदेशी निर्मातकत्ती देश की जनवायु वा अन्य प्राकृतिक सुपिधा मिने होने के कारण सस्ते आगात सम्भव हुए हैं तो ये अनिश्चित काल तक रह समते हैं और यदि विदेशी एकाधिकारी की राशियतन सम्बन्धी नीति के कारण सम्भव . हुए हैं तो किसी भी क्षण बन्द ही सबते हैं।

( व ) राधिपतन केवल तब ही हानिकारक है जबकि वह सकोचनो (spasms) के रूप भे हो और प्रायेक नकोचन इतनी अवधि तक जारी रहे कि आयातक देश मे ज्लिति का हेर-फर हो सकता है। कारण, अब एक सकीचन के बाद दूसरा सकीचन जाना है, तो पहले सकीवन के बन्तर्गत जो उत्पत्ति सम्बन्धी हेर-फेर हुआ था उसे जनटना पडता है। ऐसा रक रक कर होने बाला राश्चिपतन (intermittent dumping) तो उस दशा मं भी हानिप्रद हो सनता है जबकि देश म कोई प्रतियापी उद्योग नहीं है। बारण, इसके एक ऐंग उद्योग नी, जो नि सस्ती आवातित बस्तुओ ना प्रयोग करता है, स्थापना हो जाती है हिन्तु जब सन्ने आयात यन्य हो जायेंगे हो यह उद्योग भी कायम न रह सकेगा।

(म) जबकि राशिपतन से सम्बन्धित बस्तुयें उनमोत्ता बस्तुये है सब भी राशियनन माँग ने हेर-फेर का नारण बन सनना है और इस हेर-फेर नो भी बाद में पुन पनदना पहला है, जिसमें हानि हो सनती है।

(द) 'गला काट राशिपतन' (cut throat competition) भी, जिसे प्रति-

सोगियां नो वाजार से निकालने के लिए श्रीर इनके निकालने के बाद ऊँची एए धि-गारी कीमत चार्च करने के लिए श्रपनाया जाता है, हानियर है। किन्तु व्यवहार से इस प्रचार वा राशिवनन कप ही किया जाता है क्योंकि चीमत-युद्ध बहुत महेंगा परता है समा दम बात का भी सबसा रहता है कि नवहन का हस्तके एकाधिकारी को अपने पहुँगी विकास के मुपणिया प्रोमान से बचित कर सकता है।

नियानकत्ती के इध्विकीण सै---अपर हमने आयातक देख के इध्वितीण में राशियतन पर विचार किया या, अब नियांतक देश के इध्विकीण में विचार करेंगे।

( क्ष) यदि स्वरंशी बाजार पर एकाधिकार एक वपरिवर्तनीय रिवर्डि है, दो रास्तिकत दक्ष दक्षा में हो लाभदायर कहा वार्षणा ववनि वह स्वरंशी उपनोत्ताला का वस्तुमें क्रम कीमत पर दिवाब । किन्तु ऐसा तब ही सम्भव है जबकि सोमान्त लागर्ने पटती का रही हों।

(ब) जब राशियतन के फलस्वस्य स्वदेशी कीमत में दुखि हो जाती है तो कोई राय प्रकट करना कटिन है। कारण, कीमत बढ़ार स्वय में ही निष्टा हा पर्यापा सामार नहीं है। सासक में, प्रकेष जकार के निर्धाल के फलस्वस्य निर्धाल कर की नी स्वदेशी कीमत बटड़ी ही है। बत सही निर्धाल करने के लिए यह आयरम्य ह कि हम बड़ी हुई कीमती के उपयोक्ताओं की होति को, बढ़ी है कीमती से होने की देशाइनों के बान के बाग शिलाओं आयहन (Vunc) ने यह गत प्रगट निया है कि उपयोक्ताओं में नितानों हानि होती है उत्पादकों को लाभ उससे कही बम होना है। कहा शांधियतन वो स्वदेशी कीमत के दुखि होने की देशा में, हानिवारक ही समामना

( क्ष) उत्पादक बरनुकों के पाविषातन (dumping of producent' poods) पर स्वा अधिक स्थान मार्थ है। स्वतन्त्र आवासर के सार्य को ऐसे पाविष्यन्त्री कर बदाहरण देखन पह दिस्ता के में क्षेत्र करते हैं। के आयाजक देशों के एत पारिष्यन्त्री पत स्वादक देशों के एत पारिष्यन्त्री पत स्वादक देशों के एत पारिष्यन्त्र के स्व के प्रतिक स्वे में हिन्द की स्वादक देशों के हैं भी किन्तु होने देखना है। यह पारिष्य के साम के प्रतिक स्व के में हिण्य की साम नहाने वाले बखीन आयाजन देशों में सत्त्री सोमत पर उत्पादक बरनुकें बेचते हैं, तो बही दनकी महायाजा के जोग उद्योग में सत्त्री सोमत पर उत्पादक बरनुकें बेचते हैं, तो बही दनकी महायाजा करने सत्तर्भ है। एत एटिन से परिचायक सिमान देश के स्वेत ही उद्योग है। एत एटिन से परिचायक सिमान देश के स्वेत ही उत्योग है। त्या परिचायक सिमान देश के एत सिमान स्व वा प्रतिक स्व कर सिमान स्व वा प्रतिक सिमान सि

(?) व्यापक समस्या (Broader Problem)—हम गृह तस्वता कर छरने है कि एकाधिकार एवं सरद्या सम्बन्धी दशाई बरवी जा सनती है। ऐसी दशा के हमें यह देवना होगा कि इनके कलतेल परिदिश्वी स्वतन्त्र मित्राधीयान साती पीर-रिवर्ण को बोशा व्यक्ति बाब्दीया है या कम और यदि हम देशे कम नाव्तीय सम्में तो किर यह प्रस्त कर्ज बहते हैं कि राधिक्यन की सम्भव बनाने वानी दशाये किम नगर से सामान्य की वा सबसी है।

भव हम राजियतम यर विस्तृत समस्या के रूप में विवाद करेंगे। इस दृष्टि रासित्वम सम्रिक्ष एवं उपावन विवाद करेंगे। इस दृष्टि रासित्वम सम्रिक्ष रूप वो हाथिकारिक हुन स्वीति उपामीका एवं उपावन देगी प्रकार की सहुत्रों को कीयतो से एवाधिकारिक हुति का बाध्य यह है कि उस्तिक को आधिक अञ्चलका के स्तर के बिधा कर दिया गया है। इसके समित्त राधि पतन एक और तो स्वदेशी विमाणी उद्योगों के लिये ममानीकरण दृष्टी पतान कावध्यक समाज है, और, दूषरी और, अन्य देशी की प्रविकारात्यक करम उद्योगों के लिये उस्ताता है।

निक्क्यें के क्या में, इस वेयर (Mayer) का यह कथन बुहरा सकते है कि प्रशिवनन (अर्काल सरती विदेशी विज्ञा) इवना हानिश्रद नहीं है जितना कि स्वदेश के बातार पर एनाधिकार कावस होना है। अब स्ववेश के बाबार में एकाधिकार पहले में ही विद्यान है, हो फिर राशिवस्तन के अपनत का महत्व व्यवेशत कम ही है और वह साध्यद ही बक्ता है और हानिकारक भी।

### वितिमय राज्यित्वल---

विदेश में महानुशों के राशियतन का एक अध्यक्ष तरिका विश्वनय राधि-(acchange dumping) है। इसे 'धुपा हुआ राशियतम' (diaguised dumping) के मह सकते हैं वो 'धुते राशियतम' (open dumping) का द्वेक विरस्ति है। इसका सम्बन्ध वस्तुनी के साधारण परिचायत के जहें है, तरद विदेशों में एक देश इस्रा अलों करें हो का राशियतन करते हे होता है। इसके करस्वरण कर्मता में दुवा विदेशी हुआ ने बहुत सस्ती हो बाती है, जिबके राशियतम करने बाते देश के आधात सीमत हो आते हैं बिन्दु विस्तित बस्ते समते हैं।

हर तुनार का राधियतन मर्नेत्रयम जर्गनी, आहिन्दा, और अन्य मध्य पूरीमंत्र राज्यों डांग, अने बुद्धान सनुवन्त राज्यनी गारी का अप्यार करने हेतु. वि वा गाम मा बाव से अन्य देशों ने भी यह टैक्नीक अपना है। अनेन राज्यों में विवास के स्वार्ध डांगी होंगी सह टैक्नीक अपना है। अनेन राज्यों में विवास कर ते वह है कि स्वार्ध अपना है। अनेन राज्यों में कि सम्मान सन्त ते वह है है एक बार प्रारम कर देशों जाने गर वितिमय राज्यित एवं इसके प्रतिकार का अन्य प्रतिकार कर करने एक सा प्रतिकार कर स्वार्ध अपनि में नारी रहा और प्रत्ये करने करने है। यह दी महमूखें के बीच की समूखें अपनि में नारी रहा और प्रत्येक स्वार्ध कर 'ठिल्हाव प्रणा का एक सिंग्य होने पर वितिमय स्वार्ध के स्वार्ध को पर रहा सा । किन्तु डिलीय महमूख के स्वार्ध को गर रहा ने पर वितिमय

राशियतन की जिल्ला को 'होक' लगा, नवीति अत्येक देश अपने सुरक्षा साधनों को मजदूत और गतिकील बनाने में लग गया।

सन् १२४५ में मुद्ध समान्त हुआ और तत्परकाद देशों के दो वर्ग मामने आए—एक भार जमाने, इटकी और नानी कैंग्य के बन्ध हारे हुए राष्ट्र, उसम्, इसी और अमेरिका उद्या अना मान राष्ट्र । उनके मण्य साई हरानी महरे थी कि इसे शासन किरोधों एव सकुमिल जायिक नीविका नहीं भून न अपनार्थ नाथे । जब रासनीहक सांगित और लायिक राष्ट्रीय की दिवा में बन्दे के एक प्रयान नाथ । अज रासनीहक सांगित और लायिक राष्ट्रीय की दिवा में बन्दे के एक प्रयान नाथ । उस्ता असं यह था कि समस्त प्रतिकाशाल नीविका में कि विकित्त सांगि रासन । स्वाप्त केंग्य नाथ । यात्र मान कि विकास सांगि सम्मित था। स्वाप्त करणा जाय । परिणासन विकास सांगि सम्मित था। स्वाप्त करणा जाय । परिणासन विकास हिम्म सांगि अस्ति मीचि हों में स्वाप्त करणा नाथ । परिणासन विकास स्वाप्त केंग्य सांगि सांगि हों से स्वाप्त करणा नाथ । परिणासन विकास सांगि सांगी हों में स्वाप्त अपनार्थ के प्रतिमित्त सार्थ हों सांगि सांगि केंग्र रासनी हिम्म केंग्य सांगि सांगि स

विनिमय राशियतन पर नियन्त्रस हेतु कीय द्वारा किये गये उपाय-

दस प्रभार कोष ने विनियम देशे में स्वयस्थित ब्रङ्क से समस्योजन (orderly adjustments) मरने दो सोकता बनाई है। बज कोई भी सदस्य देश गैर-जिम्मेदार बङ्ग ने तथा प्रतिक्रोणिता मुक्क विनियम हाख में आग नही ते सकता है। इस प्रमार, भीनम्म में कन्तर्रास्त्रीय मीहिक सम्बन्धों पर जन्नत का कानून (The Law of Jungle) नहीं चत सकेगा। अब कभी कोई देश यह बजुनब करें कि इस्तों दिनिस्थ दर उसकी अर्देव्यवस्था के साम्य के अनुसार नही है, तो यह इसन परिवर्तन कर पनता है, किन्तु इसने दून कोप कोर देग के मध्य विचार मिषस आवस्त्र है। इस एकार, पहने सो विनित्त्र वर स्वया ही सावसानी से तिस्मिरित की लाती है और बाद म मिर आपस्यक्ता पढ़े तो उने सर्वोधित भी दिया जा सकता है। इस ध्यवस्था के अरूपते एक और आग्लिक स्थापित और दून हो अर्घामा स्वया हित्त और अरूपतिहासित एवं पिरून व्यापार के के दिस्त को प्रमुख्य महत्त्र विद्या गया है। बन अर्थक देश विचय बाजारों य बपनो रिपांत बनाग रस्त के विदे अरुपी उत्पादक कुष्णका पर निभर रहने लगा है। विभिन्नय हान के कुंपिन आस्ता-

अन्तर्राप्ट्रीय एकाधिकार

'प्रत्यास टैरिफ के ही शिशु हे'—

कियों भी व्येष्ट मार्था में राशियत्व के नियं सरक्षण सिनना एक जायराज है, जिल्लु इसके अधिरित्त एका सिकारिक समुद्रामां था, जो कि राशियत्व करते है, जिल्लु इसके अधिरित्त एका सिकारिक है। एक अधिरित्त चौनी जराइक ने १६०० के भौधीरिक जायोग के समल पताही देते समय कहा जा कि टिर्फित हों इस्ते के जनक है। सम्मन्त वह कर्दना को जीतव्यशिक्त्रण होता कि अपेक कार्टन और अप्येक इस्ट टीएक का ही चित्रु (the child of a tantif) है, क्लिंग अपेक अपेकार के अधिरक्ष के स्वत्यक्षणां के टिर्फ के कारण ही क्लिंग पह समित्या है कि अधिकार अधिक को स्वत्यक्षणां के दिस के कारण ही क्लिंग का हारा मुर्चित्त एक छोटे क्षेत्र के गोदे से ही स्वत्यक्षणों के जीय सम्हित्य का मुक्त कि स्वत्यक्षणां के स्वत्यक्षणां कर स्वत्यक्षणां के स्वत्यक्षणां के स्वत्यक्षणां के स्वत्यक्षणां कर स्वत्यक्षणां के स्वत्यक्षणां के स्वत्यक्षणां के स्वत्यक्षणां कर स्वत्यक्षणां के स्वत्यक्षणां कर स्वत्यक्षणां के स्वत्यक्षणां के स्वत्यक्षणां के स्वत्यक्षणां कर स्वत्यक्षणां के स्वत्यक्षणां के स्वत्यक्षणां के स्वत्यक्षणां कर स्वत्यक्षणां के स्वत्यक्षणां कर स्वत्यक्षणां कर स्वत्यक्षणां के स्वत्यक्षणां कर स्वत्यक्षणां क

<sup>1. &#</sup>x27;Thus exchange depreciation which may be necessary for a country whose money is over-valued can be accomplished without inviting retaliation. In this way, the Fund not only provides temporary assistance over a period when the country cannot acquire an adequate supply of foreign exchange it also sponsors measures to remedy more fundamental difficulties. And, by belong member countries to their agreement not to engage in competitive exchange depreciation, it introduces a measure of disarmament into the field of international economic relations "—Tarshus: The Elements of Economics, p. 619.

विदेशी तरपाहक अपने देश म साधवायकता के राज वेच वनते हैं, बदती है नैसे ही वह ऐसा करना प्रारम्भ कर वेच । 171 अनुभव हारा भी देश वात का समर्थन होता है। वूरोपिय महाद्वीप की वाचना इन्न वेच ने कार्यक का विकास हाए जिसका कारण कुछ हो अपने व्यवसायियों भी अपितावीयों मनीचून कि वैद्यौर जुछ वहा सरक्षण करों का अपना होता है। अपनी म भी हम वेचते हैं कि १८७६ में सरक्षण अपना तेन के वाद अपनी म भी हम वेचते हैं कि १८७६ में सरक्षण अपना तेन के वाद

मह एक वामान्य नियम (general rule) है कि एकपिकारों का अस्तिरव दिएक के ही कारण है। किन्तु इसके दो अपवाद है —() हमानीय एकपिकारों (local monopolies) जिन्हे यावासार व्यवों का सरक्षण आपन होता है और (!) अस्तरीय्द्रीय एकपिकार (international monopolies), जिन्हें दिवस भर में किसा सन्द्र ही पूर्ति के पूरण नियमजा में तोतर दो या अधिक कहरण का मो न जो कि देश्यित कारा या यादायात क्या हारा अपवाद सोनी ही के डारा बाहरी प्रिकिशीलता से पुरित्त ह पूर्ति के अधिपास या कम ये कम हत्तरे भाग का नियम्बण प्राप्त होता ह कि स बाजार कोमत पर अपना प्रभाव कान सके।

अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारों के दो वर्ष-

यहा हुमे अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकारों के दो वर्गों मे बेद करना चाहिये, क्योंकि कृतक बग की अपनी विशेष समस्यायें है। ये वर्ग निम्नलिखित है —

(१) एक या नइ देशों के किसी समूह को विषय वाजार में एकाधिकारिक रिपति प्राप्त हा सकती है। यह समूह बंध विषय से अ वो कीवर्त वसूत्त करने म अपनी सक्ति का प्रयोग करता है।

( २ ) समस्य देशों के या अधिकांव देशों के उत्पादक अपने पास्टीय कार्टेल ( यदि कोई हो ) के ब्राया एक अन्तरीयंत्रीय राम या कार्टेल बना तेले हैं। और सपुक्त कर से उत्पादक को प्रतिवन्धिय (restrict) तथा मुल्यों को नियमित्रत (control) करते हैं।

कच्चे माल के अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार— प्रथम वर्ग के अन्तराष्ट्रीय एकाधिकार प्राय सदा ही कच्चे मालों के नियन्त्रका

\_\_\_\_\_

<sup>1 &#</sup>x27;If all tartifs were removed tomocrow, very many entrepreneurs would lose the monopolistic position which each today possesses in his own line and country, while most of the ensiting cartels would vanish or would cease to excress any power. For, without a tartif each producer has only the natural protection of transport costs as soon as his price exceeds the level at which foreign producers can profitably sell in his country they will commence to do so "—Haberler The Theory of International Trade p 325

पर आधारित होते हैं। किसी एक देश में ही एक महत्वपूर्ण कब्बे माल की पूर्त कें अधिकार या अब ओत केन्द्रित हो सकते हैं, किन्तु हन पर निर्माण सम्बन्धी कियाँ जनके विभिन्न देशों ने सम्बन्ध की जा चनती है बाहे ऐसा करने भी सागत कुछ दशे में एन्य देशों की अपेशा अधिक बेठें।

- (१) अपनी आम बढान के सिये, चाहे यह स्वदशी उत्पादको के ज्यम पर ही या विदेशी उपभोक्ताओं के ज्यम पर।
- (२) कीमत को स्थायित्व प्रदान करते तथा, यदि सम्भव हो तो, उत्पादको को एक ऊँची कीमत दिलाने के लिए।
- हेश म सम्बद्ध करूने याली ना प्रयोग करने वाले उद्योगो की स्थापना और इनकी रक्षा हेत सरक्षण देने के लिए।
- (४) विदेशी उपसोक्ताओं पर स्वदेशी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के लिये 1
- ( x ) तेज रफ्तार से खत्म होने वाले कच्चे मालो में स्रोतो को सुरक्षित रखने के चित्रे।

एकाधिकृत वस्तु की निर्यात कीमत बढाने के तिए सरकार निम्नलिखत

Nearly all the raw materials which fulfil the first condition are agrecultural or mineral products produced not by a few large undertakings but by numerous small ones. Thus, the intervention of the state is nearly always necessary in order to create an organised monopoly to restrict supply "—Ibid, or 32.6

रिसी भी हम का प्रवास कर सक्ती है — (1) सरकारी एकाधिकार (state monopoly) कामान करना, (11) आहबेट एकाधिकारी वराज्य (private monopoly) का निर्माण करना, विससे वाहिन हमिति हो तेने विश्व एकारा उदना देवने को विदास करें, (111) उत्पादन पर प्रतिचन्ध कामान, (10) एक न्यूनसम नीमत निर्मारित करना (9) जित्रीत कर कामाना या कोई क्यांदित करना, एव (प) गर-वार हारा सर्व का यथ विकास (state trading), जित्रते कि इसकी बाजार कीमत दह जार ।

ए। पामध्य रूप में, बच्चे पाली के एकाधिकार सम्बन्धी प्रयत्न अधिक सफत मही हु, है। इत्तेन उत्पादको को केवल प्रस्त वस ही और सह भी कस्पार्थ इस से लाम वृद्धिवार है। अधिकाश्य दशाओं में (बिशेनत बीगकास में) वन्हें वनके कारण तृद्धिका ही अधिक हुआ में यस प्रथास विवस-अर्थणनदस्या के हीटकोण से अपेवत कम महस्य के है तथा भीड़े ही बिनो प्रके है। कारण, या वो कुल पूर्वि को स्थापी रूप में प्रतिव-धित करना, शोक्षत से बाहर के देखी में उत्पादन के विकास के नारण, अध्यमक प्रमाणित हुआ अवश टैक्नोकल प्रयति के कनस्वरूप स्थानागक विकसित हो गये, जो

#### अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स (International Cartels)

उलान की एक दो हुई बास्ता में अधिक से अधिक देखों के उरपादकों के एक रेने मंत्रज को जो कि अलाक्त और कीपत पर अकेले ही निपालित कर स नियम्ब रख हके तथा विभिन्न उरपाक्षक देखों में बाजार का विभावन कर सके, 'जन्तरिद्वीत कार्टेल' कहते हैं। प्रथम महायुद्ध के बाद दनहीं स्थापना के श्रीत जीगों ने बढ़ी हींच पंदा हुई भी तथा ने अनेक अगर्वार्ट्डीय सम्मेखनों में चर्चा का विपय रहे। इनते यह प्रय है कि ने उपमोक्ताओं वा एकपिकारिक दोगाण करने । उनसे यह जाहा केस हो है कि ने टेपिक दीनारों को समान करने में महायक होंगे। यह सो यह है १९१६ जीर १९२० भी मध्यायिष में इनते जो कह बनुभव हुए है उनके कारण फार्टेस' बाद्ध भीभी के निया एक 'युराई का प्रतीक' (Symbol of evil) वन गया है।

कार्टेल शब्द की प्रमुख परिभाषायें-

नीचे कार्टेल की कुछ प्रमुख परिभाषायें प्रस्तुत की जाती है —

(३) चिल्लक एक केरिक (अगाजा 3. Ferish)-- प्रौदयोगिता का नियन्त्रण, उत्पादन एव नियत नीमाँ इन सबका समीय ही काटल कहलाहा है।"

 <sup>&</sup>quot;Cartel is a combination of competitor's control, production and fixed prices"

अ० व्या०, २७

(२) सी॰ डी॰ एडवाईस (C. D. Edwards)—"एन कार्टेस व्यावसायिक उपत्रमों का समूह है जो आपस म कुछ प्रकार जी प्रतिमोधियाओं को रोकने के लिए बनाया जाता है। इसके सत्या अपने निजो नाम के लिये प्रवस्त्रमन व्यापार करते रहते है किन्तु कुछ विषया में (जैसे ति जीमत-निर्मारण के विषय में) बह मामुद्रित निर्मय नेते है ।"

(३) स्थूयार्क ट्रेस्ट कम्पनी (The New York Trust Company)—"सभी परिभागाओं से यह लाव्य सहस्पपूर्ण है कि कार्टन-सर्ववनाता एक ही प्रकार के उद्योग से सक्तम विशिष्य स्वावसाधिक उपत्रमंग द्वारा निग्रव वह स्वक्तमार्थ है जो कि प्रतिमोतिता को पूर्णत वा भवता सभारत करने हेनु बनाई गई हैं।"

(\*) वेसत (Mason)— "धान्द में समुचिन एवं उदित अर्थ में मार्टेल सं भारत व्याचार की एक ही शाखा ने सचन विभिन्न कर्षों के मध्य उन मार स्थामों को है, ओक्त करायत कोर विषणन है में सम्याय में वकती केशन की सीमित करें। कार्टेल ठट्टाचों का विषेप उद्देश सदस्य-कर्मों द्वारा उदरित मा विक्रम पर प्रिविश्य समाना, बानायों का विभाजन करता तथा बस्तुबों की क्षेप्रद निस्ता करता है। ""

उपरोक्त परिभाषाओं के जिस्सेषण से एक 'कार्टन' के निस्मितिकत भावस्यक तन्त्रों का पता चलता हूं —() कार्टन एक सामृहिक विषयन की ध्यावा है, जिस्तें प्रापेक स्वस्य को इतको नीतियाँ निर्मारित करने में उपिता भाग मिलता है। इस् प्रमार यह एक जनतन्त्रीय व्यवस्था है। (1) यह वैद्यानिक क्षय से प्रकारभक्त सहस्यों प्रकार यह एक जनतन्त्रीय व्यवस्था है। (1) यह वैद्यानिक क्षय से प्रकारभक्त सहस्यों

<sup>1 &</sup>quot;A cartel as a group of business enterprises formed for the purpose of avoiding some kinds of competition among themselves 11s members continue to do business separately for their own profit but they act together in deciding such matters as the prices they are to charge, the amounts they are to produce or sell and share of the market which is be regarded as the exclusive right of each of them?

At the core of all defautions methe fact that eartel activities are arrangements among business enterprises engaged in the same type of industry to avoid or regulate some or all forms competition.

<sup>&</sup>quot;Cartiels, in the narrow and proper sense of the term, are agreements between firms of the same branch of trade limiting the freedom of these firms in the production and marketing of their products. Cartiel agreements aim typically at the restriction of output or sales by the member firms, at an allocation of territories and a firing of the prices of products.

का संगठन है। ब्रन्य बान्दों में एक ही तम्पनी के कई विमान आपन में कार्टेल शंता सें उद्दर्भ मही वर सबते है। (III) चुँकि कार्टेल आहरेट उपस्थियों के मध्य में जाने वाली व्यवस्था है, इसनिय इसे आइवेट कोंग्र को विविध्यक्त माना जा मनता है। ( (W) कार्टेल सम्बन्ध बन्धाव में पिखिल होते हैं। इसे लातुनी बचान द्वारा न जातित मही निया जा सकता। (V) एक कार्टन का बेंग्र एक ही बचीम होता है अपना परस्पर निवतंत-जुनने कई उचीम भी हो बचते हैं। (V) वार्टनों के निर्माण का बेन्द्रीय इसेंग्र उपस्थकों को स्वतन्त्रा पर रोक खणाता है। (VII) माने भीने वाली कर्मी के सम्बन्ध नोई जीपवारिक या निविद्य बहुएया होना बावस्थक नही है, परन वह प्रापदी व्यवहार से व्यनित (Implied) भी हो सबता है। (VII) कार्टन-सम्बग्ध सबस्यों के लिए लाभवावक होते हैं, अन्याव बहु हम्मी क्या प्रवास करने से हैं। एक जारी रक्षा जा बकता है तथारि व्यवहार से वह 'अस्थाई है। प्रयागित हुआ है, क्योंकि व्यवस्थाण दहराव ना वनकरण करने से वक्षीण करते हैं। बागाित हुआ है, क्योंकि व्यवस्थाण दहराव ना नकरण करने से वक्षीण करते हैं।

स्र प्रकार हम कह एकते हैं कि यन्तर्राष्ट्रीय कार्टेज संवानिक रूप से स्वान्त्र प्राप्तेट उपक्रीवयों का, जो दि एक से अधिक देशों में एक ही या पिताने उत्तर स्वोग्नी से सत्तर्भ है, एक हो एक्क्स, क्यार्य और क्योप्तर्यारिक सब है जितका सुदेश क्रिक्ट्यूप को सीमित करना है ताकि गबरक-दकासयों को सावारण की अधिका अधिक

नामुहो।

कार्टेल-संबासन के उहे क्या एवं ढंग— सभी कार्टेसो का उर्देश लागो को अधिकतम् करना है और इस उद्देश्य की प्राप्ति निम्मलिक्ति चार ढगो में की जा सकती है —

(१) प्रस्तक कीमत निर्मारण कहराक—काटेंग के वहरय जन स्तर से ऊंची ही कीमत मिनत करने का यत्न करते हैं विकित प्रतिसातित की विस्तित्त कि प्रसिक्ति में प्रण्यात होती है। इस करने की पूर्त का एक तरीका यह है कि ये आपना में कीमत-निर्मारण का टहरांच करें। किन्तु इसके पूर्व कार्टिल-म्हरस्य कीमत-युद्ध के हारा अ-म्हरस्यों (1001-1001) को हरते का प्रयत्न करते हैं। वेन ही यह बात पूरी हुद्द कि नीमिन किर एन के वे स्तर पर निर्मारण करते हैं। वेन ही यह बात पूरी हुद्द कि नीमिन किर एन के वे स्तर पर निर्मारण करां हो वाती है और सरस्यों से यह आबह किया जाता है कि वे नाका कोरासमूर्यक जनुसरण करें।

(२) फिल्म का हाए—प्राय नार्टेन यह बॉबक पतन्द करते है कि किस्स में कभी करदी जाब और इस प्रकार लाभ बजाये रखा बाय। बलानुष्ट के ताओं के हामने अन्यन करीदने ना निजल्प नाही होता, विस्तवे ने परिया बरतु पहली रिजनी धीमत पर या इससे बॉबक कीमत पर खारीदने के लिए निवस्त रहते हैं।

(३) श्रीतनित्यत पूर्ति— कुछ कार्टेल पूर्ति पर इसलिए वियन्त्रण करते है जिससे कि इनुके कारण सम्मव हुई ऊँची कीमर्जे उन्हें अधिक लाभ अजिन करा मर्जे (४) व्यापार क्षेत्र का विभावन—उपरोक्त तीनों कार्टेन-व्याप (carid measures) तब तन सकत नहीं होगे पब तन कि सदस्यों में व्यापार-जी ने निमावन पहुने में ही निमिवन नहीं होगे पब ताना । प्राव सदस्य यह वामदा करते हैं कि ने एक द्वारों के क्षेत्र में अपनी उपनि नहीं वेचेंगे। इस उपाय के द्वारा कार्टिंस एक मार्य-मेंशिंग शांकि प्राप्त के द्वारा कार्टिंस एक मार्य-मेंशिंग शांकि प्राप्त कर होरा कार्टिंस

अन्तर्राददीय वस्तु समझौते---

अताराष्ट्रीय शाटेन्स में निषट रूप में सम्बन्धिय 'आराराष्ट्रीय बहु समनीनें, भी गांत है जो कि प्राय निर्वात के बिए उत्तरम हो जाने बाता हिंद बहुआं है सम्बन्ध म सम्प्रत विच जाते है। शुक्ति कृषि पर स्वतन्त्र की विध्यतनाओं का जो है। प्रसाद पढ़ता है इससिए कृषि बन्दुओं के उत्पादन म सम्बन्धम्य पर स्वत बही है चक उत्तरम होने रहते है। अन्तराष्ट्रीय कन्तु समझीतों (International Commodity Agreements) का उत्तर दक्त अवृत्तियों पर यथा सम्बन्ध अबुद्धा रखता है। इनने प्राय नहीं देश सदस्य कनन हैं जो नि कृषि बन्दुओं के प्रमुख उत्पादक सा

कार्टेल और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार—

बनेन अवंधारिक्यों ना, जो नि नार्डेबों ना विरोध करते हैं, यह हर्र है हैं

"हों के एटेन एन एन। धिनारी के रूप में कार्य करते हैं इसियों ये एन। मिन्नार्य
"हां कर एटेन एन। धिनारी के रूप में कार्य करते हैं इसियों ये एन। मिन्नार्य
नाम) को अपने देते हैं। मही नहीं, ने स्वतन्त्र आधार को भी सीमित नरते हैं वधा अधीन को में कहा है ज्यायदाने ना धायान नरते हैं। वे नार्य पेटेन्टों नी दवा देते
हैं तथा प्रतियोगिता की प्रतिया म बाधा बात कर बहु खतता को बढ़ावा तेने हैं
है तथा प्रतियोगिता की प्रतिया म बाधा बात कर बहु खतता को बढ़ावा तेने हैं
है को सिर्फाल, अवर्षास्त्रीय नाइसी पर कोई ऐसा निपस अक्तरांस्त्रीय निधानन्त्र
नहीं एका खाता है जितन नि उपभोताओं के आपक हितों की रुता हो हके। इस
प्रवार, वस अर्थवारिक्यों वा यह यत है कि दवा की सब हान् सहकर भी कार्यनों
म बचना भाषित

प्रो॰ सुम्बीटर के उक्त समृदंत पर भी यह रचीकार जनता होगा कि अन्त-राष्ट्रीय कार्रेलो का विक्व का अनमत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के हितो के निरुद्ध समभन्ना है। अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार में खेत्र थे जो गार्टेल दो महासुद्धी के बीच की स्वर्णि मे स्वारित हो गये थे। उन्होंने स्वतन्त्र विषय जावार के ग्रातुनिव विकास मे वाचा जाती, अक्तूमन और उन्होंने साम्बत बाते उत्पादनों नी रखा की (अविक इस रखा का भार क्षान भार कि क्षान का अपने क्षान का अपने का अपन अपने का अपने क

### हैरिफ हटबाने में कार्टेल्स का योगवान-

क्षांतिको लताको पर यह सत वा कि उचीप की संधिर से संधिक धालाओं है एक अमावदाती वार्टेक को स्वापका करवी पार्टेक , मित करवि पर कर तर्रारंद्रीय मितवप्त प्राप्त हो अर्थेक को स्वापका करवी पार्टेक , मितवप्त प्राप्त हो अर्थेक को स्वापका करवी पार्टेक के सिवसार्थ है। यह उनलेजनीय है कि साम एक संस्था के में सह उनलेजनीय है कि साम एक संस्था के में सह उनलेजनीय है कि साम एक संस्था के मं सह काटकों में स्थापना का सबसे करूर समर्थक रहा। देखें कि प्राप्त की है है कि साम के स्वाप्त कर है। में स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त के स्वाप्त कर है। कि कि स्वाप्त का साम के साम के साम के साम के साम कि साम के स

(१) विश्रमध्य अन्तरिष्ट्रीय कार्रेलो का क्षेत्र, महस्य एव विश्व ब्यापार में इनका हिस्सा--शीफर्मन (Liefmann) के अनुसार २० थी शवाब्दी के प्रारम्भ भ कार्टेलो की सरपा ४० भी । Wagenflihr के अनुसार महायुक्त के बाद की अविध

<sup>2 &#</sup>x27;The only way to solve the European economic problem seemed to be to organise the European mediatric upon the horronatal method that is, by branches of industry Ool) in this way can be begin to make the important adaptation which are necessary and the international carties will also in part solve the question of reducing tanffs' '—Loucheur, the French Industrialist and politician in a speech before the World Economic Conference at Geneva in 1921, quoted by evol Haberler in his book. The Theory of International Trade,' p 328

में इनरी सरमा २२० थी, जिसमें से २३० ब्रोह्मीमक कार्टन के विदय मनी ने इनकी सरमा को पटा दिया दिन्दु जरूमा ने तो अधिक इनके जहरून को कम निमा । संसर्गिकता यह है कि जनपंदियों कार्टियों का महत्व इनकी गरमा ने नहीं, तरन इनके कार्य एन एक सी जाना वा सहना है।

उल्लेखनीय है कि उद्योग की विभिन्न शाबाओं के कार्टनीकरण की उन-युक्तना के सन्बन्ध में आधिक नेश्वकों ने जो विचार प्रकट किये है वे अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेंत्स को भी सामू होते है किन्तू इनवे भाग लेने वासे देशों की तस्या जितनी मिन होती है उत्पत्ति-शासाओं के कार्टेंशिक्रण में बाधार्ये उसमें भी वहीं अधिक अनुपात में प्रस्तुत होती है। एक देख के उत्पादकों की अपेक्षा विभिन्न देशों के उत्पा-वसों को सञ्जठित करना नहीं कठिन नायें है। इसके अतिरिक्त, यह कठिनाई भी है कि राष्ट्रीय मार्टेल्स, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेजों के अपरिहार्य अपणी है, विभिन्न देशों भे समान रूप से विवसित नहीं होते और न सब देश ही अन्तर्राष्ट्रीय व्हराब में समान रुचि के साथ आग नेने को तत्पर होते हैं। अस अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल बनमें की सम्भावना एवं वह अवधि, जिसने इसका अस्तित्व दह सकेगा, इस बात पर निर्भर है कि इनकी म्युंखला (cham) में कौन-सा देख सबसे कमजोर है। उदाह-रणार्य, उद्योग का कार्टेलीकरण अन्य देखी की अपेक्षा इञ्चलैंड में कम विकसित इया जिसमें वह अनेक अन्तर्राध्याय कार्टेंगो ये सदस्य नहीं बदा और यह तथ्य भी उनकी शक्ति के बहत सीबित होने का कारण है। साथ ही, कई अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स केवल इस सम्भावना के कारण नहीं बन सके कि इन्नलैंड उनमें सम्मिनित नहीं होता ।

कार्टिस स्पर्न भीमत सक्ष्म के उद्देश में [स्वान रहे कि यहा 'सीमत रास-एक चित्रह्त अर्थ (स्वा है और इसके अन्तर्गत सुप्रतान की गते भी सम्मित्रस में वह ही सकत हो सनता है स्वतिक ह उत्पादन पर कुछ सीमा तक नियत्त्रम रहे और उत्पादन पर नियत्त्रमा रखना तब ही सम्मद है ब्वहित क्रपीत की माना विभिन्न परावदकों ने बहुत स्थापक रूप में जिलरी हुई गही। मूल दस दिन्द में दूरिय ना कार्रमीलपण सम्मन है। यही नहीं, वह उद्योग भी, जिनके अध्यास स उपनि हों कोर्ट मा मुल्या कभी हारा जी साती है कार्रमीलपण के सिए अप्युचन है। ऐसे उद्योग प्राथम में हिरा की कार्योग्यात कारीगरी, तबित हिनायन या पंचन ना बहुत पहुंच होता है। उन्नोगों के निम्तनित्त्र वर्ग नन्तर्गन्द्रीय आधार पर बार्टनीकरण की हीटि से सबसे बादक अपनित है

(1) कज्जे मालो पर प्रीमक निर्मास्त बाले उद्योग, निर्मय कल्ले माल की मुल्लिय र वर्ष निरमण्य हारा साहरी सोगो के प्रथ्य को रोका चा सकता है। इस वर्ष में कल्ले मालो के (श्वीव एक प्रित्म) एकाधिकार माने हैं। यसने का जनपरियोग काट्य ही प्रीया है जो कि एक ऐसे कल्ले माल के सम्बन्धिय है जिल पर कि प्रियाद देशों ने हेरिक लगाया हुआ या। अत इसके अतिरिक्त बन्य सब कार्टेलो का टैरिफ नीति की हृद्धि से काई भहत्य नहीं है। जो बोडा महत्त्व है वह इस लिये है कि ने उपभोक्ताओं का चोषण करते हैं।

( n ) किन्तु पेटेन्टो का शोषण करने वाले काटेल बहुत महत्त्व रखते हैं । ये कार्टेल्व इलैक्ट्रिकल एवं कैमीकन खढोगी में महत्त्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं जैसे—Lamp Cartel and Ball bearings Cartel आदि।

(111) सबसे खेरिक महत्त्व के कार्टल उन उबोगों में गामे जारे है, जिनम मृहत उपक्रम के साम महत्त महत्त्व है और दशिक्ए जिममें केन्द्रीय जरण में फ़ुद्दित सबसे महित्त माई नाहीं है। अनुकुत्तम सत्तर की मन्या स्थापित करने के लिए निवनी माना म पूँची में शाव-स्वनता है उत्तर्भ पूँची लगान म नमें प्रवेशक सम्मेण मा समयका अनुमन करते हैं। कीए या स्थापत उसी मा गामा पूँची होगा। म का जा कक्ती है। जो लोग अन्तर्राष्ट्रीय वार्टनी के माध्यम रा देशक हरोने की चर्चा महत्त्वन करते हैं।

झत स्पाट है नि न्यूरिक जनतर्राज़ीय कार्टेंबा का विश्व व्यावार म एक जरूप हिस्मा होता है तथा जनता पमान्त एकदा (cohesuna) भी नही है इसिन र्टीरिक मी हटवाने या कम कराने भ जनती भूमिका महत्त्पपुण सही है। में यदि हम विभिन्न मर्भों मो अन्तर्राज़ीण कार्टेज़ो स सम्मितित होने के निये विवस करने हेतु सरकार के प्रतिस्थानों हसार्वण का प्रयोग नहीं करणा चाहते वे ची यह स्वीकदा करना होगा

Those who hope to reduce tariffs through international cartels produce the international cartels of this (from and steel) industry as their show piece. Nevertheless, cartels cover too small a sector of world trade and have nothing like sufficient cohesion to do much in this direction "—Habetler: The Theory of International Trade, p. 370 33.

The experts expressly point out that the establisment of international industrial earlies should not be brought about artificially by measures of compulsion. It is much better to let them arise from the free instative of the participating groups as a result of the prevailing economic circumstances. Both the foundation and the actions of the cartels should be quite free from the influence of Governments which may use them to promote their own aims in the sphere of trade policy."

—Report of the Economic Experts of the Europe-Commission of the League of Nations.

कि परिमाणात्मक कारणो से विख्यान अन्तर्राष्ट्रीय कार्टेल्स टैरिफ दोबारों को गिरानं के उपयक्त साधन नहीं है।

(२) अधिकास विद्यमान व्यत्यरिट्टीय कार्टेलो का अस्तिस र्टिएक के कारण ही है। अब वे कित्नाई स ही र्टिएको को स्टर नरित के खायन निता के स्वान सकें। अब तक कि सम्बन्धित राजीय प्रश्न आप केने वाने देश य समान कर से बावाद तमें है कम राजुक राजीय समूह क्यम रेटिफ स स्थान की ने तो सोकें और न छोड़ ही सबन है। यूरी नहीं स्वान दित अन्तरिद्धीय कार्टेली के सदस्य आपन म सीने बाने करायों हारा यूरी होते है तमा बोटा बीर वित्य सोने ना सिमानत भी केना एन अला समानकि के लिए होता है। इस सरमान में कड़ान मन्त्र मान एन अला समानकि के लिए होता है। इस सरमान में कड़ान मन्त्र मान समानकि के स्वान होता है। इस सरमान में कड़ान मान मान स्वान स्वान स्वान स्वान स्वान सामानिक स्वान के सामानिक करना मान स्वान स्वान स्वान के सामानिक स्वान के सामानिक या समान स्वान होता है। जब ऐसा है से लोन सामानिक या समान स्वान होता है। जब ऐसा है से लोन समानिक या समान स्वान होता है। स्वान स्वान से सामानिक या समान स्वान होता है से समानिक या समान होता है से समानिक या समान स्वान होता है। सामानिक या समान होता है से समानिक या समान होता है। से समानिक या समान होता है से समानिक या समान होता है से समानिक या समान होता है से समानिक या समान होता है। से समानिक या समान होता है से समानिक या समान होता है से समानिक या समान होता है। से समानिक या समान होता है से समानिक या समान होता है। से समानिक या समान होता है से समानिक या समानिक समानिक सामानिक साम

(३) बानदर्शन्त्रीय श्रीद्योगिक कार्डस्स देश्कि के कम कराते में तब हैं। स्वात्त्रक हो सकते हैं नर्वाक्त के देशक देशक देशक देशक के रास्त्राव्यक हो सकता कर ते सिक्ष कि विदेशक के रास्त्राव्यक क्षा साम कर ते सिक्ष के प्रस्त पार्ट्री प्रकार के स्वात्त्र प्रस्ता देशक के रास्त्र पार्ट्री प्रकार के स्वत्र के स्वत्र प्रस्ता देशक कर त्र व्यक्तिय निर्धान्त गा हुए कर मनत है। यह द्योशन को शा हुए कर मनत है। यह द्योशन क्षा होना है ने दि स्वत्रान देशक से अधीन जिस सांधित्य के स्वत्र के स्वत्र प्रस्ता के स्वत्र वाद्य के स्वत्र के स्वत्य के स्वत्य के स्वत्र के स्वत्य के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्य के स्वत्य के स्वत्य क

<sup>1 &</sup>quot;It cannot be too strongly emphasised that in these struggles, in which each member country trees to get better terms from the others as the piece of its adherence the strongers means of exerting pressure as the evisting farilis and imparticular, the possibility of rusing them."—Ibid. p. 331

विवक्ररित परिस्थिति को बनाप रखता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन को अधिन निज्य बनाता है या रोक्ता है।<sup>1</sup>

' अन्तर्राष्ट्रीय कार्टन सम्य विद्याओं में भी लाभवायक हो राक्षेत हैं। उदाहरणार्थ, ने जान के सम्बय न अपन्यय को रोकने म ( जेंग्रे कि प्रतिमोगी निवाधनअपनी को पराने म ) प्रहारता गर मकते हैं। न एक अन्तर्राष्ट्रीय अधार पर मिठत
हों नहें इस अपनेक्ष्य के अपनी पहिलाने का यह आपत कर सकते हैं। न आधिक
हम्मुद्रा गी उसता को कम करने म भी सहायक हो सकते हैं। किन्तु मार टिएक को
कम कराने का अन्तर्राह्मीय गम नियासन के लाभ हानि रिद्ध उस म उत्पन्न के
कराने के एक साथन के कम म कसीच उपनुष्ठ कही है। किन्तु सारण रहा कि मिह
हम समारीजन की विजासने अपने कि कहा भी नदी राजनी सहिए। हिनो का
नम्मय वाहतन के तमाने मान है कि इस बात पर प्राची मही जानी चा कियो
निवासन एक स्पेता प्रमण्ड के कम निवासन करने के विद्या मार है। अपने
रिक्षित्र पत्र स्वेषकामुक्त एक जनतरियोज करित मु टिएक सरकण के परिस्तात
हेतु तथा अपने ही भाग्ने क जीने ऐंगे एक समायानन करने के विद्या कि स्थित

चुल पिद्यानों का विधार है कि बाँद 'सरवार वाधिक बहायता आदि के रूप में निमीतिक रूप से हांस्कृप (planned intervention) करें तो टैरिफ के कम रूरों र प्लो बायोजांका आवश्यक होंसे चड़े ह रूप में दूर्शया हो सबसे हैं। रिस्टु हैबरज़र के मताहुबार दाका सबस सरल क्याय यह है कि सभी टेरिकों में मानाव्य

रूप से कटौती कराने की दिशा में कदम उठाव वार्से !

#### परीक्षा प्रदान

- १ राशियदन नमा है ? इसके विभिन्न रूप कौन कौन मे है ? राशियतन
- 1 "If they agree upon the same division despite the tariffs, as that which would prevail under Free Trade, both the tariffs and the agreements are superfluous and the removal of tariffs makes no difference in this respect. But if the division is different from tans, then its effect is amiliar to that of tariffs it maintains an irrational attuation and makes more difficult or prevents an international division of labour ""—Ibid Do 337.

विरोधी सन्नियम बनाने में जो विठनाइयाँ सामने आती हैं। उनका उल्लेस वीजिये।

[What is dumping? What are its various forms? Mention the difficulties inherent in the framing of anti-dumping legislation]

प्रभावता । प्रभावता करते हेतु अपनाये गये उपायो का विश्वन शीजिये । ये उपाय कहा तक वरून हुए हैं ?

[Explan the objects and methods of dumping in the international trade and state the measures, which have been adopted to combat it. To what extent have these measures, been successful 7] [[farme, valo ve, 1858]]

 राजिपनन के स्वभाव एव इबके विशिक्ष भेदों का विशेवन की जिये और दोनों भाषातक्ती एवं निर्यातक्ती देवों की हिस्ट से रासिपतन कर प्रभाव स्पष्ट करिल।

[Discuss the nature and forms of dumping and explain the effect of dumping both on exporting and importing countres.]

 'विनिमय राषिवतन'' को समभाइये । इसके नियत्त्रण हतु अन्तर्राष्ट्रीम स्तर पर क्या व्यवस्था है और यह इसे कार्य करती है ?

[Explain "exchange dumping" What is the international machinery for its control and how does it function?]

५ 'टैरिक्ट ट्रस्टों के जनक हैं"। इस कमन का विवेचन करिये। कन्चे मालों के अन्तरांन्ट्रीय एकाधिकार किस सीमा तक सफल हो सकते हैं ?

['The tariff is the Mother of Trusts," Discuss. How far can the International Monopolies of Raw Materials be a success?]

६, अन्तर्राष्ट्रीय कार्टको के उद्देश्यो एव उङ्गो का विवेचन कीकिये । किस मीमा तक वे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वतन्त्र प्रवाह में बाखा डालने हैं ?

[Describe the aims and methods of international cartels To what extent, if at all, do they hamper the free flow of international trade 7]

# 39

# र व्यापारिक संधियाँ

(Commercial Treaties)

परिचय-'व्यापारिक सन्धियों' से बाशय

त्रारः यापारिक शांच्यां अनेक विषयों पर विस्तृत होती हैं, जैरं-नाशंचय दूतों के अधिकार एव जनकी योग्यतायं, विरोधी ध्याँ को स्थापना और विरोधी व्याप्त कि एकरों का पर, विरोधी और उनकी सामित्रों के स्थापना और विरोधी व्याप्त एकरों का पर, विरोधी और उनकी सामित्रों के लिये कानूनी एवं पुण्य सरक्ष कानूनी निजयों का कार्याप्यकन, पेट्ट्स, ट्रेडमान्यं, नार्योराह आदि ने स्थान, हरस्य सम्बन्धी ओपचारिकदार, आयात कर एव अध्य कर, स्वरेश के सन्दर गाहि में विरोधी जहाजों का आगमन तथा उनके अधिकार, देखों की माटा वर मान्याप्त मेहित, आदि । इन सब विषयों को बाद नहीं में बीटा जा सकती है —[1] अतिनय हुत सम्बन्धी निषय, (1) विरोधी के अधिकार साम्याधी विषय, (1) विरोधी मात कार्याधी विषय, (1) विरोधी के अधिकार साम्याधी विषय, (1) विरोधी का कार्याधी स्थापता सम्बन्धी विषय, (1) विरोधी का कार्याधी कार्याधी स्थापता कार्याधी के साम्याधी के साम्याधी के साम्याधी के साम्याधी के पारत्यिक कार्याधी के आयादि सम्बन्धी कार्याधी पर होगे देखों के पारत्यिक स्थापता सम्बन्धी कार्याधी पर होगे पर होगे देखों के पारत्यिक स्थापता हो ।

<sup>-</sup>Haberler: The Theory of International Trade, p 36.

### ट्यापारिक सधियों के रूप (Forms of Commercial Treatics)

व्यापारिक गणियों के दो रूप मुख्य ह—िद्वारों विधियों (दो देदों के नाम) एम बहुपदी मध्यमा (दो ते जियन देखों के मध्य) । बहुपदी विधियों (multislateral treaths) थी 'सामूहिक ठदाव' या 'कन्नरांट्रीय समझीते' [International Convention) मी कहने है। जन्दर्राप्ट्रीय समझीतें का एक मध्यन और रूपन्ट उदाहरण १६० च्या कुन्यन्त्रीयों के स्वाप्ट्रीय क्ष्मित के स्वाप्ट्रीय क्षमित के स्वाप्ट्रीय क्षमित के स्वाप्ट्रीय के स्वाप्ट्रीय

## व्यापारिक सवियां लागू करने के उन्न

व्यापारित सिंघयों के अन्तर्गत जिस प्रकार के विदेश सम्बन्ध की बनाये रखने की बान है उसकी पूर्ति देखों द्वारा यो अनार के सुरीकों से भी जस सन्तर्भ है— स एवं अजनसा । 'प्रस्थक विधि' इस प्रकार है—कीई देश इस बात पर राजी हैं।

 है कि एक विदेशी देश के वाणिग्य दुत के अमुक-अमुक विधवार और वर्त्त ध्य होंग अथवा एक विदेशी फम का स्वापित होने के लिए अमूक अपूक वर्ते पूरी करती पंडे गी अथवा, विदेशी देख न आने वाले असूर-अमूक माल पर असूर-असूक राशि का आयात-कर लगाया जायेगा । 'अग्रन्थक्ष विधि' के अन्तर्गत एक ऐसा मापक (mcasute or yardstick) निर्धारित कर दिया जाता है जिसके अनुसार दूसरे देश के साथ कियं जान वाले व्यवहार को नियमित रखा जा लंक । ऐसे तीन उपाय सम्भव है और इनमें से प्रत्येत के लिये एक उपमुक्त सधि-बाक्य होता है जैसे-'समता बाक्म' (The Parity Clause), 'आदान प्रदान वानव' (The Reciprocity Clause), एव परमानुपहित राष्ट्र वास्य' (The Most Favoured Nation Clause) । (१) समता वाषय' के अन्तर्गत एक देश इसरे देश के नागरिको और पस्तुओं के साथ हैसा ही व्यवहार (इसमें खराब नहीं) करता है जैसा कि वह अपने ही नागरिकों के माय नरे । (२) 'आदान प्रदान वाक्य' के अधीन, एक देश धूसरे देश के राष्ट्रजनी और वस्तुओं के साथ वैसा ही (कम से नम इसमें खराब नहीं) व्यवहार करता है क्रमा कि इसरें देश द्वारा पहले देश के राष्ट्रजनों के प्रति क्रिया जाय : (३) 'परमात-यहित राष्ट्र यावय' के अधीन एक देश का दूसरे देश के नागरिकों के साथ व्यवहार उसमें खराव नहीं होना चाहिए जोकि वह किसी अन्य देश के नागरिकों के साथ कर रहा है।

सकुचित अर्थ में ज्यापारिक सक्तियों के भेद [विशुद्ध परमानुब्रहित राष्ट्र सधियां एव टैरिफ गविया]

व्यापारिक प्रांचयों को दो वनों म बाट यकने है—(1) 'विषुद्ध परमानुमहित राप्ट्र नरिवा' (Purc M F N Treaties) एवं (11) 'टेरिक त्रिवा' (Tarif Treaties) । विषुद्ध परमानुबहित राप्ट्र विध्या' के क्यारेश एक देख जाने जानने इन बन्धन के कहत्वा है कि बहु दूबरे देख में जाने वानी वस्तुओं पर उनमें केंची रहारियां नहीं मणावेगा, जोकि वह रिची तीनारी बेख से आने बाबी वस्तुओं पर उनमें रहा है । इस करार, वायात-करों की राधि देश के प्रश्नुक्तामय (autonomous) विष्य पर निर्मार होती हैं । इसके विपारीत, टेरिक मधियों के क्यारेश दिश्यों टेरिकों में सन्तनिवत पूर्ण विधरण (अलेक कर पर राधि चिर्ता) मण्ट वर दिया जाता हूं । [किन्तु-स्वराज रहा कि टेरिक हथियों में मो प्राय एक परमानुप्रहित राष्ट्र नास्य

> परमानुत्रहित राष्ट्र व्यवहार (Most Favoured Nation's Treatment)

यरमानुप्रहित राष्ट्र वाक्य का अर्थ--

परमानुवहित राष्ट्र वाक्य का वर्गीकरण-

बरमानुबहित राष्ट्र शाम विभिन्न प्रकार के होते है। किन्तु कहे तीन विभिन्न बहो से पाँचा निवा जा मकता है—(1) बल्कुल एव गर्ल रहित परमानुबहित राष्ट्र बनावर, (11) एक पत्नैक एक विश्वाभ परमानुबहित राष्ट्र वस्त्व, एव (111) सोमित एक स्रोतित राष्ट्राबुहित राष्ट्र वास्त्र । (1) सामुक्त एव सर्वपहित परमानुपहित राम्द्र वाश्य— शर्गमुक परमानुपहित राम्द्र वाश्य— शर्गमुक परमानुपहित राम्द्र वाश्य (Conditional M F N Clause) के आधीन अनुवन्न का कोई से एक हमें पक्ष के प्रति वह अनुवहित या रियायती व्यवस्थार करने वा वनन देता है को कि उसने किमो नीवारित कर के साथ कि उसने किमो नीवारित कर का वह रियायत दे जोकि उक्त करनी यार से एक को दे रख्यों हो। इसके वाश्य जोकित उक्त करनी यार से एक को दे रख्यों हो। इसके वाश्य जो किमा तीवार के कमार्या प्रयाद्वादित राम्द्र वाश्य (Unconditional M F N Clause) के कमार्यात प्रयाद्वादित राम्द्र वाश्य (Unconditional M F N Clause) के कमार्यात प्रदित प्रयाद्वादित राम्द्र वाश्य हो, वरत और विवा अनुवन्ध के पूर्व पत्र के किमो तीवार पत्र को कोई जीवा अनुवन्ध के प्रताद हो, वरत और विवा अनिवृत्ति के, प्रताद हो जाती है। उद्याद पत्र पत्र के किमो तीवार पत्र के वाश्य के

श्चर्तपुर्क करमानुश्चरित राष्ट्र वाक्य के बोध-नार्व रहित परमानुश्चरित राष्ट्र बावप के समर्पको का यह कहना है कि वर्तपुर्क परमानुश्वरित राष्ट्र वाक्य तो परमानु-प्राहित राष्ट्र ध्यवहार के उद्देश्य पर ही पानी फेरने वाला है। कारक-प्रमन्त,

Under the Most Favoured Nation Clause, therefore, every reduction in ditties which one State grants to another in immediately extended, in all those States, which don't in a Merit Favoured Nation position towards the first one. The M. F. N. Clause thereby catablishes a nexus between all the commercial, treates of a country "—Haberler: The Theory of International Trade, p. 364.

ममान रियायत' (equal concession) क्या है इसकी परिभाषा करना कठिन है। उदाहरणार्थ, गान लीजिए कि X और Y के मध्य एक परमानुषहित राष्ट्र ठहराव है। X एक अत्य देश Z से आने बाले गेर्ड पर आमात कर घटा देता है जबकि Z क्पटेपर, जिसे वह X में मंगाता है, बायान कर में कमी कर देता है। अब Y भी X को गेह क्षेत्र रहा है किन्तू वह X से खिलीने (न कि कपड़ा) मंगाता है। ऐसी परिस्थिति म, खिलोनो पर अब्दी में कितनी कमी करने की क्पडे पर ड्यूटी मे की गई कमी के दराबर समका जाय ? इस विषय में निर्णय पक्षी की स्वतन्त्र इच्छा से ग द्वाहर राजनेतिक एव आधिक शक्ति हारा होता है। वद सर्वयक्त परमान-ग्रहित राष्ट्र दाक्य को न्याय-इंग्टि से, एक वर्षध मधि या अन्य पक्षी के साथ वार्ता म प्रवेश के लिए वल का प्रयोग समस्ता चाहिए। व्यवहार में खर्त रहित परमान्यहित राष्ट्र बाम्य का अर्थ परमानुप्रहित राष्ट्र जैसा व्यवहार करने से इन्कार करने के ही बराबर है । इसरे, सर्वयुक्त परमानुप्रहित राष्ट्र वायस भेदात्मक व्यवहार की सम्भावना को बिल्कुल ही खत्म नही करना है। तीसरे, यह उन देशों के निए न्यायपूर्ण नहीं है जिन्होंने बोडी ही कब टी लगा रखी है या इसी-गिनी स्थ टियाँ लगा रखी हैं। मुँकि के अरुप रियामत ही दे सकते हैं, इसलिए परमानुग्रहित राष्ट्र वाष्य से के शक्तिक लाभाग्वित नहीं हो सकते। विशेष परमानुप्रहित राष्ट्र वास्य व्यापार को सगम नहीं बनाता, अर्थान, आधिक सम्पर्ध को सत्म नहीं करता है।

<sup>&</sup>quot;Hence the conditional most Favoured Nation Clause is to be regarded, from a justific stand point, only as a 'pactum de contrahendo', as an obligation to enter into acgoliations with the other contracting party. In practice the conditional Most Favoured Nation Clause means a little more than a refusal to, grant Most Favoured Nation treatment at all "—Haberler: The Theory of International Trade, p. 36.

The Free Trade countries especially must have found it unfair to be treated worse, because they had nothing to offer as a receptoral concession by the United States than the Protectiat countries which continued to place great obstacles in the way of American exports even after they had some relatively small reductions in their duties upon American goods.

नी वो कि वह मित्र राष्ट्रों के साथ ५ वर्ष की अवधि तक परमानुप्रसित राष्ट्र जैसा व्यवहार करता रहेगा किन्तु इसके बदले भ मित्र राष्ट्रों ने कोई जिम्मेदारी नहीं सी थी।

(III) प्रतिबचित पृत्त स्वतः परमानुप्रहित राष्ट्र वाश्य — परमानुप्रहित राष्ट्र शाय तम दशा म 'प्रतिबचित' (restrictive) नहस्राता है चवकि यह कुछ विपयों यो कुछ सन्त्रों अथवा देशों यो ही सापू होता है। किन्तु जब यह सब विपयों को, स्वा कुछ सन्त्रों अथवा सब देशों वो सापू होता है, तब वह अप्रतिबचित या स्वतन्त्र (unrestricted) महत्राता है।

परमानुप्रदित राष्ट्र व्यवहार तद हा प्रभावपूर्ण हो सनता है जबकि मह अ प्रनिर्विपत और तते रोहत हो। एक वर्त रहित और प्रतिब-बहीन परमानुष्रहित राष्ट्र व्यवहार ने स्वतान व्यवहार को पुनर्वेशित करने और टेरिक व्यवस्थाओं को नगाप बनाने ने बड़ी राहायता मिसती है।

परमानग्रहित राध्ट ध्यवहार के अपवाद---

किन्तु परमानुभीहत राष्ट्र व्यवहार के बुद्ध अपबाद भी रने था सकते है। सामान्य दो प्रकार के अपबाद ऐसे किसी भी ठहराव में व्यक्ति माने जाने है। ये अपबाद निम्निक्षित हैं

(1) जिल्लाल स्थानिक स्थान का सीमान्त व्यवहार—यह अपवाद सीमपुठ प्रिणो के स्वय्य होने याने ध्यापार से, तो कि प्राप व्यवस्थाना में हुआ करता है. स्थानिक है। रुप जिल्ले के पित्रपणी अपन्यनावाती में प्रमुख कर्युं हिंदि किता वा मार्टी एक है। रुप जिल्ले के पित्रपणी अपन्यनावाती में प्रमुख कर्युं है। किता का मार्टी हुई बर में अपूरी देकर शीमान्त के आप्तार पर, इस रिवायत की पाने का सीमार की स्वर्णा प्रमुख्यान प्रमुख्यहार के आधार पर, इस रिवायत की पाने का सावा नहीं कर सकता।

परमानुविहात राष्ट्र वाक्य के कई क्षेत्रीय अपवाद भी दीर्घकात से चले आ रहे है तथा स्थीकार किये जागे है। कई देखा ने अन देखों को, जो कि उनके साथ विदादट भोगोलिक, राजनै तिक, ऐतिहासिक एवं आधिक सम्मान्य रखते हैं, विदेस वास्तिक प्रयोगहर्साओं हो मुबुरीतों देने के तिये हैं, तथा (॥) वायत्वश आयात, जो निवंदी प्रस्तायते के मास्तीय एकेन्द्रों हारा, 'स्टाक और विक्रय साधार पर, बाद मंत्रिय विवाद साधार पर, बाद मंत्रिय पर के स्वाद के साधार के साधार पर के स्वाद के साधार विवाद के साधार के

(१०) बहुत्यक समहन—निगम के दो चहुत्यक चहुत्वन हस्तकीशत और हायक्त्या निगीत निगम (Handieralis and Handlooms Exports Corporation) तथा भारतीय वन्निक निर्मात (Handian Motion Pictures Exporation) तथा भारतीय वन्निक निर्मात प्रमा और स्टब्सियों की बस्तुये तथा भारतीय फिन्मों का निगीत करने हैं। विश्वम ने CAPEXIL द्वारा सम्बानित अस्ट्रिनिया नो

रखायनों का निर्मात बवाने की योजना' में भी भाग लिया है।

(११) विदेशों में कार्यालय—विनिध्य देशों में वस्तरों हुये व्याचारित दाता-बरण में निरस्तर स्वप्नके सनावे रचने तथा दिश्यों देशों में भारतीय निर्माण ने में महास्वप्न में के अग्राम में निरम की सहायना के लिये निषम में विदेशों में शारता कार्यालय लोलने की नीति बपनाना है। उसने रीइंग्रेग, प्राप्त, मारकों, बुडारेस्ट, पूर्वी बस्तिन, मीड़ियल और नैरोजी में अपने दश्वर थोले हुए है और बैगकान, बेच्त, काहिंदा, समामा, तैद्दान और पातुन संबीद ही स्वेक्तन का रहा, है। नियम का क्यां क्यांतर निरम्मितायुक्त करा प्रताहित की हुए है किया जाता है। साजनीताखादी प्रमासाम्य दूर रक्ती जाती है। इसके उत्तरित्या दलित श्रीमाओं के भीतर रहते हैं।

(२२) निवम की आय में बृद्धि—१६६८-६६ के सियं निगम को ?२'०६ करोड़ रू का करनूर्य लाग हुआ था। १६६८-७७ में पहली तीन निमाहियों के भिने वसे १२०६ करोड़ रू० का कर-पूर्व साम है। इस प्रकार निवास की आय से क्लोबनीय बृद्धि हुई है निन्तु जाके ज्याब चिन्नों नामें को बनेशा सामी यह सारे हैं, भी स्वामांविक मी हैं, स्वांति उत्तर्क व्यामारिक कार्यकतायों से भी सुद्धि हो गई है।

राजकीय व्यापार का मूल्यांकन---

राजनीय व्यापार निषम के कार्यक्लापो के क्यरीक सक्षिप्त विशेषन से यह विल्हुत रूपन है कि यह देश के विदेशों व्यापार को बढ़ते एवं विशिष्त मुझी बताते में सकत रहा है। इतने अवस्यक नचने यादा प्रत्य करने और किर उद्योगपतियों में इनहर समुचित वितरण नरत म महत्वपूर्ण याद दिसा है। नियति करने वालो को आवात करने में प्राममिनचा वेचर व्यावादिक वाबार नो मुख्य किया है। राजकीय व्यावार वाने देखी ते व्यावादिक सम्बन्ध बढाने के साथ-खाब उत्तरे ने नामन और क्षेत्रिकों करेंगे देखी ते व्यावादिक सम्बन्ध मान भी सम्मन्द स्थापित किये है। निर्माद करीने के लिए याधामात व्यावाद नो सुध्यरन ने से व्यावाद मो कर्माई है और इन्हें किए खन की व्यवस्था निगम जारा स्थापित एम हिनाय कोत से भी करती है। अनक चेची से हमारा व्यावाद करती है। अनक चेची से हमारा व्यावाद करती हमें से करती है।

देश की विदेशी मुद्रा की जाय में नितास का सोवहान चहुत मतीवजन है। इंतर की सह पूजी १९६९-६७ म ? मिर से बटकर जब - मिर ही गर्द है। ईक्स के कर में से बद को राशिया सहकारी बतान का यो है। निपास न उत्पादक के में में में में कर में की इस की देश है। उनने मद्राह म एक निव के इसे मीमी है। उनने मद्राह म एक निव के इसे मीमी है। उनने मद्राह म एक निव के इसे मीमी है। उनने मद्राह म एक निव के स्वात मोर्स ने सिव विद्यार में में में सुद्राह में में में स्वात में सुद्राह में में में सुद्राह में सुद्राह में सुद्राह में सुद्राह में में मार्स के मार्स में में मार्स कर मोर्स का बात में में मार्स करने स्वात में स्वात के स्वाता है। उनने स्वाह में मार्स करने स्वाता में में मार्स करने स्वाता में मार्स करने स्वाता में मार्स में मार्स मार्स स्वाता में मार्स मार्स मार्स मार्स में मार्स मार्स मार्स मार्स मार्स मार्स में मार्स मार्स

उक्त सफलताओं के साथ ही साथ निगम भी निम्न दुर्वस्तायें भी शामते आई है —(१) नियम उपभोकाओं की बाबस्यक्ताओं के जनुसार समय पर, न्यायो-विन मृत्यो पर और नास्त्रित जिस्म ना मान शायात करने स असफ्न रहा है। (२) उनने कई बस्तूओं का निर्मान अन्तर्राष्ट्रीय विकय मूल्यों से क्य दरों पर परके विदेशी मूडा अर्थन म राम्द्रीय हिंगी की उपेला की है। (३) उसने विजी नियतिकों के कोटी म भदाकटौती की प्रणाली प्रथना कर देश के निर्यात व्यापार की उपला की है। (४) निगम ने अनावश्यक वस्तुओं का कब करके अपनी पूँजी जटकाई है और देश की औद्योगिक भावस्यकता के अनुसार समय पर आवस्यक बस्तुओं का संभएण नही किया है। (४) उसने विक्व बा र की पूर्ण जानकारी के अभाव म ऊची मूल्सी पर वस्तुओं ना आयात किया है और इस प्रकार देश की उत्पादन लागतें बढ़ गईं। पर बन्धुना पा जानाव राज्य हुआर वस उत्पाद पात कर विकास के जिल्ला हुआ है । जैसे — सीमाबीद का तेल लरीदन समय ४० अवर प्रति टन अधिक चुकामा गमा है। (६) निगम की ओर से सुपर्वगी देने में विश्वस्य हुने हैं। इससे आईटर रह हो गए। (७) वह निर्णय लेने और फिर इन्हें कार्यामित करने में पुस्ती करता है। (=) बस्तुआ के उत्पादन पर उसके प्रत्यक्ष नियमन का असाय है। (६) इसका स्टाफ बार बार बवसता रहता है। (१०) इस बारे में बहत ही अविश्विता प्रतीत होती है कि निगम विना बस्तुओं का आयात नियति करेगा। वयवा यह प्रविष्य ने किंग

निमम के विकट यह मां जारोग क्याया यदा है कि वह सन्हामों के आयात ने रिए कोची नीम में स्टूबार जीर इस प्रभार की लाभ कमा रहा है। किन्तु निमम इस्तर प्रमानित समेरे और बार रिकोर में यह बताया गया है कि यह मस्त्रीमों से धों के रच के फ्लम्बरण नीची भीमने प्रभाव हीन का स्मूल बाग कवाजों को हस्तात-रिल यर दिया जाता है और कुछ बस्तुओं में सिए दीमते इस प्रकार निर्माणित सी जानों है कि मध्यंत्रव मुनाकांसोरी न कर सकें। किन्तु यह बात निश्वाय उपयव न रने बातों नहीं है। हम दतना ही कहा स्वत्ते हैं कि मिनम नो ऐसे उन्धाय नहर निष्माय अपने तिमतें कि वाभोंका वास्तव में बाता जाजने । यह भी नहा समार्थ कि निषम अपने अनुसन्धों को पूना रक्षता है किन्तु यह स्वामांविक हों है। ध्यामार्थिक सांत्रों के अनासन में हारित का भज है। निषम के सार्थकालां भी उचित्र आयोग्याना बढ़ा नाइतीच है चिन्तु व्यापार की योग्याम्याता के बौचित्र को भी स्वीनार करता होगा। हुन देहानों वा नहता है कि पूर्वों कुरोप की नियम्तित ध्यवस्थानों बान देव जब अब अब देशा के प्राह्मेर ध्यापारिका में अनुसन्ध करते को इन्द्रा प्रवृत्ति कर होता कि हम हम हमें दिस नाइपा नियम की अध्योचना पत्र हो गई है। किन्तु वैधा कि हम गहने भी माने प्रत्योच्या बाजारों में सक्तवायुवंद प्रविद्योगिया करते की स्थित में है ग्रावीं स्थालमह व्यापारी विशेषी उपक्षिमी की तुन्तवा में ऐसी सामप्रद मिर्गित

#### निराम का भविष्य--

राजनीय व्यापार एक विश्वव्यापी घटना है बोर केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। फिलागोलुक देवो की व्यापारिक व्यवस्था में ब्राइटेट निर्दाल-पुर हुंबेल स्वित्त में होने हैं जिन कारण वे अनुकूल व्यापार पूर्ति प्राप्त नहीं कर पार्च हुं स्वित्त में होने हैं जिन कारण वे अनुकूल व्यापार पूर्ति प्राप्त नहीं कर पार्च हुं स्वित्त में प्रदेश मुद्रा के दुख्योग और उसे दिया केने की भी सम्भावतार तहती है। बिराव बाजार म दिवणन को बाने वालों ऐसो अनेक वस्तुर्व (वैत्ते—सक्त्र म सत्त हुंभिय मुत्र आदि) है नितर्क लिक्सिय वेर समान एए चक्क के रूप ने दुख्य होने पार्च है। एक किन समान की बावारी कार स्वत्त प्राप्त हुंगि होने हुंगि होने हुंगि होने हुंगि होने स्वार्त की क्षित में स्वत्त की का स्वार्त की स्वार्ट की होने हुंगि होने मित्र की साम की स्वार्ट की साम की साम की स्वार्ट की स्वार्ट के दुब्ब हो सी सुद्रारी और विद्याची मुद्रा भी चीरी का प्रच हो, एक बरकार-चवारिता तस्त्व हो नितर बावार में दुब्ब हो सी सुद्री की साम की स्वार्ट की साम की स्वार्ट की साम की सी साम की अपिक कमाई रूर सर्वात हुंगा की अपिक कमाई रूर

्र पर की समाजीय है कि बसे मुखान सम्मोले (१००१०० पृष्टप्रसात) स्वाधments) के सबीन पूर्वी मूरीप के देशों को जुड़ों, कहीं वपटो आदि के जो निर्वाध (किये से उनके मुख्य महि हुआ कि देश मा आधिसोन और मुख्य उद्योग स्थापित हो गये है और अब उनके आसार पर परिचयों दूराय के साथों से मी प्रस्का स न बर सन्ते है। यह भी वर्त सम्मय है कि नासाचर में निर्माण नामें आर-म नम वा पुलि के खिल, देशों उत्यादकों के सम्मय के रूप मा, निमार कारे आर-म करे । मद्रास ने विषय फैनटरी का सुत्तना इस दिया प पहला कदम है । वह दूर्त बनाने ना यन्त्रीहरू कारसाना भी सोल सकता है, जिससे लाईर के अनुसार उठम नीट के पूरो बनाव जा सकें ।

#### परीक्षा प्रदनः

१ गृह उद्योगों को सरक्षण देने के साधन के रूप में राजकीय व्यापार के गुण-होतों की परीक्षा कीजिये।

[Examine the advantages and disadvantages of State Trading as a means of protecting domestic industries]

 विदेशी व्यापार में सरकारों के भाग लेने से जो समस्या एक पूँजीवादी देश में उद्यम हो सनती है असका विवेचन कीजिये ।

[Discuss the problem that may arise in a capitalistic country from the participation of the Governments in foreign trade.]

राज्जीय व्यापार निगम क्या है ? इसके गुण दोषो का विवेचन की जिये ।
 [What is a State Trading Corporation ? Discuss its advanta

ges and disadvantages.] (जावरा, एम॰ ए०, १६६ दे र राजकीय व्यापार निवम का वार्यचालन समप्ताइये । इसके क्या गूण दोप है

४ राजकाय व्यासार निगम का कायचालन समझाइय । इसके क्या गुण र एव इन पर कैसे विजय पाई जा सकती है ?

[Explain the working of State Trading Corporation What are its main weaknesses and how can they be overcome ?]
(নাব্ৰ-, ব্ৰুচ তৃত্, १६६६)

भारत के राजकीय व्यापार विकास के कार्यकालन की आलोचनात्मक समीक्षा लीजित । ज्या राजकीय व्यापार घरेलू उद्योगों को सरक्षण देने का एक ग्रम त दन है ?

[Critically examine the working of S T C of India Is State Trading a successful method of protecting domestic in dustries  $^{7}$ ] (Apart, the Fig.  $^{2}$ Eq. (Apart)  $^{2}$ Eq. (Apart)

# 38

## ेश्वारत की ड्यापारिक नीति एवं ड्यापार-समझौते

(India's Commercial Policy and Trade Agreements)

#### परिचय--

व्यापार मेरिक सा सम्बन्ध पुरुषत विदेशी व्यापार से है तथा वह (सामान्य आधिक तीति' का एक हिस्सा होती है । जब-जब छामान्य आधिक तीति से परिवर्तन होते हैं, देश की व्यापार नीति भी परिवर्तित हो जाती है। प्रस्तुत अध्याप से हम मारत का व्यापार कीति और इसके अन्तर्गत हुए विभिन्न व्यापार सममोति का अध्ययन करें।

. द्वितीय महायुद्ध के अन्त तक व्यापारिक नीति सतन्त्र व्यापार की नीति—

सन् १६२३ तक भारत की ध्यापारिक मीति 'निर्माध ध्यापार मीति' (Laussezaire) पर जाधारित थी। निर्माध ध्यापार नीति के जनवर्गत सरकारी हरतवें प का भागत होता है। भारत के विदेशी शाधकों के निए रजनक व्यापार की नीति उनके श्रेष के हिली को बानी वाणी थी। यह रोहराने को आंवयक्शा नहीं कि एक व्या-रारिन तरथा 'टिन्ट इण्डिया कावती' की स्थापना के परिचागतक्य ही किटन के बरण भारत में कये वे और पात दो बतादिव्यों का इतिहास व्या वर्गाण महीति की सरकारा का अवनत्त उदाहरण है जिसने हो भुलाय बताया (और स्व र सेशक्यत दत्त के हानों भी ''पात के जन को टिन्ड नदी सं उद्देश' का कुक्म नियम। दिदेन की सोपक नीति के फलस्वरूप एक और जब बिटेन स्वय दिन दूत्व रात बीटून बढ़ना गाम, तब भारत दिन अतिदिन स्टिटता-भरत एव कथावपुत्त देश बनता गया। भारत जैसे विशान उपनित्य के इप में बिटेन को न केवल जिटिस बनुझी (करड़ा संहार आदि) का सरीदार बल्कि बिटेन के चमाहा, सुती वस्त्र आदि उद्योगों के तिथे मनवीत भागी पर कच्चा धान बचने वाला भी देश उपनव्य हुवा।

शोपण की इसी अवधि में भारतीय अपनी सर्वांभीण प्रगति के लिए राज-नीतिक दामता से मुक्त होने के लिए त्रियात्मक रूप से कटिबढ़ हुए ! ब्रिटेन के लिए भारत भी स्वतन्त्रया का जर्ष त्रिटेव के पतन के गुजपात ने रूप में गा। दिवन विचारक सुत्रीभि मीतारमीया ने जन दिनों कडाक रूप में बहु। था कि 'यदि भारत स्वतन्त्र होता है जो इन्नोंड जाने जपनी करावा वर नेमाना पावडर करके सार्यव भीर लोगा पितान कर पियों। "

कुछ भी हो, निदेशी सरकार ने अपने देश के हितों भी नृष्टि के लिए स्वर्ध में स्वस्तर व्यापार नंति का कनुमारण दिया ही, नाव ही आगन भी भी देश री अनुसरण करने के लिए पेरिश किया, जिससी इमाग देश निदेशी निंमत करनुर्धी में पट गया यहाँ के उठील कसे नष्ट प्राय तो एवं तया वह मुन्य वक्षे नान भी नियंत उनने नाका देश कम गया।

#### विभेदारमक संरक्षण---

इस सदानुनिव विकास की हानियां प्रयस जानुत्य में सभी पर प्रगाट हों गई। अब परिस्थितियों से सिवध प्रोक्ट संप्लार ने १९२३ में विवेदानक सरामा की नीति बनवाई, जिनने स्थावता स्थान्य स्थान एवं नीति का अन्त हो गया। विभेदातक राक्षण मी नीति के अन्तर्वत हुद्ध उद्योधों को प्रयक्षण निमा और इनते हैं इसके फलस्वर बहुत अक्षी भी की। फिन्तु व्यवहार में विभोदानक त्रास्थण की नीति इस कठोरता में कार्यानिवा की गाँ कि बनेक यांक्य एवं महत्वपूर्ण उद्योग, इनवे विवाद हो रहे।

### साम्राजीय विधिमान (ओटावा समग्रीता)---

हरें र १६२० है महाम् मन्दी गुर्ग संसदत्त विदस्त के दिए आधी किटान-हरों उदर हो गई। भारत के विदेशी स्थादार का कुल मूल्य यह परंप्साम भी बहुत पर गमा, न्योंकि क्षेत्र सकुत्रों के दिल, जो कि हमादी नियोंने पूर्म में एक महर्ष-पूर्ण स्थान एकडी थीं, जिदन-गोंग तथा इनकी नीमधे संघी ही बहुत दस हो गई यो। पुलर्जीकन (recovery) के एर उपाय के एए में विदेश न एन दिलेग प्रकार में स्थापार नीति अपनाई तथा इस्ती अन्यवंत हामात्रीय अधिनाम भी कार्य अर्थान साम्राध्य के देशों में व्यापार बदाने वा गतन विद्या । इस योजना की कप रवा औटावा (बनाइ) के दाहीं व्याधिक सम्मेनन (Imperial Economic Conference) में तैयार वी कई।

बोटावा समझौते की रचना इस तरीके से की गई थी कि वह भारत की

क्योशा ब्रिटेन के जियं अधिक लामदायन रहा है। भारत से विदिस्त सिर्मित सहाप्रों 
पर ऐसे अधिमान (preferences) दिलाने पत्ने, जो कि विदिक्त निर्मात करागी है 
पूजर्वितन कून सके। बहा निर्मात करोगों में पूजरिक्त न नी सहद की देते के असराज 
स्व में रोजगार की मुद्धि हुई तथा जिटिला अर्थ-अवस्था के जाम अर्थों में भी मित्र 
अर्थे। इस प्रकार, बिटंन मध्ये के महर पहुँचे में नित्त्रले में समय हमा। विन्दुइसरें और, जो अधिमान अरादीं मा पहुँचे पर की नित्रले में समय हमा। विन्दुइसरें और, जो अधिमान अरादीं मा पहुँचे पर के कि स्मित्र के साम कि स्व 
विक्राय के बार है मुसर मा स्व में । इस असरा के जिया के भी मा मा मित्रले की साम विद्या स्थित 
सिर्मात के बार है मुसर मा स्थायन को । इस असरा के ब्रियान सुधी में सिम्मित क्यों 
सिर्मात आराद असराज के साम के साम के साम कि समय कि साम कि स्व में सिर्मात 
सिर्मात असराज का अधिक की साम कि समय स्थान साम साम विदेस के ही भारत 
इसराज असराज का अधिक कर स्थान स्थान

आदावा पंकर पर हरना अर करने के समय ववा हम के बाद भी भारतीय जन-गत और निहानों ने बहु आशोचना की भी। अस यह पैकर भारतीय विधान सभा हारा १६३६ म ममाया पर दिवा गया, किन्तु वाग्रस्ताय ने अपने विशेष अधिकार के हारा हंस १६३६ लक्षारी स्वा।

बन्डो-ब्रिटिश हे ड एग्रोमेस्ट- -

मन १६ १६ में भारण और दिवेस के सच्या एक निवेश्वासिक करार र इन्दालर हुए, आफि 'भारतनिवेश व्यासारिक करार' (Indo-Bittish Trade Agcommont) के नाम में प्रसिद्ध है। यह उन्हरण को पोटावा पैनट के दुनिधारी चीरों नी हुर स वर छना। इन नवे उहराब के अधीन भारत में बिटो से आधान निरे जाने बाने के पार्था पर १०% अधिमान स्पीकृत किया और स्टिंग से कुछ भारतीय बन्तुओं पर जीयाया दिया और अन्य बन्तुओं को बुद्धी-सी आने 'ने अन्यस्ति में

मह नवा गमनीवा भी जनना वी बहु प्रात्नीवना का विषय बता। पूरे क्यों हुवे हुउ ही महीने हुव वे कि हितीय महादु दिए नवा। दिनीय बहापुर नवा में मारान की दिनांदी तोते वर्ष ने नवा निकास चिवा गया नवा मारत में क्यान की दिनांदी तोते हैं। ना-रिट नीवि मुख्या की सहुद्धानीन वावनक्याना के बबुधार बाती महै। मा-हैरों में वायापर में कठोर मनाग्री वर थी महै क्या मिन एवं सहस्य पाट है से भी वायापर मजेन प्रतिक्यों के अपीन ही दिया वा सक्या था। द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत्य को द्यापारिक मीनि —

ि प्रीय विख्य-युद्ध ने वैसे ही ब्रिटेन की सुतीय पिक्त का राष्ट्र बना, दिया था,

सारत ही स्वतन्त्रवाने "क्यम में दूसरी हीन ठोषने" हा वार्ष विचा। विन्तु भारतीय नेतानी, सीपीनी एक नेहरूवने में "पून जानो और हमा वन्ते" के उपरेश ने स्वतन्त्रता मार्गित के उपात्रात में विदेन नो नहीं भारी राहत ही। हमारी सद्भव्या की परि स्वत्य प्रवृत्ति के कल्लव्य हमारे सम्बन्ध मने विर्देश पान हुए और राष्ट्रमण्डन वा जन हमा। आधार के सोन मात्रात्म अधिमान को नीति पूर्वन्त् तार्री है किन्दु अद यह राष्ट्रभण्डनीय अधिमान (Commonwealth Preferences) में नाम में प्रतिकृति

प्रसारता के बाद, नां जाजार प्राप्त वस्ते वस्ता निर्माण क्यापार में नहीं में प्रश्लित करते हुनु आरत ने हिट्य संप्ताविक के देखते ने नहीं व्यापारिक वर्षमीने मानक निर्मे हैं। विभिन्न क्यापीर वो प्रशास के हैं—हिप्योग एवं बहुपक्षीय। डियमिय सम्प्राप्त निर्मे हैं। विभिन्न क्यापीर के व्यापार क्यापार के इसार क्यापार स्वापार के हिप्पार के क्यापार क्यापार क्यापार के हिप्पार के हिप्पार क्यापार के हिप्पार क्यापार के हिप्पार के हिप्पार क्यापार के क्यापार के हिप्पार के हिप्पार क्यापार के क्यापार क्यापार के हिप्पार क्यापार के क्यापार के क्यापार क्यापार के हिप्पार क्यापार के क्यापार क्यापार के क्यापार क्यापार के क्याप

जुर्दी भारत में बिलेश देवां में विशेष स्वाराहित समस्तीने हिन हूँ, बहुत बहु अन्तर्राह्मीय धामाधिक कारारों य भी मीम्मिनत हुआ है। भारत सहित २२ राहों न जनहां में १६०० में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वाराहित कराद पर हुंस्ताहर किसे को कि स्थापार एक्स प्रमुक्त निवसक सामान्य नजर (General Agreement on Tan-115 and Trube) के नाम से विकथात है। इस नामकीत का उद्देश्य सहुपक्षीय धा-पार एक्स पुरस्तान प्रणाली की स्वारात बना या टेरिंग, नरी में पारस्वित की स्वारा हिंगान है। । एन्प्रमध्यक अधिमान के जारी दहने के सिय हम समझीने में पूट दी गई है।

#### वर्तमान स्थिति—

रूस समय राष्ट्र-मध्यतीय अविमान प्रणानी शा प्रयोग इस तरीके से निया जा रहा है कि वह हमारे दिनाम कार्यनामें में महायन हो। अब तो भारतीय निर्वामी हा स्थल हो अवन नमा है। नहीं हिटन और अन्य राष्ट्र मध्यतिय देशों को कच्चा भाव जीवनदा में अप्रात्त करता था वही अब निर्मास मान मी अप्रतात होने नमी है। हमारे आयाती के श्रीभीतक बन्नुकों को मान्य बढ़ गई है तमा निर्मास उपरोक्ता नस्तुकों मा आयात कम हो गया है। बल बब मारता निर्देश बानार में हटतापूर्वक अवि-स्तात करते समा है। अविनि विशेष ने नगमस सभी भारतीन बामातों नर भारता हो। रियास्ट आपने हैं तब यह स्थप बिटेन को हमी गिनी रियास्ट ही दे रहा है। बोरोन पियन साम्ता बाजार के बनने से राष्ट्र-पण्डलीय अधिमानी कर महत्त्व बहुत बढ गया है। बिट प्रिटेन भी जन्त साम्ना बाजार में सम्मिलित हुआ, वो भारत को कुछ हानि उटानों पड सकती है। १६६६ मं भारत ने बहुत से नय व्यापार-करार निए और मुद्ध पुराने करारों को बढाया।

3 अ 3 राज प्रतिक्षा के बोर से समुक्त उद्योग-सम्ये स्थापित करने के प्रयास विदेशों में भारतिकों को बोर से समुक्त उद्योग-सम्ये स्थापित करने के प्रयास में इस वर्ष और अधिक सफनता पिनों। एदिया अफीना और लेटिन कोर्निका के देखों में विकास-कार्यक्रमों ने भारतीय उद्योगपासि अधिकाधिक नज्योग दे रहे हैं। इस रहह को काममा थे व्यानताएँ आजनता नमार के विध्य-प्रिक्त आपों म भारत की स्वामाता से अक्रम से वाहि जा रही है।

### परीक्षा प्रकाः

 साम्राज्य अधिमान के प्रवसन का उहें हम नमा था और महाँ मारत के लिये कहाँ तक हितकर रहा?

[What was the objective of instituting Imperial Preference and how far has India found it beneficial 7]

२ भारत सरकार की व्यापारिक नीति की आलोचना कीर्जिये।

[Examine critically the commercial policy of the Government of India ]

३. भारत ने अनेक निदेशो देशों के साथ अधिकाधिक सख्या में व्यापारिक सन-मीते किये हैं। इसके कारण बताइये और हाल के किसी एक व्यापारिक सम-फीते के स्वमान एव उद्देश का विनेचन कीजिये।

[Examine the factors that account for the increasing number of trade agreements entered into by India with many foreign countries. Discuss the nature and purpose of any one of the recent trade agreements entered into by India.]

(इलाहर, एमर कॉमर, १६६७)

## 80

## १६६६ में भारतीय रुपये का अवसृल्यन और विदेशी व्यापार

(1966 Devaluation of the Indian Rupee and Foreign Trade)

#### प्रारम्भिक-

पोच व छ जून १९६६ वो सध्य राधि के हो बचा ने नारनीय राध वी १९१%, के किसा से अबसून्यन किया गया। अब भारत द्वारा निया जात वारि स्वाता राष्ट्र एक स्मिरीकी डानर के निष्ण ७ १९५ १० में और एक पीड स्वित्त (विद्या) के निष्ण २ १ गये १ १९६७ में पीड के अबसून्यन के बाद में १ न र०) तथा कसी मुद्रा क्वा के निष्ण = न्या ३३ में देने पक्ते हैं। चरतेकतीय है कि विद्य वी मात्र मात्र में प्रात्त करना करना मात्र मोपणा भी गई कि न्या ना अबसून्यन ना ही किया वायया। पिछले महानु के बाद मारतीय न्या के सम्यान ने दूसरी वार प्रदार मात्र मात

अवसून्यन के परिणामस्वरूप सरकार ने वई अन्य करवाँ सी घोषणा की । इनके अदुलार बारह बस्तुओं पर नियांत शुन्क लगा दिया गया, अवेद वस्तुओं के दुनियादी नियांन शुन्क म परिवर्गन दिया गया, और दिखांत को बदावा देने के जिए सामू मभी विदेश याजनासी को सरम करिया गया। इनके बदले में हुछ अप्य नियांन की त्रनाएं बनाई यह लाकि नियांतिहां का कच्चे साल, सदीलों के श्रीजार और स्पर्यम जाहि मंगाने के लिए मुविधाएँ दी जा सकें।

अधमूल्यन के लिये विवश करने वाली परिस्थितियाँ

त्तरानोंने विशासनी श्री अधीन्त्र शीषरी ने रूपए के अवसूरवन सम्बन्धी नियंत्र में सही बताते हुए पहा नि, "यदि बहु कदस बन नहीं उठाया पारत, तो अधान के पूरी ताह से बता हो जाने तो सम्मायना पैदा हो जातो। इसते बढ़े पैमान पर प्रोत्रकारी को समस्या का सामना क्या पटता। नियति को बटावा देने के जिए जो उदस पिछने नई सालों में उठाये जा रहे थे, वे उपयोगी सिंद नहीं हुए। देत की विकास स्थित काफी दिनो है जिन्हाअवनक हो रही थी। पिछले रम वर्षों स निर्दोत पदता दर व्हा बा। हमारा सामान क्यम देवी के सामान की नीमतो के मामने टिक नहीं रहा था, इस्किलर १९९१ में निर्देश को अरेक्ड कर वे के कक करण उदार पए। इना चिक्तीय सामनो पर दवाव पदा। मुझे की स्थित कर पाईनमानी आत्रमाओ हे हालत थी और अधिक विभाव दिखा। विदेशी महानत पर मी प्रमाद पदा। इन परिस्थितियों में राग के अवसूरक पर विचार विद्या गया। बाद में मोदानी आद्याग दिखे वान्यक्य और अध्यक्त प्रमानी के परामधीत्वाओं में माम प्रस्त के आधिन उन्हुआते पर मामीदता के विचार विद्या गया। सरकार ने मी नम महान के अपून्य किया नि पटसन, चाय, मुसी चपड़ा, कञ्चा सोहा, मैगनीज पादि कित बहुआते का प्रस्त के निर्दाण विद्या निया है जर्मक परिमाण में यहन मारा बृद्धि सम्भाव की है। इन पुण्डपूर्धि में अध्य परिमाणी ने मी अवसूरका के प्रस्त पर विचार विचा और स्वित्यम्यक में इसके चन म निर्मय किया गया।"

(१) इसमे निर्धात को भारी बोस्साहन मिलगा और इमारा माल न केवल

सस्ता हो जायगा, बन्दि लीग निर्वात उद्योगों म स्पया भी समायेंगे ।

(२) यह भी आधा नी यह कि आधारित भीशो ना रहए भ हत्य घड जाने से देवी चीत्रों को देश म बनान की प्रश्ति पंदा होयों को अब तर बाहत से मंगार जा रही है। केली । बारे में मार जा महिली ।

(१) नई विभिन्नत दर से जायात निर्मात पर ही प्रभाव नहीं परेगा, य क देता न बहुद कान माले और बहुद में देख की जान बाते मुलताभू पर भी उन्तर परेगा। इसने अपना में धन नेजने को ओत्साहन विश्वमा और भारत से बाहर बन भेजन पर हुए, रोक स्त्रेगी। अब बाहर है बन समान बानी के मुनाम के रूप मे

हींने वाने बिदेशी मुद्रा का छीजन कम हो दायगा।

(४) अवसूत्यन के क्षारण विदेशों मुद्रा क रूप न न तो अदगकी कुल

रहम में और न इसकी वार्षिक अदावयी की राजि में कोई बृद्धि होगी। परन्तु रूपए के नय में अदरय ऋण की बदावयी का दोक बढ़ जायगा। यही नहीं सरहारी आपात का तौर दुसरे विदेशी सर्व का भी परिचाम न्यए के रूप में बढ़ वार्यगा।

(६) अवमृत्यत में हमारे बजट को भी कई प्रकार से लाग होगा। उदा-हरण के रूप में दियात बुल्कों में हुप काकी खामदनी होबी। इसी तरह से जिदेशी सहाजना के रुपए का मृत्य बढ़ बादगा।

(०) हुछ आवस्यक बीजों के बागों में बृद्धि नहीं होनी चाहिए दरमिए प्रदृष्ट प्रकार किया पाया कि जनाज, उदंदर, विरोधीन (मिट्टी के तेल) और डॉडरन तिन ता दान बहने न गए। ओ दिवासी विदेखों में पढ़ रहे हैं उनको ही सम स्थान पर ही जन दिमनों का आवासाल दिवा गया।

र्वदाबार को बडाकर ही दामो ॥ स्विन्ता लाई जा सकती है। हमारी तीमो मोजनांत्री के अपन्तर्गत भी गांचलांत्र खुने हुँ उसमें में वर्षणांत्र बाहर से आतं वाले करूंच माल और नल-शुनों भी नभी के नारण पूरी धमवा। के उत्पादन नहीं गार पा रहें थे, जिस कारण कण्यादन वहने में बांध्य पवतीं थी। अतः वाहर से उत्यादा करूव मान और पुने मेंगाने जी नाशिश्व नी गई। इसके लिए आधात का तरीका सरत दिया गया। किरोमीन (मिट्टी) के तेन) गारियल की गिरी और कपाल का आधात बश्चा गया।

## रुपये के अवसूत्यन पर प्रतिकियाये

विन मन्त्री और योजना मन्त्री के बार-बार इस आहत सन के बावजूद कि रपा का अवसुरवन नहीं विधा जायबा, सरकार ने रुपए का ३६ ६ प्रतिकृत अवसुरुधन कर दिया, को व्यवहार न लगभग ४० प्रतिशत है। आयतीर से यह ख्याल था कि भारत गरकार जाम बनाव में गुर्व यह जदम नहीं उठायेगी, इसलिए औद्योगिर क्षेत्री में निर्णय पर भारी आश्चय ध्यातः किया। अधिकादा बचोगपतियो से सरसार के इस वदम भी औद्योगिक विशास स साधक बताया। प्रमुख आलोचनाये निम्न प्रकार थी - (१) यह कदम मरकार के उन आध्वास से के विश्रास या जी चनते लोग लभा से दिने थे। अवसूत्वन के नाम पर जो लाभ प्राप्त होने से बाबे किं मा रहे है ने मलन सात्रित होंगे। (२) देश के अन्दर और बाहर प्रतिचुल प्रभावी के अलावा स्पर्ध के अलमुन्यन ने जनता का विश्वास सरकार में कम ही बायगा स्योगि रारनार नमम सा-सा नर यह कह दनी थी कि वह न्यए का अब-म् यत नहीं वरेगी । इससे विदेशों से हमारा दायि व बढ जायगा । इसका सामाजिक प्रभाव भी होगा-सामकर जनता का मनीबन गिरेगा। (३) इस कार्यवाही से मोटीनराज में विजय होया। आधान नियं गये सामान की कीमत करकी बढ जायगो । आन्तरिक मन्य स्तर भी इसमें बढ सकता है। (४) यह कार्यवाही "जनाजदयक" है । विस्त, तथा योजना मन्त्रियों ने हाल में समद में बचन दिया गया या रि राम ना अवमन्त्रन नहीं किया जायगा । इसने एक्ट की प्रतिष्ठा नहीं बढेगी । (५) अदमृत्यन से विविकाश जनता बुरी तरह प्रसावित होगी---मुदा रफीनि और बढ़ेंगी और रुपए का मूल्य ज्यादा घट जायमा। (६) सरकार एक और विदेशी दवाबो और पूसरी ओर निहित स्वार्थों के आगे कुत्ती है। यह सदिग्व है, अवमूल्यन से निर्यात में पर्याप्त बृद्धि होगी। आयात को लागत बढ जायगी और गुद्रा स्कीति मे वृद्धि होगी। विदेशी ऋणो का बोक भी वड जायगा।

विदेशी व्यापार पर अवमूल्यन वा प्रभाव मूल्य सीच के सन्दर्भ में।

अयमूत्यन के पक्ष में एक प्रमुख तक यह है कि इसका महारा भुगतान मनुजन की स्थिति में मुभार लाने के लिये निर्याग यापार को बटाया देते और श्रापात-बस्तुओं की माँग कम रखने हेतु लिया जाता है। इस तक वा लीचित्व अन्य वार्ता के अतिरिक्त आमात और निर्मात वस्तुओं की माग की मून्य-सोच पर निर्मर करता है, अर्थात् इन वस्तुओं के मूल्य में प्रतिचत परिवर्णन के फलस्वरूप मॉग किस प्रनिश्चत में घटती-बटती है। ११४०-५१ से १८६० ६६ तक १६ वर्ष की अवित में भारत का श्वापार राष्ट्रीय आग्र के प्रतिशत के लग् म १= और १७ के बीच रहा । १६४१-/१ मे यह प्रतिचात सबसे ज्यादाचाः। १६६८ ५१६ से १६६१-६४ तक यह प्रतिचत लगातार १२ रहा। १६ वर्षों मे इन प्रतिश्रती ना बीस्त १३ था।

आयात-बस्तुओं के मूल्य की लोच-

१६५४-५६ से आधात की प्रति उकाई के मूर्य का मूचकार निम्नतम कर्णीत् क्षत्र था, लेकिन इस वर्ष के लायात व्यापार के परिमाण का सूचकार उप्ततम नहीं या। आयात-स्थापार के परिमाण ना स्वकीक १८९३-८४ में उच्चतम था जबित इस अर्थ आयात की प्रति इकाई के मूल्य का सूचकाक १८ था। आयान की प्रति इकार्य के मूरव का सुचकाक १६४७ ६८ में संबंगे ज्यादा अर्थात् १०४ था। इस प्रकार उल्लास और निम्नतम सूचकार के बीच अन्तर २० या। आयात-व्यापार के परिमाण के उल्लातम मूचकान और निव्नतम मूचकाक में अन्तर ११६ का या अथान् यह मूचनाक २१२ और १६ के बीच रहा। इसमे स्पष्ट होता है। कि आधात के परिमाण मे तेजी से घटा बड़ी हो रही मी नेविज आधात की प्रति इकाई के मूल्य के सुखकार में घटा वड़ी सीमित रूप में हुई। सम्पूर्ण स्थिति नी नाय | के निने प्रति एकाई मृत्य के गूननाको और आयात निर्वात वस्तुओं के परिमाण के मुचकाक का मह सम्बन्ध निकाला गया। मह सम्बन्ध का गुणक 🕂 ०'२ आया । सह-सम्बन्ध का गुणक धन (+) से होता इस बात का सकेत है कि प्रति इकाई मूर्य म वृद्धि होने पर आयात के परिमाण या मात्रा मे भी वृद्धि हुई और प्रति इकाई मूल्य कम होने पर आयात की मात्रा भी तम हुई। लेकिन सह-सम्बन्ध ना गुणक २ ज्यादा नही । इसिनये ऊँची कीमत पर मी लागात पर निर्भरता बहुत ऱ्यादा नहीं है। अर्थदास्त्रियों नी सापा ने यह कहा या सकता है कि आयात नस्तुओ की मान यहां लोजहीन है। अब अवमूत्यन के फलस्वरूप आयात वस्तुओ का गृत्य बद जाने मे भारतीय आयात में ज्यादा कभी नहीं हो सकती।

निर्धात-बस्तुओं की मूल्य-सोच --

१२१४-१६ म निर्मात में ब्रिटि उनाई का मुख्यान २० या जो न्यूनतम है।

इन वर्ष में नियमत के जियाना का न्यवाह ११६ था। १९६४-४८ म निर्मात ने क्षियाना का न्यवाह ११६ था। १९६४-४८ म निर्मात ने क्षियाना मुख्यान ११० वा नव निर्मात नी प्रति द्वार्थ
प्राणा ना मृख्यान १०० थी। प्रति हशी। म्याया निर्मातम मुख्यान १९६४-४६ म

६० तीः १९६१ २० म अध्यान म न्याया निर्मात कि निर्मात मुख्यान १९६४-४६ म

६० तीः १९६१ २० म अध्यान म न्याया निर्मात है हि निर्मात म परिमाण प्रति

सा। १९६१ पत्र में गूल्या न ज्ञाया गरिवनपानि क्या । निर्मात क्यारिक्य निर्मात निर्मात मा निर्मात मा

निर्मात बढाने की आशा पूरी नहीं हुई

सरनारी लोगा म बहु लावा की गई थी कि इस अवधूर्यन के परवान निर्मात प्यातर म बृद्धि कोणी मधीम वेदी आरण निर्माताओं और निर्यावको ने नहीं की भी। - के सबसून्यन के हमारे नियानों की याता (volume) रचना (Composition) का उनके प्रमान की दिया (Direction) पर की प्रमाय हुए है उनकी सभी ग नीय की गई है।

निर्पात स्वापार के परिसाण पर प्रशाब--

अब पहन यह है कि हमारे नियानों में गिरासर बना बार्ट में बहाबिक हो है । से तो परमुचन के फर्मक्टर इसन होंडे होनी चाहिए थी। वै क्योराहानू हो दिखे या नाने पर नियानी नी नियान्य के निया निया नारण जनस्वान प्रतीन हन है — (१) कहम बन जन्दा प्रस्तान कर रन दिखान दिखान की स्वीत्त सानताने समाय कर दो कह जाना प्रस्तान नियान बनुना पर पणत जिसान कर समादित यह। इसन निवाद न्यायर नी चनतान्या तका बुद्ध सहैती तन तो वह यथावत् रह गय । जहाँ तक हमारी विदेशी मुद्रा की कमाई को सुरक्षित रखने के सद्देश्य का सम्बन्ध है निर्यात कर लगाना ठीक ही था। यह भी सन है कि बादको सरकार ने कुछ नगदं सहायना भी वाधित की लेकिन यह अपर्याप्त थी। (२) साथ ही विभिन्न उद्योगी में जो जि आयातित वन्त्रे मालो- का उपयाग करती है (जैसे-मुक्षो वस्त्र जूट के कारखान कैमीकन्स इन्बीनियरिंग गुब्म आदि), उत्पादन-सामने बद गर्ड , क्यांकि इनके बायान विलो का मुख्य रूपयो म १७१% बंद नया । (३) सराव कृषि कमले (जिन्होन कृषि तत्पादन पर आधारित उद्योग की ब्रामाबित विधा) गुड़ा क्लीति का जारी रहना स्वदेशी माँग का बढत रहता, रूपमा भूगतान समकीन वाले देशी म व्यापार अस्त-धम्ब ही जाना व कुछ अन्य भारण ये की वि अवसूत्यन के बाद की अविध म निर्माती में नकीं के लिए दीमी 化

रचना (Composition) की हरिट से प्रभाव--

सद १६६६-६७ म हमारी अधिकांश निर्यात बाय (लगभग ४१६%) तीन प्रमुख परभ्यरागत बस्तुओं जुट (२१६%), चाम (१३५%) और सुती माल (६ ६%) से हुई । किन्तु इन सीना पर अवमूल्यन का बुरा प्रभाव पडा । इतसे निर्यात काम १६६६ ६७ म १९६५-६६ की नुलना में जनश १४ ५% १३ ६% और 🗜 १% कम हो गई। अन्य वस्त्रचें जिनका निर्मात कुप्रभावित हुआ निम्न है — तम्बाक, कहवा नारियल जटा उपाद चातु निर्मित माल, मेमनीज सनिज और शक्त । इस निराशापूर्ण चित्र का एक उत्त्वल पहलू यह वा कि कुछ बस्तुओं के निर्मात में बृद्धि हुई जैसे-अमडा व लाले, लोह खनिज, खली, पदा पदार्थ एव वनस्पति कहवा, जुते आदि, जुट के देशे फल व सस्जियाँ । अवग्रत्यन से सप्रगावित होने बानी इन वस्तुओं का हमारी कुल निर्वात आव म भाग २२% है। स्पटत कुल पर निर्यात अध्य ने कमी हुई।

क्षेत्रीय बितरस की हरिट से---

(१) विश्व के अनेत्र देशों को भारतीय वस्तुये विर्यात होती है, जिल्लु १८६६-६७ में केवल चार वैश्वी का भाग ही हमारे कुल निर्यात में ५०% से भी काधिक था। ये देश निम्न है --अमेरिका जिसन यु० के० को हमारे सबसे बड़े ग्राहव के पद से हटा दिया है १८ ६%, यू॰ कै॰ १७ ४%, रूस १०७% और जापान ६ २% । (२) हाल के वर्षों में पूर्वी यूरोप के देशों से मारत के स्मापार में वृद्धि होना एव जल्लेसनीय घटना है। एस की खोडने हुए पूर्वी यूरोप के देशों का नाग = =% और रूम सहित पूर्व यूरोपियम युट का भाग १६ x% है। (३) षामनवर्ग को छोटने हुए मुरोपियन सामा बाजार के देशी का भाग ७ ६% है। लक्सनयर्थं को हमारा निर्यान काव्य है। (४) इतेकी क्षेत्र मे जापान भारत का सबसे प्रमृत व्यापारिक मानेदार ह । उसका भाग हमा मुख निर्मात म ६ २०, है । अन्य इकेपी देशो म जास्ट्रोलिया नैपाल और लका प्रमुख है। (॥) अन्य एशियाई देशा

(बर्चान् ट्रकेफ़ो देवो के बांविरिक्त) को हगारे निर्माण मामुबी हैं। इनमें प्रमुख साग कुर्कन (० 3%) और ईरान (० 2%) का है। (६) अध्येक्षा प्रमुख से कर अराजन-राम्य हमारा काले नव प्रावह हैं। प्रवक्त गांव सुमारा काले में २ १ ९% हैं। (७) नेटिन अमेरिका के निकाशी-मुख देवों को हमारे निर्माल नालार में अभी नोई महत्त्व नहीं मिला। १९६५ में प्रमाल मानी श्रीमारी अनिस्दर बाधों की लेटिन अमेरिका के दोती की यात्र है क्लेक लाल हमारे लागारिका सम्बन्ध बढ़ीने जी जाता है।

अरमुख्य के बार हुमारे निर्मात ब्रिकास बाजारों से (निनमे हमारे के बारा रेस जैंस स्पेतिका, तिरेन प० वर्षमी, बारट्रीवास भी सिम्मित है। यह गये है। तर प० जर्ममी रोजिय और व्यक्ति स्वार वर्षस है। तर पत्ती के ताप मी, जिनमे हमारे प्रति हमारे प्रति क्षार पत्ती हमें तर पत्ती हमारे प्रति हमारे हमारे प्रति हमारे हमार

आयात व्यापार पर अवपूर्यन के प्रभाव

रुस्ए के अवसूल्यन से आयात-वस्तुओं की कीमतें बढ जाना स्वाभाविक है। भारत में आयत-पश्तुओं की आवश्यकताएँ यहुत तेजी से बढ़ रही हैं। फलत हम अपनी विदेशी मुद्रा के सुरक्षित कीय में काफी धनरावि निकासनी पढ़ी है और बहुत स्तर पर इन आयातो के लिए निदेशी सहायता थी लेनी पढी है। हमारे आयात की एन विशेषता यह है कि भारत की बढती हुई अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनकी न्यूनतम आवश्यकता है। आयात-व्यापार पर १९५७ के वर्ष रो जो नियन्त्रण जगाए गये हैं। जनमें हम केवल अनिवार्य वस्तुओ का ही आयात करने को स्थिति म है जो गोजनाओं के अन्तर्गत रने यमे कार्यकर्मा की पूरा करने के लिये अवि आवश्यक हैं। इस प्रकार अवमृत्यन ने आयात का मूल्य कम होने की सम्भावना नहीं है। यदि हम अपने वर्तमान उद्योगों की पूरी उत्पादन-क्षमता का उपयोग करने के निए काम बरने दें, नवे उद्योगों वा, जिन्हें हम वहां स्थापित करना चाहते हैं तो इन अधिक माना म करणा मान और पुत्रें आयात करने की व्यवस्था करनी होगी। आयात की लागत में बृद्धि हो जाने से बुद्ध वनिवार्ष वस्तुओं के लागत-मूर्य-दाने पर प्रतिकृत प्रभाव पड सकता है। आबात वस्तुओ की लोबहीन सांग की हियति में अवसून्यन में आयादित वस्तुओं के स्थान पर देश में वस्तुए तैयार करने को प्रत्रिया को भी सम नहीं मिल सका। इस प्रकार इतने थीडे समय में हुएए का अवसून्यन भुगतान सन्तुलन की कमी को पूरा करने के लिए एक प्रभावकारी उपाय नहीं हो सका।

दूसरी बार अवमूल्यन करने की सुमिका इन बानो नो टिप्ट मं रसकर यह आसानी में नहा जा सकता है कि स्पर्

## 32

## ाभारत का विदेशी व्यापार (The Foreign Trade of India)

प्रारक्भिक---

बतंमान सत्तार में निभी देश के जारिक विकास और उसकी सम्पन्नता के निवेदियों ज्यापार को उत्तरित अवस्थक है। एउट्टीन स्वावस्थती पुन पहले में ही समाज हो जुका है। विजयों हो सहते हो नहीं कर सकता और बहुतनीय स्पृत्ये वेसी हैं जिन्हें पहिले के ज्वाद अर कार ही नहीं कर सकता और बहुतनीय स्पृत्ये वेसी हैं जिन्हें प्रकृतिक अवस्था अर कार मी देशों में वहुत ही अधिक जानन पर उत्पन्न किया सकता है। दोनों ही द्याप्रों में विदेशी स्थापन स्वावस्था है। दोनों है। द्याप्रों में विदेशी स्थापन स्वावस्था में विदेशी स्थापन स्वावस्था है। स्थापन स्वावस्था है। स्थापन स्वावस्था है। हिंगी है। विद्यान स्वावस्था मिन्नया (बीतों) के अधिक स्वाप्तों को प्राप्त करने के विदेशि हो। स्थापन स्वावस्था है। हमके अविदिक्त, देशों की पारस्थित मिन्नया और सहस्था के स्थापन अवस्थक आयार आयार आयार अवस्थल है। हमके अविदिक्त, देशों की पारस्थित सिम्रता और सहस्था के हाथा के हाथा अपनी अवस्था अपने स्वावस्था के हमा अपनी स्थापन स्वावस्था के हमा अवस्था अपने स्थापन स्थाप

भारत के विदेशो व्यापार का इतिहास

(I) प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ तक—

ऐतिहासिक बीज में पता जसता है कि प्राचीन काल में भारत का विदेशी व्याप्ता पर्याप्त किन्तुत पुत्र ज महत्वपूर्ण था। अस्मरणीय काल में जब और यल दोनों ही मानों से भारत के विदेशियों के साथ व्याप्तारिक सम्बन्ध थे। अब से १,००० वर्ष पूर्व भी सारत का विकास के व्याप्तार होता था। ऐसा पत्रा अस्मरणत है कि मारतीय व्याप्तारियों के पास बडे-वर्ड गृशां वेट ये और वे सुदर-पूर्व ग्रंथा मम्ब पूर्व के देशों के साथ किए मान कर्याप्त कर ने व्याप्त करते थे। शिवच में निष्य, यूनाव, अरब और ईरान के नाम विपानित रूप में व्याप्त करते थे। शिवच में निष्य, यूनाव, अरब और ईरान के ने क्षार पूर्व के प्राप्त कर प्राप्त कर कर करते थे। किर्मार कर करते थे। किर्मार कर करते थे। कर्याप्त की सर्वुओं में मुत्री कर वेड मुत्री कर के से सीचार पर स्थाति प्राप्त की। किर्मार कर सलाम सामान सर्मानित थे और सातुयों पीतव, रन, मसाने, हिष्यार और अनेक सलाम सामान सर्मानित थे और सातुयों पीतव, रन, मसाने, हिष्यार वीर कनेक सलाम होता था।

मुहत्तवानों के तिरन्तर आश्रमणों ने देवां वी स्वर्गीतण दक्षाओं में अनिदिववेतां उत्तम करले व्याचार में चारी कमी कर वी। परिणाम मह हुआ कि शाहरी कमारा पर गया, परन्तु मुस्तिवस कल में कमानींक व्याचार में प्राचित तुद्धि हुई। सांच ही, अन्तरिक व्याचार की भी उनति हुई, जिसका अमुख कारण वन मार्गे ना विकास था। भोश्येव (Moreland) के जनुमार लाहोर और कावृत्व तथा मुत्ता और कमार के बीच व्याचार वित्तीय रूप स होता होगा था। यह में बात मार्ग मानुत और कमार से चीन और ईरान को जाने थं और दनके डारा भारत का मान् पूरीर तक पहुँचना था। इस बान में भी आधान और निर्माण की वस्तुमें पहुँचे जीते

मोरोशीय व्यापारियो न जाते ही देश ने विकसित व्यापार से लाभ उठाना क्षारम्भ दिया । हच, कांसीसी रावा इण्डिया कम्पनी ने देश के उद्योगी की प्रीरसाहन देशर ध्यापार में बद्धि की, परका यह स्थिति अधिक समय तक असी न रह सती। पहिचम म 'मीक्षोशिक कास्ति' के पश्चात् ददाएँ बदल गई और १ दवी हाताव्दी में र्ज मे-जैस इ गर्तड तथा अ य योरो पियन देशा के उद्योगों का विकास हुआ, उन्होंने भारतीय माल के बायात पर प्रतिबन्ध लगाने बारम्भ कर दिये । इ गलैंड ने ऐसा अनुमद किया कि उसके लिये भारत से कच्चा माल भैगाना और अपने उसीगो की उपज को भारत में वेचना अधिक लाभरायक या । अस वहां कच्चे मालों के जायातो नो प्रोतसाहन दिया गया और भारत का इंगलैंड की खीडोशिक छपज का बातार बताने का प्रयत्न किया गया। इस काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना स्पेज महर का निर्माण थी। इसके फलस्थरूप समृद्ध के रास्ते से भारत और इग्लैंड का अन्तर ४ ४०० भीन में घट गया और युरोग के बाबार भारत के लिये खल गये। मक्त-पापार नीति के फलस्वरूप जा व्यापार के विस्तार में भूविधा हुई । सन् १०६४= ६८ तथा सन् १=६६-१६०४ के बीच विदेशी ज्यापार ना वाधिक मृत्य १६ करीड न्पर से बडकर २१० करोड रपया हा गया और सन् १६०६-१४ में यह ३७६ करोड भ्यातक पर्दच गया।

### (॥) प्रथम महायुद्ध-काल---

 कर रहे थे। आयातो के घटने का परिचाम यह हुआ कि मुद्ध-काल में देश के उद्योगो को प्राकृतिक सरक्षण मिल गया।

( !!! ) दो महायद्वों के मध्य काल-

युदोत्तर-काल से भारत के सिदेशी व्यापार में एनदम देवी आई। गूरोप के देवी की अपंच्यदस्थायें मुद्ध के कारण चीपट ही गई थी, दश्रतिये उन्हें मामाठी की भारी आदयशहरा थी। भारत के सित निर्वादों का बढ़ाने और के भी कीमत प्रान्त करने का अवस्था अवस्थ ना एनल यहताबात की विकास तो वर्ष मिना कर के कारण साथ की विजिन्न वर के कारण साथ हुने ही जी को पूर्यपूर्ण साथ न कठा समा।

सन् १६२०-२१ में तैजों का यह नम हुट गया और विवेधी ग्यापार में फिर मन्दी आगई। परनृ द पर्यों के परवाद का १६२२-२३ में किर उद्धार कान मारण हुआ। बत् १६२४-२५ राज दसाबे काकी मुस्प करें। अभिनृद्धि का यह क्रम सिद्धार आगे ही बतात रहा, अनन बत् १८६९-३२ के औप महान अववाद के काल में नह हुट गया था। वस १६१६-२० तथा सब १६२६-३० के बीच प्यापार की विवात

(करोड रुप्यो मे)

|   | वर्ष    | निर्यात | आयात        | <b>व्यामाराशेय</b> |
|---|---------|---------|-------------|--------------------|
| 7 | 45-333  | 395     | २२२         | +658               |
|   | 35-0-38 | 260     | <b>煮火</b> @ | - tto              |
|   | 8238-22 | 5,426   | रृदर        | - 3K -             |
|   | 8877-78 | ३१६     | 5,8         | + 40               |
|   | ₹६२६-३० | ३१८     | 3.8.6       | + 46               |

युदोत्तर-काल में उदार का तत्काल कारण यह या कि धीरे-पीरे सभी बोरो-पीम देशों की मुद्रामी की नीमतों में स्मिरता था यह, उनकी साल में वृद्धि हो नई और यह के हनींनी (Repatriation) का प्रस्त भी सुवक्त गया था।

भार १६२६ में महान् जनसार आराज हुआ । इसके जयम चिन्ह संयुक्त राज्य करतीरा में हरिटमोचर हुते में । चरनु मीर-बीरे ससार के सबता सभी देव इससे अन्दर्भ में मां में । अवसाद के जुलक करण निमम के कच्चे मानो और निमित सन्द्रों मा अधि-उत्पादन होना, तथार का अधिकादा स्वयं अपरीका में एनमित हो जनता, विभिन्न देवों में युक्त-ग्रह्मचन की गीतिअधनाया जाता, कुछ देखी में राजनीतिक

्रतीरार काल में आर्थिक राष्ट्रीयबाद की भावना भी बींब हो गई थे, जिससे वन्तर्गत नभी देखों ने विदेशी व्यापार पर प्रतितृत्व सना कि ने और विदेशी व्यापार नो औरने बहुर्गित कर दिया था। विभिन्न देखों दारों स्वर्णमान का परि-रंगार, मुदा-अपगुरवन, व्यायां अभव नीति वाहिंद ने भी विदर्शी व्यापार के गाने में करन बाधामें उपन्तित भी । वनमाद ना तमन नुरा त्रमाव रूपि प्रधान देशों पर परा, नवीमि एंसे नाम में रूपि उपन मोर नच्चे मान के मूर्यों में ही सबसे अधिक पत्रन होंगा है। इससे आरत के निर्धात क्यापर ने आरी अपना नमा, नाम हो, करता ने पान प्रबद्धाति भी नमी, राजनीतित वधानित तथा देशी रहीमों में विश्वास में, जिने गरदाण नोति ने मोस्वाहित निमा था, नामाती नो भी प्राप्ति मामा में मटा रिद्या था।

भारत में सावारों को तुवाना में निर्मातों का पतन सांपक हुमा, विमन्।

हुएवा कारत मही मा हि दक्ष का निर्मात व्यापार करने मानों से किनकी दीमर्ग
बहुन नोने हिए तह पैता कुरमानिय का । इस नाल म भारत न दर्गावर नामान म दर्ग
देश निर्मात है का सारी हमी नगरण निर्मातों में कभी जाने पर भी व्यापारामय
कहुत ही बता रहा। यह १६३० वचा वह १६३० के बीच मादत में १६० वर्गोट
पर्य नी नीमत के होने का जियाना निया । कमान्य के बतने पूर्व क्ये अपने अपने हमी
१६१८-२३ म भी हमारा व्यापारामय अनुकृष ही या, जिमानी मात्रा २ वर्गोट रपम
पी। यह दशी नगरण प्रकार हमा था हि हम निर्मातों की नमी ने जरपह हुई न्यूमता
ना दिखों में सेना। के नर प्रया पर दर्ग थे था

सरास यह १६३१ में यमान्त तृत्वा और सत् १६३२-१४ में खडार ही।
प्रमृति फिर आरम्भ हो गई। प्रकृत विदेशी में मारत से मान को नांत बटत लगी।
उच्य उदार से नेत्र त नार्य में —स्वादम्य, नविद्यात नार्य में हिन्द उपायी
इस्तर उदार वा नम आरम्भ विद्या था। हुत्तरे, रूपी काल में महार है देशों ने हुद्दी
महानुद्ध में तैवारी आरम्भ वर दी थी। शीलरे, जोटाय सर्वात है देशों ने हुद्दी
और सानु-मक्तर देशों में मिर्दारी आपार में प्रांस्तान्त निर्मात था। बीलरे, इसी काल
म सर्व १६३४ में मारत-अपात सम्मतिना भी हुता, जिसने मारतीय ध्यापार के

मन् १६३६-१६ कर व्याचार वा विकार होना तथा, वरणु वह १६३६-१७ कर कर माना मार्ग है। १६१६ वर वनती रही और अन्त में बूसरे नहायुक के आरम होन वर किर बैनी बारण हूँ। चरणु बरुत बरबाद के परमाप्त माराविष्ट व्याचार में है। चरणु महत्त्व बरुवाद के प्राच्या माराविष्ट व्याचार का नी है विद्याप विकार नहीं हो कहा। चारण, युक्त दिवार के भव में सावस्थायित वर्ष विनित्त या। १४ मठे कीतिरक्त, वीव-वाश्याव युक्त के चारण पूर्व की प्राच्या में महत्त्व त्याचार बायान न या। चन १६३-४७ में प्राप्य बार तेनी प्राप्ट प्राप्त का मार्ग की विवार की विद्याप विचार की विद्याप की विवार की विद्याप विचार की विद्याप की विद्याप

(IV) दूसरा महायुद्ध-काल -

सन १६३६ में दूसरे महामुद्ध का आरम्भ होने ही विदेशी ब्यापार म तेओ के माद बुद्धि हुई। क्चेन मान और निर्मित कन्दुएँ दोनो ही की विदेशी मीग प्रयोग्त बटो और बटाय बहुत से देशा नो शब्द शोवित करके उनके साथ व्यापार विज्ञ कर दिया गया था जुलायि कास्तोव व्यापार तिस्तर विस्तृत हो होता गया। निम्न शान्त्रे देशा बृद्धि का जुल्ल प्रमुमक प्रदान करते हैं [यदायि ये पूर्वतया स्त्रीधनन महो है, स्त्रीकि जाने विदिश्य सरकार हारा सर्वित्र हुए माम तथा ज्याप्त मुद्दा (Lond--

(करोड हपयो मे)

| _ | वयं           | निर्यात | प्रायास | कुल ग्यापार |  |
|---|---------------|---------|---------|-------------|--|
| _ | 85,80-88      | 989     | १४७     | 3AR         |  |
|   | 88.48-85      | २३७     | ₹ 67 \$ | 860         |  |
|   | 6625-83       | १८७     | \$ 8 0  | २८७         |  |
|   | \$ 823-88     | 939     | ११=     | 235         |  |
|   | 3 E & R - R X | २१०     | ₹08     | 28.2        |  |

### ( V ) यहोत्सर-अग्रह, में विदेशी व्यापार-

पुत का बन्त होने पर आयात स्थिति में कुछ सुवार हुआ। पुत्रकाल में आयातों के मक जाने तथा सूच्यों के ऊपर उठाने पर देशी उद्योगी का सपुष्ति विकास न हो सहा था, विवासे देश में पूँजीवत और आवश्यक कच्चे मालों में। निवासन सभाज अनुभव दिया या रहा था। अब अुद्ध-कानित ज्ञावन कम होते ही आयातों में वृद्धि हुई। जनवानी को कारी के कारण कठिनाई बनी रही। आरम्भ में सबसे कषिक मुद्धि उन वस्तुओं के आयातों में हुई, जिनकी सैविक कार्यों के विद्ध आवश्यकता भो, परन्तु तस्परनात् सावाद्य तथा पूँजीगत माल के भो आयात बढ़े । आवातों में इतनी तेत्री के साथ वृद्धि हुई कि युद्धोत्तर काल से व्यापार ेण भारन के लिए प्रति-कुल हो गया । यह स्थिति आपे के बाकडो डारा स्पष्ट हो जाती है —

(बरोड १९मा मे)

| वर्ष  | निर्यात तथा पुननिर्यात | ग्रावात |   | क्यापाराशेय |
|-------|------------------------|---------|---|-------------|
| SEAN. | 335                    | 737     | _ | Ę           |
| ११४६  | २६६                    | 534     | - | 2 €         |
| 0839  | ३२०                    | 538     | - | 5.8         |
| ११४८  | X5=                    | 486     | _ | 4.3         |
| 168E  | 852                    | 18.5    | _ | १२०         |

पुद्रोक्तर-काल में शावालों की अत्यक्ति कृष्टि के प्रमेक कारए। थे, जैसे (1) और-और भारत सरकार ने अलाव सम्बन्धी अतिकच्यों को तीला कर दिया गा. (1) कारणना माध्यक्त को पूर्ति कर में में (1) के ये मुद्रा-क्यार ने कृद करने का प्रयत्न विचा गया, (1) लायाओं के व्यवाची में व्यविक पृद्धि हुई और (1) भारत् करकार ने बुले सामाम अनुव्यापन (Open General Locanocs) गीति है अल्लीते कावादों के स्वत्य में उदारासा को अवन्याया था।

विश्व का विश्व का स्थापन — स्तु १६४७ से भारत के वो भाग कर दिये गये—
गांक्रियान जोर भारत । इस विश्व का के हुँ हुण्णीरामा हुए — (1) खाया को स्तुत नमी हुं। गई कोर (1) कच्या साल क्यारे साले को ने भारत में तिकल मंत्रे।'
फलत एक और से खायान या स्वीचक आसात करना पड़ा और दूसरी और रई और पहस्त के निर्योत से कसी खा गई। इस दोनों के मध्य में पारिस्तान के क्योन सम्मीत किये गरे, जिनवा चाने पासन नहीं दिया। फलत हुमारा निर्यात व्यागर कृत पर गया और रच्यी सामग्री के लिए हुने विशेषार पर किनेर होना पढ़ा। इस कहार देश के विश्व का की स्वीच अधार का स्वरूप बदल दिया होर व्यागर वा नम्मुनन हुमारे देश के अधिकाधिक प्रतिकृत होना चना गया। कस्त में इसे ठीन वरने के लिए भारत सरकार को हीवा ज्याद वरने पटे।

११४६ का दूसमें का समाहस्थन — मुझीतर-तान में इद्वारी व तथा स्टिनिट्र क्षेत्र में स्था देशों का स्थापारदिये पालद को ने साथ प्रतिकृत ही बता रहा हु कु नात तक दूर्तिक ने मुदा-कीर तथा अमेरिका में सुप्त नेकट दलन में कभी को पूरा करने का प्रयन्त निया, यरन्तु जब किसी भी प्रवार पाटा पूरा न हो एका तो विनामद १६४६ में स्टिनिट्ठ को सम्मुख्यन पूरा कर दिया जया । उसने खात को स्टिन्ट्रिट्ट नो नेकिस ० के ने प्रवार रूपक क्षेत्र के प्रकृतिक का अनुदूरण करते हुये पाक्तिस्थान को छोडकर स्टिनिट्ठ को किसी ने अपनी-अपनी गुराशों का अब-

मूल्यन कर दिया । डालर में रुपये की कीमत ३०२२१ सेन्ट से घटकर केवल २१ मेन्ट रह गई। अवपूत्यन एक आर्थिक आवश्यकता थी। सन् ११४५ तक डासर सोन से भारत का व्यापार अनुकूत था, परन्तु तत १९४६ में स्थिति बदलने लगी थी । सन् १६४८-४६ में तो उदार जायत नीति के फलस्वरूप भारत के डालर क्षेत्रीय . व्यापार में १२० करोड रुपये का घाटा या। भारत में भी 'डालर समस्या' उत्पन्न हो गई थी फिन्तु अवमूल्यन ने इस स्थिति को कुछ अञ तक मुधार दिया था।

जबकि सन् १६४८-४६ में बाटा १२० करोड़ रू० था, तब यह सन् १६४६-५० मे १०६ करोड २० और सन् १६६०-११ में केवल २२ करोड ही रह गया। व्यापार-मन्तुमन की न्यिति में इस गुधार के लिए अवमून्यन के अविरिक्त अन्य कारण भी वायी थे -- जैसे (1) सरकार में डालर आधातों पर प्रतिबन्ध सगाकर देश की बायास मांग को स्टॉल इ. क्षेत्र से ही पूरा करने का प्रयत्न किया था । (11) कोरिया युद्ध के आरम्भ होने पर सभी देशों ने सैनिक तैयारी तथा स्टॉको का जमा करता आरम्भ कर दिया था. जिसमें देश के पर्याप्त व्यापार का प्रोत्साहन मिला था । इस प्रकार, व्यापार की शर्ने भारत के अनुकूल होती गई।

उपर्यंक्त प्रवृक्ति सन् १९४०-११ तक बनी रही । किन्तु अनेक अनुकृत घटक भून १६४१ के प्रारम्भ में लुप्त हो गये । सरवार ने भी अपनी निर्यात नीति ने परिवर्तन किया और देखी उपयो की देखी उद्योगों में अधिक सात्रा में उपयोग करना आरम्भ कर दिया। इसमे सन् १९४२ के प्रारम्भ में व्यापाराशेष की प्रतिकृतता सन

१६४८-४६ की अपेक्षाभी अधिक हो गई।

पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विवेशी व्यापार

देश में १ अप्रैल सन् १६५१ ने नियोजिन विकास कार्यक्रम झारस्थ हुआ । मीजनाबद्ध निकास कार्यंत्रमी ने हमारे विवेशी व्यापार पर सहरा प्रभाव डाला है। नियोजन की अवधि में बिदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है —

- (१) विदेशी व्यापार का कुल परिमाण—विदेशी स्थापार का बूल परिमाण जो सन् १६४०-अश मे १,२४१ करोड ६० था, रान् १९४४-४६ मे १,३८३ करोड द्दा सद १६६०-६१ में १,७६५ करोड ह०, सन १६६६-६६ में २,२१५ मरोड १० और १६६६-६७ मे २,५७१ करोड र० था। अवमृत्यन के बाद की दर पर यह राशि १६६४-६६ के लिये ३,४८८ करोड ए० और १६६६-६७ के लिये ३,२३४ करोड र० होती है। १९६०-६= और १६६==६ के लिए व्यापार की कुल राशि जबरा ३,१=६ मरीड ६० और ३,१३९ करोड १० चैठती है।
- (२) प्रतिकृत व्यापारिक सन्तुलन्—"योपार सन्तुलनं सन् १६४७ से देश के प्रतिकृत रहता है। यह प्रतिकृतका दिवीय योजना के प्रारम्भ होने पर बहुत वट गई थी, क्योंकि खाद्यानी, पूँजींगत चस्तुओं और बच्ची क्यास का आयात बहुत बढ गया था। सन् १९५७-१८ में भाटा ६४० करोड ६० तक जा पहुँचा। बाद में कुछ स्पार हुआ, जिममें यह सन् १९६०-६१ में ४८० करोड़ रू॰ और सन् १६६१-६२ में ४३२

मरोह ६० रह गया। नृतीय गीजता के हुतारे वर्ष से ज्यापारित महा गुन बड़ने सना। स्व १६६२-६३ से यह ४४६ वरोड र० हो गया। सद १६६२-६३ से यह ४४६ वरोड र० हो गया। सद १६६३-६४ से गुरू हम से बाई और वह ४६० करोड रढ़ हहा। दिन्नु इनके बाद दससे निरन्तर बृद्धि होती गई। यह यह यह एक हिस्प १६६८-६६ से यह यह १६६८-६६ से यह यह १६६८-६६ से ४६० करोड र०, ६०१ करोड र० हो गया। अवसूल्यन के बाद की बर पर पाटा १६६४-६६ से ५४० करोड र० हो गया। अवसूल्यन के बाद की बर पर पाटा १६६४-६६ से ५४० करोड र० हो १६६८-६६ से ४४३ करोड र० है १६६८-६६ से ४३३ करोड र० रहा हो थह ने १६६८-६६ से ४३३ करोड र० रहा हो १६६८-६६ से ४३३ करोड र० रहा हो १६६८-६६ से ४३३ करोड

(३) निर्माल करवन्यो प्रवृत्तियां — निर्योजन के प्रयम यह वसी [सर् १६४१]
१६६१) मारतीय निर्माल कममन सिरार रहे। यहली गोजना म कुछ निर्योज ३,०४४
करोड कर करवा वार्षिय जीलन रुक्त रुक्त हरे के स्वाव विकास के स्वाव निर्माल कराव कर कर कार्या कर कार्या कर कर कर कर कर कर कार्य कार्य कर कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कर कार्य कार कार्य कार

गिर्वात के मूल्य में उपरोक्तर वृद्धि होने के अधितिरण जिम्मल नस्त्र भी एक नतीन दब्दित यह है कि हमको एकना में की परिवर्तत हो गो है। सन् १९८०-१९ में हमारी होना अपूर्व निर्वात वहां नि-पूर्व, बार्ती स्वत्र कोर भाषा— मामा कृत निर्वात में १९% था, जो शत्र १९८०-१९ में १९% और १९६१-९५ में १९% प्रा, जो शत्र १९८०-१९ में भाषा में मारा है। जीगरी वीदनाबीच में भोगी, सोहा कोर इस्तरा। साथ एवं विवर्षन का आग भी गदा है। जीगरी वीदनाबीच में भोगी, सोहा कोर इस्तरा। साथ एवं विवर्षन के कार्य, इन्त्योतीयरी के वासान जादि अनेक

बस्तुओं के निर्यात में भी बृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त कुछ नई बरसूबों का पहले यहत निर्यात किया नया, जो प्रधानत इ-जीपियरी और रखायन योज हो है। ११४०-४० में हमारे निर्यात में केवत र० मरे आमिल मी किन्तु जब इन मदों वी गरमा बहेकर १,६६० ने मी अधिक हो वह है। १९६० ६६ में तैयार मान के निर्यात १०%, वृद्धि हुई और कच्चे मान विशेषत खनिज यहायों के निर्यात में केवल १% वृद्धि हुई। १स वर्ष (१९६०-६६) में तीह और इत्यात से सबसे अधिक विरोधी हुउ।

विगत वर्षों में प्रमुख बस्तुओं के निर्याण की स्थिति निम्मनिधित तालिका सै स्पष्ट है —

(करोट त्पये)

| बस्तु           | १६६०-५१ | १८५४-५६ | १८६०-६१ | १६६५-६६   | ११६७-६० |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| पटसन का         |         |         | ī ——-   | . 1       |         |
| सामान           | \$33    | 1 11=   | १३५     | १८३       | २३४     |
| त्राय           | ₹.0     | 108     | १२३     | to:       | १७६     |
| र्मुती वस्त्र । | १३८     | 1 £ 8 . | খুব     | <b>43</b> | ુ હ     |
| वकी             |         | 2       | 1/4     | 3%        | ४५      |
| कश्चे धानु      | 10      | २३      | 3.8     | २५        | 58      |
| काजू            | ġ       |         | 3.5     | 9         | ¥3      |
| तम्बाक्         | 35      | 2.2     | 16      | २२        | l ąz    |
| कहवा            | 8       | 3       | 1 10    | £3        | , १=    |
| चीनी            | -       | 1 8     | 3       | 18        | 19      |
| म साने          | 98      | 9.9     | 8.8     | 23        | YX      |
| अञ्चल           | 10      | lt      | 80      | 6.5       | ર પ     |
| वनस्पति तेल     | 9.8     | 3.8     | 3       | ¥         | Y       |
| गोद लाख         | 1 54    | 1 83    | 3       | 9         | ¥       |
| 33              | 6.0     | 1 38    | 19      | 13        | 3.9     |

भी स्वित भीजना की अविक ने जारत के निर्मात न्याशार के मीमोलिक विजरण में भी स्वाय देने सेम्या तरिवतन आहे। इस अविक ने मारत से परिचम दूरों को हों। हों। बात किसी स्वाय की सेम्या तरिवतन आहे। इससे और आपरीका नो होने बाले निर्मात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यक्या अगरीका नो होने बाले निर्मात वृद्धि में अरण हुई। ११६०-११ से समरीका को होने बाला भारत का निर्माण परिचार पर मारत में अरण हुई। ११६०-११ से समरीका को होने बाला भारत का निर्माण पर मारत में किस स्वाय वहाँ १९१४-११ से समरीका को होने बाला भारत का निर्माण पर मारत में निर्माण को स्वाय की स्वाय की

■ ७ प्रतिस्तत अस इन वेद्यों का मा नहीं १२६५-६६ में गृह बड़ा बढ़कर १६/३ प्रति-सात हो गया। इस निर्मात में मुख्य साग कस नो होने वाले निर्मात ना रही। अप्रोधा और प्रनिया गया कुदुर-पूर्व के देश्यों को होने मारो निर्मात में मून्य की इंप्टि में मारापार मी हों नि दि हैं।

अब समार के लगभग सभी राष्ट्रों को हम निर्यात करते हैं जिनमें से प्रमुख

देशो मा स्वीरा निम्न तालिका म दिया गया है ---

| देश           | १६५०-५१ | 3K XK35    | ११६० ६१ | १६६४-६६    | १६६७ ६व |
|---------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| दवा           | ((40-4) | 1644 44    | 1540 46 | 1044-44    | 1 1232  |
| <br>प्रमेरिका |         |            |         | १४८        | 200     |
|               | 1 88%   | <i>⊆</i> 0 | १०३     |            |         |
| ब्रिटेन       | 620     | १६६        | 1.05    | ો १४૬      | २२६     |
| रूस           | 9       | 3          | ₹६      | €.₹        | 645-    |
| जापान         | १०      | 30         | × F     | 20         | १३६     |
| म सरझ         | ς.      | 3          | 14      | 50         | 23.     |
| गंगराज्य      |         | 1          | į '     | •          | 1       |
| ৰণভা          | 4.8     | 6.8        | 15      | 90         | ه څو    |
| ৭০ জনদী       | 1 12    | 112        | ₹0      | 24         | 1 25    |
| आस्ट लिया     | 30      | 58         | 9.7     | <b>2</b> = | 1 55    |

नासरी योजना की अवधि म निर्मात की बताने के किये कई सम्घारत वित्तीय तमा आप प्रकार के उपाय किये गय थ । निर्मात की बदाने के निए सम्याओं के ढॉमें में तीसरी योजन। नी अवधि म सहदता लाई गई। वाणिज्य मन्त्रासय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का एक नया विभाग १९६२ के प्रारम्भ म ही खोल दिया ग्रहा था। व्यापार त्या वाणिज्य के सभी सक्यों की समीक्षा करने के लिए तथा सरकार की परामर्श देने ने लिए एक जन्मस्तरीय व्यापार मध्यल (Board of Trade) गठित किया गया या । (इसका १८६६ म पूनर्गटन हुआ है ।) इत्विधन इन्स्टीटपुट ऑफ फारेन टॅंड (Indian Institute of Foreign Trade) नामन एक नई सस्या एक स्वायल सर्गटन के रूप म खोली गई. जिसका उद्देश्य प्रशिक्षण अनसन्धान और बाजार अध्ययनो स सम्बद्धित कायक्षणे का विकास करना था। तीसरी योजना की सर्वध्य प बहत ती निर्मात वर्षक परिवर्दे गठित की गई , जिससे इनकी अख्या जब १६ हो गई है । परिपदा के नायों म समन्त्रय स्थापित करने तथा विकास कार्यों य उन्ने सहायता पहुँचाने के निय एक बीच सस्था 'भारतीय निर्यात संगठन संघ' (Federation of Indian Export Organisations) स्थापित किया गया है। सरकारी ध्यापार निगम के सहायक व्यक्तिओं और धानुओं के निर्मात की वृद्धि करने के लिए खरिज तमा पात स्थापार निगम स्थापित किया गया ।

तीगरी मोनना नी व्यविष में निर्मात में होने वाली जाब की वृद्धि का एक प्रमुक्त कारण बहु भी जा कि इसमें बहुत-सी निर्मित वस्तुओं कोर देवार किए मेरे माल के सिर्मात को बडाने के लिए बिशियट कार्यश्रम चालू किये गये। इनमें में बई मार्थकम नीसरी मोलना के पुरूष होंगे के पहले ही प्रारम्भ नियं जा चुके थे पर तीसरी मोजना जो अविधि में इन्हें परिपृत्व और समीचित किया गया।

देख से निर्माण होने बाली अनुत्र टीक प्रकार की हो इस बात को मुनित्त्रत गारने के लिए सलब में १६६३ में (किटम निवस्थय और निर्दासका) अधिनियम पाम दिया पा। इसके बाद के अग्य असुत्र देख अधिनियम के लेंग में लाई नहीं और पर निर्दाण निरदेशन सनाहम्मार परिचर (Export-Inspection Advisory Coupeil) भी गठित भी गई, जो किरम नियमन सम्मामी कार्यक्रम बनाती है। तीसदी मीचना के अन्त तक देख से निर्माल की वाने नासी क्स्तुओं में से समामा =० प्रतिस्त विस्मानियम्ब और भहान से लवान से सूर्व निरीलम्प की सीजना के अन्तर्गत आ चुनी है।

तीनरी मोजना की अविधि में विश्व निर्योत की अवेश्या भारत के निर्यात में पृद्धि की गति धोमी रही। परिचामस्वरूप विश्वनिर्यात में भारत का भाग जहा १६६० में १२ प्रतिशत था, १९६५ से घटकर १० प्रतिशत से भी कम रह गया।

(У) प्रामास सम्बन्धि अवृत्तियाँ - यन-वर्धीय योजनाओं के अन्तर्गत होने वाने विश्व में अपने अधिक प्रभाव आयातों पर दाना है। पहती योजनातरि के मुल जाया वे.१५५ करोड कर (विश्व कर्तात्व सक्त २०३ करोड र०) थे, दिशीय गोनना के कुन बामात १.६२६ करोड र० (वार्षिक बीवत ततर ८०५ करोड र०) है। इस प्रकार पहली मोक्ना की अपना द्वितीय योजना में अपनास तरर १९% बड ममा वितारी योजना के लिए बागात बिब ६,१८१ करोड र० या। वार्षिक योजना ततर १,२३६ करोड र० था। इस प्रवाद, तीवती योजना के बीवत अग्रयात सहर में पूनरों योजना की लगेशा १६% के लगभग ही सुद्धि हुई। बीसरी योजना में मोनों हरूरों के बाद आपास पुन वह बने, यहारि योजना के अवस वर्ष में में बाफी पर से में में मान पर हुए हैं है। बहु के बाद आपास पुन वह बने में में बाफी पर से में में मान पर हुए हैं है। इस के बाद कर से में में बाफी पर हुए हैं एक कर है। इस के बाद कर है। इस मान मान आजात बहु अब बहु हुई एन्ड में में है। इस के कारण बाताओं व साम मान आजात बहु अब बहु हुई एन्ड है। इस के बाद की बद पर आपात है। इस के बाद के इस के बाद के बाद

प्राप्तारों के सन्बन्ध भे दूसरी उब्बेलनीय प्रवृत्ति यह है हि जुल आबाद में रास्तारी शेंत्र का आज जिल्लार का रहा है। यह ११५५-१५ में १५% पा और भीबन्स कुम आधात में सरकारी भाग ६० प्रतिबंद ते भी सर्थिक हो गया है। इक आबातों से लावाज नरकारी उच्छम के लिए पूर्णाणव सामल, लीह ब स्पार

रेलवे स्टोर्स, कम्यूनीकेशन स्टोर्स आदि सम्मितिन है।

भारके मामाती में आवस्यक कच्चे मानों, अर्ज-निर्माण सक्तुओं सीर पूँचींगयं अन्तुओं का आग बता अवस्थि अविकाशनक मदी, निर्माण स्वप्येतित तामाण का मान क्ट्रण कर्म के माना को ताम क्यात का जनस्यक सब्देश में ही बतने के दूरका आमान भी काफी जब हुआ। निर्माण मीवान के अनिवस वर्षों में खादाओं का आमात एवाएक कर गया। अमेरिका आभान नामी ममुक्त अरब गण्यान्य और प० वर्षानी गजामात जैंच रहे लिल्लु सक्ती अरब और यू० कै० में बटे। वोबियत स्त में भी हमारे सामाण तब रहे हैं।

(१) आपार की विद्या — नहां तक सारक के व्याप्तर के विदास देशों के सहत्व राजन है, ०० की तालासी में विदेश और साम्राव्य देशों के साथ प्यापाद में निरुप्तर हों हुई। यह १६०५ १४ में कुत्र देशों का आप केवक १५% पा, जो १६४४-४२ में ६३% तर पहुँच गया। दितीय महामुद्ध के बाद देव का व्यापार माम्राव्य और जन्य देशों के गाय समाना सामान रहा है। प्रथम योजना के अत में पर-सामान्य सेतों के साथ काम्राव्य तर दृह पा। आवन्त्व हुसरे सर्विधिक काम्राव्य पा, पूरंप में है, जिसमें पूल के ब्लीट इंड 5० मीन देश मुख्य हैं। पर गोतामं पा आयान मुत्री में दूसरा स्वात है। इस गेंद्र में हुसरा सबसे बढ़ा मध्यापत अमेरिका है। इस गेंद्र में हुसरा सबसे बढ़ा मध्यापत अमेरिका और उपा है। इस गेंद्र में हुसरा स्वत्य है। इस गेंद्र मेंद्र म

हमारे सर्वाधिक निर्वात के छेत्र क्षम मे प० तूरीप (जिसस प्रमुख तू० के० च ई० ई० सी देख)। प० गोलाढ़ें (जिसस प्रमुख अमेरिया), अन्य एशियाई देख, पूर्व कूरोप, मच्च पूर्व एव अन्य अभीवी देख हैं।

> भारत के विदेशी व्यापार नी दिशा (अपेल-भार्च)

> > (करोड २०)

|                                         | (/                    |                |             |               |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------------|
| देश/भो ज                                | द्मायात               |                | निर्यात     |               |
|                                         | <b>?&amp;</b> \$==\$& | 8850-i=        | ११६य-६१     | १८६७ ५=       |
| १ युरोपीय सामा बाजार                    | २३३ ६४                | ⊃४६ १ <b>⊃</b> | ११० द४      | EE 76.6       |
| २ यूरीपीय स्वतन वाजार<br>सन             | \$00 4€               | ₹०€ ७०         | २१६-२८      | २४२ ३४        |
| जिसमे यू० के≉                           | 62.20                 | 885.83         | २०० प इ     | २०६ ४७        |
| <ul> <li>पूर्वी यूरोपीय देवा</li> </ul> | \$06.0A               | <b>२</b> २२ २० | ₹6€.8€      | २२४ ४⊏        |
| जिसमें इस                               | \$ 5 X X 2            | 128 22         | \$84.50     | \$ 40 X 8     |
| <ul><li>नार्थ अमेरिका</li></ul>         | 20.603                | ⊏७५.€५         | २६३ ०७      | 33 7 8 8      |
| जिसमें अमेरिका,                         | 30,20%                | 47 300         | २३३४०       | २०६२२         |
| कताडा                                   | E5 6.                 | . 8= -=        | 55 €0       | 78 98         |
| ५ लेटिन अमेरिका                         | १६८३                  | ११ व६          | 4.6X        | , X.R.X       |
| ६ अफीका                                 | १४८ २२                | €X 15          | <i>७२७६</i> | 33.33         |
| जिसमे मिश्र                             | 85.85                 | 36 80          | रश्य २      | ₹ ₹ ₹ €       |
| ७. ईकेफी                                | २७८ २७                | २८६ ६६         | ₹85 €8.     | ₹७0.0=        |
| সিদ্দ জাণাৰ                             | \$ \$ \$ \$ 30        | \$00 K\$       | \$\$4.58    | \$ \$ \$ 7.58 |

## भारत का भुगतान सत्तलन

प्रभाषीन और मज्युत्व में आरत का व्यापार सतुकन और पुनतान सन्तुत्वन हों से अनुस्त रहते थे, नयोकि बह निजना आवात करता उससे नहीं जिएक हिंदी भी करना था। बिटियाजन ने यदिन व्यापार राजुक्क भारत के अनुकूष रहता या तावारि नमना मुख्यान सन्तुत्वन प्रतिकृत था। पारत को प्रतिवार्थ होन पानि हो हिंदी हो के स्वतुत्व हो की सो परार्थ भी निजक ती हो को से ने परार्थ भी निजक ती हो को करनुकों का जीवक निवार्थ करना पश्चार था। दस अधिक रिमांत के बरले में हमें सोना या चारी प्राप्त नहीं होता था। कितीय महासुत्व काल में नार्यंत के निवार्थ करने से सोना या चारी प्राप्त नहीं होता था। कितीय महासुत्व काल में नार्यंत के निवार्थ करने काल के निवार्थ करने काल करने निवार्थ के साम होने था। अस से साम साम प्रतार्थ प्राप्त करने उसके उनके से सोना परिवार के परी निवार्थ काल करने साम साम असाम असाम असाम असाम असाम करने हमार्थ करने निवार्थ जाधिक हमें से होना चारी प्राप्त कर सकता

था। ि जु पुश्लोतरकाल में व्यापार समुतन बीर इसके फतस्यक्ष्य पुम्तान महुनन
प्रतिकृत हो जाने से यह मध्यव न हो सका। बुढोवरकाल में भारत को मुगवान
सन्युक्त सब्दं भी स्थिति का अध्ययन जिल्ला बीपकों के अवस्य विद्या जा सकता
है — (1) अवसूत्यन के पृत्र की व्यवस्या (II) अवसूत्यन से नेकर पहली योजना
के अत सक्त की अवस्था (III) दितीय योजनाविद्य एवं (IV) तृताय योजनाविद्य
की व्यवस्था ।

(I) १६४६ के अवयूरवन से पूर्व भुगतान सतुलन की स्थिति—

युट की समाप्ति के बाद भूगतान मनुसन म युटरासीन आधित्य शाधिता में घाटेम परिणित हो गया । सन् १६४८ ४६ मे चालू भुगतान मत्लन का पाटा -५२१ करोड र॰ तक गतुच गया था। इसके लिये मुख्यन क्यापार सहसन की प्रतिकृतना दायी भी और व्यापार सतुलन की प्रतिकृतना के लिये निस्त कारण दायी थे --(1) यद्वकाल में स्टलिंग की क्याइ के आधार पर भारत म नीट छापे गये जिसमें मुद्रा स्फीति बढ गई । परिचामत देश जिन्ही के लिये अच्छा और खरीद के चिय वहा बाजार वन गया। (n) युद्ध समाप्त होते ही सरकार ने आयात निमनण दीन कर दिय जिससे कि युद्धकाल में उपभोक्ता बस्तुवी के लिये स्विगत रखी गई विशाल भाग की सन्तुब्टि हो सके। इससे आयातो में भारी वृद्धि तर्ड । (at) औद्यो निक मनीतरी के प्रतिस्थापन तथा नवकरण के लिये पूँ भीगत सामान का भारी मात्रा म कामात हुआ क्योंकि युद्धकाल स यह काय स्थिति रखना पद्म पा। (19) देश विभाजन के फलस्वहप कच्चे जूट और कपास की बढ़ी कभी हो गई और इनका हमें बिनेगी से भागात करना पड़ा। (v) गेहु उत्पादन के प्रमुख क्षत्र पाकिस्तान में रहे गर जिससे लाव समस्या ने निकरान तप बारण कर लिया। फुलन भारत की विद्याल मात्रा में लालान का आधार करना पढ़ा । (१६) देश में बह उद्देश्य नदी घाटी योजनाय आरम्भ की गई । इन विकास कामकामों के लिए पूँ जीवत साज-सामान् भारी मात्रा में मेंगाना पड़ा । (vii) श्रम समयों और प्राकृतिक सकटा क कारण यह पुर के वर्षों की तुलना म मुख के बाद हमारे कृषि एव सांशोधिक उत्पादन में कमी हो गयी जिससे नियाँत के लिए आधिक्य कम रह गया । (van) अष्टाय मर्वो (जैसे विवेशो म दुवावासी) पर व्यय वढ गया।

इन सब कारणी से भारत को युढीत्तर अवधि में शुगतान से चाटे का सामना करना पढ़ा। भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति के सुवार के लिए सरकार ने जिल्ला जिलत करम उठाये ---

(१) कृषि एवं और्त्रोभिक उत्पादन बदाने के यस्त्र किये गये जते—श्रीषक मादात उपनाको आदीसन --पिन क्याय उपनाको एक श्रीक वृद उपनाको सान्त्रक क्याय गय । उत्पादन सम्बच्चा भरा न छूट दो गई तथा अन्य भे माहन भी दिव कर ।

(२) मुद्रा प्रसार पर नियन्त्रास रखने हेतु लघु बचत आन्दोलन बारम्म किया गया मुल्य नियन्त्रण व कोटा निर्घारण की पद्धति अपनाई गई।

(३) विनिषय नियन्त्रम्। सम्बन्धी विस्तृतः अधिकार रिजर्व कैक को सीपे

गये, जिससे व्यर्थ बस्तुओ पर विदेशी मुद्रा ना व्यय न हो ।

- • (४) 'गोरवाला निर्धात ओस्साहन समिति" को सिकारिको पर निर्धात बदाने के लिए सरकार में अनेक उपाय किये, जैसे---अधिक निर्यात करने पर आय कर में छट दना, बाक पामल दरें कम करना, जुछ निर्मात वस्तुओं पर उ निर्मा श्वरक की बापमी रेल आड़ों म क्मी निर्यात सलातकार परिणद तथा अलग-अलग बस्तआ क लिए नियात प्रो साहन समितियों की स्थापना आदि।

( १ ) ब्राह्मतो को भी कम से कम करने के लिए निम्न उपाय किये गये-आयात सलाहरार परिषद् की स्थानना, आयात लाइनेसिय की प्रधा आरम्भ करना माई बस्तव 'स्वतात आयात मुची (Open General Licence) म में निकाल देना आयात बन्तुओ की प्राथमिकरा सूची बनना, हर छठ माह आयात नीति पर पुनविचार करना स्थानित अगतान पद्धति पर आयात की व्यवस्था करना, उपभोध

वस्तुओं का आयात लगमग रोक देना, आदि ।

बन्त में जब उपरोक्त उपाय विशेष सफल हाते दिलाई न पहे, तो सितम्बर १८४९ में रुपये का अवसूत्यन कर दिया गया तथा डालर की अल्पता के कारण -/ ध्यापार को डालर क्षेत्रों से मोडकर सुलय मुद्रा क्षेत्रों में बढाने के बरन किये गये । ( II ) अवसुल्यन के बाद अवस योजना की समाप्ति तक भूगतान सन्तलन

संस्काधी विवासि---

प्रथम सोजनाविभ में केवल एक वर्षे १८४१ १२ को छोडकर शेप अवधि से लिए भारत का भगतान सन्तलन (चाल लाता) आधिनव का रहा । इस अवधि से म्यापार सग्तुतन निरम्तर प्रतिकृत रहा और यह प्रतिकृतका बडती गई। चुँकि अक्टब मदो के सम्ब व मे अनुकूल रोप था इसलिए व्यापार सन्तासन के प्रतिकृत होते पर

भी भगतान सन्तुलन में आधितय हुआ।

भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति में तुषार का तत्कालिक कारण रुपये का अवमृत्यन या, जिसने आयातो की निरुत्साहित तथा निर्माती को प्रोत्साहिन किया । भाषात प्रतिबन्ध भी कडे कर दिये गये थे । कोरियाई युद्ध के कारण भारतीय तियात की मात्रा और कीमत दोनो बढ गई"। किन्तु ये सब अस्थाई घटक थे, जी १९४१ के प्रारम्भ मे ही नुप्त हो गये। तत्यङ्चात् व्याप्तारिक सम्हावतः मे अपनीर शाहा हजाः (==२३२ = करोड र०)। इस प्रतिकृतता का कारण प्राकृतिक विषदाओं के फल-. स्तरप देश में कृषि उत्पादन कम होना था। इससे विदेशों से भारी भागा में खाधान और नच्ची क्पास का आधात करना पहा। पाकिस्तान द्वारा अवसूत्यन न करने से पारिस्तानी जूट के लिए भी अधिक दास देने पढ़े।

किन्तु १६११-५२ एक अपनाद वर्षं या। तत्परचात् अलवायु सम्बन्धी अनुकूल

दराक्षों के नारण कृषि जलादन काफी बढ यथा। इससे वचास, साजात और पुट के आयात किस में बहुए बसी हुई। चुकि प्रथम बोजना में बीचोमिक वितियोग के नार्यदम नाथरण ही थे, इससिक पूर्वभीगत सामान का नायात भी कम पहा। ( III ) द्वितीय प्रोजनावधि में भूपतान सन्तुन्तन—

दितीय सीजना के जनम वर्ष में गुगतान गतुनन का १९१५-५६ का आधिया 'चारे' से परिचित हो गया। यो तो समूचे मोजनाविक से माओर घाटे रहे किन्तु १९५७ १८ नवने ऑक्ट और अवनर घाटे का वर्षे या। इस वर्षे १००५ करोड ४० का चारा हुआ। वे चाटे क्या हुए और १९४७-१८ से सबसे अधिक बाटा क्यों हुआ।

इसके प्रमूल कारण निम्न थे -

(१) विज्ञात चिनियोग कार्यक्रम--वितीय योजना एक वडी महत्याकारी सीजना भी। इसके अप्यांग बोघोरिक क्षेत्र में चिनियोग से विशास कार्यक्रम बनाये त्य से। एक्पन बोजना के पहले चर्च में ही जायातों में बृद्धि ही महं। १६५०-५६ में मत्त्रीतों और चानुओं का भाषात १६५ करोड रु हमा जब कि १६६५-५७ में ४४६ ४८६ करोड १८५४-५६ में केसन १६६ करोड कर था।

होने बाले २३ वर्षों में २६६ करोड रुपये का मगाया गया ।

(३) निर्मात वस्तुमा को लघत केश में हो बढ़ना—निर्मात की जाने वाली अनेक बस्तुमों (जैसे तिजहन, लोहा और कपास साहि) की खपत देख में ही वड गई, क्योंनि इनका प्रयोग करने वाले कारखाने देख में खसते जा रहे थे।

(४) मुझा प्रसार—मुद्रा प्रसार के क्यान्वरूप उत्पादन व्यव बढ गये और निर्मात बस्तुओं के मूल्य में बृद्धि ही वह । बसमे इज्जानेंड और प्रापास की सहसी व

टिकाऊ वस्तुओं से विश्व बाजार में प्रतियोगिता करना कठिन हो गया।

फर्नन एक और नियांतो में कभी आई जबकि दूसरी और श्रामातों में भारी मृद्धि हो गई। आमात सन् १६४४-५६ में धर १४ करोड रुपये में सहकार १८४६ ४७ में १०६६५ करोड रु० और १६४७-५८ में सबसे जिसके वर्षातृ १,२३६ करोड २० हो गरी। अन दिशीय बोजजा में मुख्याल सन्तुन्त पारे वन हो गया।

यह उल्लेक्सीय है कि दिवीय बहाबुद है पूर्व व्यापार-वस्तुनन की अनुकूतता स्वाप्त के निए लावस्वक समग्री जाती थी, जिससे कि वह 'दील चार्जवर' हा छुन-तान करता वह । केदिन अब अप्याप्त स्मृतन की अनुकूतता डालती अपस्वक नहीं रह मई है और आसामी १० वर्ष वक सम्भव भी नहीं है, स्वीक्त प्रवर्षीय सीजनाओं के अन्तर्गत जो विधान-विवास कर्मवया शब वहें है उनके लिए हुत भारी सारा में सदीजों, करने मानो तथा बन्य मान-सामान का अनिवार्य कर से आयात नराम प्रवास । अब , यदि व्यापार सम्हान और इसके एकाक्षर भुगतान सन्तुनन में भाटे रहते हैं, तो इसमें हमें भवडाने की आधस्यकता नहीं है। इसे हम अपने मचित निदेशी मुद्रा कोए पर आहरण करके, और, विश्वर्थक, मुद्रा कोप एवं मिन देवों से आधिक सहायता लेकर पूरा कर सकते हैं।

िकन्तु यह भी सच है कि एक दीर्थणाल तक व्यापार-सन्तुसन का प्रतिद्वत रहता अवस्य ही निन्ता भी नात होगी। वितीय योजनाविध से जो भीपण पाटे हुए उनमें तो हमारी योजना के सदाई में पन्ने तक का सच उत्तम हो तथा गा। फिर मिन देखों के यूकों पर अधिक निर्मार रहता उचिक नहीं है, न्योंकि इसके साथ राज-नीतिक सानें जोड़ी जा सनती है। फिर अधिक में नहीं के अदीवधी भी तो यसी होंगी। अब यह जरूरी है कि देखी उपयोग में यवायमपत यस के लाम जेवर मेरे समुनित निर्याल-हुद्धि उपयोग हारा प्यामार सन्तुसन की प्रतिकृत्या को में पुननम् सीमा तक पदाम जाय। हुएँ का विषय है कि यारत सरकार ने नहीं नीडि अपनाई मी। उन्नने आमात प्रतिकास के अका विषय, अध्यात-प्रतिक्रमण (Import substitution) एक आधात-सन्तार (Import Deposit) योजनाये प्रारम्भ की सा

(१) निर्यात सम्बर्धन परिपदों व निर्यात जोखिम वीमा निगम शी स्थापना।

(२) निर्मात निकारण व कोटा पद्धांत की समान्ति अधिकाना निर्मात गुल्यः होता, उत्परक-गुरुर की बापसी, निर्मात उद्योगी के कच्चे मासी के आयात के लिए विशेष साद्योगम देता। परिवाहन मुस्पिधाओं ने प्राथिकता देता।

(३) राज्य व्यापार निगम (State Trading Corporation) के द्वारा प्रकृतिहरू देशी से वापार बढ़ाना।

(४) बाजारो ना अध्ययन करना। विस्व प्रश्वितियो से भाग नेना, हि-पक्षीय थ्या गर सक्सीते जरना विज्ञान एव प्रचार के लिए विशेष आयोजन करना।

उपरोक्त उपायों के कानस्वरूप निर्माणी ने वृद्धि और कायाची में कभी होण्य क्याचारिक मनुका को अधिकृतना वन हुई तथा मुगारा क्याचुन्तवन सम्बन्धी स्थिति में मुभार हुआ। वता १११६ ६० ॥ होने विदेशी मुद्धा कीए से केसता १६ करोड रूठ निकालने पढ़े जबकि सन् १११८ ०५१ में १११९ १६ करोड रूठ मिलालने पढ़े थे। हितीय मोजना के अस्तिक वर्ष में स्थिति ने पुन निमाण हुआ बर्बाक मुणारा नमुक्तन वा चारा तर १९१६ ६० थे १८३ करोड रूठ निमाण हुआ करिए १९१६ ०५१ में ३६१ ४ नरीड रूठ हो पात्रा। इस वर्ष हुन निविधी मुझ कीए से १९६ करोड रूठ निकालने पटं। (४) मुतीय मोकलावार्धि में मुणाराम स्वतन्तवन

कृतीय योजना के प्रापा नयें में श्रुपतान सन्तुतन ना घाटा छन् १९६०-११ नी बरोका कम रहा। जिन्हु चत्र १९६५-६४ मा बहु बतने तथा। एक कारण भरतीय भूमि पर कीमी आक्रमण के फलानकरा जन्मत हुई सक्ट्यूम रिपति थे। ना १९६९-६५ में मुख्यान कन्नुतन ना बाटा ३३२ ल्डीट कुणा जबकि कहा १९६०-६३ में ३१% करोट रु॰ वा। सन् १६६४-६५ के लिए माटा ४३७ वरोड र० या।
१६६४-६६ और इसके बाद पाटा आरत पर पाकिसानी आकृतमा और रेसा में
१६६४-६६ और इसके बाद सबूदि के कलन्दरूप इसने मी अधिक वह नम्म, जिन कारण रुपये ला अवस्थान करना पड़ा । इसने सिनी में सुमार हुआ, परनु कुछ विशेष नहीं। निर्योगों में मुमार की प्रपांत अवस्थान के नाद प्रथम सो तोन महोते रही किन्तु इसके बाद विपायत आनी आस्मा हुई। अनुमान है कि निर्याद ५% तम हो।

#### निर्देशो पारकामनिष्य निर्देश

वांशी मोजवा के निर्मात म प्रमुसतमा बृद्धि वाम, चीह धानुक, इन्जीनियी सामग्री, जुट वा सामान, पत्त व सिजवा (जिसम वाजू वी निर्माणी सामास है) बनत्यति घो (अगन्य तेत), गयी, मञ्चली, तम्याकू (व्यनिमित), मूरी नजदे, छोहा व इसाब, इसावन तथा तत्त्वक्रव्यो सत्यादतो में होषी । चीनी, काफी, महाले, मारि-यन ती जटाओं के मून बीर उससे बनी बम्मुओं और दस्तकारी दी सम्पूओं के निर्मात ने अपेशाइत नम्म बृद्धि की सम्मापना है।

ध्यापार मण्डल की एक उपसमिति हारा तैयार किये गये निर्मात नीति प्रस्तान के प्राप्त्य (१९६८) में गतिशील निर्मात नीति की और देश की अर्थ-व्यवस्था के जाने के लिए निम्मलिखित समाय दिये गाँउ हैं -- (१) नियान के लिए अधिक कें वा जिल्हान अनिरेश प्राप्त करने के उहाँह्य से विशेषत कृषि, सान और औद्योगिक उपनावनों के अंत्र में उत्पादन वृद्धि बढाते रहना। (२) निर्मात की जाने वाली बस्तुओं के निष् साधन बुटाने और विनियोग में प्राथमिनता। (३) बढे हए सन्यादन का अधित भाग निर्धात वरने का निरुचय रहे इसके लिये प्रयस्त करना । ( x ) विद्यांत के लिये सविधाओं का विकास करना । ( १ ) दीर्घकासीन आधार पर निर्धात की गति निर्वाध रखने के लिए कुछ विसीय राहते। (६) स्तर मे लगानार सुपार और मुत्यों में कभी के द्वारा हुमारी निर्मात वस्तुओं की प्रतियोगिता-मामर्थ्य में वृद्धि वरने के लिए सरकार व व्यापारिक प्रतिष्ठान दोनो प्रयत्न करें। ( ७ ) तिर्दाप मम्बन्धी विवणन नेवाये और सस्याओं को सर्गठित करना और उनमे प्रभार करना । ( = ) निर्यात के लिए अन्धी शालों पर पर्याप्त और समय पर मिलने बासे ऋणां की व्यवस्था। (१) निर्वात के सिए केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय प्रशासन द्वारा समादित प्रयन्न करना । (१०) निर्यांत को बढावा देने के लिए विदेशी मझा साधनों के वितरण में सहायता देना। (११) विश्व के बाजारी में हमारे माल को लपाने में होने वाली वाधावें हटाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे प्रयत्नो का ममर्थन करना ।

भावाह—

भीभी बानना के अभीन अमारा तर १६९०-६० के २,०११ करोड़ ए० हैं प्रस्त १६०६-७५ में २,०१० करोड़ ६० रहा जायेगा। यह कभी आवारों ने आरापिनंदता बाड़ा रुपा भा की बांगेंग। अनुसार क्यांगे स्था त्यांन प्रस्ता के अनुसार अपने अपने अपने स्था होना के सिंद अपने स्था होना होने स्था होने से स्था अपने स्था के अपने अपने अपने अपने अपने स्था के स्था की अपने से स्था के अपने स्था के स्था क

म पित परिता करन के लिए सभी सम्मव उपाम किए आवेंगे। (७) यूँ जी पदार्थी मान्यनित्र उद्योग को आयातित कच्चे माल और क्ल पूर्वी की माम पून हर से पूरी को जावशी दश म जरपादित कचीनों के अधिकतम् उपयोग को मुनिश्चित करते के लिए तीति मान्यन्यों कारकर उपाय अपनाये आयोंगे और कल पूर्वों के आधात को उदारितीत करक मिनिया प्रिता कर के उदारितीत कर का मिनिया प्रीति कर उपवर्ष मान्यन्य मान्यन्य प्रीति कर का उपयोग आयातित पूण मान्यन्य प्रीति मान्यन्य प्रीति का उपवर्ष मान्यन्य प्रीति का अध्योग अध्योग अध्योग अध्योग अध्योग स्वाप्ति मान्यन्य प्राप्ति का अध्योग अध्योग के स्थान पर किया प्राप्ति मान्यन्य भी स्वाप्ति मान्यन्य प्राप्ति मान्यन्य प्राप्ति मान्यन्य भी स्वाप्ति मान्यन्य प्राप्ति मान्यन्य मान्यन्य प्राप्ति मान्यन्य प्राप्ति मान्यन्य प्राप्ति मान्यन्य प्राप्ति मान्यन्य प्राप्ति मान्यन्य मान्यन्य प्राप्ति मान्यन्य मान्यन्य मान्यन्य मान्यन्य प्राप्ति मान्यन्य प्राप्ति मान्यन्य मान्यन्य प्राप्ति मान्यन्य मान्यन

#### परीक्षा प्रदान

१ सद १६७६ से भारत के बिवेधी व्यापार की दिशा और रखना म जी परिवनन हुये हैं छनका विवेचन कीजिय।

Discuss the changes which have taken place in the direction and composition of India's Foreign Trade since 1939 ?

भारत के विदेशी ब्याबार को दिशा स युद्धोत्तर कान स जो परिवतन तुम है
 जननी सालाचनात्मक समीक्षा कीनिया

[Critically examine the postwar changes in the direction of India's foreign trade ] (भेरवन एमन एक, १६६८)

१ १८/० में बाद भारत के जिदेशी आधार भी मुख्य अनुशिवा की आशोचना करिय । इनमें मंत्रिय के लिय नया शिवायं प्राप्त होती हैं? [Comment on the main trends in India's foreign trade since 1947 What lessons do they have for the future?]

(इलाह० एम० ए० १६६५)

4 मीजनाविध में भारत के विदेशी ध्यापार की प्रवृत्तियों का विवेचन करिये। हाल म छत्र और पीच्छ के जबबूख्यन ने भारत के विदेशी ध्यापार की किस प्रनार प्रभावित किंग्र है ?

[Discuss the trends in India's foreign trade during the Plan Period How has recent devaluation of Rupee and Sterling affected India's foreign trade ?] (সাধ্য, গ্ৰুড কৰিত সংহ্ৰ)

भ्र. भ्रारत के भुगतान मनुष्तन की स्थिति जो स्वतन्त्रता के बाद रही है उसकी सक्षेत्र म परीभा नीजिय । सम्म सम्म पर इसके मुखार हनु सरकार न क्या उत्पन्न किये हैं और वे कड़ी तक सम्मन हवे है ?

इ. भारत की सुमतान सनुनन सम्बाधी हाल की किनाइयों के क्या कारण हैं ? इन्हें हल करने हेतु अवसूल्यन और अन्य उपायों का विवेचन कीत्रिये

# 33

# <sup>र</sup>भारत की विदेशी व्यापार-नीति

(Foreign Trade Policy of India)

#### परिचय --

हिसी देदा की विदेशों व्यापार गीति मुख्यत 'वाषार नियनना (trade control) की बारणा से सम्बन्धित होती है। इसे भारत म स्वयंप्रवास में १६४० म एल पुड-त्याय (ध्या कावडमण्ड) के क्या म प्रकित हिमा याया वा । इसे पड़े द्वार — (1) निर्यात क्षत पर, घरकार ने सारत से निर्याती का निर्यात का अकार म हिमा कि पुत-कार्यों के लिखे सम्बन्धकरण कल्कुओं को पूर्व मुश्तित बनी रहे एव हाम ही वन्तुर्ये तानू तक न पहुँचने पाएँ, और (11) आस्वात नक्ष पर, घडों क्ष प्रमान कर वस्तुर्यों को दी गई वो युद्ध प्रसान कर पर, घडों का प्रमान कर वस्तुर्यों को दी गई वो युद्ध प्रसान सहस्वक हो, तथा ल-आवस्पक मार्गिक उपमोग पर अञ्चल नगाया स्था। महाबुद्ध स्वपस्त १६४५ म समान्त हुआ, नित्य पुत्तिस कार्यों के प्री व्यापार का नियन्त्य कुछ, सर्वाधियों सहित जारी रक्षा गया। किस्म हि अस्यों का विवेकीकरण हो सके।

## (I) आयात नीति

## नियोजन के पूर्व आयात नीति-

क्षायात पन पर सरकारी निवधन का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है —
(१) विभागन के पूर्व — पुढ नी ममाप्ति के तरफाव बाद मरकार ने 
'उ-नृत्त प्यायन मादनमां (Open General License) नी नीति अपनाई, जिसके 
अनुनार विवर क विभिन्न आगी स अनेक प्रकार की बस्तुयों के आयात की अनुनित 
दी गई। हम नीति के निम्म उद्देश्य थे —(1) ऐसी कई पीको की पूर्ति बजान, 
जिनके नित्र मान अव्योधन वही हुए थी, (म) देवा की आगतिस्क अव्यवस्था को 
बुटक मन्मा, (आ) मुद्रा असारिक दवान को घटना, एव (अ) कोगतों मे अमिक 
वृद्धि को रीजना। आयात नीति को जसार बनाने मे स्टिम्स पास्त्रों के सम्बन्ध से स्वी 
कामाना मिन्नी की कि उस समय १,०६६ करीड कि के समयन थे। उन आक्ष्यम्य 
बन्दुओं के आयात पर, जी नि दस की कांव्यस्था के विवर्ध क्षा समय अपरिदार्ग 
सम्बन्ध मिन्न पर सम्बन्ध विवार आग अ निकासास्यक किस्म (non development 
nature) नी बन्दुओं के आयात के विवार भी छुट दी गई।

बासालों म सत्सा पृद्धि होने दो सरकार नी आयान नीनि पर एक स्वा-भाविक प्रनिष्ठमा हुई। उन्मुक क्यापक साहसीत्या की नीति हर, त्रीष्टि हुछ होमा रू उदार थी, अब कठोर बनाया नवा। दुख नम आयश्यक बस्तु तो के आयात पर प्रतिदग्ध सारों वर्ष । इस प्रकार, आयाती की उर्कपतुकी प्रतृति (upward trend) कुछ होमा तक रक गई। किन्तु इस समूर्य अविध स कन्यी क्यास रोज कन्यो बूट के स्नामती ही अनुमित्त सारों रही जितना है स्त्रीम सहस्त्रमूर्ण उद्योगों के हित्त मुर-स्त्रित दहा हाम हो, सरकार वे सब अमार की मसीसो के आयात को प्रीस्पाहित हिन्दा, जिसमें कि देव के औद्योगोंकरण की गिन की बदावा मिसे।

प्रकार एंडवरीय गोजना के अन्तर्गत आपास नीति-

भारत में १ लगेल १९११ में प्रथम पचवर्षीय बोजवा के गुभारभ्य में साम हो नाच एक व्यापक जाधार पर नियोजित विकास के प्रयन्त प्रयम बार जाराभ हूरे। सरकार वे अपनी ब्याधार मीति नो इस प्रवार में समामोजित करने वा बला किया कि हाजना के प्रायोज्यन प्रमुचिया हो जाम। 'नीति का निर्माण करने में सरकार को विभिन्न पटन विजार में तैन पड़े, जैसे — केंद्र के जीशोधिक विकास की व्यवस्ता, उद्यक्षे आवस्यकतांचे एव जाकाशावे, विदेशी विनिगय प्रवाधन जन्यर्रास्ट्रीय समित्रन, विर्माली की प्रतिस्पर्यामान क्षम्यना जादि। ''-देव के प्रातिशीत विकास के जिय सीमित निदेशी मुद्रा प्रवासनी को एक प्रायमिकता जाबार (prootly bass) पर जितरित विद्या गया तथा आयान नागार के नियमन म बची ही सायकानी रजी

हम अर्थाय है आधान भीति इस तरह में समायोजित की गई कि देस के बीजीतित दिवसम को अभिक में अधिक मोसाइन विश्व । अन छन महसूत्री क सायात पर जिनके सन्वत्य में देशी उपादन ने यपेष्ठ प्रगति कर की थी प्रदिव प्र सायाय गो। कर पाते पर प्रदेशे । युद्धि करके "सुनीहर सायात नियमका" (selective import control) को नोनि अपनाई गई। इसके अनुसार पूँणीयत कराशा तथा करन मानों के आधानको प्राथमिकता हो जाती रही तथा कम आवश्यक पहलुना के आधान भी सीधिक एका गया।

हितीय योजनावधि में आयान नीति--

हितीय योजनावधि में जायात नीति म कह महत्वपूर परिश्वत हुए । धू कि हितीय मोजना के विकास कार्यक्रम कही आंवाह बड़े थे, इसवियों पूर्णीमात बरहुओं होता सोजात कर कर माने कार्यक्रम कही आंवाह बड़े थे, इसवियों पूर्णीमात बरहुओं होता सीतियां में स्वार्थ मिलान करने की आवस्तवहरा हुं? । योजनाजन म निवंदी धिनियम मम्माची दिवादि म बड़ा समतुबन हो गया। यह मारहव ग ठन दक्तासी एव किंताहमी का मुझक था को कि एक विकास प्रित्य की अर्थाद्वा है है । दिवीय योजना के आरम्म होने हैं एक पाने के भीतर ही विदेशी विनियम मामाची दिवादी स्वार्थ हों विदेशी वर्षाक्रम के आरम्भ की स्वार्थ हों कि स्वर्ध पाने के भीतर हो विदेशी विनियम मामाची दिवादी स्वराव हों वर्ष विवास प्रयूक्त के भीतर हो विदेशी विनियम मामाची किंता के सामाच की आरमाची पर भी की निल्यानी रस्त्री पाने नीति का स्थान वारदावित प्रयोग कामाची के प्रति प्रवासित का सामाची नीति का स्थान वारदावित प्रयोग कामाची के प्रति प्रवासित का सामाची नीति का स्थान वारदावित प्रयोग कामाची के प्रति प्रवास का वारदावित प्रयोग कामाची के प्रति प्रवास का प्रवास वारदावित प्रयोग कामाची के प्रति स्थान कामाची सामाची सामाच

<sup>&</sup>quot;P. G. Sales New Directions in India's Foreign Trade, p 17

शावस्यक थे उनको ची वायेष्ट रोमित निया भया । अ-वावस्यक बस्तुको व निरोध मर दिया गया और अनेक समाधित निविध्य सस्तुको के कोट पर्यास्त्र पर दिया गर्न इस अवधि ये उपयोग्धा वस्तुको का आवात को हिस्हियों का औंचा गाव रह गया। इसने नेवल करना सुगरत, प्रोटोकार्यक्ष का मामान, प्रतिक्रों आदि ना समावेत या।

प्राप्तिकतात्रम—सामान्य रण से यह वह सतते है कि सरकार ने महावपूर्ण और आवस्यक बरण्यों के सामानों के लिए एए प्राप्तिमक्तान्त्रण निविक्तिया, वो इस प्रवार वा —() बुनियादी बढ़ीमा (वैसे दि स्वार प्रवास के 
बातियारिए) के लिए पूर्णीयन नवीलगी और सरवावस्थक पूर्ण मेंगाने के लिय 
सदयं अपिक मुख्यसंदे बेना तस हुआ, (॥) व्यापक रोजनार द्वादन करने हासि तथा 
वाज्यस्य उपभोत्त्रा बहुर्ये बागों वाले प्रमुख उद्योगों की भी बुनियादी आवारण्याच्या 
कर्म प्राप्ता एका गया, (॥) उप उद्योगों प्री मार्थमरात्रा से गई, निव्हाने जब तक 
स्थान एका गया, (॥) उप उद्योगों को भी मार्थमरात्रा से गई, निव्हाने जब तक 
स्थान प्रमाण करा गया, (॥) उप उद्योगों में मार्थमरात्रा से गई, विस्थान 
करने के लिये 
क्षेत्रम अक्ष्य वाष्टामी वह ही आवस्यकता थी, एवं (०) ऐसे व्यापो रो में स्थापी 
स्थान प्रमाण करने वाष्टामी वह गाम का का दियों कर सकने में सम्पर्ध थे।

हिलीय योजनावधिय स आयान सीति ली एक महत्त्वपुर्ध विसंपत्या यह धी ति । भागा की हेशों ज्यावन के माथ मन्यति-वर्ग (Inking of imports with indiget cous production) दिवा गका, अर्थान, सरदार में प्रधारों में माना लें दे वें, मांगा तक पटाने ना क्ष्म हिमा जितां कि गृह-जन्में दे वेंद्र मी आवश्यक्तवार्य पूरी रूपने ही दिवारी के बका हो।

समस समय पर लाबाजी ना प्रार्थी आधात करने की आवश्यकता हा भी सरकार री स्थायत सीक्षेप पर प्रतिहास अधात पहला रहा। प्रतिकृत कलवा हु सम्बन्धी स्थाओं के समय में सरकार को साधाकी का हो तही बर्टन करनी कलात के पर्योग्य आयान की मी व्यवस्था करनी घटती थी, विद्यंती कि प्रार्थीय वक्त उद्योग की अवश्यकता हुई। होती रहा एको व्यवस्थाओं म P L 480 Loans उन्हेंसानी है।

पर रिद्धानी उदार लागान नीति का लाभ उठाते हुए देश भे अनेर नरे च्या स्थापित हो गव ने तथा आयाती ग गर्याच बृद्धि हो पर मी । नित्तु विकेशे विनिमंद सम्बनी जो पठित रिपति उपन हुई उत्तरे सुधार के सिए सरकार का भा उनाम नरने गड़े, बेटे- आयाती गर नहीं रेखरेस, अन्यरिप्ट्रीन नृत्रा कोग पुर मिन देशों ने सहमता, स्पतित नृत्याना प्रणाती (Deferred Payments System) ने आयार पर आयाती की शीतमाहन देशा एवं आरतीय उखीतों म विदसों यूंटी हो हो भाग तेने के नित्त निमोज्य करना आदि।

तीसरी योजना की अवधि में आयात नीति-

पीसरी योजनावधि के लिये यह अनुमान था कि बायातों का वर पक मूत्य श्रीनतन १,२७० करोड़ का रहेगा। विन्तु चीन (बॉर फिर पांगरतान) के आजनक के पचांत्रक्ष उत्पन्न हुई सुरक्षा जावस्यकताओं के सन्दर्भ में इस स्तर से भी अंचिक वृद्धि की आवश्यकता हुई। अत. सरकार को एक पूर्व निर्वास्ति योजना के अगुमार आयातो का प्रवाह निर्वासित बनाये रखने के लिए बाबदयक कदम उठाने पढ़े।

स्त तो यह है कि कोबारी प्रोजाम के आराम से ही भरकार को आपता साराम उद्द प्रसा । स्वामेग बोर प्रसुवर्ण पूर्वों के आसाब के सक्यम में सरकार दो ए नीति वस्तान्यक (Solective) हो गई। सरकार ने विदेशों विनिज्ञ जी गिजा को जुनार प्रकार प्राचीम कोचा प्रसुवर्ण पूर्वों के आसाब के सक्यम में सरकार दो प्रीति वस्तान्यक (Solective) हो गई। सरकार ने विदेशों विनिज्ञ जी गिजी के जुनार प्रकार प्रशासकार निर्मार कर गढ़ मारे ने, स्वत्म प्रसाद जी कि दिखी है हुगा रोप एक स्कृतन्य स्तात कर गढ़ मारे ने, स्वत्म प्रसाद की कि दिखी है हिस्तेय एक अपन मामसाब मितने की सम्भादनाओं पर आधारित की गई। नेवा में होंग दो गई। सोजी स्तात्म के सम्भादनाओं पर अधारित की गई। में वेदा में हिंग दो गई। सीची स्तात्म के सम्भादनाओं के प्रमुख ज्यादन की मुखार्थ होंग दो गई। सोजी स्तात्म के स्तात्म के अनुस्ति हों गई। सिदान्य रह १९६२ से एम आवान प्रतिक्थार समिति (Imposts Substitution Committee) का गठन किया गता। इक्के जिस्से यह सर्व करने का का सा विद् तेय त्योंगों से अबदक हैमारा कि से जह स्वीर हो पहले स्तात्म के स्तात्म करन को कहा स्तात्म करना है।

प्त समुचित जायाल-जीति वा विवास करने से तेरिक नदीमान न एक सन्तन्त्रम हिस्सा किया। देरिक-मरधण का प्रमाण देश के वाशीय की रक्षा, सबर्धन एक प्यापना हेतु किया गया है। कुँकि देरिक रनीमान के जुकारों की रजीनार परता सा न करका करकार की इच्छा है, दलकिन देरिक नीमि सी समन्यसम की आय-स्पतन्त्रमुख्यार अधिक निकत्न के हमान द्वारा निमीरित की जा रही है।

आयात-अधिकार प्रदान करने नाली स्कीमे

(Import Entitlement-Schemes,

मारत न भी तक प्रकार भी निर्वाद औरवाहन बीजना (I E S) की स्वाया है। वह स्कीम १६४० म अधीस्त की गई भी स्वाय स्कूल १६६६ में समान नर से गई भी हित कुछ होती बार ही पुत्र महित कर भी परि १६४० महे देवन ने बतुओं को ही सामू होती भी किन्तु १६६५ म मारत के समयन १६९% तमा इसकी परिवाद मार्थ के समयन १६९% तमा इसकी परिवाद मार्थ के स्वाया कर महिता के समयन में सहार के स्वाया के समयन परिवाद मार्थ के स्वाया में स्वाया कर है। स्वाया मार्थ मा

त्योग के प्रमुख जह रम जिम्म है — (स) भारतीय जवांग और व्यापार के कि कि बार वेग के निवादों को दिविष्यार्थीय कराने म सहायक होगा (स) निवांज क्षेत्रीय हम अमुश्तिक्त क्षेत्रीय कर अपूर्ण कराये होंगे (स) निवांज क्षेत्रीय के अमुश्तिक्त करी साम पूर्ण कार्य हिम सहायका कराय वाले निर्मांताओं की अपूर्ण तिमात के निवां कराये के निवांत कराये के प्रमुख के प्रमुख के स्वांच के पूर्ण के प्रमुख के प्रमुख के स्वांच के पूर्ण वेश के प्रमुख के प्र

आयातो के सम्बन्ध मे पूर्व जमा का आदेश—

रियस में के ना यह आंखता जारी निया कि आयातको को अपने आंखा बिस हुस आंगात के भूल का २५% जमा कराना होगा। इस आंखत का यह पा आयात के लिए दी। '(rush for unports) को रोक्ता है। जमा की आया ज्यासतों आयातकों को अपने आयात कायकम वाने खाने पुरे करते के लिए वेरित करेगों और इस प्रकार राष्ट्र के लित अल्प निदेशी निर्माण कीप के शीधवायुक उपयोग पर कर नताबारी। पु कि आयातकों के रचना प्रवासन देश में किराबिट के फललकल्य गर्मुचित हो आंगर दानीनए भागातों को नावत भी वह नायेगी। इसने भी धावातों के गिए दीट पर रोक जमती सामा 'एडा जनित समय' म नगी होगी।

पतिथीय और बाधिक लागे म इस बादेश का अवानस्था एवं नडोर बताया पता है। गहा मया है कि चुकि सभी आबात योजना निर्देशित प्रामित्तवाओं के अनुसार जिब जाते हैं इस्तिए उक्त मार्ट्स कनावस्थन है। इस बादेश के प्रकारकर कासालहाँ के बेका से केने बाधा पार उचार विवे हुँछ प्रसामन कामकरण हो। चन्ने हो जायेंगे । यदि सरकार आयासी को नियमित ही करना चाहती है तो इसने निए वह अन्य उपयुक्त नदय उठा सकती यो।

[प्राप्तम में दिवसे बैक के छ क्षीणयों के आयादी को २५% मृत्य जमा कराने के आदेश से मुक्त किया तथा बाद को और भी छूटै दी हैं।]

आयास नीति के विषय में सुझाव-

(१) आयात नीति हुसी होगी चाहिय कि जो स्वस्य आयात प्रतिस्थानन सो मुद्दर करन से सहायक हो और वो न्यापारियों व व्यक्तिश्वतियों को स्वर्गी स्वस्ता स्वरंग कर हो और वो न्यापारियों व व्यक्तिश्वतियों को स्वरंग स्वरंग स्वयं नह दान सिवार कर करने मान्य स्वयं नाते १ (१) नीटो-गिक कच्चे मान्ती एवं पुत्रों पर बाबात-कर वरने गाहिस तथा आयाद निवार मीतियां जोत्रक नान्यों अपनि के स्वयं काणा को निवार कारियों का स्थान हो हिन्दा पत्र हुए राज्यों को वाहिए कि अपने आयाद करोती को स्थानना हो हिन्दा पत्र हुए राज्यों को वाहिए कि अपने आयाद करोती को स्थान हो सार्वक्रा के पत्र ना तथायात्री और सुरक्ता-शास्त्रक सार्वक्री को प्रावर्गित के साथ सम्बद्ध कर प्रता वाहिए अपन्य आयाद सार्वित है साथ सम्बद्ध कर पत्र वाहिए अपन्य आयादा वाहियों के स्वयं से गये नामूनी विकास तथ्य भी पूरे

## नियति-नीति

डिलीय महाबुद की अविधि (१९१९-४४) है, बिरच के अधिकास देगों की सरकारों के समाण भारत अरकार ने और अपने नियमित व्यापार पर कड़ीर नियमण लगा पिने में 1 किने पर भी निर्मात पर्याप्त बढ़ यभे जबकि व्यापात वृत्त ही नम ही गये। इस प्रकार, पुढकास से भारत ने विशास राश्चि में स्टेसिंग पायने एकत कर सिर्मा

युद्ध के तत्काल बाद के वयों में निर्मात नीति-

पुढ़ीसरकाल में नियाजनां को कुछ दीना किया गया। किन्तु विभाजन के नारण रेख के निर्मात क्यार का स्वरूप हुँ के ब्या है। बदक प्रधा । बाहतन में भारत की स्थिति की ही महूजूप है जिर क्यार का का कहन कुछ कर कर कहन है। जिन पर पिछने पीछ वह बागती में भारत का निर्मात क्यारार आधारित रहा था, विभाजन के बुद्दे निर्मात अभावित हुई। वक्ता प्रधा प्रधा करने कुट का निर्मात करने भी क्यार का निर्मात के बुद्दे निर्मात के बिहुत की का निर्मात के बिहुत की का निर्मात के किया कि का किया है। बी एकत गारत की का का निर्मात की का निर्मात की का का किया की का निर्मात की निर्मात की का निर्मात की निर्मात की का निर्मात की निर्मात कराइन है नहीं।

इन प्रम्मीर समस्याकों के बारण निर्यात नीति को एवं कान्तिपूर्ण मीठ देना आवश्यक हो गया—निर्यात की माना भूत्व, रचना एवं दिशा क्षमी में गूपार की जानस्यकात प्रतीत हुई। इन दिनों अमेरिली बाबार का महत्त्व वह गया था। दातर की कमाई बदाने के विए गारत को अपने निर्यात टानर-मोनों भ मीहन पढ़े।

यदिए जारत के निर्धात व्यापार ना , मुज्य वीर-धीर वह रहा या, हमारी जरा जागान व्यापार रहवं भी जीवन तेजी से बहता चारा था। इसने मानार हम्मुन्न की प्रतिकृतता अधिक वह नहे जया भारत नो कहे मुधारतम्ब जनाम करेंने यो । इस सम्बद्ध कर को अपनी स्थित्तास बर्गुओं ना प्रतिन्मवर्गस्क व्योप्ती पर निर्धान करेंने या किटवार्थ अपनुष्य होने निष्धी थी। अब सितम्बर ११-४६ ने स्टॉन्ट्र के अव्युक्तम के साथ ही साथ भारता । भी स्वर्ण में एपे ना वक्षप्रत्य-किया त्यापि कार्याय कर्मुओं की प्रतिकृत्यक्रिक सक्ति बहु आप। वह भी अपूष्य-क्रिया तथा कि कृतिक स्वयापा ने आयातों नो घटा कर भारत अपने साथार समुद्रान में। नहीं मुखार प्रकाश अब दक्षेत्री ज्यादन के बड़ाने पर अधिकाधिक बस्त्र दिया यहा, विक्रमें कि एक बीर भारत के आयात पर यक्ते सथा, दूबरी बीर, तेज री विक्रम मानावस्त्री क्षत्र आपे।

विमांत व्यापार को प्रोत्साहक देन के वह देख ने आरत करनार में जुनार है? र न निर्माण सवर्थन सिनिष्ट (Export Promotion Committee) सिमुक्त में ! एवसी मिसप्रीयों के जुनाम तरनार के तर तहाजी के वियोग को वार्ता को सार्वा को कार्य को सार्वा को स्थाप को सार्वा कर कार्य कार्या, जुल सहस्वप्रण वस्तुओं के वियोग के सिन्दी के वियोग मुख्यानों प्रवान की मार्वा इस दिवस स्थाप्त कर से पाई हुए स्थाप्त मार्व के लोग है हिंदी हुए स्थाप मार्व के ने नामीबिंध को मुप्त बन्याम प्रधान के सार्व कर दिया गया, वाहबेल के ने नामीबिंध को मुप्त बन्याम प्रधान कार्य मार्य प्रधान सिन्दी हिंदी के स्थाप कार्य कार्य मार्य प्रधान सिन्दी हिंदी के स्थाप कार्य कार्

१८.० के मध्य भाव पोरियाई युद्ध खिड़ने स विशव ज्यापार के स्वरूप स स्वयान ही परिश्नंत्र हुआ। चुँकि सारक के मंद्रोगिक करने मानों के लिए मांग भवानन ही वर पर, इसलिये इन बन्धुओं नो शीम ने तीन बात ने बड़ने वसी। सार्चारण और बाह्य जीमार्ग म बहुत नन्तर हो गया। इस विस्तरा के निरस्त साक रम्पुओं के निर्माण मा बहुत हो गई। बता स्वस्तात्र सरवार नो हम्तनीप गरा गा और जहां निर्माण स्वापार चा पुन नियमन निया। महानी पीतना बालि में नियमित नीनि —

नुन १६५१ म कोरिवाई बुद्ध जनानक ही समाप्त हो गया, निसमे सरकार

की न्यातर एव प्रयुक्त नीतिया म भी कुछ परिवर्तन करने वावस्थ्य हो गा। विस्व म कतावों के बानार (buyer's markets) तब्ब होन पर सरकार ने निभाव नीति को उदार बनाने का प्रवाद किया। इस समय तक दश कर निर्देश कोरा स्वारिता रूरते के समय हो गया था जोट उनना निर्मित प्राव भी चमुद्र पार के उमा ने न्यापिक मात्रा म जाने लगा था। १६५७ ४३ म निर्माती में मिरावह माई। रूमप्यत, विर्देश मितानि को उसर करन के उसाय न अलाव गए होने वो उन्न मितान

स्था के प्रध्य में इसि द्वाये अपुत्रम प्ही से क्यापार मनुमन की अमान्यता की मुचारने में बादी मुचिया हो गई। उस प्रस्त गरनार म पह अपुत्रम हिमा हिंगी स्वारंत में बादी मुचिया हो गई। उस प्रस्त गरनार म पह अपुत्रम हिमा हिंगी स्वारंत में बादी मुचिया हो जानी मुच्य अपित अप प्रस्ताम के एक महत्वपूर्ण सहाय हिमा के प्रकार में अपनार निर्माण का एक महत्वपूर्ण सहाय हो हो है जो से साथ विभाग विपाल में से अन्यक्त निर्माण का प्रकार महत्वपूर्ण में सिंग मान म पदने पी प्रकृति के साथ स्वारंत कर रह था। अत हु अवविधा अवका भारतीय वस्तुओं के रिज्य मान म पदने पी प्रकृति के सुन्य पार्टीम्पित का पुनिविधाण (१८५१८०) परचा वक्की हो गया। निर्माणों का प्रवार मान प्रदर्ग का प्रकार सुन्य पार्टीम्पित का पुनिविधाण (१८५१८०) परचा वक्की हो भारतीय कि मिलिया के प्रमुख्य का प्रकार मान प्रकार में सुन्य का प्रकार पर प्रवार का प्रकार के स्वार्थ पार्टीमित का पुनिविधाल हो ति निर्माण में आवर मान साथ मिल्यों के स्वार्थ का प्रकार के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्

नियस संवयन को दिया प सवन गहुत्वपूर्ण नद्य को सरकार न उडाया एं जहदूवर १९४२ व 'अपर्यंन सर्वाम विराद (Export Promotion Conucul) को स्पादना चरना था। उसी ग्रम्य पर, भारतील यह मित एसरियदवन से जूट स्थापार को मध्युन दक्का वा रिष्णु करने तथा उपकुक्त सिक्कारिसें देने हुत एक स्रतिसिध मध्युत विदेशा को भिन्न । १९४५ ६, च सरकार ने तथाहु, चषदा, को को को राजांकिक के बिद्य नियोग नव्यव निर्देश देशा देशों से स्थापार की के प्रवाद को बदाने के विष्य तथा नियानक अञ्चलक्या वाचे देशों से स्थापार की मुविधा के निर्देश स्थापार नियम (State Trading Corporation) स्थापित निया परा ।

द्वितीय योजनावधि मे निर्यात नीति —

हितीय योजना य निर्यादा को अधिकत्यम् करने (और इसके साथ ही आधातो म निरादाको म निरादाको का बहुत बता दिया गया। निरादा को अध्यान्दर वहे वह दिया गया। निरादा को अध्यान्दर वने हुत धरकार ने कई बदम जबरा। इसने है हिस्स म एक निर्धाद अधिकाहुन विकेत (Export Promotion Communic निर्देश की, निसर्व निर्मेष समस्या के सभी पत्तुना के जब्दादा के समस्या के सभी पत्तुना के जब्दादा के निर्माद समस्या के सभी पत्तुना के जब्दादा कर साम स्रीम प्रधा स्था हम इसने जब्दा बादों के

साय ही साथ जिनन वाली की भी खिकारिख नी भी—चाय पर नियांत कर घटाना, कुछ बस्तुओं के आन्तरिक उपमोष म कभी करना, आरत-निया समझौते की भाति अन्य देशों से भी ब्यामार सिध्यां करना, नियांत बस्तुओं पर बिशी न र और उत्पादन वर लोगा, कुछ दशाओं भे नियांत की जिम्मेदारी एक ही समझ की सी ना, जिल्ला की ना, जिल्ला की सी ना, जिल्ला की सी ना, जिल्ला की सी ना, जिल्ला की ना, जिल्ला की सी ना, जिल्ला की ना, जिल्ला की सी ना, जिल्ला की सी ना, जिल्ला की ना, जि

चना अनेक बर्जुओं (वेरी — मरावि केंगीवरण, मेच का ग्रामान मारि कें राप निर्मात परिपर्ट स्वारित ही गई। इसने बह बनुदाम बिच्चा तथा कि वे विभिन्न देवों स बारारी का बहान वर्जेंका (Intensive survey) कराजें, ज्याचारित हरि-निर्देष मण्डल भेजें, ज्याचार सम्बन्धी प्रचार करें, ज्याकडे एकव करें किस्म और पैठिष्ठ मसम्बन्धी प्रचाप निर्मारित करें वचा निर्दाव ज्याचार पर समें हुने प्रविद्याचे का कारण में आफर्ट उच्च हो उनने पच का कार्ज करें, का चरिपयों के भितिस्ता, सरकार ने कहें बस्तु बोड़ें (Commodity Boards) भी चायम किये, विनहां वहूँ स्म निर्दार्श बस्तुओं के मन्त्रप्त च मुन्तना और स्वायया प्रदाव करणा था। इनने अनेक बनाओं के मिस्तियों पर के कस्तीन बहुत का भी प्रधान किया।

निर्मातों के प्रोत्साहन के निए सरकार ने एक बन्य महत्त्वपूर्ण करम 'किस्म निक्सम' (Qualay Control) के रूप में उठाया। इस विषय मं भारतीय मानक मन्द्रा एक विकित निर्मात प्रोत्माहन परिवाद कच्छा कार्य कर रही है। दिश्लाया से जायारिक मध्यम कुछकाने म भारतीय निर्मात्वन को विकित दशा हा निरृत्न भारत सरकार के वार्षिण्य दुव सहमाया व रणे है। तीसरी योजनावधि में निर्वात नीति-

चैंकि तीसरी योजना मे देश के औद्य औद्योगीकरण का उहें स्व स्वा गया या. इसलिए देश के आयाती में भारी वृद्धि होने की जाशा थी। अंतः एक 'सर्वमुखी निर्वात बृद्धि आन्दोलन' चलाया गया जिससे नि देख के बाह्य सात म कोई गम्भीर बासान्यता न उत्पान हो सके। १६६२ म भारत सरकार ने एक 'बोर्ड ऑफ ट्रेंड' (Board of Trade) स्थापित किया, जो कि नार्यविधियों की सरल बनाने के उपाय कर रहा है, प्रेरणाओं को अधिक उदार धना रहा है, और अधिक साल स्विधाये देते का गरन करता है। आजा है कि वह विदेशों म भारतीय दुनावासी म सम्बद्ध व्यापा-रिक विभागों के काय में मुधार एवं निर्वात बस्तुओं की सामतों में कमी करा सकेगा।

भारत के विदेशी व्यापार का वढान के उपायों का मुफाव देने हेन मार्च १६:१ म एवं आयास-नियात नीति समिति (Export-Import Policy Committee) नियक्त को गई जिसके जच्चन श्री रामान्यामी मुदासिवर थ । इसकी एक प्रमुख सिकारिका यह थी कि एक वार्षिक निर्मात योजना बनाई जाय, जिसमे कि उद्योग अम और वस्तु का अम से उच्चित सहय रखे जाये। इस सिफारिश को स्वीतार कर किया गया है । जहांग एवं वाभिज्य सन्त्रालय के अन्तर्गत 'नियात सक्तर्थन के निर्वेज्ञालय' (Directorate of Export Promotion) की पून अगठित किया गया है, जिसमें कि निर्वात-भो माहन की समस्या पर विशेष व्यान दिया जा सके। निर्वात व्यापार के लिए एक आवाल निर्मात स्वावीकरण कोय (Import Export Stabilization Fund) भी स्थापित किया गया है।

भारत सरकार ने निर्यात बढाने के लिए कुछ बन्य कदम भी उठाये, जैसे---अधिक निर्मात सम्भावना वासी कुछ वस्तुओं की लागत सरचनाओं का बाहन अध्ययन करने देत एक 'नामत परीती समिति' (Cost Reduction Committee) इताई, निर्यात क्षेत्र समिति (Export Sector Committee) ने पांच अध्ययन देन स्थापितः किये जो कि अपने-अपने वर्ग की वस्तुओं के निर्यात के प्रोत्साहन के समस्य पहलाओं या गडतता से कव्ययन करते हैं, इंत्जीनियाँरंग और प्लास्टिक के सामानों, बुनियादी कॅमीक्टस, फार्नेसी-वस्तुओ, चमडे के सामान के निर्यात की प्रोत्साहम देने के लिए निर्मात सवर्धन समितिमां नियुक्त की वर्ड , इन्स्टीट्युट ऑफ इन्टरनेझनल हे ह (Instrtute of International Trade) वी स्थापना भी की गई, जिसका उन्हें क्य अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार और निर्धात जोत्साहन के समस्त पहलुओं, वे बनुसन्धात, बोट, प्रीवस्थण की ब्यवस्था करना है । एक 'निर्यात निरोक्षाए निरामसँगता परिषर' (Export Inspection Advisory Council) भी स्थापित की मई। कुछ बस्नुओं के नियात के सन्दरम म 'जहाजी में लदान के पूर्व किस्म निरीक्षण और नियन्वण की योजना' भी नताई गई। प=नीस निर्मात गृह (Export Houses) खोल गये। एक विपणन विकास कोष (Marketing Developing Fund) भी स्थापित किया गया। अति-वार्य किस्म नियन्त्रण और जहाजों से लदान के पूर्व निरीक्षण के लिये कामन बनाया ग्या । 'इनिज पातु व्यापार निवय' (Minerals and Metals Trading Corporation) वो स्वापना भी में गई जो सनियों में राजकीय व्यापार के कटा ट्रंप परिचाय पर गंजनाता है। विभिन्न देशों हिट्यभीय ब्हर्ट्या करने की मीति हो जारी रंगा गया । रजन निवति के विविधीकत्य पर तथा विदेशों विभिन्न सम्बन्धी-भिनीत की जिलाही किया है। अध्यात प्राप्त करने को बल दिया जाता है।

स्मार रहे कि निर्माण प्रोण्याहन केवल निर्माशकों को सक्ती और ज्यार मात्र मुख्याई देन हैं हो मान्या नहीं है । नि नदेह इनहीं अनुपहिलांकि निर्माणकों ने लिकाई में प्राल्प मन्त्री है । क्षेत्र न्या निर्माणकों है निर्माण के लिए के अक्टरनीय अधिवार एकों के लिए निर्माण के लिए निर्माण करीहता करने ने प्रमान ने कालों के बाजार के उटक और निर्माण करीहता करने की प्रमान ने के लिए हैं जिला ने के प्राल्प है जिला निर्माण करीहता के कालों के बाजार के उटक और निर्माण करीहता ने कि लिए हैं जिला ने मार्च के कि लिए के लिए

नितर्य के रूप ग्रह कर वा सकता है कि देश की बिदेशी आधार माना की नितर्य के रूप ग्रह कर वा सकता है कि देश की बिदेशी आधार माना की स्वाप्त की स्वाप्त के साम की स्वाप्त की स्वाप्त

आधार-नियात व्यापार सङ्गठन सम्बन्धी अध्ययन दल की सिकारियाँ ' (१) इर पर्य नरनार नी निर्यान नीति के बारे ने एक रिपोर्ड पन्तरूक्ष

में प्रशक्तित की आव, जी ध्याह के निर्वात व्यापार के बारे में हो। (इस मुख्याव मो मरबार गे स्वीनार कर लिया है)।

(२) भारतीय व्यापार सेवा नियुक्त की बाय। (इसे भी सरकार ने नियान्तर मान निया है)।

(३) निर्मान नीति थे जन राम्मास्ति निद्धानगी का उत्त्मेश होना वाहिए निजना निर्मास कराने में उपयोग होगा हो। तथस निजनीयन नीजो के बारे में मी नेकह होना महिल्द रिक्ते बिल्य प्रमाणकाची पर उत्तमीनी अपिकारियों एसं प्रधासन-मनाव्या में विकार-विवर्ध विया नाना हो। सामान्य विद्यानगोरम के लिए जान-निमक परिवर्गनों में नी जानस्थार हो। तो सार्वजनिक मूचना से नीति से सलोधन रिया वा मनना है।

- ( y ) सामान्य रूप से जिन सस्तुनों का निर्मास मुद्दी होता है उनारे निर्मात को स्वृत्ति देने भा निर्मात सामान्य स्वाप्तान्तिपूर्ण दिवार-वित्तिपत्त के बात किया जाना पाहिए। देवी जारामा में निर्मातित सहाजी के व्यक्तितः विद्याला की जायाववकता नहीं है। ऐंगे मामार्ते ने करटम अधिकारियों को वादारे किए गए साहसेंखों के आधार पर निर्मात पर अधिकारियों को क्षा होने के अधार पर निर्मात पर अधार के स्वाप्त के की दूछ होनी वाहिए। विदे करूरी प्रमान्त जाए, वो हम भाग के लाइ होने को प्रमान्त काए, वो हम भाग के लाइ होने को प्रमान्त कार्या हो भी करती है। वक्ती है।
- ( x ) बांद व्यक्तिश्व शिषिण बिनो को पृष्टाकन की बाकरत पढ़े, तो बारटन्स ने इन मामले को अपने राख में लेने को प्रायंक्त की जा सकती है ताकि इस अवस्था में निर्धातक को करटन्य व जाइसो-स-स्थिकारियों दोनों से निबटका न पड़े।
- (६) किसी बहनु को नियाँत-वृद्धि को प्रोरशाहन देने की योजना में प्रीमानित परने के निए अधिवारियों को यह देवना नाहिए कि अमुक बरतु के नियाँत पर मितन्त्र के हिना के हिना के स्वार्थ की स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ की स्वार्थ
  - (७) अधिक व कम रश्म की जाण करने के लिए एक पुमक समिति नियुक्त ी जाय। निर्मात-प्रोतगाहन नाइसेंस की विधि को और भी सक्त बनाने के लिए सकारिकों की गई है।
  - ( च ) सुनुस्तरीय क्षेत्र के उद्योगों के ऐसे मामती में जिनमें मधीनरी स्नाते मा इनके दिस्तार के लिए आयारित कच्चे माद की कच्चत नहीं है, उद्योगों के राज्य निवंदान की भूवं की सिकारित की अस्तत नहीं है। ऐसी अवस्था में कीठ सीठ (एस) एक भी०) द्वारा आवत्यक्ता प्रमाचित की नानी भाहिए।
  - (६) वार्षिण वाहर्सेमो की पुविधा सरकारी क्षेत्रीय परिखीवनाओं को भी मितनो चाहिए, ताकि वे वच्चा मान आसानी से आयान कर सकें।
  - (१०) अध्ययन इस ने अप्रमानिस्तान से मास आसात करने के सिए इस्टस्ट-स्वित्यस्त परिषट नारी करने के निमित्त 'सात हुन' प्रवासों का मुख्यक दिया। प्रदेश-यहाँ को एक 'साव-कुक' देशे ने कार्य में मुख्यक होगी। इसके पार्टी डारा आयादित क निर्मादित मान ना उत्तेख होना चाहिए तथा क्या वास्तिमें से सरीदे गए निर्वात का मुख्य भी इसी में अनित होना चाहिए। धड्र पास जुक कार्यसिंग नामरित्य के पार्टी डारा हर तीयरे गहीने थेत को वासी चाहिए। रिजय जैक को सिक्त स्वीव्या प्रपट जामादकों के निर्वति व कामात का ही हिलाव-किवान रक्ता चाहिए।
  - (११) बायाय (नियन्त्रण) आरोत के 'बनत' नतुन्त्रेद में दिए तए प्रति-बियत सामान त्री प्रची विष्कृत को लाद शाकि श्रानित्दर, टेप-रिकारंर व अन्य ऐता सामान की कहन बडी मात्रा में पहने आगावित किया आता था, इसमें सामित दिया आए।

(१२) यह भी सुभाव दिया गया है कि वासात नीति डिबीजन का तीन इकाइयो म विभाजन होना चाहिए।

वर्तमान आयात-निर्यात नीति

केन्द्रीय सरकार ने १६७० ७१ के लिए अपनी आयात नियात नीति घोषित कर दी है, जिसके अनुसार ३८ और वस्तुआ का आयान सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से करने की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर आयात और नियात म सर-कारी राज्य व्यापार निगम अनिज न धात प्यापार निगम तथा हिन्दस्तान स्टील की भूमिकाको बढा दिया गया है।

निर्यास के लिए उत्पादन बदान तथा नियान की सभावनाओं के लिए अधिक मुनिधारों दी गई है और लड़ उद्योगों का अधिर प्रोरमाहन देने की व्यवस्था की गई है। लघु उद्योगों के लिए उन की जरूरतों के लिए आयात के हेतू तिहाई विदेशी मूज स्वीकार की जाती भी अब उसे बढ़ा कर प्रवास प्रतिवात कर दिया गया है। १५६ ऐसी बस्तको का आयात बन्द कर दिया गया है जो अब देश में भी और अच्छी किस्म की तैयार होने लगी है।

राज्य व्यापार निगम और सन्धि सुवा शास निगम अनेक वस्तुओं के लिए कच्चा माल आधात करेंगे जो बास्तविक तिमीताओं को दिया जायेगा। प पीकर्त निर्मातक अपना बादाल लाइतेंस उनत निगमां को स्थानासरित कर सकेंगे। दौनी निगमो द्वारा आयातित वस्तुओं का बिकी मुल्य विदेश व्यापार मत्राख्य के आम निय-पण में बड़ी तिगम तम करेंगे। जिन ३८ अतिरिक्त वस्तको का आयात सरकारी निगम भरमे जनका १९६०-६१ मे मृत्य ३६ करोड ६० या । इनम पाउडर-दक्ष कुछ दबाइमाँ मध्या रेवाम विशेष स्टेनलेस इस्गान औ. थी शीट और टीम भी हैं।

आयात निर्मात में सरकार क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका बम्बई कॉयोस के

प्रस्ताको के प्रकाश में है ।

दोनी सरकारी निवम निर्यात प्रयत्नो को वितीय, विकी सबधी और अन्य मामान्य सहायता देने का अपना क्षेत्र और भी बहायेंगे। निर्यात के लिए उत्पादन करने वाल सस्याओं को मशोनें आयात कराने के लिए कुछ उदार नीति अपनाई जानगी और बर्तगान समता को बढ़ाने के लिए विवेशी पाँची लगाने के आवेडमो पर भी जहारता से विचार दिया जायेगा । निर्वात में अच्छा बीतिमान स्थापित करने जाने मस्यानो को अपनी क्षमता बढाने के लिए लाइमेंस देने पर भी सहान्धति प्रबंध विभार किया जायेगा। उत्पादन का १० से २५ प्रतिहात सक नियति करने वाले मस्थानी को नप्लाई के खोतो और क्षमता विस्तार की विशेष सुविधाय मिलेंगी।

नव उद्योग में नए सस्मानों के लिए आरंभिन वाबात लाइसँम की सीमा ५० इजार र॰ म वडाकर ७५ हजार र॰ नर दी गड है। बतागान सस्यान भी इसका लाम जब्द सर्वेत ।

उन्मुक्त लाइमेंत नीति के बन्तर्गत काबू, खार्चे आदि का आयात, जो पहले ही अनमित है. जारी रहेगा ।

जिन बस्तुको वो अनुधित सुची से हटा दिया गया है और जिनवा प्रापात बन्द मर दिया गया है जनमें क्षत्रेच किस्स की मधीने, हस्पाती रस्ते सालवारिंग, विजनी के लवेत उपकरण, हासीबाँत, जायकन दालवीनी, हनावची टायरट्यूब बास्त, - कारतन आहि १३६ बसाएं है।

हिदेश समारार सचिव थी कृष्ण बिट्टारीवाल ने नई मीति की व्याख्या करते हुए सताया कि विद्यों सुद्रा की अच्छी विद्याचि के कारण (हुन सुरीक्षत मुद्रा १८ क करोड़ १० मुख्य को है) हुछ प्रायमिक्तर प्राप्त उप्योगों की वक्र्यत पूरों में दा सन्हों है। प्रश्लोन सहाया कि यत वर्ष महु उद्योगों का निर्मात की को भे अधिमा अच्छा प्रदर्शन रहा। कुल ६४६ सस्थानों से म जिन्हें पुरस्कार के निए पुरु की गई योजना में शामिल किया गया। था ४१४ महु उद्योगों के सस्थान थे। इतने आरे से भी कम बहे उद्योगों में थे

### 'परोक्षा प्रदेत :

- १ भारत की १६४० से आम कक जो विवेशी व्यापार नीति रही है उसका मित्रप्त विश्वका गीजिय। इसमें आप ग्या मुखार कर सकते है ?
  - [Discuss briefly the Foreign Trade Policy of India from 1948 to the present day. What improvements would you suggest in it?]
- २ माजनाविष से सरकार की आयात-निर्मात नीति की प्रमुख विशेषताये इताहमे ।
  - [Bring out the salient features of import-Export policy of the Government of India during the Plan Period]
    - (आगरा, एम० कॉम०, १६६६)
  - वेदा के नियोजित आर्थिक निकास के सदम में भारत की विदेशी व्यापार सन्धी नीति की प्रमुख निरीपताय नताइये ।
    - [Give the main features of India's foreign trade policy in the context of the planned economic development of the country] (ইমান্ত, মুন্ত নান্ত, ংইছ্ড)

## 38

# भारत की प्रशुल्क नीति

(India's Tariff Policy)

परिचय-१६२३ के पूर्व स्वतन्त्र ब्वापार नीति का अनुसरग

स्पाध्य रिसी भी देल में उचील वहाँ की मरकार की चित्रय सहायना के बिना हार्सत नहीं कर सके हैं। उचलुरणारं, यह बहु जाता है कि व्यरपान म राम प्राप्तिक उचीरों का 'पार्म-पिया' है। इसी प्रकार, व्यर्मनी की बीरोपित दिवा राम के शासनाथिक के अन्तर्य के ही सम्बद हुआ था। दुर्घायवह मस्तत की मिम्पित इसी फित्र हो है। यहाँ राज्य देख के व्यप्तिक मेरा औद्योगिक विकास के दार में गूनाधिक तहरूप रहा। जि सन्देह हेस्ट इंग्डिया कम्पनी ने देखी उद्योगी का भी साहन तो दिया किन्यु उचने ऐसा अपने ही स्वार्य के विद्या बा और यह तीति भी क्ष-पन्तद में गोर जबकि जिदिया ताज ने मारत का व्यावनानुक कम्पनी के हामी है अपने पन्तद में गोर अपने कि विदेशी सरकार न एक 'स्वतन व्यापार की नीति' [Poli-Y Of lasseziare) अपनाई जो मारत के हित्र में ने होकर मुख्यत थेट बिटेन के द्योगों के ही हित्र में थी। उन दिनी आयत-कर सगाये तो साठे में किन्यु इन्हें व्यर्थ से उद्योगों के ही हित्र में भी। जन दिनी आयत-कर सगाये तो साठे में किन्यु इन्हें कर साथ नी उद्योग उद्योग का सरकार की रेनामू में मुर्कि करना था।

प्रथम महानुद्ध के समय ने पहली बार इस बात का अनुभव हमा कि विश्वास्तुक विदिश्य साध्राप्त के सित्त श्रीसिक होट में विश्वेस आध्राप्त सहायता का निता होंगे के बनाय सबारे का लीच होंगे सहना है। जब यहाँ कुछ उदोगों की स्थापना करना बाहातीय समफा क्या । तहनुवार जब १६६६ के एक 'श्रीकोगिक आयोग' (Industrial Commission) नियुक्त किया गया, जिसने महत्वपूर्ण मुकान दियं। किन्तु किटिय सप्तार पारत को प्रापृतिकक स्वयासिक देने को सरूप मही थी। प्रत एक ज्वाहर सिलेटर कोटी' (Jonat Select Committee) समन्या वा बाई उचित्र त समायान दुंजी के लिए नित्तुक की गई।

प्राशुन्तिक स्थशासन का प्रस्ताव (The Fiscal Autonomy Convention) एक कमेटी ने एक सम्भीता परस समाधान सोना, जो यह पा —''मारत के लिए मही प्रावृद्धिक नीति कुछ भी हो किन्तु स्ताना को विस्कृत ही स्पन्द है कि यस अपने हिंही पर विचार करने की नहीं स्थाननता होनी पाहिंद्यों, जो कि देर विस्त, आप्निता, प्रश्नीनंबद कनाडा और स्तित्वी अधीता को है। जब होनीत की राय है कि भारत संक्त को इस लियाब पर उस दक्षा से जबकि गारत सरकार और उसकी विधान सन्ना मनते को तो उस तिस्ता के कि करने भीति, (हस्तांत्र नप्ता हो को तो दह ताम्राज्य के अन्तर्शान्त्रीय का सामल करने यह ही गारित होना चाहिए !!

पण सुनामा आपा होना व्याप्त के वन्ताव के सम्बाद विजया है। इससे पूर्व का विद्या हो। इससे पूर्व का विद्या साम हो। देव के लिए प्रवुक्त मीति निवासित दिया करती थी। मुं हुए का विद्या करता थी। हिन्सु १६२१ से जल प्रत्या के स्वीकृत हो जाने पर, भारत एक स्वतन अपूर्क मीति अपनाने के लिए पूक हो बचा। जिल्लु प्रस्ताव की ज्यावहारिक वपनीनिवा मही के इरावर थी। भारत बरिवय को यह सर्वेत विवास वया था कि वह तव ही हस्तवन कर करी काली मारत करताय है। काली करता है। मुं हम जरता है। मुं मिल प्रत्य हो मारत वा वा विद्या मी काली हो। मुं मिल प्रत्य हो मारत हो। मारत वा वा वा विद्या मी करवाल साम अपनीन हिता का प्रविक्तिय करती थी। इसलिए मारत विच्या मी करवील साम अपनीन हिता का प्रविक्तिय करती थी।) इसलिए मारत विच्या की इसलीय स्वरूप ने वा करवार वा विद्या स्वरूप निवास का अपनीनी हिता का प्रविक्तिय करती थी।) इसलिए मारत विच्या की इसलीय स्वरूप ने वा करवार वा वारता रिवास के स्वरूप करती थी।) इसलिए भारत विच्या की इसलीय स्वरूप ने वा करवार वारता है।

भारतीय प्रसुत्क आयोग, १६२१

भारतीय जजता ने प्रस्तान की पहुँ आंतीवान की। बात, फर्वरी १६२० में विभाग समा ने एक प्रतान जात किया, जिवसे बरकार से भारत के निद् प्रमुक्त भीति के प्रकार रिकार करने 10 एक प्रमुक्त आयोग नियुक्त करने का अनुरोध किया । तर्व स्थान स्थान करने 10 एक प्रमुक्त आयोग नियुक्त करने का अनुरोध किया । त्या । तर्व सुक्त १९२२ में एक भारतीय मुक्तियों मुद्धिक स्थाने ((aduan Esscal Commussion) नियुक्त हुआ। इसके जिसमे यह काम भा कि वह सभी (भारतीय + मिडिटा) दिवों के सम्पर्ध में भारत सरवार की प्रमुक्त भीति को खोंच करे और सामान्य प्रिमान अपनाने को वांच्योनका पर भी तामाति है। इस आयोग से, बहुनत है, स्थान के नियु प्रमुक्त स्थान की नीति का सुमान दिया।

## विभेदारमक सरक्षा

(Discrimmating Protection)

विभेदात्मक सरक्षण का अर्थ एवं स्वभाव--

मारतीय प्रमुख्य कार्याम में पूर्ण मराश्या की तीति का, को कि विना भेद-मान सर्वेन उन्नीम की लागू की का कहे, मुग्नाव नहीं दिवा था। सरक्ष म ने अं बरो निर्मित होते हैं रामती बर्जन वाला उचनाकाओ पर राराशम का जूनतम थो का बानने के निन्दे आपीन ने मह मुख्य दिवा कि केतन शोधमं (descring) उन्नीमों को ही नरफ्न दिया जाय। कोई उन्नीम गराख्य पाने का अधिकारी हैं या नहीं रक्षणे पत्प के निला आपोन में पुख्य हो निकारित नर दी थी, किनार पूरा होगा आरक्षात मा। में धर्म मुस्यत तीन थी। और सामृहिक कर के "विसूतीय पत्रमृता" (Tople Formula) के नाम के किल्यात है। (१) उन्नीय ऐसा होना चाहिये बित में हार्तिक पृथिपार्थ (natural advantages) प्राप्त हो, खेरा कच्चे माल शेय मेरण पूर्ति होगा, सदेशों वार्तिक विदेशित पूर्ति होगा, सदेशों वार्तिक विदेशित गुरू हो नाम देशों वार्तिक पूर्ति होगा, परि वार्तिक विदेशित गुरू शानार में विद्यानाता। (१) उच्चेग ऐसा होगा चाहिए को कि यरक्षण भी महुराता के बिता देश के दित में बावशीय ब्रञ्ज ने विक्षित नहीं हो सक्ता हो। (३) उच्चेग ऐसा हाना चाहिए को कि कर्तिक हो। (३) उच्चेग ऐसा हाना चाहिए को कि सम्मान मेर सकता है।

व्यरोक तीन मुख्य वार्ती के जातिरिक आयोग ने कुछ सहायक वार्ते भी गिरियत की थी। इन्हें भी नारताच ती रवीकृति के पूर्व पूर्र मित्रा जाना जानवार मा। उदाहरणार्ग, जिस उत्योग में 'वकती हुई उपन का नियम' निज्ञातील है उने उन उत्तेगा पर प्राथमिकता मित्रेगी, जिसमें कि घटती हुई उपन का नियम' कियागील हो। इसी मकार, हुरसा एव चुनिवाबी उद्योग को प्रश्वाच के मानने में सर्वोच्च प्रायमिकता देने का निरिक्ष हुआ। उन उद्योगों को भी प्रायमिक्त देने का सुम्मान यां वी कि शालात से ममसा बढ़ेती मीन ने पाय कर नकीं।

त्रिसुत्रीय फार्म् ला देश के हिलो के बिरुट--

यह निस्त्रीय फार्मुं ला देख में बहुत ही क्टु बालीचना का विषय धना और इसमें निम्नविधित दोध बताये ग्रंथे —

- (१) भारतीय हिलो को अपेका बिटिश हितो का अधिक ध्यान—कमीराण के नदस्यों ने बिटिश हिलो का अधिक ध्यान रखा । बत वे भारतीय हिलो के जनुबूज एक उच्चित प्रकृत नीति निर्धारित नहीं कर सके।
- ( १) कठीर वार्षे लयाना—ियमुधी फामू ते के रूप से जी शर्मे आयोन द्वारा निर्धारिक की नई भी वे बहुत कठीर और अपपूर्ण थी। केदल मुख ही उद्योग इन्हें समूर्य रूप से सम्बुट कर सकते थे। बारतब में, अनेक मुद्दिशाये निन्हें नैवर्ष उद्याहरण के रूप में पिनाया गया था, गरशण स्वीकार करने के निए कठोर वार्त बना दी गई।
- ( व ) दूसरी वाले एक स्वत निद्ध बान थी—वास्तव में हहे एक माने नहीं हहा बाहिए या, स्वीकि यदि दिस्ती अतिविधिता नहीं, तो उद्दोग पराक्षण क्यों मीमा। यदि नहीं, पहले और तीवरी कर्क व्यवद्वारण एक स्वाम थी और दनना सामूहिन आराय यह वा कि ऐवे कियी उनोग की बरसाव नहीं दिया पानेना जो कि समाय कर स्वार्ट गार कर जाय। धारतक म पहली युर्ग तीवारी वार्ग का एक हायदी-करम पान क्षा है नहीं हुट ने नम्मक क्या कर दिस्त एक रहा ।
- ( ४) सरकाणवाद के इतिहास में एक अमृतपूर्व कठोरता—मैसा कि आयोग के अन्यमत की रिपोर्ट में बताया गया था, किसी भी अन्य देख में इतनी कठोर सर्वे सागू नहीं की गई जितनी कि मास्त में आयोग में सरकाण के सिमें उच्चाय का समन

करने के सम्बन्ध के रखी वी। उन्हें किसी भी भाँति इस देश के बौधोगिक विश्वास के हिस में नहीं कहा जासकता था।

(१) सामाय आर्थिक विकास के सामन के रूप में प्रयोग व होगा-पिनेदराक सरक्षण की नीति म एक मीतिक रोप मुद्द मा कि रसे सामाग्य अधिक विकास का एक सामन (an instrument of general economic developicint) नहीं बनावा गया वरण कुछ उल्लोधों को चिन्दों प्रतियोगिता का सामना करने की सामध्य प्रशास करने हो एक उत्पन्न मान हुँ सम्माग्या। किन्दु एस कर में भी सरक्षण तक हो दिया जा सकता जा जबकि उन्नोध स्वयं प्रकृति एम प्रार्थना कर से भी इंटियनीच बनिवादी उन्नोधों के विकास में क्यांगि खड़ाक नहीं हा करता था।

अत यह स्पष्ट है कि विभेदा यक सरक्षण की नीति बहुत ही सनीचपूर्ण (hostating) थी।

विभेदारमक सरकारा व्यवहार मे---

सरकार न विभेदास्थर सरकाण की नीति को स्वीकार कर लिया और इसे कार्यान्तित करने का भी सस्त किया। इस नीति की राफसताये निम्नतिव्यित है —

- (१) जद्योगों का अञ्चलकुर्व विस्तार—अनेक जदोग (वेंकी—सीह एव स्पात, सूरी वरण, चीत्री, नाशक और शामक की गुग्दी, दिस्तवार्ध एवं मंपनीशियम, मुस्तीराहु । रस्तवार्क के कारसम्बर्ध महत्त्र विस्तित हों गेरा । स्वर्ग के बेंकी तहीं जो गा दी सरक्षण के पूर्व सामक नहीं के बरावार अंतरस्य था, किंग्लु १६३२ में इसे स्टम्मण मिसने के पाच वर्षों के भीतर ही मह ज्योग इन्ना तेजी में बडा कि वह समस्त कर नो मांग ने दूरा करने समा।
  - (२) सहायक एक सम्बद्ध उद्योगो का विकास—कई सहावक एवं एम्बद उद्योग (मिटेयत जीह एवं स्थात तथा शृती बस्त्र से सम्बद्ध उद्योग) भी विक्रिक्त हो गय।
  - (१) मन्दी को सामना करने में सहायता—यह परक्षण के ही कारण दा दि परिक्षत बयोग न केवन विस्त-नाणी भयनर सन्दी के अटके यह एक, बरन इस निरागिई पूर्ण अवधि में उन्होंने कुछ विस्तार भी कर निया। जबनि अन्य उद्योगी में भारी हानि बडाई।

(४) इति पर अनुसूत्त प्रमात—विवेदात्मक बरसाय की मीति प्रणि के सिए भी तोभवातर प्रमाणित हुई। चारण नारका भी प्रेत्या वे गुत्ती बरत जगोग जा सन्तरपुर विकास कृता निवक्त की कीमत बान्ये भरताय एव तमने केते. स्थाह क चारत वा बहुत प्रोत्यादित विचार प्रति एकत जन्य भी क्ष्मी मुख्य नई।

विभेदा सक सरशण की नोति की कुछ वसफलताये एव दुर्वनतार्थे भी सामक भाई, नोकि इस प्रकार हैं  $\longrightarrow$ 

L C Jam The Working of the Protective Tariffs in India, p 14.

- ( १) असम्तुनित विकास— केवल नीह एव स्थात उद्दाग का छाड कर अस सब उद्योग निदोन विवेदा सक गरसक से साभ उठाया उपयोक्त वस्तुर्ये वागने यान उद्याग ही था। पूँचीयत उस्तुय बनाने वा उद्योगों के विकास पर कोई प्यान नश दिया गया। इस उचेदा के हा कारण ए॰ व्यापक श्रायार बाना संजुनित औरातिक विवाभ सभाव नहीं हो सका।
- (२) बोध्य उद्योगों के बाबो को अस्बीहत करना—इस नीति ने एम ध्यापक हिंदिका में हवाय महुम्मिल हृदिकोग ही प्रमास्य। अवर्गि—समें ने नेवस हुस्र व्हांपों ने दिवार ग्रिक्सिता ने बच्चा का वास्त्रा पर ही किये क्या के स्वाद्य पर ही किये क्या के स्वाद्य प्रदेशों ने सिद्या ग्रिक्सिता ने बच्चा का निर्मास पर ही किये क्या के स्वाद्य किया। विज्ञान के तिव उद्योगों के स्वाद्य के सिद्य प्रदेशों के स्वाद्य के लिए उद्योग का स्वाद्य के स्वाद्य का विज्ञान क्या स्वाद्य उक्तर दिया गया। निज उद्योगों को नरकाण नहीं विज्ञान प्रया वा विवाद के विश्वाद कराय का मीति की प्रवाद के स्वाद के स्वाद के स्वाद के साथ का स्वाद के स्वाद कराय के स्वाद के स्वाद कराय के स्वाद कराय के स्वाद कराय के स्वाद के स्वाद कराय के स्वाद के स्वाद कराय के स्वाद कराय के स्वाद कराय के स्वाद के स्वाद कराय के स्वाद कराय के स्वाद कराय के स्वाद कराय कराय के स्वाद कराय कराय के स्वाद कराय के स्वाद कराय के स्वाद कराय के स्वाद कराय कराय के स्वाद कराय के स्वाद कराय के स्वाद कराय के स्वाद के स्वाद कराय के स्वाद कराय के स्वाद के स्वाद कराय कराय के स्वाद के स्वाद कराय के स्वाद के स्वाद कराय के स्वाद कराय के स्वाद के स्वाद कराय के स्वाद कर स्वाद कराय के स्वाद के स्वाद कर स्वाद के स्वाद कराय के स्वाद कराय के स्वाद कर स

ऐसा ही ज्यवहार भीमाठ क्षणा क साथ हुआ। प्रथम महायुद्ध काल मा मि के आयात बन हो जाने से उस प्राप्तिक मरावन मिस्स क्या निसंदे उसाम भागेच्य उसीक मरा नी भी। किन्नु वह के बाद बते पुत्र ना प्रत्य प्राप्तिक माना मा स्पर्णना करना पार तथा गहु १९०४ में बिनाय्ट हाने की स्थित पर पहुच प्राप्ता। दिवेदी प्रमित्तीयात के अनिस्तिक रेन्से आहे मी तोका भी और टेक लिक्स में सावक हो भी वी का भीमोट के ज्यवस्त के निता सकत सहादिक सुविध्यात द्वारहण का निष्य प्रत्य हिम्म प्राप्तिक सुविध्यात द्वारहण का निष्य हो ज्या पर मिही किस्स प्रयाद स्थाप अम आहे। प्राप्त भी। इन मुन्दियाओं के प्रयाद हो हुए भी उसीम की सरकार हारा हस आधार पर सरकार नाई। सिमा भागे कि मह देवांग स्थान सिही के साथ नासि मही स्थान मानीस नहीं स्थान मानीस नहीं स्थान मही साम भागे स्थानी सही के स्थान महीना सिमा स्थान साम साम स्था स्थान स्

- (३) नीति के कार्याच्यान वर शेषपुष्य वस—प्रयुक्त जायोग ने यह पुभाव दिया था जिए कर व्याहि (Peumanem) द्रिक्त बाद गयकित विवा भाव किन्दु स्थाभव में केवन जायाई (adhoo) दिस्त की दे हो गोंकत किन यम । का द्रिक्त बोग ने मदस्ती न बार बार विक्तित होंका चुका थी। निवास कि व दायनावान द्रिक्त केवा विकास की विवास की स्थापन की स्थ
  - (४) सरक्षण देने में विजय्य नीति के नास्तविक नायकरण स्टूपरा गानीर दोप यह या कि सरक्षण के निए प्रायना पत्री पर तिपण दने म बहुत दिलान्य

हो जाता था जिसमे कि मध्यान्तर काल में उद्योगों को गारी हानियाँ उठानी पड़ती थी।

(४) बिदेशी हिलो का प्रभाव—न्यारण के प्राधुन्तिक दरिवहाध में मैनप्तंदर, के पूर्णितिसर्थ का प्रभाव -वायक रूप से दिवाई देवा या। "थे भारतीय बाजर को विदेश निर्मात्वको स्थामारियो, वेद्या और बहाशी कम्मानिया के विभे उसी प्रकार कुर्यक्षित प्रकार वाहते से निर्मा प्रकार कि समेरियल पूर्वायित अमेरियन बाजार को

सपने लिये रखते है। <sup>31</sup>

प्रारक्ति दोषों के सम्बर्ध म बुद्ध अर्थेकारिकारी ने निमंदात्पक सरक्षण की 'विभेद कुक किन्तु करका पहिला' (Dasammation and no protection) की सिक्तेय रिता है। परिलाम के उदिन है उड़की जकतावाँ वन महत्त्वाओं की सम्हत्त्वाओं के सम्हत्त्वाओं की स्वार्ध के अर्था पुष्य है। प्रोण बी॰ पी॰ अर्थारक्ष के प्रार्थों के प्रार्थ है। प्रोण बी॰ पी॰ अर्थारक्ष के प्रार्थों के नाम — 'हमने उप्योग को बहुव ही सम्बर्ध देन में, सकीन्य कृष कर्या अपूर्ण बहुत्वाकात ही है और कही आत्र को परिला है। 'त्राष्ट्रक क्रायोग (१८१०) ने मी अपनी रियार म विभावस्थक अपन्तार के विषय मिला प्रक्रित का किए प्रार्थ के प्रति की दुर्ग कि प्रमान किला पाकि. 'पिछली आयोग ने मरावण को ध्यस्था के अर्थ की देव होंगामा आर्थिक किंगा समान का स्वार्थ के प्रति की दिवस के प्रकार के प्रमान आर्थ किंगा समान का सामान करने में बचमें बना। इसी नृष्टि के सामान के दी समान का सामान करने में बचमें बना। इसी नृष्टि के सामान करा का सामान करने में बचमें बना। इसी नृष्टि के सामान के दी सामान का सामान करने में बचमें बना। इसी पृष्टि के सामान के दी का सामान किंगा हो से अर्थ के प्रमान का सामान करने में बचमें बना। इसी पृष्टि के सामान के दिन पुण्या की ही पिछली अर्थ होता है है के सहायक पूर बच्च उत्तर के सामान के सित्त पुण्य की सी नहीं गई, जिससे कि समान पर सरक्षण का श्रीव-वार्य होता के अपने का प्रवार के प्रमान के सित्त पुण्या की ही सुद्धी गई, जिससे कि समान पर सरक्षण का श्रीव-वार्य होता के अपने का प्रपान के सित्त पुण्या की सी नहीं गई, जिससे कि समान पर सरक्षण का श्रीव-वार्य होता होता है।

युद्धोत्तर काल मे भारत की प्रशुल्क कीति

अन्तरिम टैरिफ बीर्ड एव पुनर्वित टेरिफ वोर्ड—

हिक्षीम महागुढ में भारत के बौद्योभित्र विकास ती दुर्वत्रहाएँ रास्कार के समक्ष आगई । कारण, यहाँ अत्यावस्यक उद्योगी के अभाव के बारण युद्ध प्रयाद्यो में यनी बाद्य पड़ी थी। यही नहीं, युद्ध ने सद्योगी की एक प्राकृतिक सरक्षण प्रदान

Dr. Buchanau Development of Capitalistic Enterprise in India, p. 465

<sup>7 2</sup> It has vouchsafed nothing better than a perfunctory assistance, indifferently and gridgingly rendered to industries whose subsequent development has been left to take its own course."

—B P Adutar.

Fiscal Commission Report (1950), p. 49

कर दिया या नयोकि विदेशी जायात स्वत घट पये थे। अत अब भारतीय उद्योगपरि वह पहने थे कि इक मामप्रस् स्वित को बनाये रहा जाया। वे नय उद्योगपरि वह पहने थे कि इक मामप्रस स्वित को बनाये रहा जाया। वे नय उद्योगप्राधित करना चाहते थे कि नतु उनने यह स्वय पति धूद की नमायित पर उन्हें
विदेशी अतिशोगता का पुन सामपा करना परेमा। अतः सरकार ने उन्हें यह विन्यास
सिताया कि इह वक्षा चाल हो जाने के बाव भी "जुड़ जानित उद्योगी" को समुख्ति
माराजा दनी रहेशी। इस जयन को पूरा करने के लिये ही सरकार ने १६४५ मा
पुन अलिक्स वेरिक दोसे [Interna Tanti Board) निष्कृत किया गोग देशे युज्यात है
में प्राप्त में पहण एउड़ीमा शे ममस्या पर विचार करने तथा तीन वर्ष की नवीम
के निष्क परकार कर की सिकारिक करने या नवार्थ स्वीय। इस देशिक बीड न ४९
उद्यागा का मरजाय वह का मुक्ता विद्या जबकि प्रयोग भर उद्योगा द्वार की गई
भी। यह अस्वाई देशिक बोड १६४७ में तोड दिया मदा यता इसके स्थान म
एक नया पुर्वातिक देशिक बोड विद्या विया चया विते हुक अविरिक्त कार्य
(additional Intervolve) मा तीने गय।

हिलीय प्रशुल्क आयोग (Second Fiscal Commission)

वन न ना के पर्यान गह अनुभव किया जाने संगा था कि देश के जीवीनिक पित्राम ने एक निजीवित उन्हों से स्वासित करते हेतु देश की अनुकत गीवित पर्य-इतिवार करन की शासकावकात है। सरकार ने १६४८ के अपने औद्योगित गीरि अस्मात (Industrial Policy Resolution of 1948) से क्हा कि 'डीएक नीरित अस्मात (Industrial Folicy Resolution of 1948) से क्हा कि 'डीएक नीरित अस्मित प्रमाणने का प्रयोग करन की हरिट के बनाई जागगी।' साथ ही सरकार से यह भी भीपित किया कि कह देश की वीचैकासीन टेरिफ नीरित के विषय में पर भारतीय प्रमाणने कर क्योंग किन्नुक करेगी।

तत्रकुष्ठार तत्र १६४० म श्री हो। हो। कृष्ण्यास्त्रवारी की जग्यसदा न हितीय प्रकुष्ठ प्रायोग, नियुक्त किया निया । इसने तत्र १२४० ते सेकर नत्र १६४० तर विशेदामङ कराला के कार्यवाहन की परीक्षा की तथा मार्थि मीति के विद्यम मे भी पित्रपर किया। आयोग ने जानी दिगोर्ट सत्र ११४० मे हो। इत्यानासारी प्रमुक्त आरोगो ने मारतीय वर्षव्यवस्था के चहुंग्यो किलाव को जुविया के तिए भारर यो प्रकुष्ठ मीति में नानिकारी परिवर्तनों के मुक्ता विश्वी।

नई प्रशत्क नीति की विशेषतायें --

इ.स. नई प्रमुक्त नीति की प्रमुख विश्वेपतार्थे निम्नलिशित भी —

( र ) एक व्यापक हिन्दकीस्थ--कमीशन ने सरक्षण के बारे से एक व्यापक रिटकोण अवनाया । अन टेरिक सरक्षण को मुख्यत एक 'शहरा' की प्राप्ति क 'गायन' माना जाता है अवीन् देने देव के जायिक विकास की बढाने वाले साधनी अ से एक साधन माना गया है। फलत उद्योगों की, आधिक विकास की एक व्यापक

योजना की पुष्टभूमि में, संरक्षण दिया जाता है।

(२) बुनियादी मार्ग-दर्शक विद्धान्म — कृष्णामाचारी आयोग ने हुष्ठ युनि-यादी विद्धान्त मी नियोधित किंगे, जो मरदश्य म्बीवृत वर्षणे या न करने विषय में मार्ग-दर्शन नहरी है। गे विद्धान्त नियाद है— नवारी का जन्मतन वेदापादका में प्रमातनील बुद्धि, शाकृतिक श्रदायको वा पूर्वतम ज्ययोग, कृषि एव ज्योग मा तेत्री में विकास एव एक विविधोक्तत जर्म प्यन्तमा (diversified economy) का विकास

( ६ ) उद्योगो का वर्गीक्रस्त-यद्यपि विकासात्मक नियोजन द्वितीय प्रशुरक आयोग की रिपोर्ट के बाद से ही जारण हजा तथापि आयोग ने अपनी सिफारिशें इस तरह से दी भी कि वे एक नियोजित अर्थ-वयस्या की आवस्यक्ताओं मी भी प्रा कर सकें। उसने अरक्षण देने की इंग्टि से उद्योगी को तीन वर्गी म बौटा — (अ) सरका एव काय सामरिक उद्योग (Defence and other strategic industries,-इनके विषय में नमीक्षन ने यह सुमान दिया कि इनको सरक्षण देने की आगंत चाहे को भी आने इन्हें प्रत्येक दशा में सरक्षण देना चाहिए। वयोगि वे हमारी नव-प्राप्त स्वतन्त्रताको रक्षाके निए आवश्यक है। (व) आधारस्त एवं प्रमुख उद्योग (Basic and key industries) - - इस अंगी के उसीगों के लिए टैरिफ क्मांशन को चाहिए कि सरक्षण की वालें और श्रीमा नियत करदे तथा समय समय पर इतकी भगति की जोचता रहे। इन्हें सरक्षण देने से किसी भी उठोर वर्त को बाधक नहीं बनने देना चाहिये। ( स ) अन्य उद्योग (Other Industries)-तीसरी शेणी मे अन्य सब उद्योग सम्मिलित किए गये। इनके लिये देशिक कमीशन यह निजय गरे कि उन्हें सरक्षण दिया जाय या नहीं। सरक्षण सम्बन्धी निर्णय अधिक सविधाओं पर, जोकि उद्योग को प्राप्त हो, इसकी सभावित सागत पर एवं राष्ट्रीय हित के हर्ष्टिकोण री उद्योग के बहत्व पर निर्मर होता। इस प्रकार, किसी भी उद्योग की सरक्षण देने या न देने का निर्णय जब राष्ट्रीय हित के सन्दर्भ में ही निज्या जाता है।

(४) आसाम्य विद्वास्थ संस्था क्यं से नियासिस करता—कसीशान न कृष्ध साम्य विद्वास्थ भी नियासि पालन संस्था सिंद्रास्थ श्रीशान की यसाशीत पालन करता चारिय हैं हैं कि कार्य स्था सिंद्रास्थ भी स्था सिंद्रास्थ अन्त्री अस्य प्राव सिंद्रास्थ अन्त्री अस्य प्राव सिंद्रास्थ अस्य प्राव स्था सिंद्रास्थ अस्य प्राव स्था सिंद्रास्थ अस्य सिंद्रास्थ अस्य सिंद्रास्थ अस्य सिंद्रास्थ सिंद्रास्य सिंद्रास्थ सिंद्रास्थ सिंद्रास्थ सिंद्रास्थ सिंद्रास्य सिंद्रास्थ सिंद्रास्थ सिंद्रास्थ सिंद्रास्य सिंद्रास्य सिंद्रास्य सिंद्रास्थ सिंद्रास्य सिंद्र

सम्प्रत नगराण देना चाहिए। (v) सर्राप्तत उद्योगा के उत्पादों वा प्रयोग करने वालें उद्योगा को 'शिलिहरक सरक्षव' (Compensatory protection) दिया ना गलता है। (v) विद जावस्थल आति हो तो प्रीप उच्चोग को भी एक बार में आधिकतम् समय १ वर्ष कि, सरक्षण दिया जा सन्ता है। (vn) ग्रामान्यत, सरक्षण नात में सम्बद्ध उद्योगा गर उत्पादन नहीं का मार्ग यही जावना चाहिए।

प्रपरेतः नामान्य विद्वान्तों ने उन दुनेन्ताओं को बूट कर दिया है भी हिं विदिश्त तुन से अपनार्द गई विमेदारमक सरकाम की नीति म मौजूद थे। वे टिप्स मीत को व्यानक शोकरात दवान करते हैं निवते कि वह उद्योगा हो, राष्ट्रीय दिव में इत्यानम में तथा नियोजित कर्यस्थानमा की नावस्थानाओं से अदुगार समुचित

मरभण द सके।

( १) विकास कोच (Development Fund)—आयोग का यह भी मुभाव चा नि मध्य वर कवाने से वो रेक्यू प्राप्त हो उद्यव में एक विकास-को प स्वाधित विवा नाम और किर इसस से साम्य (deserving) उद्योगो को आर्थिक सहामधा में विवा न स्वप्त पहें जि कुछ परिक्वितियों स आर्थिक सहामधा देवा टेरिफ संस्था की गुल्ता स विधिक सामस्य है।

- (६) द्वेरिष क्योशमा—अब कर यह होता था कि जब-जब किसी विशेष वधान न मरक्षण के सिए प्रार्थना की, तब तब एक विशंप या जर-आई देरिक बीटो नियुत्त रह दिया जाता था और जब यह जपना नियंप दे देवे ये तब जुने असे कर दिया जाता था। एकी स्थान में मरका जो स्वीहति के उपरास्त्र जा निरोक्त सम्मान रामा अस्त्रीत का का का स्वार्थन के मही अपनात जा सकते थे। यह स्रोप को एक स्थादि सभा की नियुक्ति हारा ही हुए किया जा चहता था। प्रकृत्व जायोग ने यह मुक्ताव दिया कि रोगी गया को टेटिक क्लीवर्स पहता यहिंग और अस्त्र कार्यों के साथ ही स्थाद मिल नियम ना भी होने जाविश — जरकाल करों। या पारंजनों ना सुमान देन करनू आक्ष कराना अस्त्रीत उद्योगों के नायवाहन की आंख करना तमा स्वार्थ सम्पासन की प्रशित देवां एक रियों है असे स्वार्थन स्वर्ण करना स्वर्ण के क्यापन की प्रशित देवां एक रियों है असे व्यवस्त्र ता एक स्थाद हथार तस्त्र जाव जिसमें को पहल रियों दे औं क्षेत्र चाहियों। क्योवस्त ता एक स्थाद हथार तस्त्र जाव जिसमें को पहल रियों दे औं क्षेत्र चाहियों। क्योवस्त ता एक स्थादि
  - (७) अरकार द्वररा शोध निष्यंत की आवश्यकता—कृष्णामावारी अगाग न इन तार पर वल दिया कि सत्कार को टीएस क्यीयान की निष्प्रतिच्या पर शीधता त का नावताही गरनी च्याहिंग। निष्यंत ने ग जमे सामान्यत दो महोने स अधिक समय नमें सामान व्यक्ति। भूतपाल व बसाधारण विकासी के कारण ही जब स्वामित उपन्मा को बन्त विज्ञाह एवं हानि यहनी पडती थी।

( च ) अन्यासुल्यिक जपाप (Non-iscal measures) — बीज श्रीशामिक विकास के हिन स ग्रह आवस्यम या कि प्रशुक्त नीति के प्रमास की बंदाने के लिए उद्योगों में महायदार्थ अन्य अन्त्राञ्चल्किक कदम भी उठाये जाये। ऐसे कदमों के बारे में टेरिफ कमीशन का सुचित रखा जाना चाहिए, जिससे कि इनकी प्रगति के सन्दर्भ में ही वह उनित अन्त्रासुल्सिक उपाय अपना सके। इस प्रकार, प्रासुल्किक एव अन् प्रासुल्सिक उपायों के मध्य समन्त्रय स्थापित किया जा सकेमा।

सरकार द्वारा उठाये गये कदम-

सरकार ने सरक्षण के उक्त नये हिल्टिकीण और नवीन सिद्धान्तों को स्वीकार किया और लगभग शब ही सिफारिशे मान ली। वास्तव में, भारत सरकार की प्रस्क शैति कृष्णामाचारी आयोग के मुकाबों के बनुसार ही मिर्मित हुई है। इसी के अन्तर्गत सन् १६५२ म एक स्थाई टैरिफ कमीशन स्थापित हुआ। इसने मदस्यो भी सस्या ३ से ४ तक रखी गई है जिनमें सं एक सदस्य चेगरमैन होता है। विशेष आशयों के लिए अधिक में अधिक दो अविरिक्त सदस्य भी रखें जा सकते है। विशिष्ट जाच पडतालों से कमोशन की सहायता करने के लिए केखीय सरकार द्वारा विविध्ट ज्ञान सम्पन्न अमेसरो (assessors) की भी नियुक्ति की जासकवी है। आयोग एक वर्ग-व्याधिक (quasi judicial) संस्था है तथा इस नाते वह लोगों को गवाही देने के तिये बुका सकती है, उन्हें शपय दिवाकर जॉच सकती है तथा कागजानों को प्रस्तत करने भी आजा दे सकती है। कमोग्रन का कल क्या,क्षेत्र बहुत ही व्यापक रखा है। प्रमुख क्लाँच्य निम्नलिखित हैं —(1) उद्योगों के, जिन्होंने अभी उत्पादन आरम्भ नहीं किया है, सरक्षण सम्बन्धी दावो (claums) पर विचार करना । (ii) कृपि एव अस्य उद्योगों के लिये सरक्षण देने के प्रदेन पर विचार करना। (mt) टैरिफ दरों मे वृद्धि करने के अतिरिक्त अन्य उपायो (जैसे कक्ने मानो के सम्बन्ध में रियायती कर और आधिक सहामता) द्वारा सरक्षण देने की प्रार्थनाओं पर विचार करता। (۱۷) कीनतो और बीवन-मापन के ब्यायो पर सरक्षण के प्रभावों के विषय में सभा सरका-भारमर या रेवेच्यू-करो के फुनस्वरूप उदय हुई कठिनाइयो के विषय में जॉब करना तया रिपोर्ड देना । (v) कुछ प्रकार की जाचे अपनी इच्छा से करवा । (vi) सरक्षण की अविभि का निर्णय करना। (vu) कुछ विशेष वस्तुओं को कीमत के बारे में जाव करना, चाहे यह वस्तु सरक्षित हो या नहीं। (vin) निम्निखिलत विषयों के बारे मे जाब-पहताल करना नस्टम या अन्य सरक्षण करो में घटत या बढत करने के आसय से बांच करता, राविषतन या सरक्षित उद्योगी द्वारा सरक्षण से अनुचित लाम चठारी के मानको की भी जाँच करना। (st) सामान्य कीमत स्तर, जीवन-पापन के रमयो तथा देश की अर्थ-स्थानस्था धर सरक्षण के सामान्य रूप से धडने थाले प्रभावो पर विचार करना । (र) सरक्षणात्मक करो के कार्यवाहन से उदय होने वानी कठि-नाइयो पर विचार वरना । (11) सरक्षण पाने वाले नद्योग की उत्पादन लागत, - उत्पादन का पैमाना, किस्म आबी निस्तार की सम्मादना तथा प्रतिस्पर्धातक स्थिति के सन्दर्भ में उसे दिये यथे सरसम् के प्रभावों की समय-समय पर जॉन करते.

## टेरिफ कमोशन के कार्यकलापी का विवरश--

पहाले वार्यों स ट्रेटिफ बागीधान के जायकतायों का जायजान करना से गई पड़ी जाता है कि इतते अपने उद्देश के अनुवार जायजा कि गई । १९६६-६० क मनतं तक इतने कुल १९६ जाव पहालां की भी जिनम से १६ उन उद्योगा के सम्बन्ध मा मा मित्रहोत तमे मरक्षण के लिए पानता ही भी १४ क्रीमत सम्बन्ध मा मा मित्रहोत तमे मरक्षण के लिए पानता ही भी १४ क्रीमत सम्बन्ध मा मा मित्रहोत तमे मरक्षण के लिए पानता ही भी १९६० और IISCO को दिश जान दाने कुल पर ज्यान वर के मन्द्रभी मा मेरि १३ आन वरमान मरक्षण ही जारे होते हो है भी १९६६ १९ मा मा मरक्षण ही जारो हो है भी १९६९ १२ मा हित्रहों है भी १९६९ १२ मा हित्रहों हो जाए वरात के सम्बन्ध मा मी। १९६०-९१ मा मुक्त १४ टिएक वाल्य पड़ानों (Isah स्वाध्यक्ष के मा मित्रहों है भी १९६९ १२ मा हित्रहों हो जाए की मित्रहों को १४ मी मित्रहों ही उद्देश के मित्रहों हो उद्देश के मित्रहों मित्रहों हो अपने स्वाध के मित्रहों मित्रहों मित्रहों हो से इरिएक कामीयत हो हो उद्देश के मित्रहों मित

मत्याकन---

कारीवान की निकारिको पर जिल उद्योगों को पहली बार सरक्षण मिला हुन उनन निन्न महत्त्रपुष उद्योग समिलिवते — औदोनावाह्न्स एव व्हास्त्रमी पुने बान विपरिण औदोनोजाहन हैंट टायर हम्केटबं गानद एवं किट्योगुमा ट्राम्स फोमन टिटिनियन डाइबोन्स्साइड कारिटक सोद्धा क्लीविण वाउडर ह जीनियमें स्टोन कार्यन्ता की दिख्यान-कार्याटक । क्लीविण बाउडर ह जीनियमें स्टात के विश्लेषण में यह तथा क्ला है कि सरक्षण को आरी रक्षण के हैंदू प्रभाव होने बाने प्रार्थमा पत्रों की स्टाया बहुत विपक्त के लिए हो सरक्षण देना होने बाने प्रार्थमा पत्रों के स्टाया वाइज विपक है। इसका कारण सम्भवत यह है हि टीरिक करीविज स्थाय प्रभाग एक जल्य व्यक्ति के लिए बार बार कुरीचे किया माना है। नि सन्देह सरक्षण की अस्थ अनित की सिए बार बार कुरीच किया कार्य है। नि सन्देह सरक्षण की अस्थ अनित की स्वार्थ के प्रमुख के प्रस्ता है। क्या के स्त्री

अर्थन्यसम्बाके सर्वित मान (protected sector) ने देश के औद्यानिक विकास म एक महत्यपूर्ण मोग देना आरम्भ कर दिया है। इस उद्योगों के उत्पादन में जीमत जीटोपिन ज्यादन की अर्थमा कहा जिया हुए हुई है। इसके अतिरोक्त मर्दात्त उद्योगों में कीमन बिधन नहां वह समा है नवित आय उद्योगा नवार के या हो गई है। इनके उत्पादन का निस्म मंत्री निर्दार सुधार हो रहा है।

बास्तव मे बतमान टेरिफ कमीदान के नार्यनलाम भूतनालीन अस्याई टेरिफ

बोर्टी के सार्यकसायों की अपेक्षा अधिक सराहतीय है। जासा की जाती है कि पिछते वसों म श्री अनुभव प्राप्त हुआ है यह क्योंकित की प्रशुक्त तीरित का सनातन इस उन्ह से करने में सबसे बनावेगा है कि हमारी मार्यकाव्या के देत को से स्मृतित दिवान में सहस्या मित्री। डों॰ बी॰ के॰ आर॰ बी॰ राव की अज्यक्षता से उटकर आयोग (Tauti Commission) के काम के बारे में समीधा करन के लिए एक मर्नित कार्य की 1 क्या कि रावे पर सरकार ने निम्म मार्यलपूर्ण विजये कर स्मित कार्य की 1 क्या कि रावे पर सरकार ने निम्म मार्यलपूर्ण विजये कर (क्) जिन उदानेगों स सरकाय हटा विद्या गया है उसके दो तील वर्ष वाद उनकी दिवात को समीक्षा नियमित रूप के की जानी मार्थित (ब्र) अपुतिहित मूक्ष निमान कार्या कर सरकार नम्म प्रत्ये के तिले (क्रिप नियम के बार्टित) मुख्य की खोज का क्या आसतीर पर उटकर आयोग को सीचा जाला चाहिये। विकेश परिस्थितियों स जब तथा मित्रिता जिन्नक की वायं तो उन्ह भी तटकर वार्योग के ब्या क्या वार निया किया का राहमीर तथा नाहिये। (ब्र) प्राप्त के स्वर्थ कार्यकार कार्यकार कार्या कार्या कार्या कार्यकार कारा मही होना चाहिये। (ब्र) प्राप्त के स्वर्थ कर करने पर नियाद एकता आयोग का साम मही होना चाहिये। (ब्र) प्राप्त करने के विवे क्या उपाय अपरास्त्र करने

यहाँ सरक्षण विषयक एक नहीं प्रशृत्ति का उत्तेख करना असावरयक न होगा।

मिरित उद्योगों की सब्या वर्ष प्रतिवर्ध पदनी वा रही है। इक्का कारण यह है नि
हितोय और तृतीय बोजनाविधाओं में ओधोगिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य
हारा उद्योगों को विधिन्न प्रकार से आधिन सहस्तता आदि वी गई और किर उत्तरोतर गिरती हुई मुगतान सन्तुत्रन सन्वन्धी रखा के सुधार के सिए सन्न १९५७ में
वादात के सम्बन्ध से बडीर सीति अपनाई का रही हैं, विधाने उद्योग वस सरक्षण के
वादात के सम्बन्ध से बडीर सीति अपनाई का रही हैं, विधाने उद्योग वस सरक्षण के
वादिन नहीं रह गये। अप्य सब्दें से, स्वस्त्रण हमारी राष्ट्रीय गीति का एए स्वामाविण एए स्वार्ध कार्यक्रम वन सवा है।

श्री एसंः भुवस्थ्यम की अध्यक्षता मे निवृक्त सटकर पुनर्सवसर सिमीस (Tasiff Revision Committee) ने अपनी रिपोर्ट में निष्यारित को है कि (३) मारत के आपापर बीर इसके विकास की जायस्थकताओं के अनुसर सामार सीर्माण्य के द्वा को अध्यक्ष्मक के अध्यक्षर सामार सीर्माण के द्वा को अध्यक्षर के स्वतान करने के वेल्ला स्टकर निरामी अध्यक्षर को को स्थान परियोधित भारतीय आपाप वर्गीकरण को व्यान पराता गर्मा । (॥) शोगाणुक्त और केन्द्रीय उत्पाद कुत्त तटकर अनुसूचित यस्पाध्यक्ष एक सी होनी सामित सीर्मित सीर्मित को अध्यक्ष अध्यक्षर के आधार सीर्मित सीर्मित सीर्मित कर उद्यक्त सिर्मित सीर्मित सीर्य सीर्मित सीर्मित सीर्मित सीर्मित सीर्मित सीर्मित सीर्मित सीर्मित सीर्

### परोक्षा प्रश्न :

१ विभेदासमक सरक्षण का अन्य एव इसकी क्रियाविधि को समभ्रत्ये । यह भारत के ओशोगिक विकास को गतियान बनाने ये वहाँ तक सहायक है ?

[Explain the meaning and working of discriminating protection. How does it help in accelerating the industrial development of India?]

र टैरिफ सरशन मोलिन स्य से एक सरुय की प्राप्ति का सामन और नीति नो नामू करत का एन उपनरण है जिसे देश के आर्थिक विकास नो बडावा यो हुनु प्रयोग नराना चाहिया। ' इस कथन नी परीसा करिये और भारतीय प्रशुक्त आयोग १९४० नी सिकारियों पर प्रकास बालिये।

[ Tanifi protection is primarily a means to an end—one of the instruments of policy which the state must employ to further economic development of a country " Examine this statement and discuss the recommendations of the Indian Fiscal Commission 1950 of

अगरत सरकार नी बनमान प्रशुक्त नीति किन सिद्धान्तो पर आधारिन है हि नीति वे १६४६ से किम तरह कार्य किया है ?

[What are the principles on which the present protection policy of the Indian Government is based? How has this policy worked since 1949?]

४ भारत वी वर्तमान प्रशुल्न नीति की आलोचनात्मक प्रशिक्षा कीजिये और यदि आवश्यक हो, तो भुषार के लिये सुआध दौजिये।

[Give a critical review of India's present fiscal policy and offer suggestions for modification if necessary.]

# 34

# ें निर्यात संवर्धन

(Export Promotion)

### प्रारम्भिक---

बातामी कुछ वर्षों वह निर्मात बढाने की आवरपकता सर्व मुली बसी रहेगी। सालदानी के विस्तीयण करने पर यह पता चलेगा कि निर्मात व्यासार राष्ट्र के आधिक जीवन पर एक कठीर अनुसामन नामू करता है और पदि हुए राष्ट्र की प्रवृत्ति करणा चाहते हैं, तो यह अनुसामन हमें प्रस्त्रतापुर्वक स्थीवार करना होगा। वास्त्रत में, परामातात एक असरप्तरागत वाहुओं के निर्मात की गरेष्ठ मात्रा में बढाना हुनार एक पुत्रीत राष्ट्रीय कर्णध्या है। यह हमारे निर्माताओं बीर व्यासारियों भी पोमसा की स्थान हमार पर प्रस्ति हो। क्षेत्र करना होगा सहस्त्र में की स्थान स्थान करने को स्थान करने स्थान होगा स्थान हमार प्रभान की अस्त्रत स्थान हमार स्थान स्थान

पुर्भाष्यवरा इस देश में उद्योगपतियों में अभी पर्योप्त निर्मात-चेतनर (export

consciouness) उत्पात नहीं ही सारी है। बातारिक बाबार का प्रतीभन उन्हें निर्मात बरुति पर (बिस्तो कि बिक्ती बद्धाने के निए अपक प्रयास करने पड़ते है तथा प्रतियोगी भीमर्जे रसती पड़ती है) प्यान नहीं देन देखा। निर्मानी के प्रति इस कोशाभाष को दूर करते हुं उद्याग और समाज दोनो पर नडे धनुशासन जी आवश्यक्त है।

निर्मात ना सक्त्र के चा होना स्वाभाविन है, व्योक्ति (1) जनसरमा नी तैमी, से बुद्धि दक्ता अगी भी जीवन-मायन के सीच बन हुए त्वर के सारण चीधी मोजना ना मास्तर सीस्टरी योक्ता को अंग्रेश खिक बाद करा नाया है, (11) इसके मन्त्रीय उद्योगी भी अपना मे यंवर हुं हिं की जानगी, जिसके विधे गहने से भी कांधिक मात्रा में पूर्णीयत चतुन बावात करती रहे मी; (11) विद्यमान स्थापित असता के पूर्ण बीपान के लिए प्रतासन करना ने प्रेयं की मात्रीय की मात्रा में भीवात करता है करना के प्रतासन करना ने प्रयोगी की स्थापित प्रतासन करना प्रदेश की मात्रीय प्रतासन करना मात्रिय स्थापित करना में भीवात करना पर्वेश मात्रिय स्थापित तथा मात्रा में भीवात करना पर्वेश मात्र स्थापित स्थापित

निर्यात बढाने हेतु उठाये गये या प्रस्तावित तये कदम

(१) वन पून एतिया और मुद्दु र पूने के त्रोदों व आपार गृह खोननारत्तार ने दिन्नणी पूर्व एतिया। और सुद्दू पूने के त्रेदों वे आरतीय व्यापार गृह
(Indian Trading Houses) लोलने की याजना करादी । हन वचायों का उन्हें एव
इस विकेश करती हुई प्रविद्योगिया। का सामना करना है। व्यापार गृही का ग्रठन कुछ विदेशों समज़नों को कर-देश के अनुसार किया जागमा इस बहु अच्छी निर्मादमामनाओं सोसी भारतीय बहुआ का प्रविद्यानी त्रोद विच्या प्राण्या पांच्या प्रयापार गृही की स्थापना आर थि निर्मादानी और निर्मादानी स्थापना आर थि निर्मादानी और निर्मादानी के सब हारा की
नायेगी, जो इनका बांधिक व्याप बहुन करेंगे। वे व्यापार-गृह निर्मुद व्यापारिक
आधार पर समन्त्रित किया अपित तथा इनकी निर्मात वस्त्रेस परियदों है भी
नायाना निर्मात्त्री।

(२) अबिक तक्या चे राजनीय व्यावार निवान—निर्मात व्यापार में तार्व-प्रतिक होने पहेते की अथेता अविक व्याव हिस्सा विचा नामेणा और इन हेतु चीची योजना के जनमंत्र विदेशी बाजारों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के विपनमं के तिए कई राजनीय व्यापार निमान स्थाति किंगे जानेंगे।

(६) फिरस् सिम्बब्ध — बोर्ड ऑफ प्रेट (शिकारात प्रिटकोर) पर एक मिति ते इस बात पर बब दिया है कि विस्मा निक्वण सम्बन्धी बानून पर कडाई न प्रमन दिया जा जान्या निर्मात स्वापार से चुनीया निमञ्ज सम्बन्धी उनाम (selection control measures) निर्मात सी वर्ड बस्तुओं की उचित दिश्म के क्रांत्र में, बेनार ही ऑविंग।

- (४) निर्वात संवर्षन परामसंवाता बीर्ड—रान्यो में एक-एक निर्वात सर्व्यन परामुंतरावा बोर्ड (Export Promotion Advisory Board) स्थापित निर्वा वार्यमा, वो चोचो योजना की पुरु-पूर्ति में बायारों और निष्यतों के मध्य खाई की पहने के तिथ आवश्यक परामर्थ हैंथे।
- ( १ ) सामतो में कभी करने के चपाय--पेंदे करना कार्न की आनसकता,
  है, जिनमें कि जपावन लाग्नें कम हो आहे। यदि यह चान्मव हुआ, तो विरंघी
  सामारों से मार्गित बस्तुनें बिध्य इंडातों में प्रविश्विता कर संकंधी। विरंधी में
  मारतीय मांब को चपत बहातें में कामत-मटीटी की दिवा म कुछ अधिक नहीं किया
  या छम है। यह चहा ही खब्त नहीं है कि प्रविश्वीमिता में चन्नमता के लिए की
  सापत-पटीटी जावक्षयम है वह महादियों में को मिल्के ही एन्स है। हा एएक, प्राप चन्नाहक-साज-सामाय और उपायन-देकनीक में भी बहुत कमियां देखी गई है। जत इंडि टर्के सुभार सिमा जाया, हो मजदूरियों में बटीटी किये दिवा ही लागतों में कमी
  - ( ६ ) निर्माणको का चुनाय---निर्यात सहस्यतः केवस चुने हुए निर्यातको को निरुद्दे कि निर्मात ज्याचार में बास्तियिक रात्रि हो क्या जो निर्यात व्याचार में भाग तेने की सनता भी रहते हो, यो जानी व्याहिए । निर्यात क्षेत्र में को प्रवेशको पर कोई प्राहित्य नहीं होना बाहिए । विद्येष चुनियाओं की स्थीकृति विद्येष प्राप्ति होनी चारिय हारिया
  - (७) इसनपत्र क्षत्रवार क्षेत्र—कांचना में एक स्वतंत्र थापार वाचा हो ब्र [Free Trade Zone] स्थापित निमा गया है। 'स्वतंत्र खापार शेत्र' ना उन्हें सर सन्द्रवों को प्रतिस्थितिक बनाना, उपरिध्यम पदाना तथा निर्योत के निए पुन दिधा-सन्त्र वर्षोगों (reprocessing industries) में। स्थापना को प्रीत्तात्रक नेता है। स्व संत्र म स्थापित द्योगों के विए आयात कांद्रकेल क्षिक उदारवापूर्वक विमे जाते है। स्वित ने उद्योग क्षांकास्त्र निर्योत के विए ही उपायन करेंगे तथापि कुछ वीमा एक चार्नु आस्वरिक वाजार में व्यक्त की भी कुछ होती।
  - (a) निर्माल कार्यक्रम में लघु पैनावे के उद्योगों की सुनिक्ता—काँचों मोजना के निर्मात कार्यकर्म में लघु उत्योगों को एक महत्त्वपूर्ण सुनिक्त लेगी हैं। पूकत-पूपन वाहुओं के लिए अभी से करन निर्माणित किये वार्य, जो कि वार्गिक अधार पर होने चाहिए। नित्मन्दित लघु वर्गोगों के खें में में निर्माण मुद्धि के शिए पर्योग्त अधार पर हो। उदाहरणार्थ, ताले के निकताओं ने जब मरतक अधार किये वो हमना निर्माण कर्म मुना कर नाम था। इसी अकार, सार्वक्रियो, पूर्णियों वार्मिक निर्माण में में बहुन बढ़ाया जा सम्ता है। घरणार ने नहें निर्माण मोल्या वोस्त्र गर्च करों है। न्यु उद्योगों को हतन ताम उठाना चाहिए। यह सुम्मान भी होत ना एक सहस्त्र जन स्वत्तर व विपन्न न स्तरे के निर्मा राजनीय ब्यासर निर्माण में आंति न एक सहस्त्र जन स्वत्तर

चाहिए। नियात गृह (export houses) भी स्थापित निया जा सकते हैं। बार्द राज्यो म नियान नियम स्थापित त्रिय यथ हैं।

- (१) ब्रास्त्रीरक उपमोग को ध्वाने से उपाध—विन नस्तुनों नी अधित तितात सम्भावनारों है जनके अपमोग ना तस म अन्नात चाहित विवसे कि इतना अधिकासिक मान्नाओं भ निसात दिया जा सके। सानना जालान न जीयी मोनना ची-अपिक म एसी बनाओं के बीतिएन स्वास्त्रक का निर्मान के लिए सुरिशंद रूपने का पनता तिया है। स्वर्धीय अधान मानी भी सात्थी न सह सुभाव दिया चा कि मीजह मैंकर का स्वर्धान साले।
- (१०) विश्वसी विजित्तस—जियात-कृष्टि के लिए विदेशी विजिनस्य अधिन संकार मुनक होना जारिए, जिससे कि निर्मालाओं को विश्वसी से आधुनित्तसम सरीला कर आयात्र करन संज्ञीविद्या हा जाल और थे ऐसी वन्तुष्ट निर्माल कर संज्ञीति कर सके, निर्माल विष्ण विद्या सावारी संसाम जबत बढ़ सकती है।
- (११) पश्चिमक तेनदर में जुद निकों की स्थायनर—जुद के गरीर आदि बनान के निय आधुनिक मामातित मधीन और साज-सामान से मुक्त जुद मिल पील्यक्त सैक्टर म स्थापित निया जामें। इससे लागतें कम ही बायेगी तथा प्रतियोगी गीम्पी, पर निर्णात लिया जा स्थोतन ।
- (१२) जाय की लेगी का विस्तार—विवेधका ने यह सुभाव था दिना है कि राज्य सरवारें चाम की लेती को बढ़ावा दें और इस हतु विचाई सुविधायें तथा बगीचा के विस्तार के लिप पर्यान्त भूमि की व्यवस्था करें।

डा॰ राव के सभाव--

संगतन की हए पूर्ण कर्याव से बने रहने क्याहिये, किमसे कि निर्मातको और निर्मात से निर्मात स्वाक्ती क्षामों से किमन न की (१) निर्मात क्षामों के सिक्त न की (१) निर्मात क्षामों कि सिक्त न की (१) किमते क्षामों कि सिक्त न की सिक्त की निर्मात की निर्मात की सिक्त की की सिक्त की सि

नियान बढाने हेलु प्राथमिकताओं का पुनर्निधीर ए आवश्यक

निव्यक्त स्थापार बदाने हुँउ बस्तुओं के उदारांदन की प्रायमिक्तारों तिस्त्रित करात आद्यास है दिन्दु इसारे निव्यक्ति व्यापार बदाने के बयातों की एक नामी तह हैं कि नियंग बस्तुओं को अपने स्थापतें की एक नामी तह हैं कि नियंग बस्तुओं को अपने सिव्यक्ति को पार्च है। इसारे हैं। नियंग न्यापार की मुखी के अभी तक सामग्रा देश शब्द है वह से नहीं इसारे हैं। नियंग नामार की मुखी के अभी तक सामग्रा देश व्यवक्ति विभाग की नियांत व्यापार के हारों सियंग वापार होता है। इसारे नियंग वापार की बस्तुओं की लेकर सामत और ताम के सामार पर कोई विश्वकार नहीं दिया स्था है। इस अकार के नियंग्यम नहीं दिया स्था है। इस अकार के नियंग्यम नहीं दिया स्था है। इस अकार के नियंग्यम नहीं किया स्था है। विश्वकार की सुखी में स्थानित है। विश्वकार की सुखी में स्थानित है। विश्वकार की सुखी में सामार नर इसि स्था स्था साथ होता विवास क्षिक नियंग्य नाम है। विश्वकार की सामार ना है। ति विश्वकार की स्था साथ होता विवास करने ने इसि साथ विश्वकार वहां अवकार ही। विश्वकार करने ने इसि ताथ वहां अकार की साथ करने ने इसि ताथ वहां अवकार वहां अवकार हो। विश्वकार करने ने इसि ताथ वहां अवकार वहां अवकार वहां अवकार वहां ने विश्वकार करने ने इसि ताथ वहां अवकार वहां अवकार की साथ करने ने इसि ताथ करने ने इसि ताथ वहां अवकार वहां अवकार की साथ करने ने इसि ताथ का साथ की साथ करने ने इसि ताथ करने की साथ करने हैं।

(१) आएक के पियांत व्यापार के नाटन में हुण नुनियाशी कभी है, नयोकि तियां मुझ १ । एक बहुत बारा अतियात मुझ थीनिया हुए हो परिनी में सहयों हो सियांत हारा प्राप्त हुना है। अब वीर्यशासिन नीनि अपनार्ध स्थाप सियाय अस्पत्त से सहयों हो नियांत पर बात देने की आवश्यकता है और अन्याद से इस बात प्राप्त एकता स्थापन एकता सावस्यक है कि मुद्दारी अपने देने बातों अपीं वर्षाण देशी बातुओं के नियांत प्राप्त होता है। प्रीप्ताहन स्थापन क्षेत्र साथ अपनार स्थापन के नियांत प्राप्त होता है। प्रीप्ताहन स्थापन क्षेत्र साथ क्षेत्र साथ के महत्व क्षेत्र साथ क्षेत्र साथ क्षेत्र साथ क्षेत्र साथ क्षेत्र साथ के महत्व के महत्व की स्थापार पर प्राप्त के महत्व साथ स्थित जाय।

(२) भारत द्वारा निर्मात होने गाली अधिकास चर्मुलो वा हुल निर्मात उत्पादन में मोन भीग है। ऐसी बस्तुमों के विस्तित पर अधिक बदेने की आवनस्वता है जिनने साधिक आब आपने होती है और दन बस्तुको के उत्तेमी का अधिक मो इत बस्तुको के उत्तेमी का अधिक मो इत बस्तुको के विनिर्मा मुझा अधिक करने की अध्यानकार हो हिन्द में स्वतं हुमें साम्ब्रीय नीति में उन्हें उत्तर प्रामीमहत्ता के अध्यानकार हो हिन्द ने स्वतं हुमें साम्ब्रीय नीति में उन्हें उत्तर प्रामीमहत्ता

देने ही आवश्यनता है। निर्यात बरतुओं के इन उचायों म अधिह पूँजी समाने और टीक समय पर इन्हें मुद्रख बनाने की दिना म सदि नाई कृदम नहीं उठाये गये तो इन उद्योगों के सङ्कटन पर प्रतिहुन प्रयान पह मकता है।

(४) ऐसी नियात बस्तुओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है जिनके

बद्योगो मे जाबात-बस्तुएँ नम लगती है।

भारतीय लघु उद्योगों के महासध के समाव

भारतीय नधु उद्योगो के महासच (The Federation of Associations of Small Industries of India) ने निर्यात प्रोत्साहन श्रिपमंश प्रस्ताव में निम्ह् सिकित सुफाय दिये हैं —( १ ) निर्यात प्रोरमाहन की स्कॉमें दो शोर्यनों के अन्ते र्यंत बनाई जावें - प्रमुल्क प्रोत्शाहन एव विसीय प्रोत्साहन । इनके अतिहिता, निम्न मुविधार्य भी सरिमलित की जा सकती हैं —बाजार मुखना का सप्रहरण एवं प्रसारण, समुद्र पार श्रावारो वा सर्वेक्षण, उत्पाद-सर्वेक्षण निर्मात विपणन सम्ब भी दे निर्म निर्माता स-निर्मातको के लिये समृचित आयात श्विषार्थे, अच्छी निर्मात उपलब्धियो के लिये पुरुष्तार-बितरण । ( २ ) एक विश्वति-निवेशालम स्थापित शिया जाये जो लपु उद्योगों की निर्यात समस्याओं को मुलकाये। (३) एक ग्रन्तर्राष्ट्रीय कीमत सूचना-त्तव (International pricing Intelligence) स्थापित शिया जाव । इसमें ल्यु उद्योग के लाभार्थ एक निदीय निभाग होता चाहिये। (४) व्यापारिक नैवस (निरोपत सरकारी बैनस) तथु उद्योगी को 'सिनवीरिटी प्रधान' ऋण न देकर विकास प्रमुख ऋण' (Development oriented loans) हैं। ( u ) लघु उन्होग नियमी की चाहिये कि पूँजीवत सामान वेचने म (विरामा सरीद आधार पर) लघु उद्योगी की सहायता करे। (६) एक राष्ट्रीय विनियोग शृह वी स्थापना की जाय। (७) लपु उद्योगी न। इलाँस देशी कन्ने साल उनित नीमतो पर उपनम्य कराया जाय। निर्यात सम्बद्धं न के लिए अन्य उपयोगी सुभाव

(१) सभी प्रकार के अगरवाल करों को (श्रीके-विधान करों ने का स्वतान करों ने किस त्यार किस कर स्वापीय कर) उन बस्तुओं के सन्दर्भ में ओ कि निवादि बिखे बात, होना बेना वार्यों में अपने दिवार किस त्यार के स्वापीय साम कर स्वापीय स्वापीय

पुन निर्मात इसूटीज नी वाणिशी में भी बहुत विवस्य होता है तथा विश्वास कीप १२ (सा इससे भी श्रीषक) महीनो तक अटके रहते हैं।

(२) निर्यात-बर्तुओं को कीमतों को प्रतिस्थातिक हरार पर ताने हेतु यह आवश्यक है कि निर्यातिक करोगों को प्रामाणित करने साल कार्यि अवस्थित है। पर उपलब्ध करने वाने । वानी कुछ भोड़े कर्प भाव है। उपनि के दात उपलब्ध कराये जाते है। उनकी क्लिय मी व्यवस्थार कोटि की नहीं होगी तथा वे महत्त हीते हैं। पुश्चीय से निर्यातिक की Replemshment licences देने से विलक्ष्य किया गता है।

(३) अन्यसम्पराशत बाजुओं के लिये निर्मात प्रोतसाहन कहोमें स्थीकार करने में जलबी की बाब, जितने कि नियतिया ने हाच से ने नये बाजार न निरस जाये जो कि उन्होंने करी बाजियाई से प्राप्त किये हैं। बरनार ने हैं १९७६ पत्र इस इन्हें बतान २४० करीड रू० के तनर ने बढ़ानर ४०० करीड उ० करी का सहध्य बनाया है।

(४) जो लोग विवान को न में अबदे परिख्याप विकास हैं उनकी सराहना की सानी वाहिए। (ज्यावार बांडे ने उन्नेकानेम निर्यंत करते वानो को प्रति वर्ष १० पुरस्तार देने का निर्यंत भी किया है। उन्नेवनीम निर्यंतको ता पुताब कुने हुए वर्षपात्रिको ता पुताब कुने क्षेत्र कर्मात्रीका विवाद की का की प्रकास करें कर्मात्रीक ने अशा है कि इन इरहारों से आरतीय निर्यंगाओं को प्रीतसहन मिलेबा तथा उनहीं राज्य के बुद्धि होगी। दासी निर्यं तथावर तथा निर्यंत का निर्यंत का निर्यंत का निर्यंत का निर्यंत की अपना सामान भेजने की अधिक इन्दुक्त होगे। १६६२ म पहली बार वफन निर्यंतवरों को पुरस्तार दिने वर्ष ।

(१) सरकार को चाहिए कि निर्यान के लिय नीनियाँ, निया विधियाँ एव प्रोम्माहन-स्वीम बनावे समय ब्यापारिक सम्बन्ती से विचार विवस् करे।

(६) निर्मात के लिये विजय में व्यक्तिगत प्रयत्नी की विजेष आवस्यकता पढती है। इस हेतु विदेशी प्राहको से निरन्तर सम्पर्क रसना और व्यापारिक सम्बन्ध का निर्माण परना चाहिये। पूँजीगत वस्तुओं के निर्मात की दशा में विजयातर सेवा (After sales Service) परम खावस्थन है। इस हेतु ट्रेण्ड रमें पारियों को निरुत्तर विवतों में मेक्का चाहिंग को यह देशों कि उक्ता बेवन गया. माल कैसा कार्य कर रही है। मरकार ने विदेशी यात्राओं पर को अत्योधक प्रतिकत्म लगा रहे हैं वह रूम दिशा में बापक है दिस नारण निर्यात स्थापार को बहुन देन खुँच रही है। हुए से वा वर्ष है कि इस वर्ष से विदेशों यात्रा सम्बर्धी नियम दीन कर विदेश यो है।

( ७ ) U. S. AID के निरंशन चौनः कोठ वेरिका (Iohn. P. Leus) मारतीय ध्यवनाइयों वी प्राथान करने हुये कहा बा कि "I know of no business leadership group better equipped with the essential resources, not only of mind but of character, dedication, personal grace and good humour for bringing about this know of essegament." किन्, न्वय बारत की सरकार को अपने ध्यवनाइतों ने विश्वास नही है। तब ही तो मार-गीय इस्तीमें के निवास लेंचु चीनिया बनाने ग उनको अपना पदा जाता है। अतः सरकार को नाहीश निक्ष क्षाने हिन्देशों में बहात करें।

( a ) हमारे विवेशी हुलायाको के बाजिक्य विश्वाप ठीक प्रकार से काम मंगे कर रहे हैं। यहली बात में यह है कि जबये क्येंक्यारियों की शस्या प्रकरत से रूम है, तूमरे, जो शोग निवृत्त किन कार्य है उनमें अपने काम को अक्यों तरह करने के बोम्यता मही होती। अगर वन विभागा को बोयरहिन बनाया काम तो हमारा विवेशी स्थापन नाकी कामी कर पर मनता है।

( ६ ) विदेशी खापार के उपस्त्रम् आकरे तिस्तृत तो होते हैं फिर भी नवीनतम नहीं होने । विदेशी व्यापार का हमारा ठाँचा अक्सर बदलता रहता है ! मक्त प्रतिपोधिता तभी सक्सव है जब श्रीकरे मधीनतस हो ।

(११) सरकार को इस बात का पूरा घ्यान रखना पटेगा कि रूस और पूर्वी यूरोप ने साथ ब्यापार बदाकर हम उस विदेशी मुद्रा की आय को न खो दें जो हमारे सिए बहुत जरूरी है। हमारी नोशिश यह होनी चाहिए कि रस, पूर्वी यूरोप तथा स्वतन्त्र रिदेशी मुद्रा वाने देशों को हमारा निर्मात एक साथ बढ़े। यह बहुत अच्छी बात है कि एस और पूर्वी पूरोप के देशों को निर्वात म हमारे नैयार मान और परिष्ट्रत वस्तुओं की प्रतिशतता वट रही है। इसी प्रकार स्वतन्त्र विवेशी मुद्रा वाने उन देशी र की हम निर्यात बढ़ाना चाहिए जहां से हम मंत्रीने और पूरें शिगत सामान का आधार क्द रहे है और जिनके साथ हमारा व्यापार अमतुसित है।

(१२) कृषि और उद्योग के उत्पादन में विशवट की देवते हुए ऐसा लगता है कि जब तक कोई सुचार के उपाय न निष् जायेंगे यह सध्य पूरा करना निन होगा । सबसे पहले तो सरकार को प्रत्यक आर्थिक विषय पर व्यावहारित होव्हिकोण से विचार करना पहला है। इसके बाद सरकार, यो अपनी गीति को अमल म लान के लिए अपने प्रशासन को दोपरांडल बनाना चातिए। उदाहरण के तौर पर कृषि के बारे म सबसे पहला काम हमें वह करना चाहिए कि वैशानिक सरीकों का उपमाय करके और दिसान को लाद आदि आवश्यक्त तृष् उपसम्ध करके उत्पादन मी बढाया जाए । कृषि उत्पादन वाणि विक स्तर पर निया जाना चाहिए और इसे एक दयोग ही मानना चाहिए। सरकार को अवनी भूमि सम्बन्धो नीति गर पुनिष्चार मरना चाहिए सानि बड़े बड़े फार्मी पर खेली की बासके नवीकि तभी आधुनिक उपकरणो को उपयोग म लाया जा सकता है। उद्योगी को जब तक श्री साहन नहीं दिया जाला उपयुक्त उत्पादन गरी बढाया जा सकता । सरकार का वर्गमान रहेवा लाभप्रव सिद्ध नहीं होगा कि उद्योग ठीक चल रहे हैं और इन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने की जरूरत नहीं है।

(१३) हमारी निर्यात नीति की चाहिए कि कश्चे मानी की तुलना में निमित बस्तुओं के निर्यात पर बल दे, जिससे विदेशी भूदा की कगाई बढ तके। इस सम्बन्ध म म्क्रेंग (scrap) के निर्मात की अनुमति देने और इस पर नकद सहायता देने की तीति ना प्नशीक्षण किया जाना चाहिए, नयोकि ऐसे नियंति ने इलेन्ट्रिक फर्नेस इंडस्टी के लिये कठिनाइयां पैवा कर दी हैं। स्त्रीप के बदाय 'तैगार इस्पात' ला

निर्मात करना वेहतर होया ।

(१४) विकसित और ओखोगिक इंग्टि से उद्धार देखी दार फलगोदीय ध्यापार की नीतियों म परिवर्तन किए बिना अन्य विकसित देखी का निर्यास नहीं बड सन्ता। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में गडबडी और अध्यतस्थाकी हुर करने की दिया म 'गैंट' सगठन ने काफी काम किया है, लेकिन फिर भी वह अर्ख विकसित देशो के निर्मात बृद्धि को बद्धावानहों दे सका है। अब स० रा० के सत्वावधान प एक सगटन बना है, बिसन काफी अच्छा काम किया है।

(११) स्टेट वंड बॉफ इन्डिया के अध्यक्ष थी बी॰ टी॰ दहेलिया ने सुभाव

दिया है कि निर्मात को प्रोमाहल देने के निए रिक्स येक को चाहिए कि बढ़ बेरों को कम दमन बर क्ष्म है। दोना होने पर वैक निर्मातकों को क्ष्म-सम्बन्धी कृषिकार है पन्यें। ज्ञानित पढ़ तरह की लबक्या है, और चारत में इसे आसानों है जफ़ बराग जा मकता है।

(০ছ) नदीन एव निर्मित बन्तुओं के निर्मात पर वस देते समय गट नहीं भुजना चानिए कि कृषि अभी भी निर्मात कार्यजन से बस्तुओं की अनुल सूमिका है

भीर इनकी और से आँखें हदाना हानिश्रद होगा ।

1/2.) निर्माना में आंतवायेगा रखाये की स्वीम का विरोध करती हुए ACC
व प्रकृत था पिरान स तब विधा कि हम समय विरोध महत की समनी स्वरम स्वरित्व
के निर्मा विकान में हुं ने रावते, जान न्यावर कुट सो सी करती स्वरम सिंदित कि निर्मा विधान सिंदी हैं कि निर्मा के सिंदी सिंदी में स्वरम के निर्मा सिंदी में सिंदी में स्वरम के निर्मा सिंदी में स्वरम के निर्मा सिंदी में स्वरम के निर्मा सिंदी में सिंदी में स्वर्म के स्वरमा कि निर्मा सिंदी सिंदी में सिं

(१=) क्षिपिय कम्पनियों से अनुरोध किया जाय कि वे नियानी पर अपने निरात-मांड की वर्र कम करें, बनोति से निर्यान बस्तुओं की कीवन पर बहुन श्रीम

शान रति हैं।

((६) केवल उत्पादन बटाने पर ही कीमलें कम हो सकती हैं।

(२०) ज्यापारी वर्ग थो पाहिन कि कीमला के स्वतन्त्र अमारार की न की हुविधार्मी का जीवन साज उडामें। [स्थाधारियों की और से कहा गया है हि उस सेंग्र में पादर भुविधार्में बदार जानो चाहिए।]

ॅनियाँत उद्योगो की कड़ने मान में प्राथमिनता

जो जजान निर्मान करते हैं अपना को निर्मात के निर्मान वनीते हैं जहें स्वरूपी नरुपा सान प्रापिकणा ने किसाने के बारे से शामित्रण मन्त्राप्त ने कानी तवनीत विन्तार से भीषित मी ही जिन उद्योगों को इस अर्थीने देश प्राप्त है उनने क्वीकिसीय, राज्यानिन, प्लाटिक, बोधान आहि के उद्योग शामित है। इननी जो बच्चा माल उपलाध कराया जाया उनमें निल आवरन, सब प्रकार का ऐस्पूर्विनित्यम, खाइनिज्ज के टायर, ट्यूब व रिम, गंवक का माख, प्राइतिक व रामार्थिक, रवह, कार्जन क्येंक, चीती न मुखी वच्छे व्यक्तिय है। इसमें से व्यक्तियों करने माल को आवस्त्रक वरण घोषित कर दिया क्या है। विश्व चीजे भी भी प्रीप्त ही आवस्यक स्वस्तु घोषित कर वी वार्वेची। निर्माल-उत्पादन-निर्देशक को यह कांध-नार दिया गया है कि वे कच्चे माख के किसी भी निर्माला को नह माम किसी भी निर्माल-उत्योग को मुद्देशा किसे जाने ना आदेश से धमते है। इस प्रकार के गर्देश मासे मा मुख्य में को कर देने वार्ज के बीच बातजीत से कर होगा। निर्माल क्यायल निर्देशक भी हस्तक्षेय करेंगे जब कोई गार्टी उनमें बहेची। स्ववेची कच्चा माल माधा-रणत हैयार माल का निर्मात किसे जाने के बाद मुद्देशा किसा जायला। निर्माल स्वस्त्रमा की जायांगी। निर्माल किसे वार्ज के बाद मुद्देशा किसा जायला। निर्माल स्वस्त्रमा की जायांगी। निर्माल किसे वार्ज के बाद मुद्देशा किसा जायला। निर्माल का प्रमाल का स्वर्मा भी स्वस्त्रमा की जायांगी। निर्माल किसे जाने बाने हामकरचा बस्तों के विसे मूल चात कार्यक प्रस्ता की की स्वर्मा भी

U S. AID हारा भारत के निर्वात-प्रोटसाहन आन्दोलन में सहायता अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंग्सी भारत को निर्यात प्रोत्साहन आग्दो-लत में सहायता देने के लिए एक विदेश विभाग भारत में खोल रही है। यह विभाग भारत के वाणिक्य मन्त्रासय एवं अन्य सम्बद्ध सरकारी सगठनों के साथ सहयोग से पार्य करेगा । समसे पहले वह भारत की मुख्य निर्धात-बस्तुओं के लिये विदेशी बाजारों नी क्रोज करेगा। वह यह देखेगा कि क्या निर्यात के लिये कुछ नई चीजें भारत की मीजूदा निर्यात सामधियी की रूपान्तरित कर तैयार की जा सकती है जिनमें वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अगना स्थान बना सकें। विभाग का एक नाम और भी होगा कि वह विदेशी आयातकत्तांओं के साथ भारतीय नियात-कर्ताओं का सम्पर्क स्थापित करने के लिये एवं गडी या काम करेगा। निर्मात को बढाने के लिये जहाँ जलादन मी निस्म का स्तर उपल करना और उत्पादन का मृत्य घटाना आवश्यक है, वहाँ विदेशी आयातको के साथ सम्पर्क होना भी बहुत सहरी है। उत्पादन ध्यम को कम करने के लिए तो बहुत समय से जीर दिया ही जाता रहा है, फिर भी भार-तीय उद्योगों को कोई लास सफलता नहीं मिली है। उदाहरण के लिए निदेशी विशेषज यह समक्त नहीं पाते कि भारत में निर्मित इस्पात का मून्य इतना ऊँचा क्यों है। मदि उसका उत्पादन व्यय कम किया जा सके तो उसके निर्यात की सम्भावानाय बद्दत हैं ।

## अन्तरमन्त्रालय विभाग की स्थापना

एक उच्चे अधिकार आरत अत्तरसन्त्राक्षय विकास रमाधित निया ना रहा है नो कि नियासिक राज्यों एव अन्य विकास के कम में नाम करेता। रेखा गया है कि नियासि नामन पत्ती के एक अन्यास्त्रय से हुएरे मन्यास्त्र में आने आरो म बहुत अनून्य समय नर्ट्ट हो जाता है।

## निर्यातक संगठनों को मान्यता

केन्द्रीय सरकार ने निर्वात व्यामार सम्बन्धों अपनी नीति में सशोधन करके कम्पनियों व फर्मों को निर्यात सगठन की मान्यता सम्बन्धी शर्ते बौर कड़ी बनाने का निश्चय किया है नाकि ऐसे समठनो को अधिक सुविधाएँ दी चा सर्के । निर्यात व्यापार सगठनो की मान्यता पाने के लिए कम ने कम २५ खाख रु० ग्रत्य का गैर परम्परागत और २ करोड़ स्पर्धे गुल्यका परम्परासत साल का निर्यात आवश्यक है। निर्यात मगटनो को मान्यता देने की योजना द वर्ष पूर्व खुरू हो गई थी।

### परीक्षा प्रकृतः

चौकी बोजनाके निर्धात रूटय की प्राप्ति हेतु नया कदन उठाये जायेंगे ? अपने सुभाव भी दीजिये।

Discuss the steps taken or proposed for achieving the export target of the Fourth Plan Give your suggestions.]

मारतीय अर्थव्यवस्था के लिय निर्यात सवर्षन की सहता स्वष्ट की जिये और नीमरी पणवर्षीय योजनावधि है की गई प्रगति का मुख्याकन करिये। Explain the significance of export promotion to Indian economy and evaluate the progress achieved during the period of the Third Five Year Plan

(दलाहर, एमर कॉमर, १९६६)

निर्यात सबर्धन की तकनीक की समकाइये और उन कठिनाइयों की इंगित कीजिये, जोकि इस सम्बन्ध में एक अधिक रूप से कम निकसित देश की उडामी पडती है।

[Explain the technique of export promotion and unlicate the difficulties which are experienced in this connection by an economically underdeveloped country ]

(आगरा, एम० ए०, १६६६)

'ग्राप्तिक आत्म निर्भरताना आक्षय है कि भारत नो अपने निर्यात इस सीमा 6. तर दटा लेने माहिये कि यह आधस्यक आधातो का भ्याना कर सके।" विवेचन की जिथे।

[ 'Economic self reliance really means that India should increase her exports to such an extent that she may be able to import " Discuss ] (बोरस॰ एम॰ नॉम॰, १६६६)

# 38

## निर्यात साख

(Export Credit)

द्वार्राभक--

ित्यांस नवड'न ये सन्ती और जहार निर्मात-सान मुनिवाओं की मूमिका बड़ी (महार अकेली नही) महत्वपूर्ण है। वाहे अन्य पटक अनुकूत हो किन्तु नाती निर्मात झाल के अमान मे निर्मातकों को प्रतिस्पर्धा करने वे कठिनाई होगी। हाल के अमी मे किनेजा बाजार के बजाय 'कंना बाजार' उदय होने तम है तबा निर्मात बादारों की प्रतिस्पर्धा बड़ती जा रही है। अत निर्मात सन्ति स्वस्था नो हम करना आइरफ हो समा है।

### निर्यात वित्त से आशय

िष्यांत वित्तं (Export Finance) बाब्द की परिविध में दोनों 'जवान-पूर्व' एक लत्तांत्तिर खार्ज आ आहते हैं। वित्त को आवस्त्रकार वस्तुओं के प्रोमेस्ति, व्यवस्तात्र को स्वेत हैं। वित्त को आवस्त्रकार वस्तुओं के प्रोमेस्ति, व्यवस्ता वदान के समय से विद्या ति क्षाप्त के सम्बद्ध विद्या विद्या ति क्षाप्त के स्वयं विद्या वि

## निर्मात साख की लागत को बटाने में कठिनाइयाँ

उन्हें भेद सम्बर्धिय विश्वित है निर्मात साम को लागत में कमी करने के प्रस्त की पटिल बना दिया है। इस दिला में निम्नलिखित करिनाइमाँ होती है —

(१) यह विदशस दिनाना परना है कि वियान साथ के तिये तो प्राव-मिकतापूर्ण स्थवहार (preferential treatment) ित्या जायेचा, जनवा हुन्यमोग न होगा तथा वह आन्तरिक उद्देश्यों के तियं क्षेत्रमान नहीं निज्ञा जागेगा। सरणीय है कि दोनों 'नदान पुत्र निर्मात साथ' एव 'आन्तरिक साख' एक ही दण में प्रिक के त्रिद्ध या औरद्राष्ट्रक के हारा) प्राप्त की जाती है। पुत्र जदान-पुत्रं पित्र का एक नाम पूर्णीनत या अर्ज-पूर्णीवत बस्तुओं के खराबन ने प्रयोग किया जाना है और नवनरण-योग्य अल्पनासान ऋषा (rolled over short term credus) के रूप म हाता है। मियादा जणा (term loans) क रूप म नही।

नदानातर मात्र अविशासन अपनास के निश्न हानी है (जन — परस्तरास्त कन्ना हो दो। सं साह और इत्तानियांत गुरुग का बचा स्वस्ता । अधि कारा नात्रन निवानका दार्गा वित्र जाक एक्योंच क कत्वा स्थान का नाता है जिन हन्तान्त्रण के तिय क्या जार क्यारा कर निवान जाता है।

### नर्जान नाम की लागन का कम करन के सुप्रभाव

निमात काछ को नापत ना क्य करन का नुद्ध विराम वह होगा कि किंग्द्र बानार म आरतीय नियानका को प्रतिक्षणा स्थान निव्य कर जानगी। उसकी नामन्त्रकुर काथ करती हा नाने पर जन्मादक अपनी प्रति इकार करताक नामन को नामा रच को जिसस उनके उपारी का एक प्रतिक्षणा मक स्थान पान मोना हो, प्रकेषा किंगु नाक्षणोत्तर काल वा सामत करता का प्रतिक्षण यह होगा कि नियानक या तो अपने समुद्र पार-पाइलों को सस्ती सम्बी साल द सकेया अपना अपने जनाई के सिक्य मुंच की प्रगारकारों।

### छवलानी कमेटी के सुम्हाव

द्धदनानी वसटी (Chablam Comm ttee) न इस समस्या के प्रति जो इष्टिकाण अपनाया या उसकी विजयतान निम्नलिखित हैं —

(१) बैका द्वारा नियातको से जो ब्याज दरें ती जाती हैं उत पर उच्चतम सामाय (ceilings) निवारित करना आवश्यक है बवाहि आरत म निर्यात विच की सामन विदेना की अपना नहीं अधिक होती है।

(२) जरुरोत शीमावा माँ प्रभावपूर्ण बनान त्त गयान्त प्रतिन्त मुलिधार वना नो ममुच्या तामन पर थी जाना शाहित और वनस स्वय जिल्ल सामन पर शोग उद्यार लेत है तथा विधीरित उच्चनम सामत शीमा म मध्य समीचत मार्जिन होता करिता.

(३) मिमात चाल तो बरा म बो मानान्य नयों नी बाल यह सम्मून निर्वात मेनर को (वर्षान लदान पून बीर पेरिय न हिट स नवर लदानात्तर साल तन अन्य नो प्राप्त के सम्पन्न ने सम्बन्धने प्रवाद साम तन अन्य ना प्राप्त के अपन्य माने कि का माने कि कि साम के स्वित्त के स्वाप्त के अपने के स्वाप्त के अपने के स्वाप्त के स्वा

निर्यात साम्र के सुधार के लिये उठाये गये १ दम

(१) १६४७ म निर्मात जोखिम बीमा निषम (ERIC) वीस्थापना की गई।

(२) अनुदूबर १६५८ म रिजर्व बैंक ने बिल बाजार यांचना को निर्मात बिलो पर भी विस्तृत कर दिया ताकि बैक्स अधिक उदार खर्डो पर निर्धान-साख मृतिधायें द सक । बह स्वीय १६६२ तक प्रचलित रही और कुछ समय तक स्य-

गित रहने के बाद पून प्रचलित हुई।

(३) १६६२ के मझोधन द्वारा रिजन लैंक आफ इंडिया को १८० दिन हाने निर्यात किन खरीब अवना भूनाने तथा निर्यात व्यानार के १८० दिन के नियादी प्रोमोटो पर ऋण देने का अधिकार मिला । तवनुसार वह किसी भी शिटयुरूड बैक की १८० दिन के सियादी प्रोमोट के आधार पर ऋष दे सकता था, बशर्ते न्हण लेने बाला बैन यह विद्यास दिलाने कि वह स्वय भी उतने मुख्य के निर्यात-विली पर साख त्रेगा । जान १९६२ म निर्मात बिस सास स्कीम (Export Bill Credit Scheme) प्रचपित की गई, जिसने (1) स्वीकृत सहायक प्रतिभृतियों के रेन्ज (range) को बढ़ा दिया, (11) साल देने की अवधि भी बढ़ा दी (अब यह ख यहीन ही गई), (111) पुरुषित को लागत बैक-दर पर ही बने रहते दी क्योंकि डिगयुल्ड बैको के माग-• प्रोनोटो पर कोर्टस्टास्य इयटी नहीं सी जाती थी, एवं (iv) बैक्स वैकदर पर ही सामान्य कोर्ड के अतिरिक्त उचार ने सकते थे।

दिहीय अध्ययन दस (अवरात्री कमेटी) ने यह समजब दिया कि निर्यात साख की सागत को कम करने हुनु रिजर्व वैक से पुनर्वित सुविधायें वैको की वैक दर से १.4% में कम पर मिलनी चाहिए। इस सुमाव की शुक्रवानी कपेटी ने अस्वीकार कर दिया ।

(४) १ जनवरी १६६३ से बैंको को पूर्वावक्त निगम से मध्यमकालीन ऋण प्राप्त होने लगे है, जोकि छ माह ने ५ वर्ष की अवधि के लिये होते हैं।

( ६ ) निर्मात वित्त के क्षेत्र मे एक बन्य महत्वपूर्ण विकास यह हथा कि FRIC को एक अधिक व्यापक सगठन ECGC में परिचित कर दिया गुगा, जो निर्वात जीविम का बीगा करने के साथ साथ निर्वात गारन्टी की व्यवस्था पर भी कीर देता है। इस निगम के 'वीका के बिट पालिकी के 'बिटान्त (Principle of Packing Credit Policy) की 'लवानोसर साख गार-टी' (Post Shipment Credit Guarantee) पर लाग कर दिया है।

नियति साख एव गारन्टो निगम (ECGC) (Export Credit Guarantee Corporation)

मद १६६४ में निर्यात सास एवं गारन्टी निगम की स्थापना हुई थी और नियास जीखिम बीमा निगम (ERIC) नो, जो कई क्यों पूब ने कार्य कर रहा था. इसी में सम्मितित कर दिया गया था। तये निगम के कर्स व्या अधिक व्यापक है।

आवश्यकता एव उपयोगिता-

ERIC में छ का के वातकाल में विवाद व्यावार की रचना आर्थित मुद्दा सो विद्यान हो गये थे। विद्यान के प्राव्यावर। मुद्दाविण्या पीरे-पीरे बहुत कर्टु-होनी जर रहें। थी, विवाद के प्रव्यावर। में प्रतिव विद्यान क्षेत्र कर दे तथा वे दरार और मुप्ता मने बारत करें जा मकल हो रहे थे। ERIC को अपने निर्माद की विद्यान के वीना स्वत्यों कार्य के अनुवाद तथा निर्माद मांच विद्यान के विद्यान के विद्यान के विद्यान के द्वारा मांच क्षार के अनुवाद तथा निर्माद मांच (चाहे के वित्तात हो निराट्ट के इतार प्रदे हक्कात हो। तथा हि तर्वाद विद्यान के प्रतिव की विद्यान (चाहे के वित्तात हो निराट्ट के दिया आप) एक पूण रामाधान नहीं हो सकता। इसके अतिरक्त, भारतीय निर्माद तर के प्रतिव कार्या कर हो। अपने तथा कार्या कर हो। अपने तथा कर स्वतान के स्वतान हो। अपने तथा कर साम क्षार के स्वतान के स्वतान हो। अपने तथा कर साम क्षार के साम कर साम के साम कि साम के साम कि साम की स्थान, अपने के साम की स्थान, अपने के साम विद्यान के कि विद्यान के साम की स्थान, अपने के साम विद्यान के साम विद्यान के साम विद्यान की साम विद्यान के साम विद्यान के साम विद्यान के साम विद्यान की साम

कार्य-विस्तार--

निर्मात ताल की व्यवस्था का कार्य निराम के सिवे पूर्ण करेण नमा नहीं था। कारण ERIC हारा जो पीनन कींडर पांतियारी बैको को जारों को जाती भी जोरे कर रहेगा की पानिवासों जो उन्हें की सिहस्सासित (कराइक्ट) दो जाती की जार पर भी निर्मात (exposters) बैको से फाइनेन्स प्राप्त किया करते थे। १६६६ के अन्त में इन नहार ने प्राप्त करने च्या प्रपुत्त करते की अपना केंद्र व करते हुए और तिन्तु ECCC हारा प्राप्त करने च्या प्रपुत्त करते के बाद बहुत परिचलते हो गया है। निर्मातक हो इस किया करते क्या ECCC हारा ईंगो की किया करते किया करते क्या हिस्स करते क्या हिस्स करते हुए स्थान करते क्या हिस्स करते हुए क्या करता हुए क्या करते हुए क्या करता हुए करता हुए क्या हुए करता हुए क्या करता हुए क्या करता हुए क्या हुए क्या करता हुए करता हुए करता हुए क्या करता हुए क

कलर्राष्ट्रीय क्रीमतं काज्यरिक कीमतो से जीची है। यह बारूटी बैक-एडवास्य के उस भाग को मुर्यक्षित करती है भी कि बहाजी क्रवेचों के मुख्य से क्रविक है। दोगों ही गारिंद्या थर्क रहित है तथा उमार केने वालों को नृत्यियों से कैं की पूर्ण रक्षा करने हैं नोहे हालि का कारक कुछ सी हो। हाल ही गर्दों के पारिन्य बोर बालू की गई है—जबतारों व्यक्तिया बारूटी और एक्सपेट प्रोडक्बन बारूटी।

ECGC ने निर्मात को ने लाधार एक कक्रकार विदेशी विनिम्म साथ पोजना (scheme of revolving foreign exclusings credit) भी प्रचलित की है, मिसके हारा भारतीय निर्मात कल्परिट्टीय कीमसो पर ही निर्मात करोमों के लिए आवरण्य कच्चा सारा प्राया कर सकेंगे नया इस प्रकार स्थापित क्षमदाओं के भारतम प्रभीन के पन्तवन्त्र ग्रेमाने की निर्मात प्रमास के मान उठा करेंगे।

ECGC निर्यातको के ओक्सिय म मान सेने बाखा प्रमुख सामेतार है, ममीकि वह राजवीतक वोधिया। कार प्रश्निक सेट व्यापारिक वोधिया। कार प्रश्निक सेट व्यापारिक वोधिया। कार प्रश्निक सेट व्यापारिक वोधिया कर कर रहित से सोची प्रयास के वोधिया। के लिये प्राचित है के कर दिया गामा है । जीकियों का साल जान पड़तालां की प्रणासी के आधार पर अप्रिमे गोपन निया जाता है। वह स्थानन जीतों के बारा वोधिक निर्यातकों को छहल ही उनलम नहीं होते हैं, प्राचेक विश्वी केता की, जीकि उचार तेवा जाहता है जिलीय , दशा और गृहविक के बारे ने व्यापक छमीक्षा कराता है, जिससे कि प्रारतीय निर्यात जातत हों। म न पड़ जातें।

जेंने ही निगम को सूचना जिलती है कि निर्मात किये पये सामान का मूच्य नहीं दिया का रहा है, निगम पंसा मान्त करने के लिए दिशिन्न सरकारी एंजेन्सियों की महायता लेता है और इस सम्बन्ध म स्वयं भा प्रयस्त करता है।

निर्मातको को इस्मूनी याई चिपमें ठ पानिशियों से जयोन १६६० ६६ में भिताम ने एथ ६४ करोड़ रु० को जोविस उदाई ज्यापनिश्चाल पारिटियों से अवीस उदाई पार्ट जोविस्म १२० ०७ वरोड़ रु० थी। प्रीमियम जाय ११ १६ बाता रु० वहीं निर्मास में ६६० बाजा उठ के रागी (टीब्याइ) हा पुरावान किया। निर्मास की दुर्वि-मानों का खान उठाने जांगे निर्वोतको को सरमा वसे प्रतिसर्ध वस्त्री जा रही है। १६६७-६ में निर्मास के १६०० पालिश्चा जारी की थी। जबकि १६६०-६६ म २५०० पालिशियों जारी की वहें।

#### परीक्षा प्रश्नः

- निर्मात माल एव पारन्टी नियम के वार्यकलाओं की समीक्षा कीजिये: [Examine the working of the Export Credit and Guarantee Corporation]
- निर्मात बित्त से नया बासय है ? इसे सस्ता बनाने हेतु नया उपाय किये गये हैं ? इतको समस्याओ पर प्रकास वालिये।

# 30

## आयात-प्रतिस्थापन

(Import Substitution)

प्रारम्भिक-

### आयात प्र तस्थापन की आवश्यकता

जहाँ तक उद्योगों का सन्य थ ह, हमारै देश की आयात सम्बन्धी आवश्यर-नाओं को निम्न चार वर्गों म बादा जा शक्ता है —(१) अनुदान (Mannenance), (२) बिकास (Development), (३) उपमीत्त वस्तुये (Consumer goods) एव (४) रक्षा सामग्री (Defence requirements) । इसारा प्रदल यह होना चाहिए कि इन सभी धीर्यकों के जधीन आपातो पर अपनी निर्मासा वर्ग - प्रतत्त सीमा तक घटायाँ । धार ही, निर्मात की नामा को बनाये, जिमसे कि हम अपनी आयात-आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिये अधिक विचेशी गुद्रा अजित कर सके। चीदी योजन के लिये हम विद्या से कोई स्थप्ट आख्यासन नहीं मिले है। इस सन्दर्भ में भी इन प्रमास ना महत्त्व बद जाता है।

"आवश्यकताही आविष्कारकी जननी है।" विकास की सर्तत को अनाय

रक्षत्रे के जिए हुमारी आवात सम्बन्धी विस्ताल आयस्यस्ताली ने, ववति विदेशी मुदा प्रयासनो सो बहुत ही नमी है तथा विदेशी सद्धारता में नटीतों होने की आवात है, 'शांतस्थापन' के विचार को जन्म दिवा है । 'विदेशी हृषियारों का प्रतिस्थापन करिये', 'पी. एत॰ ४२० का प्रतिस्थापन करिये' और वव 'आयाशों वा प्रतिस्थापन कीजिये' म नारे भारत में जोर कोर से लुवाय जा रहें हैं।

## आयात प्रतिस्थापन का अयं एव स्वभाव

विशेशों से मेंबाई जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर वेशी वस्तुयों मा जलावन और स्वीग करता ही 'बायान-अधिक्यावन' कहकावा है। आयान अधिक्यावन भारत तिन्ते बोर्ड नवीन बोज तो नहीं है लेकिन हाल के वर्षों म इस बात पर जो वल दिया नवा है मह अबद्धा हो बचीन है। सभी देखों में जोडोगीजरण में आरिभक्त अबस्या नी यह विशेषता होती हैं कि बायांतिय वस्तुओं वा स्थान यह राते नक-प्रकृतिक हवदेशों बस्तुओं हारा लिया जाता है। अनेक द्यारागे में तो सक्त आयात-प्रतिस्तानन' निवेशन-सम्यालाशों में बृढि कर दी है। अतरा से, भारत की विकास दीजना के पीछे हुनिवादी तरब आयात प्रतिस्थागन ही है।

भागत प्रीतस्थापक मुख्यत व्यक्तिगत पहल, करनमा, साहस और निर्मय का पिराम है। होनांग एक छात का एक जननव प्रामा है। होनांग एक एक एक प्रमान प्रामित है। होनांग एक एक प्रमान प्रामित है। होनां पर कर के हो की, उज्ज सिक्षा है, ताथ अवसरी में, विश्वास एक एके, हिंस खोग स्थापित किये निर्मय आयात-प्रतिकायणक और निर्मात-मयथंग दोनो ही सम्प्रत हों गरे। एक विशास स्वरंशा सावसर (वेंबा कि भारत म है) विश्वामता तो भी सावार प्रतिकाय को जो माहस प्रस्ता किया है। आपूर्णिक हुये से विश्वामता तो भी सावार प्रतिकाय को जो माहस प्रस्ता किया है। आपूर्णिक हुये से विश्वास का प्रतिकाय की प्रसाद प्रतिकाय के कारण की विश्वास प्रतिकाय है। एक विश्वास की प्रसाद प्रतिकाय की की प्रतिकाय की प्रत

## आयात-प्रतिस्थापन की दिशा में जपाय

अंगता-प्रिक्शमन नो बद्धाना देते के तिथे निम्मतिशिक द्वपाय करना अंग्रहस्त्र हे — (१) मुख प्रधानिकात प्राप्त), अ प्रशान्त्रक प्रथम विद्याल प्रस्तुओं के प्रधान नो बिक्कुल हो बन्द करना या बहुत घटा देना तथा दक्के तिथे स्वदंती स्थान्त्र पत्र (इध्येष्टाध्यक्त) बोनना। (२) आयुनिक प्रधीनों बीर सावन्त्रपानों के प्रयोग तथा दुस प्रमन्त्र के हारा दुर्नम सामिता के स्थवन्त्रय को रोगना या कम करना। (३) मेंट्री आयानों वो वेबनिक सामानों में, जो कि कम स्वत्ये हो, प्रतिस्थानिक प्रमा। (४) कर वालों, होव्ये निर्माण बानुओं आदि का अध्यन्त्रम प्रमाणीकरण करना, निमम दन। परस्पर परिवर्गन (microhangeadulity) सम्बन्ध हो जाय। (1) ना ध्यताये कान बर्ग कश्चताय विद्यमन सम्वाता वा पूपता निर्मान करना और जहा जहा मन्यत हा, विद्यमन प्लाब्दो वा विद्याद करना । (६) निर्मित मान ने बनाय अव्यान को बीलाहन देना । (७) वहा प्रहुचेम सामश्चिम का उत्पाद बनाना । (२) निक्सी त्रवचींची जान (Foreign technical know-how) के स्थान में युगार्मित जा नदनाची सान का उपयोग करना।

### आयात प्रतिस्थापन की समस्यायें

अध्यान प्रतिन्यापन वी बृद्ध लपनी समस्यावें भी हैं —

१) न्वस्ती ज्ञान स्वाचारतो नी उत्तावन सामर्चे प्रारम्भिक रहम्मानी म ज्ञान स्वाचन सामर्चे क्षारम्भिक रहम्मानी म ज्ञान स्वाचन स्वाचन

(२) प्रारम्भ म स्वत्यी स्थानाप्ता पी स्थिम भी परिवा हाने वी मधानत है। समुद्री की हिस्स परिवा होने के निवान से क्यों ही सफ्ती है तथा विद्या स्थान के स्थान है। सम्ब्री के स्थान के दिया को देन लगा सकती है जिस कराया अन्य बस्तुओं को प्रारम्भ के कि हा कर रहा है।

- (,) आयात प्रतिस्थापना के सिन्न अविवेदपूर्व बीड ऐसे उद्योगों का कर वे कननों है जा कि दम की प्रतित पर क्याई बोक्स बन आयें। परिमामा कर प्रति-क्या और विनिक्त विवक्तवों की कोट अ क्यांपित हुद जबसेसी की कुशानना प्रान्न कहत ही नीजी रोती है। अब निषयण हुदार बान पर इन्ह वाभीर कंटिनारमा का मामना कराग पर मकता है।
- (४) विनित्र रेश विरोत्तर विवासी दुन नेस, वास्वविरक्ता के आधार पर व्यापार करता विवाद करते हैं। यदि हम दिन्दी दन की क्लुमें क सरीरों का निर्मेश करें, ता हुन दम बान के निर्म नेवार दला चाहिए कि नह तेया भी हमारी का त वरीदन का निष्य कर वक्ता है। यूनियार कीर क्लीकी देशों की भारत में तिशासा रंगे हैं कि मारण जनने पर्याण पाशात की करता है। उन्होंने स्वय पह दिया है कि नार्मान - नागार के क्याल से वे आरण न निवर्षय बहुन गीमा वस ॥ जनतेने।

### भारत मे हुई प्रगति

प्रावत पर नहें प्रतिवाध समार रणने के साथ साथ, नच्चे मात और मध्य-वर्षी बर्णुको आदि कोन काकाम कर्णुकों के देख में ही क्यांचन का बनाबा दन के प्रध्यत किया गई है। स्थित्ते बुख कार्य में विद्यों से भोगई जाने वाली बस्तुवा के स्थान परदेभी बन्तुवों ना दिन सीमा नह उपायत हुआ, दक्का मनेत उन बन्तुवा में स अधिकाश की कुल संप्यार्व के मुकाबिसे आधात के अनुपात से हुई भारी कमी से मिलता है।

लाबाव प्रतिस्थापन--आवातित पुर्जी के प्रतिशत

| मिलाई की यदीने     | ***  | -<br>कुछ नही |
|--------------------|------|--------------|
| टकें और वसे        | **** | ¥%           |
| फिल्ट मोटर कार     | **** | ۶%           |
| जीप                | 4444 | ₹%           |
| ए बमेडर कार        |      | 1 4%         |
| वेत्सा स्वटर       |      | ٧%           |
| सैय हा स्कूटर      |      | £%           |
| रववे के डिज        |      | 1%           |
| विजली के लभे       |      | *%           |
| बिजली चालित पप     |      | 1%           |
| की जन इचन          |      | 4%           |
| भीनी मिल मधीनें    |      | «%<br>«%     |
| सीमें ट मिल मशोनें |      | <b>5%</b>    |
| भवन निर्माण मधीने  |      | ٧%           |
| श्रीत ताम नियमण यत |      | 1%           |
| रेडियो             |      | 2%           |
| साइकिम             | **** | कुछ नही      |

सार्याच अधिकतर वस्तुओं को कुस उनमाँ भ (अधीन भागाई) वही है पर विवेदों सा आयात की गर मानुओं का अनुपता मार्ग है। यह कभी १,2११ ११ से विदेधार वह से अधिक हो। भिराती मानुओं का वम से वस उनयों कर में पिछिर गोराज्य के स्वाधिक हों है। भिराती मानुओं का वम से वस उनयों कर पिछर गोराज्य के यह आदि हों से सार्वेद की एकि प्रतिकृति की सार्विक विवेदी मानु के सार्वेद की सार्वेद की

भारतीय बाबक सक्या (Indian Standards Institute) गहत्वपूर्ण मदो के सन्य प प जगुन देशी स्थानापात हत्युक्षण देशी है। उत्तहस्य के निष्रे, सार्त्सन के के यारे म, उत्तर निजन या नेशीमपाप पोटिय के स्थान में बाग उपयुक्त रेन्टर सेमारा नरते ना गुमाम स्थित। उपयोग बहुत्वमाणातायों निशित्र प्रार्टेट, पथित एव क्लिके म सङ्गाता, राष्ट्रीय उत्योगका परिषद्, केन्द्रीय सुषु उद्योग सहस्य, नेन्द्रीय एव राज्य सरकारे, विश्व विद्यासयों और अन्य अनेन मस्याओं ने वी आधात-प्रति-स्थापन को समस्या पर माणीराज्ञीय प्यान हेला आरफो कर रिजा है। निर्योत-सावर्षन परिपत्तों ने एक निर्योग भीराज्ञाहन आन्दोतन चलावा है। आयातों के विवेत्त करणे और अविस्थापन के विते एक दस वर्षीय प्रोजना पर रिचार रिचा वा रहें। है। रिन्तु स्थात-प्रतिक्ष्यापन की विद्या में हम बास्त्रविक प्रयनित वह है। वर मतने हैं नवीं के विभिन्न मण्डानों के अभिरित्त प्रयोक अपनीर स्था भी इन विद्या में कार्य करना

आयात प्रतिस्थापन के कार्य की सहज बनाने के मुभाव

पूर्ण आत्म-निर्भरतान तो सम्मव है और न बाह्यतीय। रूम और अमेरिका दैने साधन-सम्बद्ध एव विकसित देश भी जुळ मामानों के लिये विदेखी गर निर्मेट रहते हैं। सभ तो यह है कि औद्योगीकरण और जावात प्रतिस्थापन कीनों के निवे पुँजीयन सामान और तक्लोको शान की आदत्यकता पहली है। यह बाद नम से सम प्रारम्भिक अवस्थाको के लिये मध्य है। जदाहरणार्थ, यशापि भारतीय रेलने नी कृत भावन्यन्ताओं का १०% भाव ही आयात हो रहा है तथापि पिछने दशाब्द में उमना आयात-जिल कठिनाई ने हो कुछ घटा है। यही कारण है कि विगत बर्गों ने आयात प्रतिस्थापन सन्दःश्री विभिन्न प्रयत्नों के बावजूद भारतीय लायात बड़ने गरे हैं। प्रथानी म उद्देश कुल कायातों में कभी करने का नहीं वरन विदेशी मुद्रा की बचाने का होना चाहिये, जिसमे कि हम पुँजीगत मान और वनिवादी उपमीम बलाओ की, जिल्हें हम निकट अविष्य से देश में ही पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं कर मकेंगे, आपार कर सके। प्रायात प्रतिस्थापन के कार्य को सहक बनाने हेनु सम्बद्ध विश्वविद्यालय के श्रार० एल० वार्णीय ने निम्नलिखित उपयोगी मुश्ताव दिये हैं --( १ ) आसात प्रतिस्थापना के सम्बन्ध में प्रयत्न सुनियोजित एवं विवेक सम्मत होने चाहिय, जिसमे असफल प्रयोगों से निराशा का सामना न करना पड़े। (२) आयात स्थानामन जरूरी नही है कि पब्लिक सेंक्टर में ही उत्पन्न किये जाये। प्राइकेट सेक्टर को भी पूर्ण स्वतन्त्रता होती चाहिये । हो, सरकार की यह देखना चाहिये कि इन्ना-स्टक्चमें पर्याप्त ही, अमेरिक प्राय देखा गया है कि अपर्याप्त इन्फ्रान्स्टक्थमें ने आयात प्रतिस्थापन और मामान्य आधिक विकास के मार्ग में बाधा डाली है। (३) लाइसन्मिय और नियन्त्रण क्या ने क्या उन क्षेत्रों से हटा क्षेत्रे चाहिये जहाँ विदेशी विनिमय का प्रदेन मही खरुषा । इससे जपत्रमियो भी पहल-भावना और निर्णय विद्वा हो स्थहरन

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "But it is obvious that we would only be able to make real progress towards import substitution only, if in addition to these various organisation, every entrepreneur himself starts working in this discretion,"—S V Bhare, Industries Commissioner & Additional Secretary, Industries & Labout Dept Maharasht

भूमिश निभाने हा भूमोग मिलेगा। ऐसी ही अनुकून परिस्वितियों ने विदेशों म आयात प्रतिस्थापन को सफन बनाया है। (४) यदि सरकार देख में आयान प्रतिस्थापना वाले उत्तोष कारण नरना चाहती है तो उसे प्रायदेट विदेशी पूँजी नी प्रोमाहत देना चाहित। (४) आयात प्रतिस्थापना के निये देश विदेश के व्यापारिक एव श्लैतिशिक सङ्गठक को पराप्तर्व हैं उन पर सरकार को मधुष्ति व्यान देना चाहिये। (६) आरतीय उद्योग नो भी चाहिये कि आयात प्रतिस्थापन या नियान सम्बर्गन हमन्यो बनुस्वान एव विकास कार्य पर सिंगक च्यान दे।

हवर्गीय प्रधानमन्त्री भी लालबहादुर शास्त्री ने सुभान दिया या कि एन केट्रीय नात्या स्थापित करनी चाहिल वो अध्यक्त स्थानपन्त्रों ही लोज इस्त बानों और इन्का प्रयोग करने वालों के मध्य एक चुवना प्रचार सङ्कटन (Clearing Flosse) का कार्य के ।

ारटर राव ना मुमान है कि आयात प्रतिस्थापन की दिखा में विशास परिपदी द्वारा निया नवा नार्य सन्तीपश्चनक नशी है। इनके बनाय ऐसी परिपर्द स्थापित करनी बाहिये, जिनमें दोनों उत्पादक-वस्तु एवं उपभोक्ता यस्तु उद्योगी के प्रतिनिधि मन्त्रिनित हो।

## जपसहार--

र्पं नी बात है कि केन्द्रीय सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि वह भविष्य में ऐसी औदीमित रुक्त्यों की स्थापन किया है कि जुमति हैगी को कि प्रारंभिक अवस्थाओं के ७३ से बश्च देवीं मक्क्षी प्रयोग करें। इससे हमारी अध्यान-भिक्तिका के होगी।

#### परीक्षा प्रदत :

- ९ आयात प्रतिस्थापन ग्या है <sup>?</sup> इसकी समस्यान्त्रो पर प्रकास सालिये ।
- भारत में लागात प्रतिस्थापन की दिशा म जो कदम उठाये एये हैं उनकी समीक्षा कीजिये।

# 35

## राजकीय ह्यापार

(State Trading)

परिचय --

महान मन्दी (१९२८-१०) के पूर्व विदेशी व्यापार प्राप्त पूर्णत प्राप्तिय प्रवास (प्रान्तियो एव सकटनो) के हाचा में चा उचा सभी विरव-देशों में (इस और पूर्वे पूरी के हुन्न देशों को छोड़ते हुन्न) स्वतन्त्र व्यापार का हो बोलवाला चा। मिन्नु मन्दी न प्रयेषक देश को बहुत हाचि पहुँचाई, जिल्ल शाय विद्या होत्तर सरपारी ने विदेशी यागर मान तेना आरम्भ पर दिवस स्वृत्ति आज भी प्रचन्ति है आ पहले वी प्रयोग की अधिक प्रशास वालों हो गई है।

## राजकीय व्यापार का अक्षय

राजितीय ब्यापार का महत्त्व

हुछ अर्थवास्त्रियो ने राजनीय व्यापार की बहुत कराहना की है किन्तु ऐसे भी अर्वत्याकों है, जिन्होंने हुँत एक्टबर युरा काताया है। इन वो प्रतिमा (esticanes) के स्वयन दुव अर्थवास्त्रियों ने मध्यम गार्थ व्यवनाता है। उनका कहना है कि जिस "अरहापफ क्रिकेट पे पायक हैं, के पुणी, क्यार उपक्रिक, व्यापार के भी रहा पुक है—स्वया प्रतिकास और दुवेंच गया (बीप)। अन इन्होंने यह पत प्रतर्ट निया है त्रि यदि राजकीय थ्यापार की टेननीक का सच्चाई के सार्य सही-सही प्रयोग वर्ष, तो देश इससे लाभान्तित हो सकते हैं।

# राजकीय स्थापार के लाभ-

राजकीय व्यापार के निम्नलिधित लाभ बताये गये हैं --

(१) निकांकन के सबसे में धानस्थक— नियानित अर्थन्यस्था ना राजनीर 'आवार के दिना चलता रुकित है। आधिक नियोजन व परिमानास्थक नियोजन ना प्रस्त निष्ठित है और परियानास्थक नियोजन ना प्रस्त निष्ठित है और परियानास्थक नियोजन विद्यानास्थल के अध्यक्त में सम्भव नहीं है। यदि विदेशी ज्याचार प्राहस्ट उप-भंमरों के हाथों मे कम्बन्य राज दिवा जाया वी परियानास्थक तथ्यों की पृष्ठि छरिष्य ही जाती है। यहि नारण है कि विद्या की स्वयंत्राम्य नियोजित अर्थस्यवस्थाओं में राजनीय क्यापार प्रचित्त हो गया है।

( १) निवाजित अवंश्वास्त्राची से ज्याचार में सुविधा- 3 हा विश्व तर्थ-व्यवस्थाय (देसे स्व और नेकोस्तावर्षच्या) निवाजित अवंश्वास्त्राची है। इतनी गोते पारकार से सरकार में तर वेत करना है। इत ऐसे देशों से माइटेट व्यक्ति एव साजन सामान्य वज से बासुटे आदा नहीं कर समने है। यदि इन देशों से व्याचार करता है। तो स्वाचन अवंश्वास्त्याओं को मो राजनीय व्याचार का सहारा मेना (हान 1) हात में कुछ निवाजित स शंवाबस्थाओं की मरकारी एवेन्सियों ने प्राइवेट स्वाचारियों से सेल देन करने की स्वन्त प्रवास्त्राची

( वे ) बालुओं के केता और विक्रता के रूप में पूर्णगण् लाभ होना - एक आर्थिक कर से पांतियाती देश (जैते कि अधेरिका) राजकीर क्याचार के माध्यम में, सन्दुर्भा के केवा और सतता के रूप में बपनी आर्थिक घरित का, आर्थिक चम से दुर्भन चेरा (जैसे सेडिन अमेरिकी देश, से स्थापार वा पूर्णतम् मन्भय लाम उठाने में, प्रयोग कर सतता है।

(४) वैनदार राष्ट्र के नियु साक्ष--गज़कीय व्यापार के डारा देनदार राष्ट्र अपनी खागरतका को भी अपन आगार्थ स्तेमाल कर सकता है। चया-हरपार्थ, जर्मनी को नीनिय, इसने ११३०-११३६ के मन्य, अपनी देनदार-दिस्मित का साम दर्जने हुए ही अपनी शामरिक स्थिति मज़बुत करानी थी।

(४) उबरेकी उटमव्यकों को तरलाए के तरलांक्य तामन व्यवधी उपादक न तो व्यक्तिया एवं इतने व्यक्तियाती होने हैं और न इतनी प्रक्तियात उपादक न तो व्यक्तिया एवं इतने व्यक्तियाती होने हैं और न इतनी प्रक्तियात करायों में इतने विवाद के निवाद के न

(६) मन्त्री से मुक्ति—राजनीय ध्यापार देश की मन्त्री के प्रभानी से रक्षा करना ?। उसकरपार्व, व्यवस्थान म मरकार म एक प्रेन रेस्कृतिंग बोर्ड 'स्थापित प्रिया सा जिनहा उद्देश्य एक नियन सोमा के अधिक क्षीमृत्त गिरने पर अनाज ही क्यादा रमना था और व्यवसीमना म असावारण तृत्वि की क्रवृत्ति दिखाई देशों में, उद यह मुस्तिन कोमो म अनाव च्या करता था।

ि ७ ) बिदेशी जिनियय कोषी मर अनुवित बदाब हाने किना ही आधार मन्द्र होता—राजकीय न्यापार वस को आवारफ बानुसे निर्देशी मुद्रा के द्वारे म कार्रे दिन्य किना कि या बिना ही यॉक क्य ठहरानों या द्विवशीय समस्त्रीत (bulk purchisse agreempons or bilaters) trade agreements) के हारा, जायान

करन म समय बनाना है।

(६) सन्तय अवाध कं लिए उच्युक्त मीति—अभी उन्तरनी त्यानार की एक पानर नेत्र न स्वाबित होन भ नमस समाना। यह तक, मध्यानार । विध्य दि-पेनश्वाक अध्याना होना जा राजतीय त्यापार के विना सम्भव नहीं है। राजकीय स्थापान के बोध—

राजकीय याक्षर ने किराधी न केवल उनके अवर्धनी द्वारा इन प्रणानी कि निषय न बनाये गर मुखी म जुटि सत्वने हैं बरन इसमें हुछ स्थप्ट दौष भी बताने है य दिस एक बाय निकानिकित है

(१) मिहित दशवीं में स्थापना — धिराती हुई मोममों के पुण म न्यांसी उनावश वा माशक देन में निया प्रतानी सामा वि उसाय के काम न असीमा को प्रमा के उसाय के काम न असीमा को प्रमा को उसाय के काम न असीमा को प्रमा को उसाय के काम न असीमा को प्रमा के उसाय के काम न असीमा को प्रमा के उसाय के काम न असीमा को प्रमा के उसाय के उसाय के प्रमाण काम को प्रमा के उसाय के उसाय के प्रमाण काम को प्रमाण की प्रमाण

Once state trading is established it will become a voracious creature and be not satisfied with its existing functions. It will like O iver Twist always, banker for more."—kesti D Doodba: Economic Relations in International Trade p 109

- (२) विश्वस सभाज को आधिक हार्गि— राजनीम काषागर, सरकार के इतिक कालंकसारी हारा, भीमती को जेंद्र वस्ती गर स्कवे की मुक्ति वन गया है। को नीमते उपनीत की पत्ति है। पदी हुई मीन द्वाराक्त के देनार्क की तीमति (restnet) उन्स्ती है। चूँकि बढ़े पैमाने के उत्पादन की मित्रव्यविकार्य को तीमति होने में रोक दिया जाता है, इस्रांत्रए विश्वस समाज को आर्थिक हानि उठानी पत्ती है।
- ( ३ ) स्वतन्त्र और बहुचशीय व्यापार प्रस्मानी ने इसका सामंगस्य नहीं— राजकीय स्थापार की मीति एक ऐता व्यापारिक पैटमें स्थापित करती है जो नि स्थानन और बहुपशीय व्यापार प्रणाधी में अस जान (inconsistent) है।

(४) अबुकासता को बढ़ावा—स्वतन्त्र व्याधार के अन्तर्गत एक वा सर्वी-तम दिस्त बाजार में त्वरोदन ओर वेचने क तिए स्वतन्त्र होता है। हिन्तु राजसीय व्याचार ही प्रणाणी के अन्तर्गत जमें ऐसी स्वतन्त्रता नहीं होती है। प्रनिमोधिना समन्त आधिक प्रणात का मृत्त है, किन्तु वह राजसीव स्थापार की दक्षा म अनुतन्त्रत्त होती है। वरिणामत अवधाता प्रणाधी है।

( ४ ) विधानित विश्व-अर्धमावश्य---राजदीय व्यापार डि-अदारा हो नहात है और डि-अदापा विष्य-अर्धमावश्य कि दुन्हों ने हो नि बंदिन हो। यह विषय-व्यापा विषय-अर्थ-यहबारा कि दुन्हों ने हों है वह विद्यापार विषय-अर्थ-यहबार विश्व है हम देते हो। यह शायिक रूप में विश्व हुए देते। का होभग करने हा अवदार पा जाने हैं। यह गोभग हुए मनाय यह नारी एहा है और अनिवात इंच राष्ट्री में इसके प्रति विरोध जमहने पाता है, जो रिल विषय-वाति के लिए खबरा जम वाता है।

(६) राष्ट्रवित सम्बद्धन संश्वना का अन्याय—स्थापार के लिए विशिष्ट ज्ञान और अनुनव की आवश्यनत प्रवती है। बाजार दखाओं का सान वस निर्णय प्राप्ता होना भी आवस्यन है। निन्तु वे गुण एक सरकारी ऐजेंसी से बही होने, स्योक्ट स्थम भीनवाहिं न से बोलबाना हाता है

(७) रेन्त्रीयकरण सम्बन्धी दुर्वस्तरावें—कहा जाता है कि कोई भी एंनेमी, बाहे मह कितनी ही जानकारी रखती हो। अनेक केताओं और सरसारारी में कीन्रता सीर मणनवानुष्कें बाता नहीं कर सकती है। उसकी वह असमर्थता 'स्वापार नी सार्ती पर दुरा भागन दलती है।

( द ) बाजार सन्बन्धी दशावरी में असाध्यतः— बनुभव से पता चना है कि सरारी एजेमियां डारा बोक क्य (bulk buying) के कारण बाजार रपाओं ने अमाप्यात जराज हो जाती है। विरोधत एक ऐमे वाजार में, जिससे क्षेमते वह एरें है स्व भ्या ने बीजात बुद्धि को और भी विभिन्न उनसावा विधा, जिससे खगोर माता और मृत्य को हिन्दी से बताविक हु गई।

स्पष्टत , राजनीय व्यापार एक मिश्रित वरदान है । जब एक उसे नही रूप से और सन्वाई के माथ प्रशासित नहीं स्थि। गोवेगा, राजनीय व्यापार को नीति से मम्भीर कार्थिक समस्यामे उत्पन्न होंने का मय रहेगा। समाज के व्यापक हितो में गृद्धि करना तो दूर वह आर्थिक अतित्रमण (aggression) का सामन भी बन सरमी के।

## विद्व में राजकीय व्यापार की लोकप्रियता

राजकीय व्यापार युद्धोत्तर काल की एक विस्वव्यापी प्रवृत्ति है। प्रत्येक देश ने चाहे उसकी राअनेतिक विचारधारा कुछ भी हो, अपनी कुछ आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए स्थूनाधिक सीमा तक राजकीय व्यापार को अपनाया है। अधिकाश स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्थाओं में राजकीय व्यापार कृषि क्षेत्र में देखा जाता है। परिचम पूरोप के देशों से, अमेरिका आस्ट्रेलिया व्यूजीलैक्ड और जनेक एको-एक्रियार्ट देशों में (जो कि विकसित होने की अवस्था में हैं), राजकीय व्यापार अपनाया गया है। 'यूरोपीय आफ्ति सहयोग-सगठन' (Organisation for European Economac Co-operation) के अध्ययन के अनुसार इन देशों में ऑमेरिका और ननाडा से कुत भाषाती का ११% भाग राजनीय व्यापार के अधीन है। एक इकेफी (ECAFE) अध्यवन के अनुसार, राजकीय व्यापार युद्धात्तर नाल में इस क्षेत्र के विज्ञानीन्युत देशों ने अधिकाधिक गहन्द प्राप्त करता जा रहा है। बर्गा, लका और इन्डोनशिया जैसे देशो ≡ राजकीय व्यापार कुल व्यापार का एक बढा अनुपात है। जापान, मनेशिया, फिलिपीन्स और जास्ट्रेलिया ने भी खाखाक्षों में राजकीय व्यापार का आध्य लिया है जिससे कि आवश्यन वस्तुओं की सप्लाई पर्याप्त और निर्मामस कर म मिलती रहे तथा इनके उत्पादन विषयन एवं वितरण पर नियन्त्रण डारा इनकी आन्तरिक कीमती म स्थायित्व आ सके। इकेफी रिपोर्ट के अनुसार अविष्य में भी इन वेशों ने राजकीय व्यापार बढेगा तथा उनके सम्पूर्ण व्यापार और विकास यात्रनाओं का अभिन अङ्ग बन बायमा। इसी प्रकार, अधीका व निरासीम्युख वेदी (जैम नाइजीरिया पाना सुडान, तत्रानिया और माली) तथा वरि की अमेरिका के के विज्ञासान्गुप्त देशों (वैने बाजिल पोरुएड मारीखर्स म भी राजकीय यापार पर्यात लोक्सिय है।

पूर्वी गूरीन की केन्द्र नियोजित अर्थ-यवरणाओं से तथा चीन में तो सम्पूर्ण विदर्भी व्यापार तथा रामस्त आस्तरिक व्यापार पर राज्य का एकाधिकार है। इनका संपालन प्राय पूर्णक्षेण सरकारी मगठनी बास विशाला रहा है।

## भारत मे राजकीय ब्यापार

भारत में राजकीय व्यापार का जुभारस्थ --

पतनीय ध्यापार ही टेक्नीन न नको आरंगिक रूप ईस्ट इण्डिया नस्पत्ती है। इससा आपूर्तिन रूप स्टेट ट्रीडिय रॉप्पोरेस्डन में दिखाई देता है। रास्य द्वारा है। इससा आपूर्तिन स्थाप की धारणा सर्वेत्रयम दितीय पहायुद्ध नारू में निनक्तित हैं। तह में इस पर सामानिक विचार विभाई हीते रहें है। जब १९४९ में, इससा हैं। तह में इस पर सामानिक विचार विभाई हीते रहें है। जब १९४९ में, इससा सरकार ने इस सिकारिकों ना रवीकार नहीं निया। अन्योद्धार्ति ना नारण यह बताया समा कि विवव बानारों से परिस्थितिया बदन नहीं है और इस बीच नावितित करावास पर्याप्त वह नाया है। बद १६८२ म एक अन्य कोटी औ इन्टिएस्ट्रित राब की अध्यक्षता में नियुक्त जी वहीं विवाद राजकीय आधार के प्रश्न पर पुत विचार किया। बहुनी चोटों के समान द्वान भी यह सिद्धान्त रूप से माना कि एक राजकीय आधार नम्या को वापना ग्रेमी चाहिए। इनकी मत मिजाना केवल सीरे जाने याने वामी के सम्बन्ध म भी।

सर् १६११ ११ के करारोच्या जांच क्योगाव ने यह सब प्रसाट किया कि समिश्राम के क्षात्र से सरकार के विकृत एव प्रत्यक्ष इस्तरोच का जाहुन समय नहीं आया है। जबकि यह विचार विधान वत रहा था, देश त्यासवादी नृत्ये के स्थापन की दिशा म तेजी हे वह रहा था। इसके असिरिक्त दिशीय योजना के बढ़े हुए आकार के जाएक सरकारी अदारे पर अविक सीरिक्त दिशीय योजना के कि हुए आकार के जाएक सरकारी अदारे पर अविक सीरिक्त दिशीय योजना के साथ कि प्रति करीय प्राया असीत इरिक्या कि प्रति करेंचे तो एक सब कमटी न सन् १९४४ म विवीध योजना के मालन पर विचार करते समय यह मुक्का दिया था कि एक प्रवास याजना की मालन पर के सिक्य पर जोत करन का उठले क्याहिए। वहती बार तम १९४४ में विवास कर माग से सिक्त पर जोत करन का उठले क्याहिए। वहती बार तम १९४४ में विकास कि पर के स्वास पर तम साथ से सिक्त पर तम साथ के सिक्य पर तोत करन होंगी। तो उठका उद्देश वस्तुओं के आयार का नियमक करना हाना। स्वीधी के एक वेनल (१६१६) न भी राजकीय व्यास खारन के पर म म

भारतः मर्द्रमान् १९४६ मे ४ वरोड २० नी अधिकृतः पूँची से राजनीय स्थारा निमम् (STC) स्थापित हुना। यह एक पूर्णेयः सरकारोः स्थापितः साना संगठन है। इसकी समूर्ण पूँची सरकार हारा प्रथान येथे वर्षे है। राजकीय स्थापार निमास के स्थापे—

राजकोव ध्यापार निषम प्राइवेट स्त्रेत ने प्रतिकोषिता नहीं करता । इसके प्रमुख कार्ष निमन है—(1) राज्य नियन्तित व्यवेध्यस्थाओं के स्थारार के निर्मे माग प्रवास करता । (11) कुछ आवश्यक मस्तुकों नी पूर्ति के सिए उनिय कीमतो पर व्यवस्था नरमा । (11) व्यापारिक विवासों को नियदाने से ग्रहायता नरमा ।

(n) ऐसी बस्तुओं के आवात-निर्मात ना भार लेना, निन्हें भीम से ही प्रांत किया जा चनता है। (v) हुनंत बस्तुओं में व्यवहार करना और इनके विवेषका विनरण में मराबाना करना । (v) आदानों के साम निर्मात (lukking imports with exports) की खर्ने जोड़कर निर्मात ने बद्धान देना। (vii) निर्मात मांग मं नमुंत्रत पूर्ण के निर उत्पादन को सञ्जादित करना एवं निर्मात आदेश पुरा करने में महात्र एवं एक स्वार स्वार होना। (viii) एक की ब्रांगार निर्मे देशों के मार्थ विनय करनाओं के समित सम्मात्रक ए स्थान हेना।

निगम द्वारा किया गया कार्य-

मार्च १६७० सक राजकीय व्यापार निगम द्वारा जो कार्य किया गया ह

उमरी प्रमुख बातें निम्निर्मावत है ---

(१) पूर्वी पूर्वेश के देशों के साथ क्यालार—निवक को पूर्वी पूर्वेश होर ले हैं को। (बरोरिक्सा, वीनस्तावेशिक्सा, कर्मन ज्यालनसम्बर्धान्य (GDR), हर्गी, वोहंद हमानिया च्या और दूबोस्पाविद्या) के शाय कार्यालिक व्यावश्यों हो, सम्बर्धनस्वय पर निवे गये विज्ञानिय उद्दारों के आचार पर, एक उन्द्रस्ट रिचरिंद प्राप्त है। निवम ने इन बाजरों न न केवल परम्पराकत वस्तुओं का ही निवर्णत कवाया है बच्च कर्क चर्च परि भी प्रतिकत्त की है।

(२) जिसमा के कुस ब्याचार में कृष्टि—निगम के व्यापार में तेजी से दुर्जि इर्ग है। १६४६-४७ में यह ११६० करोड २० में बढकर १६६२-६३ में १४१ रहे सगड २० हो स्था ११६६-४५ में MMTC की पूचक स्थापना के समस्तरण स्थापार में कमी आई और केमस १७ ७० सरोड २० रहा ११६५-६६ में १४१ २० करोड २०

तमा १६६ स-६६ मे १६७ २० वरोड २० मा।

(१) दो विभाग—निगम ना कार्य अधिकाधिन वह रहा था, इसिए सरकार ने कार्योदेशा के कार्यों को दो सरकाओं में विभन्न कर दिया। अस्तुबन १९६५ में हरिक और पार्टीक वर्षामें के स्वापार के एए एक असन सिना बना दिया गया। दोनों विभाग अब अपने-उपने व्यापार को बटाने के शित् बहुत प्रयत-

शीम है । १६६४ में धानु पत्ती व्यापार निगम की भी स्थापना हुई ।

(क) मिर्बात काश्यार—निवम के निर्वात १६६६-६७ में ३०-१६ वरोड़ रु० और ११६-५७ में १२ वरोड़ १० हम और ११६-५७ में ११ वरोड़ १० हम और ११६-५७ में ११ वरोड़ १० हम और ११६-५० में ११ वरोड़ १० वरा वर्ष में ११ वरोड़ १० वर्षाय निव्यंत के वर्ष वरोड़ १० वर्षाय 15TC के विभावन के करवरकर बातुओं और गिनतों की १३ वरों में व्यापार का वर्ष MMTC वो चना गगा। अब भी 5TC के राज म जिन बात का व्यापार बात हों आरे उनकी गाय क्या वरी है। निर्वात करा करा है। निर्वात करा वर्ष है। वर्षों में १० वर्षों में १० वर्षों में १० वर्षों में १० वर्षों वर्षों में १० वर्षों में १० वर्षों वर्षों बार ज्यानित वर्षों में १०। वर्षों में १०। वर्षों बार ज्यानित वर्षों

हैं। इनमें से कुछ मदीने तो इन देशों की आयात मूची में एक स्थायी स्थान प्राप्त कर किया है।

नियम के निर्यात को चार औषियों में वर्गित किया जा सकता है -- (अ) ड जीतियरिंग गुर्स (मधीना शीजार, रेसवे रॉलिंग स्टॉक और खपु उशोगों के उत्पाद सम्मितित करते हुए), (ब) कॅमीकल्स, दवाये वादि, (स) उपमोक्ता सामान (जैस-रू जुने, बाल, ऊनी बस्त, नूसी बस्त्र), एव (द) आम व फलो के रस । निगम के स्प्र-यानों का ही यह परिणाम है कि कई देशों में रेलवे शॉलिंगस्टॉक के निर्यात के लिये अनुबन्ध हुये है तथा दनकी पूर्ति के लिये समुचिन न्यवस्थाये की जा मकी है। मि सदेह रेलवे भारत से रालिंग स्टांड के वियान का भविष्य बहुत ही उज्जबत है। निगम ने स्पेत, अफ्रीशा और सध्यपुर्व में भी टैण्डर दिंग और ने स्वीकार हुये है। निगम ने विदेशी व्यक्तिमस फर्मों की पुविधा के लिये असेम्बली केन्द्र खरेले हैं। ऐसा एक केन्द्र युगोस्लाविया में खुला है। जुते के नियात का इस और पूर्वी यूरीप के देशों के बाद अब प॰ युराप, अमरीका और कनाडा म भी बटाने के बरन विये जा रहे है तथा इनके फलस्थलर निगम को कनाडा और अमरीका से तूछ बार्डर भी गिले है। महास की दिय पैन्दी ने काम चालु कर दिया है तथा अविष्य में निषम वालो का कच्ची हालत में निर्योत करने के बजाय बनी बनाई सामग्री के रूप में निर्यात किया करेगा। धामों के निर्योत को बढ़ाने के लिये नियम इतकी पैकिय टैक्सीक में गुधार कर इहा है। निगम बिदेशों में (सर्व प्रथम योरीप में) गोदाम सुविधायें स्थापित करने का विचार नर रहा है। इस गोदामों का लाभ सभी नियातकत्ती बठा सकेंगे। इस प्रकार, उन्हें निर्यात आदेशों की पूरा करने में स्विधा हो जायेगी।

(१) काम्म, अवस-बद्दल एवं सम्मान्यत् अवस्तुत्र — नियांत वाने और पुत्र विसंदित होती हो होता वाने और पुत्र विसंदित हो रोतने के लिए जिसांत में नमी मी अवृत्ति को रोतने के लिए नियांत में पह वह विदेखों में अवस्त्री स्थानित है से स्वयुद्ध वह अपनारे हैं उनमें में एक वह विदेखों में अवस्त्री स्थानित मिला नियांत्र क्षेत्र कार्यों के साम 'सम्मतं, अवस-बद्दल और सामान्यत्त व्यवस्त्र (गि.स.) batter and parallelod deals) करणा है। इस तरीके से एक और सीमित विदेखी पुत्र प्रसाद कार्यों के आपात की, व्यवस्था हो में है, और, इनसे और, आधानों के सियं अवस्था करा के साम के सियं अवस्था कार्यों के आपात की, व्यवस्था हो में है, और, इनसे और अगानों से स्थान अवस्था हो स्थानित की स्थान करा के स्थान के सियं की स्थानित की स्थानित की स्थान के स्थानित स्थानि

ं उपरोक्त व्यवहारा के प्रतानक्य भी गई नई बहुत पश्चिमां नृशेष को जाने नभी है जी--टाट के भेंने शिनदानर्राष्ट्र मो, सिमाई मी मधीने पांच और ए- वर्मन नो तथा उनते स्वर, तथ्यक्त और उनी मसीचे स्वीवन में। यही नहीं, हर स्वरूपों के नारण जूट में समान जी सोमझाड (इस्ती), साम और मुनी सन (न्विट्यर्पनंत्र) जूटना ग्रामान नाम, मूनी वस्त्र, हाय नरने के नवते आदि (न्तोटन) ना निवान पहले नी अवेशा वट गया है। निगम को इस दिया व यो नवत्रमा मिनी है उपनी सबद को आयवन समिति (Estumates Committee) ने बसो स्टापना में है।

- (६) कोमतो में स्थायित्व लाने के प्रयास—सरदार की दश नीति ने नदर्भ म हि रा ने उपातन को उन्नवस ग्रम्थन कर पर करादे रहा नया, हुढ न्हें न स्कुपा ने उन्पादनों नो उद्येशन नीतन दिनाई बार्षे रूपा एन बद्धी हुई बर्द्भ विद्योग माण को पूर्ण दिया जांग निमास ने वस्यत्सस्य पर कीमत स्थायित्व एवं 'बरूर-प्रार्ट' प्रमुख्या बार्यवनाय हाथ से नियं है। ये दार्यन्नाय करचा जूड, नान, नम्बाइ, टाट रंगे वाली क्यान जाति ने सम्बन्ध में वे और इनर्य नियम की समेर मन्तरा किसी है
- हों। ती प्रीमित क्यों में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बदार्य को के वाया प्रार्मित को प्रीमित करें। में लघु एवं मध्यम वीमार्थ के उद्योग स्वेधक बाता में निर्मात करने हैं। पित्रु के -१५ करों में मारत के मी करेंक द्वारे और मध्यम उपीम किना में ति कर है किन हुए निर्मात के अवता साथ स्विक्त नहीं रहा है। अव निर्मात के लड़ उद्योगों के निर्मात का स्वार्मित नहीं रहा है। अव निर्मात के लड़ उद्योगों के निर्मात का स्वार्मित के स्वार्मित के लिए का स्वर्मित के स्वर्मित के स्वर्मित के स्वर्मित के लिए का स्वर्मित के स्वर्मित के लिए का स्वर्मित के स्वर्मित के लिए का स्वर्मित के स्वर्मित के स्वर्मित के स्वर्मित के लिए का स्वर्मित के लिए का स्वर्मित के लिए का स्वर्मित के स्वर्मित के लिए का स्वर्मित के लिए का स्वर्मित के लिए का स्वर्मित के स्वर्मित का स्वर्मित के लिए का स्वर्मित के लिए का स्वर्मित के स्वर्मित के लिए का स्वर्मित के स्वर्मित के स्वर्मित के स्वर्मित के स्वर्मित के लिए का स्वर्मित के स्व
- ( क्) निषय द्वारा सामात—नियास में अनेक प्रवार के सोसीरिक वर्ष्य मानी शेर उर्वरंग के समाता का नार्य भी हास में निया हुआ है। व्यक्तिक सोसा, सोसा एतं, कच्चों रियम मार्टिक सामाज में तो उत्तवा एवा किया हुआ है कुत्रमें, मर्गोत हुआ, स्वार्य-क्यू, वितित्र प्रवार के राज्याक सादि राजवीय स्वायार वाले देशों एवं अन्य देशों में सामाज निजे जाते हैं जिस मान्य एजेंगिनको प्रतार क्रवर निवरण वराया सात्र में सामाज निजे जाते हैं जिस मान्य एजेंगिनको प्रतार क्रवर निवरण वरायां सात्र में सामाज की जाते हुआ के स्वत्य के स्वत्य स्वत्य वरायां में निवस के किसमें राज्य है। यह जुन को मान्यालेख तस्य है नि क्याव्य स्वत्य मुना पर री नियास पित्र के स्वत्य स्वत्य स्वत्य के सावन्द्रस्य प्रतार के स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य है। यह प्रतार प्रतार किस्त्य साव्य स्वत्य स्वत्
  - ( १) क्षेत्रक नीतियाँ—नियम द्वारा जिन वस्पूत्रों के आयान की व्यवस्था की जानी है उनको दा वर्गों में बाँटा जा मकता हैं —(१) प्रस्थक आयाज, जो कि

वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को सुपूर्वगी देने के लिये हैं, तथा (u) बन्नत्यक्ष आयात, जो विदेशी सक्तावरों के भारतीय एजेन्टी हारा 'स्टाक और विक्रम आधार पर', बाद म निदिष्ट अधिकारियों के आदेशानुसार वास्तविक प्रयोगाकत्ताओं को वेचे जाने के निवे हैं। प्रथम वर्गकी वस्तुओं के सम्बन्ध में निगम केवल नाममात्र का ही कभीशन नेता है किन्तु दूसरे वर्ग की वस्तुओं के सम्बन्ध में भारतीय एजेन्ट को अपने उपरिच्यव (overhead expenses) पूरे अपने तथा अल्प लाम कमाने का अवसर दिया जाता है और नितम अपने सिए नाममात्र का सेवा व्यय सेता है। कुछ वर्ष पूर्व स्टाक एव विकय आधार पर आयात बन्द कर दिए गए ये लेकिन अधिकास बस्तुओं के सन्बन्ध में, इनकी तपयोगिता का अनुभव करके, इन्हें पुनः आश्चिक सा पूर्ण कर ने आरम्भ कर दिया गया है।

(१०) सहाबक सगठन--- नियम के वो सहायक मञ्जठन हस्तकीयल और हायकर्या निर्मात निगम (Handicrafts and Handlooms Exports Corporation) तथा भारतीय चलचित्र निर्यात निगम (Indian Motion Pictures Exports Corporation) हैं जो तमझ हाथ करना और दस्तकारी की वस्तुयें तथा भारतीय फिल्मो का निर्यात करने है । निशम ने CAPEXIL द्वारा गचानित 'आस्ट्रेनिया को रहायनो का निर्मात बटाने की योजना' में भी भाग विया है।

(११) विदेशो में कार्याक्षय-विभिन्न देशो में बदलते हुये व्यापारित वाला-बरण से निरम्तर सम्पर्क बनाये रखने तथा विदेखी देखों से भारतीय निर्मातों को प्रीत्याहन देने के प्रवास में निगम की सहाबता के लिये निगम ने विवेदों से शाखा कार्यालय जोलने की नीति अपनाई है। उसने रोटईस, प्राय, मास्की, ब्रहापेस्ट, पूर्वी बॉलन, मौदियल और नेरोबी से अपने दपतर खोले हए है और बंगनाम, बेसन, नाहिता, लागोस, तेहरान और नाइल में बीझ ही खोलने जा रहा है। निगम का कार्य सचालन मितन्यमितापूर्वक तथा जनहित की हाँच्य स किया जाता है । लालफीताचाही वयासाम्य दूर रखी जाती है। इसके उपरिव्यय उचित सीमाओं के मीतर रहते है।

(१२) निगम की आय में बृद्धि--१९६व-६९ के लिये लिगम को १२'०६ कराड रु का कर-पूर्व साभ हुआ था। १६६६-७० मे पहली तीन तिमाहियो के लिये उसे १२ ०६ करोड़ ६० का कर-पूर्व लाम है। इस प्रकार नियम को आय में उल्लेखनीय युद्धि हुई है किन्तु उसके व्यय विछले वर्षों की अपेक्षा काफी बढ यह है जो स्वामाविक भी है, क्योंकि उसके व्यापारिक कार्यकलायों से भी युद्धि हो गई है।

राजकीय व्यापार का मुखांकन-

राजकीय व्यापार नियम के कार्यकलायों के उपरोक्त सक्षिप्त विवेधन से यह बित्कृत स्पष्ट है कि वह देश के विदेशी व्यापार को बढाने एवं दिविध मुखी बताने में सकत रहा है। इसने आवश्यक कच्चे माल प्राप्त करने और फिर एकोन्यतियों से इतका समस्तित वितरण करने में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। निर्यात करने वालो को क्षायत करने में आयोधिकता देवन क्षण्यारिक आयार को गुहर विवा है। राजनीय -यायार बाते देखी के व्याधारिक मानवा बनाते ने साम-प्राय उसने आपन और अर्थिता जेहे देखी के बहुती की व्याधारिक साव्यान में भी मानवान सायारित दिने हैं। निर्मात बड़ाने के लिए शतायात व्यवस्था को गुवारने की योजनामें भी पत्रार्थ है। और करते लिए पत्र की व्यवस्था निवम द्वारा स्थापिन एक वियेष कीय में नी क्षारी है। अर्थक देखी का स्थापना व्यापन दशा मानवान वा साय बायारित मार्थ है।

देश की विवक्षी मुझ की आब में निगम का मोगवान बहुत महोप्रजनक है। इसकी देश मूर्जी १११९-५७ में रुक मिल के बदाकर अब के मिल ही गई है। ईक्स के रूप में भी इसके को पोपिखा कालगादी बजात को बी हैं। मिलम में दिखादार के केन म भी क्यम क्या दिख हैं। उचने मदाख में एक बिग फैक्ट्रों मोगी है। उन्हें महुन भारतीय करताही पर हुख करहुओं के उतार ने बडाने के नित मिल्यामिनाहुंगी मिल्ल हुक्क्ष नावना को है। उसने बचाई में एक बिगाल के कनायाद है नियमें

आयादित वनस्पति तेनो को सबह करके रखा जा सकेगा।

उक्त मफलताओं के साथ ही साथ निगग की निम्न दर्बेसहाये भी सामने मार्ट है --(१) तिगम उपभोक्ताओं की शाबदयकताओं के अनुगार गमय पर, न्यामी-चित मृत्यो पर और वाह्यित विस्म का माल आयात करने में असफत रहा है। (२) उसने कई वस्तुत्रों का निर्मात अन्तर्राष्ट्रीय विकय मुख्यों से कम दरों पर करके विदेशी-मुद्रा अर्जन में राज्टीय हिलो की उपेक्षा की है। (३) उसने निजी निर्यालको के कीटी नदा कटौशी की प्रणाली अपना कर देवा के निर्वात व्यापार की उपेक्षा की है। (४) नियम में अनावश्यक बस्तओं ना कथ करके अपनी पाँची अटकाई है और देश की औद्योगिक मादस्यकता के अनुसार समय पर आवश्यक बस्तुओं का सभरण वहीं किया है। (x) उसने विश्व बागर की पूर्णजानकारों के सभाव में जॉने मूल्यों। पर बल्तुओं का आधात किया है और इस श्रकार देश की उत्पादन सागतें बंद गई । जैसे-रोबाबीन का तेश खरीदने समय ५० डानर प्रति टन बधिक चुकाया गर्मा है। (६) निगम की ओर ने सुपदंगी येने ने विलम्ब हुये हैं। इनसे आईर रह ही गए। (७) वह निर्णय लेने और फिर इन्हें नार्यान्वित करने में सस्ती करता है। (a) वस्तुओं के उत्पादन पर उसके प्रत्यक्ष नियमन का क्षमाव है। (e) इसका स्टाफ बार बार बदलता रहता है। (१०) इस बारे में बहत ही अमिरिचतता प्रतीत होती है कि निगम किन वस्तुओं का जायात-निर्मात करेगा। अथवा यह पविध्य में किन विकाओं से अपना कार्य बढायेगा।

ित्तम के चिन्द्र यह भी बारिय कामाम गया है कि जह बत्तुओं के स्वास्ता के तिस्त कोची अधिन में रहा है भी देस प्रमार है के साम कथा रदा है। किन्तु नियम द्वारा अपधित्म सबने बत्तिम रिचोर्ट में यह वतामा बमा है कि वह बत्तुओं के याह अप क अनस्वरूप नीची शीमते आपत हीन उर सम्मूर्ण साम उत्तालों में स्टाता-रेत कर दिया आरोह बीर पुढ़ सन्दुओं के सिंद मौनते द्वारा मान्य दिवास में वाती है कि मध्यवन मुनाफाजोरी न कर करें । किन्तु ग्रह बात निराम जाएन करने याजो नहीं है। हम इतान ही नह सनते हैं कि निगय नो ऐसे जगम करने चाहिन विमही कि उपनीकता नास्तव में काम उठाई । कहा में बहा नवा है कि निगम करने अनुकारों को गुस्त रक्तता है, किन्तु बहु नवासांकित ही है। व्यापारिक राजों के प्रमानक से हानि का भय है। किमम के कारिक वार्षों को जिस्ता कालोकता करना वास्त्रीय है हिन्दु करावार को मामलीकता के क्रेबिक्य को मी स्वीकार करना होगा। कुछ विज्ञानों वा बहुता है कि पूर्वी दुरीय की निवयिनत व्यवस्थानों को देश कर अस अस देखों के प्राहेक्ट व्यापारियों में बजुकत्य करने की देखा कर्यांत करने को है, किद वारक नियस की उपरोक्ता कम हो गई है। किन्तु जैसा कि हर पहले में साने कर चुके हैं, नियम को उपरोक्ता यह है कि वह विवास मानन होने के माने कतरांद्रीय बाजारों में सक्तवापूर्वक प्रतियोगिया करने वो स्थित ने हैं कृती करते।

्राल्यिय व्याचार एक विश्ववध्यायी घटना है और केवल भारत तक ही सीमिल नहीं है। विश्वतिम्नुल बेधों की व्याचारिक प्रवस्था में प्राह्मेट निर्माल-पृत् बुनेल स्थिति हो हो है है किस बारण में बहुदूल व्यापार/दिवा प्राप्त तहे भर पाते है। प्रकृति सही, विश्वती नृद्रा के दुरस्थीय और उमें दिवा नेने की भी सम्भावमार्थ रहती है। विश्वत-शास्त्र में विश्वपन की अस्ते साली ऐसी अनेक सहार्थ (किस केट कर में उच्य संदें), कृतिम मुत्रा की हिंगिलने भीशिय और स्वाप्त एक पक के विश्व में उच्य होंगे रहते हैं। एक प्रकृत अभाव की अस्ति में वीयत-भागद प्राप्त बहुत असिक होंगे हे तथा भारत ने आसारकारियों में यह सोम ही सकता है कि ये एक एक विपत्ती मुद्रा की भीरतियांत्रिक स्वतिक सामार से दुर्वेल हो और हारी में स्वार्थ में विपत्ती मुद्रा की भीरी का जय ही, एक एरका-प्रमाणिव-सरसा ही सिदेगी स्थापा में बढ़ाने में कहान्य हो सकती है। विश्वास सहुत्र के कारण बहु स्वित्यां स्वार्थ कार्य है। स्वित्यां स्वार्थ केट्रस्त कार्या स्वर्ध सिद्धामा संक्ष्य केट्रस्त कार्य स्वर्ध स्वर्ध केट्रस्त कार्य है। स्वर्ध साथ कार्य है स्वर्ध स्वर्ध केट्रस्त कार्य स्वर्ध क्षा स्वर्ध केट्रस्त कार्य स्वर्ध स्वर्ध केट्रस्त कार्य स्वर्ध केट्रस्त कार्य स्वर्ध स्वर्ध केट्रस्त कार्य स्वर्ध स्वर्ध केट्रस्त कार्य स्वर्ध केट्रस्त कार्य स्वर्ध स्वर्ध केट्रस्त कार्य स्वर्ध केट्रस्त कार्य स्वर्ध केट्रस्त कार्य स्वर्ध केट्य स्वर्ध केट्रस्त कार्य स्वर्ध केट्रस्त कार्य स्वर्ध केट्रस्त कार्य स्वर्ध केट्रस्त स्वर्ध केट्रस्त कार्य स्वर्ध केट्रस्त कार्य केट्रस्त कार्य स्वर्ध केट्रस कार्य कार्य केट्रस्त कार्य स्वर्ध केट्रस कार्य स्वर्ध केट्रस कार्य कार

्य जा भी त्यारणीय है कि समये पुग्तान संमग्नीयी (rupee payment agreements) के जमीन पूर्वी पूर्पभ के देवी की तूर्वी, तनी प्रपक्ष आदि को निवान है किये गर्व जना मुक्त यह हुआ कि दम ने आदिक्य और दुख्य दुक्ती स्थापित हो पंदे हैं और जब अनके आधार पर पहितामी पूर्वभ के नाजारों से भी प्रवेश का जब कर सारी है। यह भी कर्त सम्यत्व है कि कालायर से मिक्स अपने निवानि क्षान नम तो पूर्वि के दिन, देवी स्थापत्व के स्वष्टान के स्वर्थन के स्वर्थ मार्च कर हमार्ची आदि स करें । मदास म विष फ्लेटरों का खुलना इस दिसा म पहला क्दम है । बह जूत बनाने का सन्त्रीकृत कारकाना भी खोल सकता है जिससे आंडर के अनुसार उठम काटि क जूने बनादे जा सक ।

### वरीक्षा प्रधन

 शृह उद्योगा को सुरक्षण दने के साधन के रूप म राजनीय व्यापार के गुण दोषों को परीक्षा नीजिये।

[Examme the advantages and disadvantages of State Trading as a means of protecting domestic industries]

२ विदेशो बापार से सरकारों के भाग लेने से जो समस्या एक पूँजावादा देश में उदय हो सकती है उसका विवेचन कीजिय ।

[Discuss the problem that may arise in a capitalistic country from the participation of the Governments in foreign trade ]

र राजनीय व्यापार निगम गमा है ? इसक गुण दोषो का विवेषन की जिम । [What is a State Trading Corporation ? Discuss its adv. र्ष ges and disadvantages ] (आगरा, एम॰ ए॰ १६६६)

र राजनीय व्यापार नियम का नायकानन समभाइय । इसके क्या गुण दीय ह एक इन पर कसे विजय पाई जा सकती है ?

[Explain the working of State Trading Corporation What are its main weaknesses and how can they be overcome ?]

(जीवर्ग एम ए० १६६६)

भारत के राजनीय व्यापार निगम के कायचालन की जालोबना मक समीक्षा काजिय। क्या राजकीय व्यापार घरेलू उद्योगों को मरभण देने का एक सकल दम है ?

[Critically examine the working of S T C of India ls State Trading a successful method of protecting domestic in dustries ?] (अगरा, एम॰ नाम॰ १६६६)

## भारत की ज्यापारिक नीति एवं ज्यापार-समझौते

(India's Commercial Policy and Trade Agreements)

परिचय--

्यापार नोति का सम्बन्ध मुख्यत विदेशी व्यापार से हैं तथा वह 'सामान्य आर्थिक नीति' का एक हिस्सा होती है । जब-यब छामान्य आर्थिक नीति में परिवर्तन हाते हैं, देत की व्यापार नीति भी परिवर्तित हो गाती है। प्रस्तुत अध्याय में हम भारत का व्यापार कोति और इसके अन्तर्यत हुए विभिन्न व्यापार सममीते का सम्ययन करने।

्रें दितीय महायुद्ध के अन्त तक व्यापारिक नीति स्वतन्त्र व्यापार की नीति—

कत् १६२२ तक भारत की व्यापारिक नीति पितर्शक व्यापार नीति (Laissezfaire) पर आभारित भी। निर्वाण व्यापार नीति के जनगीर बरनगरे हरकारे न स्रक्षां के अध्यक्ष करनारे हरकारे न अभाव होता है। पारत के विदेशी वाधकों के लिए स्वयन्त्र व्यापार की मीति उनके देश का हियो से बदले वाली भी। यह रोहराले की आवश्यकता नहीं कि एक व्या-पारिक सस्या 'ईस्ट इंग्डिंग कामनी' की स्थापना के परिधानस्वकल ही विदेन के भरण भारत में जमें ये और गत दो बतादित्यों का इतिहास उस विकल प्रवृत्ति की पराशाया का ज्वस्त उसहरण है बिवर्ड है गुजाम वनाया (और स्व र रेसायम्बर सक्त के सस्यो में) ''याग के बत्त को टेस्म नदी से उदेवने' का कुम्म निक्या। विदेव की प्रोपक नीति के फलस्वकण एक और जब बिदेन स्वय दिन दून रात बीजूना भरता नात, जब भारत दिन क्रितिक सर्पराहम-व्यक्त क्षण लभावपुक्त देश बनता गया। भारत जैने विद्यान उपनिवेश के रूप में दिनति को ग केवल विदेश बरपूजी (लगड़ा सोहा आदि) ना सरोदार बॉल्क विदेश के नमस, मूर्ती वरन आदि उद्योगों के नियं भनवीते भागों पर नच्या माल वेवने वाला भी देश उपलब्ध हुआ।

द्योपण की इसी अवर्षि में भारतीय अपनी सर्वाधीण प्रयत्ति के लिए राज-नांतिक टासता से मुक्त होने के लिए किमात्मक रूप से कटिवद हुए। ब्रिटेन के लिए भारत की स्वतः वताका अर्थ दिटेन के पतन के सूत्रपात ने स्पूसे दा। विद्रान निचारक पट्टामि सीतारामैयाने उन दिनो कटाक्ष रूप म कहा या कि 'यदि भारत रवतन्त्र होता है तो दञ्जर्तेड वाले अपनी खदानां का क्रोयला पाउडर करके सायेंग और लोहा विमला कर विवेश ।"

हुँछ भी हो, विदेशी सरवार ने अपन देश के हिंतों की वृद्धि के लिए स्वयु तो स्थतन्त्र व्यापार नीति का अनुसरण निया ही, नाय ही मान्त नी मी इमका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया, जिसके हमारा देश किश्मा निर्मित बल्नुओं में पट गया बहाँ के उद्योग धन्ये नष्ट प्राय हो गये तथा वह मृत्यन कच्चे माल वा निर्मात करन बाला देश बन गया।

विमेदात्मक सरक्षण---

इस असन्तुनित विकास की हानिया प्रयम महायुद्ध में मभी पर प्रयट हो गई। अत परिस्थितियों से विषध होकर सरकार न १६२३ में विभेदान्सन नरशम भी मीति अपनाई, जिससे स्वयावत स्वतन्त्र व्यापार की नीति का अन्तर हो गया। विभेदान्मक सरक्षण की नीति के अन्तर्गत कुछ अधीगी की मरक्षण मिला और इन्होंने इसके फलत्वरूप बहुत प्रमति भी की। किन्तु व्यवहार में विभेदात्मक रारक्षण में नीति इस नटोरता से कार्यान्वित की यह कि अनेक शोम्य एवं महत्वपूर्ण उष्टोह इसमे विचत ही रहे।

साम्राजीय अधिमान (ओटावा सनझीता)-

१६३०-१६३२ के महाच सन्दी नुग में समस्त विदेश के निर भारी नटिना-इनों उत्पन्न हो गई । मारत के विदेशी न्यापार का कुल मूल्य एव परिमाण भी बहुत पट गया, क्यों कि कृषि यस्तुओं के निये, जो कि हमारी नियात मूची में एक महत्व-पूर्ण स्थान रखती थी, पिश्व-माग तथा इनकी कीमते दीनो ही बहुत कम हो गई भी। पुतर्जीवन (recovery) के एन उपाय के रूप में ब्रिटेन ने एक निर्मेष प्रकार की ब्यापार नीति अपनार्ट तथा इसके अन्तर्गत साम्राजीय अधिमान गाँउना के द्वारा अपने नाइवाज्य के देशों संस्थापार धवाने का सन्त निया। इस योजना की रूप रेखा औटादा (कनाडा) के साही आधिक सम्मेमन (Imperial Economic Confere-

भन्य साम्राज्य-देशा सहित भारत ने इस सम्मेखन में जिटेन के साथ एक ध्यापारिक नरार पर हस्ताक्षर त्रिये जो ओटाना पॅनट (Ottawa Pact) के नाम में प्रसिद्ध हुआ। इस ठहराव के अन्तर्गत सारत ने मुख प्रवार की आटोमाबाइल्स पर ७ % तथा इनेविट्क सामान, ऊनी सामान, मुगा-पया, स्थिट आदि पर १०% अधिमान दिया। से नस्त्र्यें वह क्रिनेन से आयात करना था। इसरों ओर विटेन ने भारत हो कई नस्तुओं पर १०% अभियान स्वीवृत्त क्या तथा कई वस्तुओं की ड्यूटी दिये विना ही अपने बाजारों में बाने नी अनुमति दी। ओटाना ममस्त्रीते की रचना इस रारीके से मी मई थी कि वह भारत की

अपेक्षा विटेल के जिले व्यक्तिक लाकदायक रहा है। भारत से विटिश निर्माल वरनुमां पर ऐसे द्विमान (preferences) दिलाये यह, जो कि विटिश निर्माल उद्योगों में पुराजीवन की सहर विटिश निर्माल उद्योगों में पुराजीवन की सहर विटिश निर्माल उद्योगों में पुराजीवन की सहर विटिश निर्माल को सुंदि हुई तब विटिश यथं-व्यवस्था के क्या अमी में भी गति अहं । इस प्रकार, विटेल मक्सी के महरे गहुँ से से गिरावले में सामर्थ हुआ। किन्तु-इसरी और को आधानन मारायोग स्वाली पर विटिश निर्माल में से मोर्च हिताय मुद्दि न कर मके वधीरि हुए वस्तु की कीमते एक सम्में समय दिसाम के बाद ही मुमार सकी। यही मही, शर्विषमा मुखी म सिम्मिलित मार्च समुद्दे अहंग की लिए नाभावदालन की। इस अहर ही महीना परिमाल सुखी म सिम्मिलित मार्च निर्माल मुखी में सि की साथ मार्च किया के बाद अध्ये ही होता पर पिटेल, सारात, वर्मों और नारा जीने साथीय देशों के साथ अध्ये ही होता पर पिटेल, सारात, वर्मों और नारा जीने साथीय देशों के साथ अध्ये ही होता पर पिटेल, सारात, वर्मों और नारा जीने साथीय देशों के साथ अध्ये ही होता हो। साथीय साथीय

ांडावा पैकट पर हत्नाक्षर करने के समय तथा इनके बाद भी भारतीय जन-भत और विद्यानों म बहु आनोचना की थी। अब यह पैक्ट भारतीय नियान सभा इत्तर १९३६ म गनाम्य नर दिया गया, जिन्तु वास्तराय ने अपने विसेष अधिकार के इत्तर १९३६ कर कारी रखा।

### इन्डो-विदिश होड एवीमेस्ट---

सन् १६ वर्ष में भारत और ब्रिटेन के मध्य एक नवे स्वायारिक करार रह हन्नासर हुए, लाफि भारत-ब्रिटेन व्यापारिक करार (Indo-Battsh Trada Agreement) के नाम ने प्रविद्ध है। यह ठहराव थी घोटाबा पॅक्ट के शुनिय-सी वीमों ने हुर न कर सहा। इस को ठहराच के अधील भारत ने दिदेन से आसात विमें जाने वाले २० पदार्था पर १०% अधिमान स्वीकृत विमा और ब्रिटेन से कुछ भारतीय बस्तुओं पर अधनसम विमा और अध्य बस्तुओं को रह्मदोन्सी आने रो

सन नया स्थमनेना भी जनना श्री नहु आसीवना का विषय बना। हमें स्वत है है बुद्ध हैंस स्वीत हुए वे कि दिलीम स्थाप्ट विक नया। दिनीय महाबुद्ध नाम से से आयान और निर्मात दोनों पर दी नया नियम्ब किया बया थया आरत की आपति रिर मीति पुद्धनाव की सद्धहरालीन आराव्यनाओं के बतुष्टार वाली सर्द। मु देवी के समापर नी कठोर समादी नर दो गर्द तथा मित्र एवं सरस्य राष्ट्री से भी समापर करोर प्रतिकामों के अधीन ही निया जा सकता था। दिनीय महाबुद्ध की बाद भारत की स्थापनिक नीतिन

दितीय विश्व-मुद्ध ने वैसे ही ब्रिटेन की तृतीय पक्ति का राष्ट्र बना, दिया था.

भारत नी स्वतन्त्रता ने "बफ्त मे दूसरी बील ठोवने" का नाम किया। विन्तु भारतीय नेताओ, मंधिको एक नेहरूजी के "भूत जाको और अमा करो," के उपदेश ने स्वतन्त्रता ग्रानिक ज्यावना य बिटेन को बड़ी भारी राहत दी। हमारी तद्द रच्या तो गीर प्रधार प्रदुष्ट के एक्सफ्ट ए हमारे त्यावन या दे दिने दे जातू हुए और राष्ट्रभण्डल मा जम प्रधार प्रदुष्ट के एक्सफ्ट ए हमारे त्यावन या दे दिने दे जातू हुए और राष्ट्रभण्डल मा जम हथा। ध्यावार के कोत्र य बासाज्य अधिवान की नीति पूर्वन्त्र जारी है किन्दु अद नह संस्कृत्यक्षीय अधिवान (Componwealth Preferences) हे नाम ने एसिन है।

लहाँ चारत के विभीध देखों में दिन्नेय व्यापारिक समस्रीते नियं है, वहाँ नह स्रात्तरां विशेष व्यापारिक काराशे म श्री सम्मितित हुंशा है। भारत सहित १६ राष्ट्री में जानेता में १६०० म एक जनतरं दित्य व्यापारिक करत ५५ स्वकारा किये जो हिं "धारार एक प्रमुख्य हुए का प्रधान सामाण कराए" (General Assessment on Tarfis and Trado) के नाम से विश्वात है। इस समान्नीते का उद्देश्य कहुरसीय च्या-पार एक सुराजन क्याणों को बहाता देजा या होएक करो के पारस्पारिक रियायने रिशान है। पार्त्तमध्यक जीवनान के जारी रहने के सिए देश समान्नीते में मुख्य की

### वर्तमान स्थिति--

देश समय राज्-गण्डलीय अधियान वालानी वर प्रभीप वस गरीके से किया जा रहा है कि नह हमारे कि कान कार्यन्त्रों में शाह्यक हो। अन्य तो भारतीय निवाली कर स्वान्त्र के स्वान्य के स्वान्त्र के स्वान

पियन साभा वाजार के बनने से राष्ट्र-मण्डलीय अधिमानों का महत्त्व बहुत बढ गया है। यदि विटेन भी उक्त साम्ना बाजार में सम्मिलित हुआ, तो मारत को कुछ हानि उटानी पड सबती है। १६६६ में भारत ने बहुत से नये व्यापार-करार हिए और कुछ पुराने करारों को बढाया।

विदेशों में भारतियों को बोर से समुक्त उद्योग-ध-ये स्थापित करने के प्रमास
- में इस वर्ष और अधिक सफनता मिली। एडिया, अशीका और लेटिन अमेरिका के
देखों में बिकास-स्थापकाों में भारतीय उद्योगपति अधिकाधिक सहयोग दे रहे हैं। इस
सरह के लगभत ५० योजनाएँ आजकल समार के भिन्न-धिन्न मानों में भारत की
सहायदा से असल में लाई ला रही हैं।

### परीक्षा प्रकृतः

 साम्राज्य अधिमान के प्रचलन का उद्देश थ्या या और यहाँ भारत के लिये कहाँ तक द्वितकर रहा?

[What was the objective of instituting Imperial Preference and how far has India found it beneficial ?]

- भारत सरकार की व्याचारिक नीति की आलोचना कीविये । [Examine critically the commercial policy of the Government of India ]
- ३, भारत ने अनेक निवेशी देशों के साथ अधिकाधिक सस्या में व्यापारिक सम-भीते निये हैं। इसके कारण बताइंगे और हान के किसी एक व्यापारिक सम-भीते के स्वभाव एवं उद्देश्य का निवेशन कीजिये।

Examine the factors that account for the increasing number of trade agreements entered into by India with many foreign countries Discuss the nature and purpose of any one of the recent trade agreements entered into by India.]

(इलाह०, एम० कॉम०, १६६७)

## १ई६६ में भारतीय रुपये का अवसृल्यन और विदेशी व्यापार

(1966 Devaluation of the Indian Rupee and Foreign Trade)

#### प्रारम्भिक--

पान व छ जून १९६६ की मध्य राजि के दी अंत ने भारनीय नगत नी १६ ५% के हिसान के अवसून्यन निया गया। अब भारन हारा किया जान वार्त कामान पर एक जमरीकी डालर के लिए ७ ६९५ ५० में जीन एक भीड़ स्टीलन (शिदिश) के निग २१ त्यारी (१९६७ म पोड के वलसून्यन के बाद में १० ४०) पण स्वी मुद्दा रूपन के लिए ७ ६९५ ६ के दोन पडते हैं। उस्तेवलनीय है कि जिन्न में काम प्रतास के स्वास में १० ४० के के समुचन ना मुकाद दिया था। से किन, भारत मरकार इनका बरावर निरोध करती रही। भारत मरकार के कार प्रशास की मार कि एक मार की प्रतास की एक स्वास की प्रतास की स्वास की है। अने स्वास की स्वास की भी भी साम स्वास की स्वास की स्वास की स्वास की भी भी साम स्वास की स्वास क

जवसूल्यम के परिणामस्वरूप सरकार ने नई जन्म करमों की घोषणा भी 1 इनके अनुसार बारह अस्तुओं पर नियात ग्रुल्य लगा दिया गया, अनेत वस्तुओं के कुनियादी नियात खुक्त में परिवर्तन किया गया, और नियांत को बढ़ावा देने के निया मामू नभी दिशेष यात्रनाओं को सल्य कर दिया गया। इनके बदले में हुए जन्म नियांत योजनाएं बनाई गई तालि नियातकों को कच्चे मान, मश्चीनों के औलार और स्पेतर्म आदि मैंगाने के लिए मुर्विधाएँ दी चा सलें।

अवसूत्यम के सिंग्रे विजया करने वालो परिस्थितियाँ तमाओन बित मन्त्री भी अवीत्र भीषरी ने स्पए के अवसूत्यन सम्बन्धी निर्मय में सही बतते हुए नहां कि, "यदि यह कदम अब नहीं उठाया पाता, तो सावात के तुरी तरह में बन्द हो जाने तो सम्भावया पीया हो जाती। इसमें बड़े रेमाने पर सरोजनारी की समन्त्रा का मामना करना पठवा। निर्मात को बहुता हेते के तिए जो कदम पिछले कई मानो में उठाये जा रहे में, वे उपयोगी निर्मात नहीं हुए। देत में दितीय स्थित काफी दिनों से चिन्ताजनक हो रही थी। मिछले दम वर्षों में निर्मात परता का रहा ना। हमारा सामाद करना देशों के सामाद की जीमती के निर्मात की जीमती के समाद की जीमती के उत्तर पर हमारा सामाद करना है जो प्रोत्तर हुन है के अनक उत्तर पर। हमें वित्तीय शावनों पर दबान पड़ा। मुले की स्थित और पानित्तरातों आक्रमण ने हालत भी और अधिक निर्मात दिया। निर्देशी हमायता पर पित्र में प्रमात परा। इस परिस्थितीयों में राए के अवस्थान पर नियार दिया। पाना आह से सोजन-अधीम, जिस कम्मात्र की एक स्वत्य के प्राप्त देशों के मारा अस्त के अधिक प्रमुख्य किया। किया प्रमात के साथ प्रमुख्य की प्रमुख्य की स्थार किया का स्थार के साथ के साथ की स्थार की साथ किया की साथ की साथ

(१) इससे निर्धात को भारी प्रोस्ताहुक बिलेगा और तुमारा माल न केवल सस्ता हो जावगा, बन्ति लोग निर्धात उत्योगी म लया की समार्थेगे।

( २) सह भी जाका की गई कि आधारित चीजो का रचए म कृत्य वह जाने से ऐसी चीजो को देश म बनाने की प्रवृत्ति पैदा होगी चो अब उक बाहर से मोगाई जा रही हैं। बेखी के बारे से भी यही बात है। इस मकार इसस स्वाधकन्वस में सम्मानक सिनेची।

( 8) नई विनियम वर से आयात-निर्मात पर ही प्रभाव नहीं पहेवा, य करें पास नाइए जाने नाले और बाहर से देख को आत बाने मुस्तान पर भी असर परिणा। इससे आपता में पन भेजने को प्रोत्साहन मिलेवा और भारत ने बाहर का मैजने पर हुए रोक लगेगी। अब बाहर से यन समाने बानों के गुना में के रूप में होने नाले पहिस्सी गुजा का प्रीजन कम ही जाया।

(४) रषट की कम शक्ति म नमी होते के कारण बहुत-सी यूराइमां भी रा हो गई है। कपा के पुगते विनित्तम प्रस्त्र के बारण नियंतिकारों उपने माल ना मान नत्ता सी के बीर काराज तर करेंग साल कबा बढ़ाकर दाम सामते थे। मानियों की हिम्मा के को कारणाज तर करेंग साल का बात कारों के कि प्रमान कर कि प्रमान के कि प्रम के कि प्रमान के कि प्रमान के कि प्रमान के कि प्रमान के कि प्रम

(६) जनमून्यन के नारण निदेशी गुद्धा के रूप म न तो ऋगमी कुल

रचम में और न इसकी वाधिक लवायधी की राशि में कोई नृष्टि होगी 1 परन्तु रुपए के रूप में अवस्य ऋष भी बदामगी ना बीम वंड वायमा। बढ़ी नहीं मरनारी अमान का तीर इसरे विदेशी क्षमें का भी परिवास रुपए के रूप में बढ़ वायेगा।

(६) अवमृत्यन से हमारे बनाट को भी कई प्रकार से लाभ होगा। उदा-हरण के रूप नियात सुन्कों थे हम शक्ती आमदनी होगी। इसी स्टार्ट्स विदेशी सहायना के रुपए का मुन्य बढ़ आभवा।

(э) हुछ आधरमक चीजो के बामी में बृद्धि नहीं होनी वाहिए दर्वानगर मह प्रकाप किया पक्षा कि जनाज, उसंदर, निरोधीन (मिट्टी के तेन) और धीजन किन भा दान चटने न गए। जो दिवामी निदेखी म पट पहे है जनको हो कम स्थान पर हो जम दिनाने का आध्यासन किया गया।

र्वश्वार को बटाकर ही दाणों में नियरता साई वा सकती है। हमारी तीनी योजनाओं के अल्तर्यों को शास्त्राने खुने हैं उसने में आधिकारत सहर में अपने वार्ति करूने यात और कम-अुनों को नयों के नारण दूनी दासरा के उद्यादक नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण बरावता करते में बाधा पडती थे। अब बाहर तो ज्यादा कच्चा माग और पुने में बाले की नाशिया की गई। इसके बिए आयाग का तरीना सरन क्या या। किरोमोन (मिट्टी के वेल) नारियाल नी विशो और क्यास का आयात। क्या या।

### रुपये के अवसूत्यन पर प्रतिक्रियाये

वित्त सम्बी और बोजना मन्त्री के बार-बार इस आहव,सन के बाबजूद कि रपए का अवसून्यन नहीं निवा गायना, सरनार ने स्पए का ३६ ६ प्रतिशत अवसून्यन कर दिया, जो व्यवहार म लगभग ४ । प्रतिसत है । आमतौर से यह स्थाल था कि भारत सरकार आम धुनाव ये पूर्व यह कदम नहीं उठावेगी, इसलिए औद्योगिक क्षेत्री में निर्मय पर मारी बारचर्य ध्वन्त किया। अधिकास उद्योगपतियों ने सरकार के इस संदम को औद्योगिक विकास म वाभक बताया। यमुल आलोकनाये निम्न प्रकार थे। - (१) यह कदम सरकार के उन आहवासनो के विश्रीत या जी उमने मांक सभा में दिये थे। अवसूत्यन के नाम पर जो साथ प्रान्त होने के दावे निय जा रहे हैं ने गलन साजित होगे। (२) देश के अन्दर और याहर प्रतिपूर प्रभावों के अलावा स्पर्व के अवसुन्धन में अनना का विद्यास सरकार में कम हो जापगा वयोनि सरवार क्यम खान्सा वर यह कह रही थी कि वह स्पए का अब-मून्यन नहीं करेगी । इससे विदेशों ये हमारा दर्गयान वह जायगा । इसका सामाजिक प्रभाव भी होगा--सासकर अनता का मनोबन पिरेगा। (३) इस कार्यवाही से औद्यीकररण में विलम्ब होगा। आयात किय यथे सामान की कोमत काफी बड वायमी । जान्तरिक मन्य स्तर भी इसमे बढ सकता है। (४) यह कार्यवाही "अनावद्यक" है । बिक्त, नथा योजना मन्त्रियों ने हाल में भगद में वचन दिया गया या कि रपए का अवसन्यन नहीं किया जायगा । इससे रुपए की प्रतिस्ता नहीं बढेगी । (४) अवसूत्वन से अधिकाश भनता ब्रुटी तरह प्रभावित होगी—पुटा स्फार्ति और वर्जेगी और रुएए का पून्य भ्यादा घट जागगा। (६) रास्कार एक और विद्यो ज्याबी और दूसरी कोर निद्धित स्थाया के पानुकी है। यह सदिग्य है अवसूत्वन से नियान में यूर्वाल चृद्धि होगी। आधार वो रासरा वह जायगी और मुद्रा स्क्रीनि म बढ़ि होगी। विदेशों मूच्यों का बोक भी वन जायवा।

विदेशी व्यापार पर अवसूत्यन वा प्रभाव रमुख नीच के सदम मेर

स्वयुत्पन के प्रथम पूर्व प्रमुख का महु है कि इसका महारा भुगतान मनुवन कि स्थिति में स्थार लागे के लिये निवान रायार को बदाबा निवे नीर गायात बात्र को स्थान स्थान को स्थान स्थान के स्थान स्

आयात-बस्तओं के मत्य की लोख --

१६४५ ६६ में बायात की प्रति दलाई के मृत्य का मूचकाक निस्ततम अर्थान् वर या लेकिन इस बय के आयात व्यापार के परिमाण का सूचकान उच्चतम नहीं था। आयात व्यापार के परिभागका सुचकाक १६६३ ६८ में उच्चतम था ज्बकि इस बय आधात की प्रति इकार्टके मूर्यका सूचकाक १८ था। आधान का प्रति इकाई के मूर्य का सूचकात १६६७ १६ में सबस ज्यादा अवितृ १०४ था। इस प्रकार उच्चनम और निम्नतम सूचकाक के बीच अंतर २० था। क्षायात स्यापार के परिमाण के उत्तरम सूचकाक और निम्नतम सूचकाक म अत्तर ११६ का या अशात्यह भूषकाक २१२ और ६० के बीच रहा। इससे स्पप्ट होता है कि आमात के परिमाण में तेजी से घटावटी ही रही था लेकिन आयान की प्रति इकाई के मूल्य के मुबकाक में घटा बढ़ा सामित रूप म हुई। सम्पूण स्थिति की जाब के निये प्रति इकाई मुख्य के मूचकाका अर आसात निर्यात वस्तुओ के परिमाण के सुधकारु का सह सम्ब थ निकासा गया। सह सम्बन्ध का गुणक 🕂 • २ आया। .. सह-सम्बाध का गणक धन (十) म होना इस बान का सकेत हैं कि प्रति इकाई मृत्य म बृद्धि होने पर आयात के परिमाण या मात्रा में भी बृद्धि हुई और प्रति इकाई मूल्य कम होते पर आयात की मात्रा भी कम हुई । लेकिन सह सम्बंध का गुणक २ ज्यादा नही । इसलिय ऊँची नीमत पर भी आसात पर निभरता बहुत यादा नहीं है। अबदाास्त्रियों की मापा भ यह नहां जा सकता है कि आयात वस्तुओं की माग यहा लोजहीन है। अत अवसुयन के फलस्वरूप आयात-वस्तुओं का मृत्य बड जाने से मारतीय आयात म ज्यादा कभी नहीं हो सकती ।

निर्वात-वस्तुओं की मूल्य-लीच ---

१६४५-४६ में निर्यात की प्रति इकाई का सचकान ६० या जी त्युनतम है। इसी वर्ष में निर्यात के परिवाण का मुख्यात १६५ था। १६६४-६५ में निर्यात के परिमाण का अधिकतम मुचकाक १३० था जब कि इस वर्ष निर्मात की प्रति इकार्य मृत्य जा मुचकार १०७ था। प्रति इनाई मृत्य का निकारम सुचकार १६४४-४६ में ६० और १६५१ ५० म अधिकत्सम सर्वात् १८२ चा। इन दोनों के बीच अस्तर ४२ था। इससे यह निष्कर्ण निकाला जा सकता है कि निर्यात का परिमाण प्रति इकाई मुन्य की नुलना से ज्यादा परिवर्तनशील रहा । निर्यात के परिभाग वे मुचकार और प्रति इराई सुरुव के सुचनात के बीच सह-सम्बन्ध का पुणत - ० ने निकासा गया। सहसन्धन्ध का गुणक(--) ऋण म होने का मतलब है कि प्रति इकाई मृत्य में यदि के फुल्म्बरूप भारत के विवास का परिमान कम हो बाता है और प्रति इकाई मृत्य कम ही जाने पर निर्मात का परिमाण यह जाने की सम्भावना रहती है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहा जा सकता है कि आरत का निर्यात वर्णन्त रूप म मृत्यलोबक्षील नहीं है।

व्यापार में वृद्धि होगी यद्यपि वैशी आहा निर्माताओं और निर्यातकों ने नहीं की थीं। रपपे के अवसूत्यन के हमारे निर्माती की मात्रा (volume), रचना (Composition) एवं इनके व्यापार की विजा (Direction) पर और प्रशाय हुए हैं उनकी समीक्षा भीचे की गई है।

निर्वात व्यापार के परिमाण पर प्रभाव-

अवमुन्यन ने भारत के निर्मात व्याचार की बहत देस पहुँकाई। यह जून १६६६ में मई १९६७ तक के ऑक्डो से स्पष्ट है। निर्यात-भाव वृतीय योजना के चीमरे वर्ष में बहनी प्रारम्भ हुई वी और १६६३-६४ में १,६६६ मि० डालर मे बदकर १६६४-६५ मे १,७१५ मि । डालर हो गई। ११६१-६६ मे विगत वर्ष की राशि के बराबर (लगभग १६६३ मि० डालर) रही। किन्तु १६६६-६७ के पहले दो महीनी की छोड़कर निर्वात आब घटता गई। यह १६६५-६६ में १,६६३ मिल बासर ने घटकर १६६६-६७ १ ४४वे मि० लासर रह नई अर्थात् उसमे साह % नमी हुई। मार्च १६६७ के बाद भी नियति बाय की कम होने की प्रवृत्ति जारी रही।

अब प्रदन यह है कि हमारे निर्वातों में गिरावट क्यों आई ? येंद्रान्तिक ही द से को अवस्त्यन के फक्तकर इनमें ब्राह्म होनी चाहिए थी । माभीरतापुर्वक विशेष-पण करने घर नियानो को निरायध के लिए निम्न कारण उत्तरदायी प्रतीत होते हैं --(१) सबसे बड़ा कारण सम्भवत यह रहा कि सभी निर्यात भी साहन मोगनाम समाप्त कर दी गई समा परम्परागत नियोग वन्तुआ पर प्रमान्त निर्यात कर लगा दिये गये। इससे निर्मात व्यापार को अवका समा तथा कुछ महीनो तर

रचना (Composition) की इंदिट से प्रभाव-

क्षेत्रीय वितरस की हरिट से-

अवस्थान के बाद हमार निर्योत लिखाना बाजारों में (जिनान हमारे बड़े बाजार-सेता जैने अनेरिका निर्देग व॰ वर्षनी, आस्ट्रे विवा भी सिम्मितित हैं) पर गये हैं। स्म य॰ वर्षनी सीलेख और सबुक्त लाख गानाराय जैसे देशी के तार निनते हमारे रक्षे-कुमानात सम्मोते ये, हमारे निर्योत कम हो गये। वेटिन अमेरिकी देशों को नात्रा निर्योग मार्थ निर्देश क्षेत्र में हो गई। हां, जावान चैकीरलीबाकिया, स्रोम्लीविवा, लाग्च इटली, विलयम, देशक खुकान और केम्या को निर्योग क्षेत्र निन्तु हम स्ववाद मुलक देशों वा भाग हमारे कुन निर्योग में केम्या को निर्योग की

### आयान व्यापार पर अवमूल्यन के प्रभाव

दरए के अवसूत्थन से आयात वस्तुओं की जीवतों वढ जावा स्वाभाविक है,। भारत में आयत-वस्तुओं की आवश्यक्ताएँ वहुत तेजी से बड रही है। फलत हमें अपनी विदेशा मुडा के सुरक्षित कीय से काकी धनराशि निकालनी पडी है और बृहत स्तर पर इन आयानी के लिए विदेशी सहायता भी सेनी पडी है। हमारे आयात की एक विरोपता यह है कि भारत की वडती हुई वर्षेध्यवस्था की आवश्यकताओं की पति के लिए इनकी न्यूनतम आवश्यकता है। आयात ज्यापार पर १६५७ के वह मे जो नियम्त्रण लगाए गये हैं उनसे हम केवल अनिवार्य वस्तुओ का ही आयात करने की स्थिति म है जी योजनाओं के अन्तर्गत रखे गये कायकर्यों को पूरा करने के तिये अति आयश्यम है। इस प्रकार अवमृत्यन से आयात का मूर्य कम होने नी सम्भावन मही हैं। यदि हम अपने वर्तमान उद्योगों की पूरी उत्पादन-अमता का जपयीन करने के चिर काम करने वें, नश उद्योगों ना, जिन्हें हम वहाँ स्थापित करना चाहरे है तो इन अधिक माशा म कच्चा माल और पुर्जे आयात करने की व्यवस्था करने होगी । भायास की लागत मे तृद्धि ही जाने से कुछ अनिवाय वस्तुओं के लागत-मृत्य दाने पर प्रतिकृत प्रभाव पह सकता है। आयान वस्तुओ की लोचहीत माग कं स्यिति म अवमृत्यन ने आयातित वस्तुओं के स्थान पर देख में वस्त्ए तैयार रहे को प्रक्रियाको भी बन नहीं मिल सका। इस प्रकार इतने बोडे समय म स्पए क खबमत्यन भूगतान सन्तुलन की कमी को पूरा करने के लिए एक प्रभावकारी उपार नही हो मना।

दूसरो वार अवमूल्यन करने की भूमिका इन बातों को इंटिंग रखकर यह बासानी से नहा जा सकता है कि स्तर के अवनुत्यन से भुकात सनुतन की स्थिति में समया जाना सम्भव नही है। हमारे मामने भूते तथ्य थी जाने के हैं। जिससे यह जिब्ब किया था सकता है नियाने न्यापार तथाने में रिवा में यो उत्तवाहणन प्राणीत गृंदि हैं है। यह सरकार ने रूपने के अवगुत्यन के प्रवाद ना प्रवाद के में रूपने के अवगुत्यन के प्रवाद ना प्रवाद के में रूपने के अवगुत्यन के बाद भीपत नियान है हैं उत्तवा क्या जा सनता था। रूपने के अवगुत्यन के बाद भीपत नियान है के उत्तवाह के स्थान कियान के स्थान भीपत नियान के स्थान भीपत नियान है के स्थान के स्थान भीपत नियान के स्थान भीपत नियान के स्थान की स

### उपवक्त कार्यवाही की आवश्यकता -

(1) आवात प्रतिस्थापन के स्थान पर नियंत-स्थापार को बटाबा देन के उपायों को सर्वोच्य प्रामाभक्ता मिननी चाहिए। पिछले दस बयों में तुम केतन प्र प्रतिस्थात गांपिक रहे मिनके स्थापार में वृद्धि नार्य ने सफल हुए। नियान-स्थापार में वृद्धि सामापी पाय नयीं में बता प्रतिश्चत वार्षिक बर से लागी होगी। सपने के अब-मूस्त्यन से ध्यापार के बतामा पेटर्न में विविषद्या लागे के लिए वेस को एक अवसर मिना है।

(२) जल्पकाल में निर्मात-बहुएँ अपने देश में कम उपयोग होने हेने के लिए कुछ गरम बहती नो आवस्पकता है। किन्तु वीचंकाल में इस बात का ध्यान रखता होगा कि निर्मात-बहुजों का उत्पादन गृतुबित बाता में बढ़ सके। सरकार को प्रमुख उत्पादन को सप्ताई निर्मात-बहुजों के उद्योगों के लिए प्राथमिकता के काधार पर उपकाध करती होगी।

(३) यहि नकी तिर्मित बहुनों के निर्मात को यहेखाहुन दिया जाना है तो निर्मान स्थापार को पहाचता हैने के नार्मक्रम स्थापात उत्पोप के सिंदो मारू निर्मे जाने निर्मान स्थापार को पहाचता के द्वारा, वेंदो कि पाकिस्तान के काम में लादे बा रहे हैं. हमां जी काम में लागे जाने चाहिए। इन उपायों में निर्मात-स्थापार पर वोत्तन देने नी स्लीम, जाग के अनुवार, क्ष्मान करने को हमीम वार्मिंगत है। हुन्न निर्मात-स्थापात हो तो स्थापात हमें को स्थापात हो तो हमां के स्थापात हमें को स्थापात हो । हुन्न निर्मात-सहुन्यों के उपायों में स्थापात हो ना सुकता हमां स्थापात है।

(४) इसके वांतिरक राज्य व्यापार निगम का नारोबार, जिसका उद्देश्य व्यापार के तथे मार्ग सोलना है, बहाना होगा । ( प्र ) स्वयं के अवमूलान को अन्ततीन वा सफल बनान के लिए मुडा-विफ्कीतिकारी नीति अपनाने भी आवश्यकता है। उपसहार-

भारतीय स्पया मुद्रा के व्यवस्थान के बाद बारत के नियात म गिरावट की जो प्रवृत्ति चनी का रही थी यह १६६० का वर्ष माच म मई वी तिमाही म लग्न हो गई को क्षेत्र म है म तत वर्ष इसी वाल का तुलना म निर्वात र प्रतिस्वत अधिक. इसा अधिकारियों का कहना है कि इस यस चया मामाय हान म निर्वात-हाँ है को इस प्रवृत्ति के और जोर पत्रकों को बादा है। आयात वी बालस्यक्ताबा और मुग्तान को निर्मादारियों को पूरा नरने के लिए निरात का काकी बडान का प्रमास करना आधि है।

### परीक्षा प्रदत्त .

श भारतीय ६पये का अवमूस्यन (१९६६) क्यो किया गया ? इससे क्या आश्चार्य क्याई कई थी ?

[Discuss the effects of the recent devaluation of the Indian Rupee on India's Economy ] (आवरा एम० ए०, १६६६)

२ भारतीय रूपये के अवस्त्यन का हमारे विदेशी व्यापार पर श्या प्रभाव पड़ा है ?

[Examine the effect of evaluation on India's foreign trade ] (भोरख०, एम० ए०, १६६६)

१ जून १६६६ में हुये आरन स्पर्व के अवमृत्यन के निम्त पर प्रभाव की शालोकनात्मक विवेचना का अप

( अ ) देश का निर्वात-व्यापार,

( आ ) व्यायात प्रतिस्थापन, एव

(इ) भारतीय जनता की वार्थिक समृद्धि।

[Critically discuss the effect of devaluation of the Indian rupe in June 1966 on (a) the country's exports, (b) the progress of import substitution in India and (c) the economic prosperity of the Indian people in general]

[Sentific UT of 2018 of

fadillia dela de 1620

## पोंड का अवसृत्यन और भारत

(Devaluation of Sterling and India)

### प्रारम्भिक---

बिटन में पीया स्टॉलिझ (अर्थाव) १६६७ म पीयत मुद्रा का एक वार और असमुज्यन करने निवस-मुद्रा बाजार म एक विचित्र-सी स्थिति पैदा कर दी। बीसवी प्राध्यों में विदेन हारा अपनी मुद्रा का बहु तीसरा लब्दुन्जन है—प्रयम्भ बार १६३० में (अवित् कर्यन क्षेत्र) स्थापा था) हुसरी बार १६४६ में भीर वर्ड तीसरी बार १६५० में । इस नये १४ ३% अवस्थ्यन से एक पीयत का मुख्य केवल २४० लाल के बरामर जिल्हान किया प्राप्त है, जबांत कर सामरीकी कानर नी हुसना मंत्रिक करांत्र के सामर रूप २४० वानर के स्थाप हो हुम की कानर में हुमना से सामर्थ में भी एक पीयत की भीमत, जो भारतीय मुद्रा के अवस्थ्यन हो एस पीय की भीमत, जो भारतीय मुद्रा के अवस्थ्यन हो ११ रुपये के बरामर हो गई थी, अब घट कर १० वर्ष में के दराबर रहां में है। आर्थात हमारे देश एक वर्ष के सामर सामरी हमारी हमारे सेए का मुख्य एक पीयत होता में सुवना में सीन रूपए बढ़

### पीड के अवमूत्यन की पृध्ठिभूमि।

दूसरे महायुद्ध के बाद से वीव्ह पर दबाव ठीव गति से बढ़ने लगा, जिसे १६४६ से पोड़ा ठीक बिजा गया। बा; । इन्हर्नेक प्रपत्ती देनदारियों और दापिएको की पूर्ति करने से तभी से अखमर्य होता जा रहा था। उद्दर्श दासर कोप ने कसी आती पहाँ मां । दूसरे तरफ, उसका निर्मात परदा जा रहा था और आयात बढ़ता जा रहा था। इस कारण उसकी प्रुपताल पुता विपर्यंत होती जा रही थी और भारत बढ़ता जा रहा था। इस बीच दुसरे नहाजुढ से मुरोप के ष्यस्त देशों की अर्थ- प्रवस्त कर किया होती चना था। इस तरफ उनका लीवा हुआ प्रवस्त कर किया होते चना था। इसका दबाव दङ्ग सेंड पर पर्याप्त राज्ये होते चना था। इसका दबाव दङ्ग सेंड पर देशों की उद्दर्श परिवार के स्वत्त का गार परिवार के प्रवस्त की परिवार के प्रवस्त की परिवार के परिवार के परिवार की विशेष विभाग वार्या। इन्हर्स की पहिला है विभाग वार्या। इन्हर्स की पहिला है विभाग वार्या। वार्या इन्हर्स की पहिला है विभाग वार्या है उन्हर्स की पहिला है विभाग वार्या। विषय है विभाग वार्या है विभाग वार्य है विभाग वार्या है विभाग वार्य है विभाग वार्य

ग्रीड और स्थमा योजना १० मार्च १६८८।

रमने के निए अमेरिका उसकी सहामता बरता रहा, जिससे वह इतने समग्रक पीएड हो विनिध्य दर को बनाए रसन म सफत हुआ। अन्तरीष्ट्रीम मुडा कोए और कुछ हुरोपीय देशों और मस्याओं ने भी उसकी सहामता की। अमेरिका मह जानना पाहि गरि क्यूनेंड भी सुद्या ना अवमूल्यन होया, तो डावर दी भी बारों आ

१६८६ ने पूर्व दङ्गलँद की मुद्रा का मूल्य अधिक याः उस सप्रय तक्ष्मी है ४०६ डालर के बरावर या । यह कृतिम दर थी, जिसको दङ्गवंड जबरदस्ती बनाये हुए था। इससे उसको हानि हो रही थी क्योंकि निर्यात की अपेक्षा सायात वृद्धि होने लगी थी। अस १९४६ में इज्जलैंड ने जवबुल्यन करके एक पीड को २०० डालर के बरावर कर दिया था। इस प्रशार, डालर के सम्बन्ध में भीड की कीमत ३० ५ प्रतिशत नम हो गई वी। इतना ही भारतीय मुद्रा का भी अवमूल्यन किया गया था परन्तु उस समय भारत नी अपेका इजुलैंड को अधिक लाम हुआ था। भारत की साथ अवसूर्यन से नहीं, वरन नीरिया के मुझ के कारण अपने अन्तरी प्ट्रीय व्यापार म अभूतपूर्व विकास होने से हुआ जा । फिर भी, भारतीय अर्थव्यवस्या इ हुनै इ नी अर्थ-बवस्था पर बहुत कुछ निर्भर रह गई। अन्य देशो की वस्तुओं नी अपेक्षा इक्नुलैंड की वस्तुओं को प्राथमिकता मिल रही थी, पर गारत की प्राप्ती प्रोजना की सकलता के लिए भिन्न प्रकार का आयात करना था। अमेरिकी आये<sup>प</sup> मेंहता हो गया । भारत के निर्मात म वृद्धि तो हुई नहीं, आयात मे ही वृद्धि होने लग गई। फलत भूगराम तुला ऋणारमक होने लग गई और निर्यास के कम होते के नारण विदेशी बाजार में रुपये की मांग गिरने लग गई। परन्त रुपये की पृति बदनी जा रही मी जिस पर अधिक सक्तियों का प्रधान गढ बहा या और रुपये के मूल्य का मीयिक शक्तिको के कारण हास होता जा रहा था। क्षये के विनिमय मूल्य मे कमी ही रही थी। इस परिस्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय अवनीति के दशको के कारण ५ जून, १६६६ की भारत ने रूपम का अवसल्यन कर दिया।

सिंत समय भारत वे स्था ने व्यवस्थान किया, तब इ पार्वस में श्री अवस्थान तिया और मण वा, यरनु प्रश्नितिक कारकों से बहु दावा जाता रहा। दूस में में भूगिनान पानुकत विकाश में होता जा रहा था और उसे कारण रहा था। विस्ती इ दूस के मां अमेर स्था कीय का भीरी जाता में क्योम करना कर रहा था। विस्ती नित्तम्य कोच में में माता मां करी था, किन्नु आमारिक पराव और स्वीक्षः पर दवान बढ़ता जा रहा था। नाम-मारित के लिए वहाँ स्ट्रेट में प्रमृत्ति मंत्र रही सी, दिन वारण आगक का वातावरण जनवा ही यहा था। अपनी अवस्था में ठेली करने के नित्त कर तीन अपनुष्या के पहले मुझे मानुवान के मीति का उप योग किया और वाण और मजदूरी को यथावा राजने का प्रमाण भी शिया। अली वैक को दर्र भी बतानी आरम्भ भी। मजदूरी और अपन तथा वातान और मीमती के स्वास में भी अभीवत नीति कारपाई में ! इस्त कुत नामी के परभाव भी अमें ध्यबस्था के साम्य को बनावे रक्तने में मिलनाई हो रही थी। अन्तर्राह्मेय ग्रामार में स्टिनिंद्र की मांग निर मई यो परन्तु उसकी पूर्वि बढ़ती बार रही थी। किएको मिनियम-सनना नेत्रों भी ठीक मही कर पा रहा या। दिखे यह नात होता गा कि इत्तर्वट की प्रमुद्धा साम्य देश करें को स्वाम विकल्प था। अब इन्नुवेट को अपनी अवस्था ठीक करने के निए अधिक छहायता नहीं गिती, तो उसने १६ दिसम्बर १६६७ को भीड़ का अवसुन्यत कर दिखा। बिस्त प्रकार जुन १६६६ में क्या के अन्यनुन्यत में भारत में कड़ोर और राजने विका प्रतिक्रिया उत्पाद हुई थी और कार्यक्ष म मक्सेट में गाना था, उसने प्रकार पीड़ के अबहुन्यन ने इन्नुवेट की मक्सूर सरकार में मत्येद वैदा हो गोर । बितापुर में तो अवसुन्यन के नारण उदब्ब हुआ और कैनमर्क की सरकार बनमुन्यन के प्रकार पर मा हो यह एक्स कुई की की सरकार विरते गिरते वधी।

(१) जब फिली देश ना जुगतान अनुसान अन्य देशों से लाय निरात्तर प्रतिकृत दिशा नी ओर बना रहता है, वो जब उत्तुप्त करने के निए 'मीडिंग अर-मुप्ता' लिसिन उपार के क्या में ही प्रपत्ताया जाता है। हाल हो से पीडिंग अर-मुपता ने स्पन्त है कि इन्हिनेंड की अर्थव्यवस्था से माली समय से असन्तुपत बला आ रहा है। उद्योग इस असन्तुपत के महत्त्वपत्त में स्वत्य के अस्य मुलान के महत्त्वपूर्त में १,००० वाल बालर मी टावि उद्योग पार्टी, वीष्य के अस्य मुलान के महत्त्वपूर्त कारकों से से एक है। यहन्तु देशने राव्येश मिन रत १६ महीनों में यसाहन्य स्वरण करने के बालस्त्र मस्तान-असन्तान बला रहा।

(०) शिवण में मिलाम एवं तकनीकी जान के प्रचार-प्रधार के वारण-मध्य परिवर्ध में पितंत हारर निर्माल के स्वात निर्माल के प्रात्त निर्माल के स्वता के प्रचार के तिया को किया के प्रचार के पूर्व किया कर के प्रचार के प्रचार के पूर्व के प्रचार के के प्रचार के प्रचार के पूर्व के प्रचार के के प्रचार के प्

(व) पीड ना जरमूत्वन साम्बा बाजर की सदस्यता मुनन बनाने के लिए भी दिन इस्त दिना पर्या है। इसकी आदरराज्या वह निगन करणो से अधिकाधिक मन्द्रम् करुता दर्श है —(1) इत्तरिक कार्यिक एक राजनीतिक जीवना पर अमरीता ना प्रभाव बद्धा जा रहा है, फलास्वक युननिक के द्योगों का गता पुटन समा है। इस समस्या के समाधान के लिए इमक्तेड के पास एक ही विरास्त है कि दह यूरोपीय सामा बाजार की सदस्यता बहुण करे। इसके फनस्वरूप करेंचा माल एवं सस्ते थानक उपनव्य होते से बढे पैमान पर उत्पादन सम्भव होगा जिसमें अपेक्षाकृत सस्ती वस्तुएं निमित होंगी और इयलैंड अमेरिका के शीवण से मुक्ति पा सकेगा। (ग) इ गलैंड के आविष्टारको एवं तकनीको के लिए भी अमेरिका और एस आकर्षण के केन्द्र बने हुए हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति निर्मातक देश के लिए हानिकारक है। बरोपीय सामा बाजार की सदस्यता से इगलैंड के नक्कीकिया के केन्द्र-विश्व क्रोपीय सामा बाजार के राष्ट्र ही होने जिसते इनर्नंड या विकास ही मकेगा। (m) सामा वाजार की सदस्यता न्वीकार न करने में इसतैह का विदेशी ब्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस प्रकार नास्त्रा कानार की मदन्यता इ गर्नेड के लिए आरम-रक्षा का प्रवन बन गवा है। (rv) साम्यवादी राज्दों के औद्योगिन विकास और अन्य स्वतन्त्र राष्ट्री पर उनके बढने हुए प्रभाव से इसलैंड में यह सम व्याप्त हो गया है कि नियट भविष्य में यहां के कारखानों को कच्चा मान मिलता कटिन ही जायेगा । इस उद्देश्य की भी पूर्ति के लिए वह सदस्यता ग्रहण गएना चाहता पा। (v) आज विटेन अपने की अकेला महसूस करसे लगा है। इसिला वह बाध्य होकर अपने अस्तित्व की मुरक्षा के लिए मित्र राष्ट्री का कोव भाजन बनने के बावजूद भी मामा बाजार नी सदस्यता के लिए कटियद है। (vi) इनलैंड बी सदस्यता के वह राजनीतिक कारण भी कहे जा सकते हैं जो अधिक बारणों से कम-महरवपूर्ण नहीं है। आज इगलैंड यह जानता है कि राष्ट्रकल का अगरा घटना हुमा राजनीतक प्रभाव उसके चमनते हुए मितारे पर बादल बनशर छा रहा है। इंग प्रकार, मदि सदस्यता मिल जाती है तो उमका परिणाम यह होया कि वह पृशिमा में अपना राजनैतिक त्रभाव बनाये रखने म सकत हो सकता।

ाग बनाम रखन म सफान हा सकता। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओ पर प्रभाव

प्रशिवकार राष्ट्री का शास्त्र को विक स्टिव्ह में है, बना पीड के मंद अवस्थान में स्वार्णिय को व्यवस्था प्रमानित हुने किना नहीं रह स्वी है । हम समय स्टाल्ह हो में ने मार होना, पुनीने हुन हिंदी अधील, पीडीक्या, भारत, पारिस्तार, जी लगा, अभीका और कैरीनियम सागर के मूल्यूव वर्षिनेसा अवस, पुर्शन, हुनेन, बुने, स्वी, हापहरा, मोडिया, किशानी हिंदानी हुंद्रा और आवारिक मायता है का निक्र साम हिंद्रा और आवारिक मायता है का निक्र साम है पुरानी हो पार्थी हुंद्रा और आवारिक मायता है का निक्र साम है प्रानी है पार्थी पीड के साम के साम है प्रमानी में भी जमा रहते हैं, तथा नेन्नेन का हिंद्रा की पीडों में ही वर्षत है। इस अकार मुझ के अस्तर्राजीय स्थानों में भी जमा रहते हैं, तथा नेन्नेन का हिंद्रा की पीडों में ही वर्षत है। इस अकार मुझ के अस्तर्राजीय स्थानों में भी जमा रहते हैं, तथा नेन्नेन का है हमान भी पीड़ में ही वर्षत है। इस अकार मुझ के अस्तर्राजीय स्थानों में भी जमा

(१) रखिद्धा का अवसून्यन पहले ती १६४६ मे ६० ३% किया नया वा, अन सम्म स्टीला क्षेत्र के रह सबस्यों में में १७ ने इसी अनुसार में अवसून्यन किया स्म, परन्तु अब विटेन के जनावा यां यांनेक देशों ने भी मुझा का अवसून्यन किया है, जो इस प्रकार स्पष्ट हैं:—

| आयरलेण्ड | १४३ प्रतिशत  | श्रीलका  | a J.   | प्रतिश |
|----------|--------------|----------|--------|--------|
| फिजी     | 23 11        | हागकाग   | 18,8 ₫ | **     |
| हेश्माक  | 27 22        | साइप्रेस | 77     | t y    |
| उजराइयल  |              | माल्टा   | 78     | .,     |
| गावना    | ,, ,,        | मालवी    | 19     |        |
| बरगुदा   | n #          | जेम्बिमा | **     | 29     |
| सीरिया   | २० प्रतिद्यत | द्रिनीशह | 27     | **     |
| स्पनी    | ≎ξξ,,        | टोबागो   | ,      | ,      |
|          |              |          |        |        |

"मुनावन (र ) असरीका, क्यांका, मुर्तियन साक्षा बाजार के देता, रबीकन, नार्वे, हिनदरजर-क्षेण्ड, अस्टिया, क्षोड, अपाल, आस्ट्रे किया, बुट एक आरक, पासा, मुनाब्सा, देना-किया, बुवन, बरीनी, मनिषामा, नियापुर आदि देशों ने सपनी मुद्रा के अवसूर्यन की सिंक्षे कलार कर दिया। फिर भी अवरीकी दानर पर पीष्य की असरीका स से सिंक्ष कलार कर दिया। फिर भी अवरीकी दानर पर पीष्य की असरीका में में बैक हिक्काव्य की दर वडा कर रावि आठ प्रश्चित कर वी। द्वाक साम भी असरीका स्पूर्ण कर अक करोड कारत की करीनी करने और १० अविवाद सर्पार्थ बदान गर भी गोर दिवा गया। यदावि अमरीका ने सीने का मुख्य ३१ तेट पीर श्रीस रावि की पोरामा की, फिर भी भीष्ट के अस्तुत्वन के कारण वालर पर पत्रने वाले बदान के स्वारीनों सरकार रावान की उठी

(२) नटिल कू क्षेत्र के देखा जो इमलोक्ष्य से सरक्षित्र कोप के क्षप से विकित-योग क्लो वे खलका मूल्य भी ज्या हो क्या है। इस समय लवनन एलं अरख डानर पन बॉड के रूप में जनवन में जमा था, जिस्त्यी की मारा एक ही दात में घटकर हैं 'दे 'ह कम हो बद्दे। इस प्रकार, पीड के अवसूत्यन से अपेक देखा को ऑफिंक हार्मि हुई है।

### पीड के अवसूरयन से त्रिटेन पर प्रभाव

संदुध कम राज्ये हैं (मार्ग के अवस्थान का अवसे हैं (मार्ग के सिर्मात की जाने वाली संदुध कम राज्ये के खिए विधिक सर्वाते ही जावेंगी और नारी, मार्गीमी और तारी, मार्गीमी और तारी, मार्गीमी और तारी, मार्गीमी और की तार्वात बकाना सिर्मा । (१) आमार्गित मान की कीमत वह आवेगी। इसते राज्ये के रहन-सहन के नदर में गिरावट आ एकती है नवींकि विदेश का करीन आपना भीवत और इनके जाये मार्ग कियों ने प्राथा होते हैं। (१) और निकासीरिक पिटेस के बिर्म प्राथा में विधान कर मार्ग कर

पर मृत्य-वृद्धि के फलस्वरूप वेतन-वृद्धि नी भांग जोर पक्ट जाती है तो यं लाभ अपेराहत कुछ ही समय तक रहेंगे।

तरकार वे राजवीय व्यव थ (मुख्यत सैनिक व्यव में) नमी करते ते में सोवाम में। किरती म मोदर मादियाँ खरीवने पर प्रविक्तम कर्माय। वेद दर की २०% कर दिया किसने विदेशी पूरी और अल्यकतनीन साम हु छने बाता विनियोवन स्वामार्थारत न हो नके, क्योंक इससे स्टॉनड्स पर भार की मात्रा बड़ काली किल कर्माक्को नवा प्रशिव्दी और अल्य व्यवसायी वर्गों के अक्षन-अल्य बार्ज बीन की गी. विभाग अक्ष्मुत कर्म के ज्यान करारों व क्या जा को इससे ने साम उनने अन्यर्गन्दीय बुद्धा कीय में १ ४ अव्यव द्यावन के क्या जा को इससे ने साम अगड़त दिया गया कि यह क्यित आपात के द्योगी को ही क्यून देने म प्रायतिकार है। वहीं नहीं विदिश्य स्वत्यान के क्यांकी क्यांत्र के द्याव वाच म त्या गये इन उपामी यदित प्रवृक्तन का उद्देश दूरारे बेंगों की क्यून्यन के सावश्य नो बिटन में मेहना बना देश है हिस्ती कि दिवन के आवादक क्यांत्र मां का आवश्य नो बिटन में मेहना बना देश

अध्यात में बारण विभिन्न वर्तों के मनतूरी की वक्यपित कर्ता हुं तीरे आधात में सभी बन्दुनों के मून्य बहु। क्षत्रकेत कर्या मान के साम-साम अनाम आर अप अपने प्राचान कराया है। इस सक्तर प्रभाव तासल और कीमत पर पटना स्वामाधिक है। अत सामक और कीमतो पर नियन्त्रण पटना अनिवार्त्त हो त्या। अपि कीमत तया सामन को नियमित निया या सक्त, तो व्यापार में क्या क्षित हों। स्वाभाव क्षत्र मान क्षत्र सामक क्षत्र कर्या स्वाप्त में क्ष्य क्षित हों। स्वाप्त क्ष्य मान क्षत्र सामक क्ष्य क्ष्य प्रमुक्त कराय वृद्धि होंगी पटना मान क्षत्र मान क्षत्र मान क्ष्य क्षित्र क्ष्य प्रमुक्त कराय जान, तो क्ष्य क्ष्य के १४ ३% ने अधिक अवहारमा कराय चाहिए। अब भी भी ब का क्ष्य किम है, जिसके विष्ट इन्न तीक को देर स्वेर क्षिप अवहारमा कराया हुएं।। अम्मुक्त बीमारी श्री देश सामी हुं कराय ता ता क्षित्र कराया निया स्वाप्त का मार बढ़ मान। है विशेष सुत्रात्र की कराया त्रीक्ष क्षयती नारोगी।

पीण्ड के अवमूल्यन में भारत के विदेशी

व्यापार पर ग्रभाव व्यापार पर ग्रभाव

समित भारत का ब्रिटेन के साथ व्यापार निरस्तर कम होता जा रहा है, तो भी भारत कभी तक विदेन को सक्ते न्यादा नियमित करता है। १९६९-६२ के १९६४-६२ के चीच की पचवर्षीय अवधिभ गारत के जुल व्यापार में हिटेन का मीन १६७ प्रतिस्तर सा। पहले बोर दूसरी एचनसीय गोजनाओं को अवधि म भारत के जुल व्यापार में बिटेन का मीग अमसा २४ प्रतिच्छत और २३ प्रतिस्तर या। १९६९-६० में भारत के जुल व्यापार में ब्रिटेन का गोजदान केनल ११-५ प्रतिस्तर वा। और अर्थन-असरत १९६७ में विदेन का योग केवल ११-५ प्रतिस्तर हर वा। और अर्थन-असरत १९६७ में विदेन का योग केवल ११-५ प्रतिस्तर हर वा। वी

विना नहीं रह सकता । पौष्ड के अवमृत्यन के कारण भारत ब्रिटेम को कम बस्तुमें

नियंति कर सकेना और साथ ही बिटेन की बनी बस्तुर्यें कम मूरम पर उपतब्ध होने के नारण व्यक्ति आसात करने बगेगा। क्योंकि दोनों से निर्मात का प्रतिस्त अधिक है इस्तित्त निर्यात के परिसाण से योडी भी कभी होने से कृत व्यापार पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। इससे हमारी धिटेबी मुद्रा की बाय भी कम होगी।

आयात पर प्रभाव-

विटेन से भारत निरम्यर कम जाभात करता रहा है जीर १९६६-६७ के समें समारत स्वभाग १,००० पीण्ड का आयात पहले के नम करते नागा ११६६४-७ हमें समारत से श्री-१० लाख पीण्ड की बस्तुर्थ आयात की पी ही निर्मा हिंदध-१७ में २,१६० नाख पीण्ड की बस्तुर्थ आयात की गई । इन आयातों में में ४० मितात के सम्प्रम का मुख्य विटेस हैं ही अप नेकर मुगवान किया निर्मा नामा। पीण्ड के असमृत्य के बाद विटेस ने यो क्षण उठाये हैं उनने राष्ट्र मण्डमीय देशों को दिये का ने यो क्षण उठाये हैं उनने राष्ट्र मण्डमीय देशों को दिये साते विटेस कुण पर भी अमार पहेंगा और महर्ति मुझा की मीदि विटेस द्वारा अपनाई साते के नारण आरत्य में विटेस की समार्थ जी तमार्थ का समुख्य अस्तुर्थ स्थान करेगा, बावजूब इवके नि उनका मूल्य अस भारत के लिए समा गाया है।

कुछ जवाहराठी का आयात वहागा जा वहता था, बेहिन बिटेन के नियांत्र में कृत्याबते में हमारी स्थिति कमावीर हो जाने के नारण गह सम्भव नही हो तका है। दि सन्दर्ग हमान्यक हमनात्री का जाहादातों के ब्यापान से बुस्तिस्थित है। दल सम्मानी ने बचने जवाहरातों वा पूर्य १६ ६६ प्रतिख्व के सामाग वडा स्थिता है। एसका अवर यह हुआ है कि चीवक के जवालना से पूर्व के नायमा वडा स्थिता है। का मूल्य काने में है। इस प्रकार गायत के आयावकों को चीवक के अवनुस्थत का जवाहरातों के स्थापार में नाम नहीं ही पाया है। इतिया हमारी यह वारणा पत्रकी होती वा रही है कि किने के आरात का आयाव वट नहीं पाया है।

गानवार-व्यापार का सर्गाववाय — पीड के काम मारत के ज्यापार पर असर निर्माल-पीड के अकमूम्यन का विटंग के मुकाबते अधिक पड़ेगा। पीच्छ के अवनृत्यन मानार के लीड में आधात-यापार के मुकाबते अधिक पड़ेगा। पीच्छ के अवनृत्यन मा मारत के लिटेन के बाध व्यापार पर तीन तरह से अवर पड़ तरता है। प्रथम, दिश्त भी मारती मानार की यूनी पहचेज़ा के पुत्र पड़े देशी की बनी बरहुओं को दूरोर की हिंद मा मुकाबता करता पड़ेबा, बासतीर से उन देशी की बनी बरहुओं को दूरोर का हिंद मिहीन अपनी-अपनी मुद्रावों का पीच्छ के अवनृत्यन के साम्यनाय अवस्थान किया है। एसकी दिश्व के साम हमारे ७० असिवार निर्मान पर प्रियम्त प्रभाव पड़ेगा। परभ्यसागत निर्माल-सहुतों में बाह्य, सूरी पच्या, पट्सन को बनी बरहुतें, तमाहु और अस्य तरह के मान वाध्मितित है। दूरारे, विटंग के आयातक भारत से भारतीय बरहुवें मन जातात करता अधिक पस्तव करीं, क्योंकि मारत की बनी बरहुने पोच्छ के अस्य ताल करना अधिक एस कर रही, क्योंकी मारत की बनी बरहुने एस है। धीच्छ के मुकाबने म स्था का मूला १५६ प्रतिवान वह मुना है। योच्य का मूला कार्य के मुकाबने म अनुमूलन के बारण १४ व प्रतिवात कम हमा है। दक्के जितिक, मारता की बनी हुई कहानुमें मान वीर्व की वार्र मा १२ व प्रतिवाद की ति प्रीमा अहालारानी वार्योग हारा की जाल के बाद महायी हो जाएगी। इतके जितिका कि प्रतिवाद की स्थापन करने के परसात विदेशी नहाएँ हिटन की सर्राओं म महेंसी हो जावीं । विदाल जावीं जावां का निर्मात पर की स्थापन करने के प्रतात की स्थापन पर की स्थापन की स्थापन पर की स्थापन की स्थापन पर पड़ि बना को पर हम स्थापन की स्थापन पर पड़ि बना को पर की स्थापन पर की स्थापन की स्थापन पर की स्थापन की स्थापन पर की स्थापन की स्थापन स्थापन की स्थापन पर की स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

### पीण्ड के अवसुन्यन के अन्य प्रभाव

- (१) श्रेट्ड्र स शास्त्र ने जिन समय अवसुरवन दिया वा उसके मन्तिर म यह बाध को नि विद्योग पूजी द्वार मारण न वसाय मेळ सुनाए क वस्ते न भारत को नम विद्योग प्रहा दर्जा एके चरण्यु वित्त द्वारा पीण्ड के वसमूरवन स यह स्थिति किर न यावाबत हो गर्ड।
- (२) इस अवधून्यन का भारतीय विचीय अवस्था पर प्रविद्व प्रमाद पंथा।
  यदि सरदार इस प्रभाव थो अपने अप म बटोती करने दूर कर वेती है तह तो
  भारत के बरसान पर हरावा नोई भार नहीं परेगा, परेन्दु यदि सरवार आपी सबसकामी प्रमाद करोती नहीं करती तो दिवस्य है। सारतीय बरसाता मो पर्थाम
  कर देने के निग विकास दिवा पासदता है।
- (३) डिटन ने अवनो वेक दर बदाहर 

  परिवाल कर यी जिसन भारत 
  तैनी कारीबार के अवरो के अध्या पर शीन अधिकार कुल हो गई। भारत म

  इस समय केन दर प्रतिकार है और इस बार का कोई बकेत नहीं है कि इसम 
  कोई वृद्धि की कायेगी। इसका शतिवृद्ध आज बढ़ि हीया कि आरतीय एक्सपेन कैनी 
  कै कुछ वृत्रों तकत की और आगे नगेगी। इस प्रवाह सारतीय इस्प बाजार की 
  पूर्ति स्थिति और लिप्त कर बाजार की 
  पूर्ति स्थाति और लिप्त कर बाजार की 
  पूर्ति स्थाति और लिप्त कर बाजार की 
  पूर्ति स्थाति और लिप्त कर बाजा की स्थाति है ।

  स्थाति स्थाति कर बाजिया की स्थाति कर स्थाति ।

  स्थाति स्थाति कर स्थाति ।

  स्थाति स्थाति कर स्थाति स्थाति स्थाति स्थाति स्थाति स्थाति स्थाति ।

  स्थाति स्
- (१) विटेन स्वरुगता में साम भारत का देनदार था, परन्तु भीरे भीरे हमने उसने व्यवना क्या सो वे ही विद्या विधिक्ष नौजनादों के त्यसन के किए प्रतेश भी बहुत सा पान उपण के रूप व निष्या है। इस वार्षक भारत किएन का बनवार बता रहता है। इस ववसूर्यन ने पीष्ट का बाम पीचा काले कम करने मारत भी इस देगदारी को कम नर दिला है। परन्तु यहा हमें सह नहीं भूत जाना चाहिए दि सारत की विटेन से मितने वाली जायिक सहायता से १४३ प्रतिगत की वसी हो
  - (५) जब भारतीया के लिये स्टॉनज़ क्षत्र माध्रमण करना साता हा जायमा इती प्रकार भारतीय खात्र और छाताओं को बिटेन स शिला प्राप्त करने के

तिये कम घन की आवश्यकता होगी, तथा भारत सरकार के कन्घो पर विदेशी पूँजी की मांग का भार कम हो जायेगा।

उपसंहार—

क्षमरीका तथा अन्य बुरोपीय देश व्यापारिक नीति को सकुचित राष्ट्रवादी मीति पर आधित करते जा रहे हैं, जिस कारण विस्व व्यापार कम होता जा रहा है और विश्व व्यापार में से भी पिछते हुये देशों का मान घटता जा रहा है। भार-सीय मुद्रा डालर की अपेका सस्ती है। किन्तु अमरीका भारत से आयात बहुत ही कम करता है, जिसके अविष्य में बढ़ने की सम्भावना नहीं है। इस प्रकार, भारत था व्यापार अब दो पाटो में कस गया है। एक ओर अमरीका की अनुदार नीति तो दूसरी और इ'झलैंग्ड की मुद्रा अवमूल्यन से उत्पन्न हुई समस्या है। पौण्ड के अव-गुरवन मे भारत पर जो प्रभाव पढेंचे जनका विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हा जाता हैं कि सारत को हानि की सम्भावना अधिक है। पौब्द के अवपूरवन कुत्रभावों का सामना करने हेत् निम्त सुमाव दिये जा सकते है -(१) आयात प्राप्ति लाइसेग्सी पो जन्मुक्त हस्तासरणीयता प्रदान की जाय । ( २ ) वंगदी सहायदा देते समय इसनी गणना, चास अनुबन्धों की बद्या थे. प्रानी विनिध्य दर पर की जाय। (३) उन चालू जनुबन्धों के लिये जिनका भुगतान अवमृत्यन के बाद की विनिमय दरी पर मिलेगा। व्यापारिया की हानि-पूर्ति हेलु सरकार की चाहिये कि विकय की निर्यात कर में पूर्णत या अहात. अक्त कर दे। विशेषत सती बस्त्री के चाल अनुबन्धों के सम्बन्ध में समुचित प्रीतसाहन दिया जाना चाहिये। (४) निर्यात करी की घटाने म रेवेन्य सन्बन्धी साथों के विचार को आहे नहीं आने देना चाहिए, नयोंक ग्रंडि बारने लपने नियातों की कीमता की विश्व बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर नहीं रखा. ती हमारे निर्मात घट जायेंगे तथा दुर्शम विदेशी मुद्रा की हानि उठायेंथे। ( ५ ) सरकार को बाहिये कि एक ऐसी उपमूक्त सत्ता स्वापित करे जो कि विदेशी स्थापार के सम्बन्ध मे तत्कालिक निर्णय ने और समुचित उत्पादन व निर्यात प्रमुख नीतियों वा अनुसरण वरे।

#### परीक्षा प्रका

 १८६७ में पौण्ड का अवमूल्यन क्यों किया गया ? इसका भारतीय व्यापार पर क्या प्रमाव पढ़ा है ?

[Why was the Sterling devalued in 1967 and how has it affected India's foreign trade?] (शागरा, एम० कॉम०, १९६६)

# भारत में विदेशी मुद्रा की समस्या

(Problem of Foreign Exchange in India)

प्रारम्भिक - विदेशी मुद्रा के प्रभाव की समस्या

प्रयम योजना नी अवधि म निदेशी विनिधय ने कोई समस्या प्रस्तुत नही नी थी। हम विदेशी सहायताका पूर्ण प्रयोग भीन कर सके। गर्हातक कि इङ्गासँड गे रोके गर स्टॉन द्वापान से जो रकम प्रयोग के लिए मुक्त की गई वी उसका भी पूर्ण रुप में प्रयोग नहीं किया गया। पहली योजना का आरम्भ होने पर विदेशी विनिमय सम्प्रत्यी आवश्यवताये २६० करोड ६० के बराबर अनुमानित थी। किन्तु कृपि उत्पादन में बधेष्ठ वृद्धि होने, नोरियाई युद्ध के प्रभावस्वरूप निर्वात आम साधारण रप ने अधिक होने विकास ध्यय की घोकी प्रपत्ति और गैर आवश्यक आयात पर नियन्त्रण होने के कारण चालू खाते म वास्त्रविक घाटा आक्षा से कही कम हुआ । इम प्रकार केवल १२७ करोड २० की निद्धी मुद्धा ही प्रयोग में आई और विवेशी विनिमय कोष म १०२ ३६ करोड २० की एक वडी रासि वच रही ।

द्वितीय योजनावधि मे विदेशो विनिमय सरट का प्रारम्भ

द्वितीय योजना न नारी उद्योगो पर वस दिया गया या। अत यह स्पष्ट था ति यौजना के सफलतापूर्वक समानन के निय पूँचीयत सामान के निये भारी आगात भी आवश्यकता पडेगी। अनुमान या कि पोल वर्षकी अविधि में आयात आधित्रय (Import Surplus) १,३७४ करोड रु० का होगा। इसमे से २२५ करोड की पूर्ति अहरम मडो से होगी २०० करोड रुपय पीण्ड पावना कोप से मिल जानेंगे और १०० वरोड स्पयं प्राइवेट रूप स नियोजित किये जामेंथे तथा १०० करोड रुपये की विदशा विशिषय सम्बन्धी कमी पहेगी।

|        | तालिका           | 9         |         |      |     |
|--------|------------------|-----------|---------|------|-----|
| भारत व | नी विदेशी मुद्रा | सरकात कोळ | ,       |      | _ , |
| माध्त  | निधि             | 3         | <u></u> | करोड | €0, |

| -1-0 |                    | ग्यवशा बुद्धा सु        | राक्षत काम (करोड ६०)            |
|------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|
| -    | वर्षं की समाध्ति   | निधि                    | वृद्धि ( - ) या कमी ( - )       |
|      | \$\$**~X\$         | १,०२८ १५                | रेद १४                          |
|      | १६५५-५६<br>१६५६-५७ | ६०२ ३५<br>६ <b>८१</b> १ | 68.02                           |
|      | १६५७–५=            | 854.5                   | ₹ <b>२१</b> २<br>२४ <b>ह</b> •ह |
|      |                    | १४६                     |                                 |

सन् १९५६-१७ मे पुँजीगत वस्तुओ का जायात बहुत बढ़ गया, निन्तु निर्यातो मे उत्तरी वृद्धि न हो सकी । हमारे भुगतान शतुलन पर इसका बुरा प्रभाव परा। चालू साते के घाटे को पूरा करने के लिए विदेशी विविध्य कीए से आहरण य रना आवश्यक हो गया। स्थिति जिगडती ही रही । फल यह हुआ कि अप्रैस ४६ में सितम्बर ५७ तक १८ महीने की अवधि में रिजर्न देन को विदेशी सम्पतियों म क्षद करोड उपये की कमी आ गई। यदि अन्तर्राष्टीय मुद्रा कीप से 8% व रोड रुपये की सह।यता न मिली होती, तो यह कभी ४६१ करोड रुपये तक जा पर्टचती। सकट के लिए उत्तरदायी कारण

विदेशी विविसय महुट के लिए जो कारण बाबी बने उनकी समफ लेगा आवश्यक है। ये कारण मिग्नलिमित है -

(१) योजना का बहुत महस्वाकांश्री होना-विदेशी विनिमय नीय में तेजी से विरावट आने का सबसे बढ़ा कारण इमारी दिखीय योजना का स्वभाव बहुत सहस्वाकाक्षी होना था। योजना में जिस दर से विनियीन किया गया यह जमाधा-रण रूप से ऊँची थी । योजना के प्रथम वर्ष मे पूँजीयत सामान का आयात बहुत मान्ना में हुआ । आमात की दर पहली बोजना की तुलवा म दूनी ही गई।

( २ ) आधातित विनियोग चरतुओं की ऊँची लागतें (Higher costs of imported investment goods)—विदेशों में आयात की गई विनियोग वस्तुओं की विवेशी जागते स्वेज नहर के सन्द्रुट और विवेशो म गुवा प्रचार की प्रवत्तियों के कारण, पहली मोजना की तलना में १० से १६ प्रतिश्वत बढ गई थी।

( ३ ) निश्चित समय में पहले भाषात (Imports shead of the Schedule)-प्राइवेट साहसियों नो यह आवना थी कि दितीय गोजना के अन्तिम बधौ म निदेशी विनिमम मा सकट उत्पन्न हो नामगा । अत चन्होन अपने समस्त आयात समय से पहले ही योजना के प्रारम्भिक वर्षों म प्राप्त करने के गत्न किये।

- (४) साद्यान्ती के आयात ने अवानक बृद्धि (Sudden increase in imports of foodgrains)—सन् १६६१-५२ म बाबाक्षों के आपात का व्यय २२ व करोड रुपये था सन् १६५४-४६ ॥ केवल २६ करोड रह गया किल १६४७-१८ म पूर्व बढकर १५२ वरोड क्ष्पवे ही स्था। यद्यपि खाखाओं के आयान गा स्तर हमारी बुगतान सन्तुमन सम्बन्धी निर्जनाइयी का एकमात्र कारण नहीं था तथानि विदेशी विनिमय सबद उत्पत करने में इसका महत्त्वपूर्ण शास रहा ।
- (१) गेर योजना व्यय में नृद्धि (Rise in non-plan expenditure)-बाय-सेना और नौ-गेना की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा सम्बन्धो व्यय बहुत वढ गरे थे । इसने भी निदेशी निनिमय सकट में योग दिया। पहली योजना के कुछ अपूर्ण कार्यक्रम भी दूसरी योजना के प्रारम्भ में ही पूरे किये गये । इमसे भी द्वितीय योजना का विदेशी विनिषय सम्बन्धी व्यय वद गया ।
  - ( ६ ) अर्थभ्यवस्था में उपभोग सम्बन्धी माँग बढना (Rising consupm-

tion demand within the economy)—बिदेशी विनिमय सकट का एक रम महरवपूर्णकारण मह भी रहा कि अर्थ-वबस्था में उपभोग सम्बन्धी मांग बढ गई थी जिसे मरेलू उत्पादन द्वारा जो कि गुरुयत कृटीर और ग्राम तशोमो पर आधारित था, पूरा नहीं किया जा सना।

( ७ ) आयात निवन्त्रण मीति की दुर्यनतामें (Loopholes in the Import Control Policy)- सन् १९५६ ३७ के पहले छ महीनो म गर आप्रदयक वस्तुआ हा आयात विसाल माना में किया गया। यद्विव लाइयेंस और निवन्त्रम की नजर

भरकार द्वारा सञ्जूट निवारण के उपाय

दितीय योजना के प्रथम वर्ष के बाद भारतीय अयंध्यवस्था पर कठोर वबाव पड़ने सरो । जुलाई १७ में विदेखों विनिमय कोच बढ़त घट गये, अगस्त ४७ में रिगर्व र्वं क आफ डॉल्ड्या के इस्यू विभाग की विवेसी प्रतिमृतियों की याशि ३७५ करोड रुपय तक गिर गई। विदेशी विनिमय सकट का लिवारण के निए सरकार में निकल

तालिका २ भारत का बिदेशी मुद्रा कीय (करोट २०) २१ मार्च की समाप्त वर्ष कोच वृहि (+) या कमी (~) 32-255 3008 - 85 3 1626-€0 3-536 \$3-0738 - 28 0 13 505 92-173\$ - XE-5X ₹ €19+3 ₹ \$25 F-53 - 1610 25% %0 \$455-EX ₹ ₹ १ 305.65 + 1000 \$858-84 38€ €= \$844-88 - 24.53 380 €€ T 84 30 ₹845-60 **አ**በደ Ջአ +8=0.86 22-0239 व्यक्त व्यक्त + 40 12 2854-66 १७६ ७० + 35.68 প্ৰনত ৩০ 6.86. + 6x3

(१) विदेशों कोष सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था में संशोधन —रिजर्व वेंक के विदेशी मुद्रा कीय सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था को अक्टूबर सन् १९५७ में संशीधित किया गया। इस सङोधन के बनुखार र्रियानिक "युनसम विदेशी प्रतिप्रति कोस (४०० नरोड रु०) और स्वर्ण कोष (११५ करोड रु०) की घटानर केवल २०० करोड ग०

(जिसमें ११४ करोज ह० का स्वर्ण भी सम्मिखत है) रहने दिया गया, ताकि घाटे की पुति के लिए कोष से अधिक राजि का आहरण निया जा सके।

(२) आयात-नियम्त्रण में कठोरता-जायात-प्रतिवन्ध करे हिए गए। पूर्जीतत सामान के आयातको को लाश्चेन्स प्राप्त करने हेतु यह नियम बनाया गया कि वे विदेशी सप्लावरों संस्थाित प्रमुखान के समझीते करें।

(३) निर्यात सव्यान के लिए विज्ञेष उपाय---निर्यात बढाने के लिए गई तरह की वार्यवाहियों की गई जिनका विज्ञेष हमने भुगतान सन्तुलन की प्रतिदूत्तता

को घटाने के खपायों के अन्तर्गत किया है।

४) विवेशो मुद्रा के ऋण—यही नहीं, मिन देखां और मुद्रा कौप से अधि-काशिक ऋण लेने के यहन किये नद । यदि विदेशी मिन्नी से सामयिक जुल न मिने होते तो, भारत अपने विकास कार्यक्रमों को क्दापि पूरे नहीं कर सकता था।

उपरोक्त उपायों के फलन्वहम युगतान मतुलन में बाटा कम हुमा और इसके फलस्वहम विदशों मुद्रा काम सम्बन्धी स्थिति में भी स्पष्ट सुधार हुआ। सन् १९६०-६१ की छोडकर काथ में उत्तरोत्तर कम र शियाँ निकासी गई है।

सन् १९६२ में भीन के बावजूम आदयाम के नारण भारत के मुसान मुझन गर दवान पहने गरे। इसमें की निवक्तियात के निवे नजन्म सन् १६६२ के कावादी १९६२ के बीच म एक सह कर्मा नीति की प्रेणण की वर्ष । इसकी महुल निवेपतारों निम्म है — (1) सरकार ने स्थलों बींक गारी करने का जैतना किया, जो कि १९ म मो की कावादी का और १ प्र प्रिकार व्यान के होंगे । कीम अपना सीना कर हम हम के कावा करते हैं। जब नी वह १२५ वर्ष प्रति तोता होंगी। (11) सरकार ने देख भारत कीमा का जान करते हैं। जब नी वह १२५ वर्ष प्रति तोता होंगी। (11) सरकार ने देख भारत के पाने के सावद ज्यानार पर पोक सावदी । इसका उर्द वह सीने पर आपारित बडु स्थला में जब प्रति का सावद ज्यानार पर पोक सावदी । हमका उर्द वह सीने पर आपारित बडु स्थला में जब प्रति का सावद ज्यानार पर प्रक्ष सावद के पाने का जो की कीम का सावद ज्यान स्थला के नी कीम का सावद ज्यान का सुवारों के पान का सावद की की है पान का सावद जा सावद की है। (11) देख में भीना में की मित्र पान का सुवारों के नाम कर सावद की मान का सुवारों के नाम का सावद की मान का सुवारों है। (12) देख में भीना में की मित्र पान का सुवारों है नाम का नाम का सुवारों है। (12) देख में भीना में की मित्र पान का सुवारों है नाम का नाम का सुवारों है। सावद की मान का सुवारों है। होने सावद का सावद की मान का सुवारों है। सावद की मान का सुवारों है सावद की मान का सुवारों है। सावद की मान का सुवारों है। स्थान कर सुवारों है। स्थान के मान की सुवारों है। सावद की सावद की सुवारों के सुवारों के सुवारों के सुवारों के सुवारों के सावद की सुवारों के सुवारों के सुवारों के सुवारों के सुवारों का सुवारों के सुवारों का सुवारों के सुवारों की सुवारों के सुवारों के सुवारों की सुवारों के सुवारों

जावा यी कि ४,००० करीड एएए के बीने का पता बयेगा लेलिन बास्तव दे ४ करीड रूपए के गुँर बागूग्य स्वर्ण की भोषणा की गुँड एवर्ज नीति का उन्हें स्वर्म सीने के सहरू ज्यापार को रोकना और आयुग्य स्वर्मी के लिए यो ने की अस्तिक मान को क्य करना था जिससे कि स्वर्म की कीमते क्षत्र में नीचे जा सकें। वेक्तिन असी तक पढ़ एक स्वरूप एक हैं और स्वर्ण की जान्तरिक कीमत अभी भी काफी की बना कि हैं।

वर्तमान स्थिति

जैसाकि वियत पृथ्ठ मे दी गई तालिकार की देखये से पता चलता है,

११६६ व-६४ को छोड़कर प्रस्तुत दशक (१९६०-६९) के प्रथमार्थमें हमारे कोमों में लगातार कमो होती गई है। १६६३-६४ के वित्तीय वर्ष में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा काप के प्रति २४ करोड रुपये का पुराना ऋण वापस करने के बाद, ११ करोड रुपये की वृद्धि हुई अर्थात् त्रीस बृद्धि ३४ करोड रुपये की थी, जबकि पिछने वर्णम १२ कराड़ रपने मुद्रा कोष में उधार लेने के बाव भी दों करोड रूपने की कमी हुई अर्थात् १४ नरोड रपये की वसी थी। इस प्रवार १९६३-६४ स विदेशी विनिमय सकट म बुख कमी हुई । ११६४-९१ में पाकिस्तानी आक्रमण के कारण एक और आयाती में भारी विद्व हों और इसरी ओर निर्यात स्थूनाधिन त्विर रहे जिससे कि वर्ष पर्यन्त विदेशी सदा-कोग पर दबाब जारो रहा और ११६४-६१ में निवल ६६१६ करोड स्पंय की कमी हुई : इस असाधारण कमी ना कुछ हद तक यह भी कारण है कि सरकार को अनाज, उर्वरक' साद) आदि के आयात पर अधिक खर्च करना पडा और जहांब गाउँपर भी अधिक सर्वे हुमा। नवस्वर १६६४ में ब्रिटिश बैक दर को बढाकर ७ प्रतिशत कर देने का भी हमारे भूगतान पर प्रतिकृत प्रभाव पडा। विदेशी से पर्यान्त विद्याल महायता मिलने पर भी विदेशी मुद्रा-कीप से जो भारी मिकासी हुई उसने देश को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्ध-कोष न ऋण सम्बन्धी क्षत्रतो (stand-by-arrangements) वा लाभ उठाने तथा सरकारी स्टाक से १६ करीड रुपये के मूल्य वा अमोदिक स्वर्ण विवेशी सुद्रा कोष थे हस्तान्तरित करने के लिये विवेश बना विधान जून १६६६ म रुपये का अवमृत्यन करने के बाद स्थिति में सुधार हुआ। १६६६-७० म हमारे निवेसी मिनिमय कीप की स्थिति से काफी सुधार रहा है, क्योंकि (1) कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई विशेषत कास-स्थिति से सुधार हुआ, (॥) आमात प्रतिस्थापन म प्रगति हुई, (111) औद्यागिक त्रियाओं की मति बढ़ गई, जिससे सामाती में कमी आई किन्तु हमारे निवात। विशेषत अपरम्परायत बस्तुओं के विर्यातों में काकी वृद्धि हुई। इन प्रकार, भुगतान मतुलन की प्रतिकृत्तता में सुधार हुआ।

विषयों विनियम वानाभी करियाहमां के जाएण इस विद्याना ने यह दुस्ताव दिया था नि हमें अपने भागों की जदावामी रोक देनी चाहिए। किन्तु यह मुस्तान ठीक नहीं हैं, हमें चाहिया कि अपनी प्रधा-अदावामी में विस्तेवारियों को क्या निकट्यारियों में भीति पूरा करें। अन्यत ही अपने मिन देखी हो कीए कलरावेन्द्रीय सरमाजें। स्वात मिनाव में नहानामा भीती तक्य हम अपने पत्र खो की भीता में रहने को भईते कि हमें अपने क्यांभी के जदावामी करनी है। हमाने पहले भी ऐता ही किया है। परन्तु ऋषों में अदावनी रोकने का सिव्युक्त को अपने सह

चौयी योजना के लिये निवेशी विनिमय

भी मो ना के लिए विदेशी विशिष्य आप करने ही नीति चुनियादी रूप ने मित पतनी पढ़ेगी। जब मोजना आयोग भीगो मोबना पर निवास कर रहा था, यह बत्ती ऐक त्रमुख पत्ता गढ़ सीह लागिक विवास को गति हो बबसर कर रहा था, यह बत्ती ऐक त्रमुख पत्ता गढ़ सीह लागिक विवास को गति हो बबसर एवं के लिए निता विशास वाकार की मोबना को गार्वीनिव करने आ रहे हैं वर्का देश आवश्यक विदेशी मुद्रा की प्राप्त की जाय। उसे नवीन राजनीतिक एवं वार्षिक घटनाओं के नदिमें में इसकी सम्मानार्थ के कार्य की ही प्रतिव ही रही थी। जबकि हमार्थ रसा और कार्यिक आवस्यकताओं के कार्यक विदेशी वहात्रवा की कार्यक्रमकता कर रही है तब इसनी पूर्ति की स्वार्थ के स्वार्थ है के बार्यक्र रही है तब इसनी पूर्ति की स्वार्थ कार्यक्र कर रही है तब प्रतिव हमार्थ की अर्थ-विकास रही है ज्यों (म) किसवित राष्ट्रों की सहस्ता सम्बन्धी आवस्थकता यह यह है व्योक्ति (म) किसवित राष्ट्रों पर राजनीतिक एवं कार्यकों कार्यकों के सहस्त्रवा कार्यक्र की सहस्त्रवा कार्यका रही है स्वार्थ कर प्रतिव हमार्थ की साथ वहान वह रहा है। स्वार्थ की साथ वहान वह रहा है। स्वार्थ की साथ वहान वह रहा है। की स्वर्थ की साथ वहान वह रहा है। की साथ क

उपरोक्त घरक गह जानस्यम करने हैं कि विदेशी गुढ़ा को समस्या पा लोहें स्वाप्त कोर मार्गाभवनक हम के बा जाय। इस हेतु सरसार में योजना के विदेशों प्राप्ता को प्रति के प्रति का प्रति का प्रति के प्रति का प्रत

(१) विदेशियों यो लगिन प्रतायकों के लोवन को अनुमति देशा—पूर्वी अनुमति निम्म नार्शी पर थी लाय —() विदेशी गर्में करकार को रोबरटी विदेशी मुद्रा में चुनाई, (n) विश्वीत धें पहले लगियों का आरत म हो विश्वास्त (Poccess-108) किया जाम, जिससे कि इन्होंने कीमल मुद्रि का नुद्ध साभ भारत की भी मिल सक्, (m) उत्पादन का एक निमन प्रतिकत ही निमति किया वास, एक (19) आरत-रिए उपभोग के निम्द सोमती की अधिनतम सीमारी निम्मित कर दी नार्शी

बाजारों के लिये इनमी कीमर्ते कार नी अपेक्षा नम हो सकें । दिसीय वर्ग के उत्पादन का एक अद्य आकारिक बाजारों के निये भी सुरक्षित रखना बाहिय, बिसमें कि हमारी अपे-अपस्था मे स्थस्य प्रतियोगिता प्रचलित हो सके ।

- (३) आरतीय उद्योगपटियो को एफियाई और अफीशो देशी में उद्योग स्थापित करने के तियं बेलिशहर देशा—अन्य गट्यों म, निर्मित वस्तुकों के निर्मान पर वे जीर हरावर नारवानों मा निर्मान करने कर जोर है। बुढि इसी वर्ष-विक्तिए येश बच्चा विशास करने के निए जलुम है इस्तिनों के हम मीति का मिक देशा देशा करें, खिल्ली ट्रमारी विदेशी मुगा की कथाई का एक स्थापी सीते मुख खोलेगा!
- (४) स्पितः भुगताल पद्धति पर निर्मात नुष्यित्रासंदेवा—सरकार वो वाहिये कि एविष्याई एए अध्येकी तेशों को स्थानित मुगताल पत्रित पर पूर्ण त्यान्य और महोने निर्मात करने के जिसे श्रीन्याहन दे और अवस्थव बिया की व्यवस्था भी करे।
- ( ४) लड़मी भी सान का निर्यात —प्रियादि एवं अफी भी रास्ट्री की इनकी आनश्यकताओं का निवास करने से खहायता देन के लियं तकनी शियकी की भेजकर टैक्नीकल इ.न. का निर्यात गरे।
- (६) ज्यान प्रव चहाना— विदेधी जाणों पर व्याज सम्बन्धी अप द स रते हेंदु चरकार को गिम्मानीसल कार्यविधि अश्वामी चाहिये जब जिबेसो से विधेय पिरीयन्त्रानों में प्रयोग के नियं न्द्रण प्राप्त होते हैं, वन परियोजनाओं वा नार्य प्रार्थेट कर्मी को सोपा अना है एवं ये क्ले अपने दिश्ती सत्योगिकों से नगीने अधि स्मिति प्राप्तान की सर्वां मंगाती है, तो दोहरा ज्यान दिवस आता है—एक तर एत्यान हारा को र दुबरी वा न्या में ही जल कर्मों को मधान के जामत के निए बन वे दिवस करें, तो लाखी मयों के स्माप्त की बचत हो तक

(७) विदेशी विक्त केंग्री में काम नेना—चरकार को चाहिये कि जानान नो मांति विदेशी दित केंग्रों में, खुले माजारों में अपने देश सुरू नरे। ये अपन दो प्रकार के ही सकते हैं — हो। सामान्य आर्थिक दिकास हेतु जिये योग पहण एवं (1) प्राप्तिक उपनर्शी हाथा निदेशों में बेयरों जीत क्रिकेन्बरों के रूर में प्राप्त मी जाने दानी पूर्वी की गारटों।

( व ) विश्व बातारों का लगातार अध्ययन— यह नहा शुभीय है कि इस समय हमारे परपरावत निर्दात जैसे कि नाम और पटसन की नस्तुओं के निर्यात में नाई बुढि नहीं हो रही है और जन्म देशों के ताब भीतिन्तित बब्दी था रही है। हमने जभी जना माल बैचने के लिया भी नहीं शीमी है। व्यापारी वर्ग और सरकार दोना की ही गसार की मार्केट या जमातार अव्यवन करने के हिए और जनाह नेदा करने के लिए एक मस्था नी स्थापन, करने में सहयोग देशा चाहिए। भी सनुभाई आह ने से तीन अर्ते बलाई है —(1) विवर्षत की जाने वासी बहुआे को होत सकार से हिन्तों या पैकेटो में बन्द किया जाना चाहित लांकि हिन्द मं जो लीग उन्हें अर्देश उन्हें ने पीनेंं जानकर्ति कार्ति है, (1) निर्मात कार्यनंत्र परिपर्द और सम्मू मोर्च अर्थने कार्यों को बढ़ाने हैं, (10) कुछ हर सक विवर्धन व्यापार की दिशा को बदले ताहित अधिक हिन्दी मुद्रा जानिन की ना छके। विवर्धन व्यापार में विवर्धन होत्र को स्तार में कराने कि कि व्यापार के किया के होत्र को समान करने हैं कि तर्थन व्यापार में विवर्धन होत्र को समान करने हैं कि तर्थन व्यापार मुख्य कार्यने हैं कु सरकार दिलीय तथा क्षाय पितायने के के निर्मे विवर्धन कर में समुखे के कार्यन कार्यन कार्यन करने कार्यन कार

(६) आश्य निर्भार अर्थव्यवस्था—एक राजनीक्षिण ने हाम में गोण्या हा । लक्ष्य इहत प्रमार बलाया है कि देवा की वर्ष यहत्वता की आरम-निर्भार वाराया जाये साकि निर्देशी इस्तित्या यर इस कम कर कम निर्भार कुटी और बला में हुमारी कर्ये-स्थारूमा 'स्थय निर्कास होने बाली' वार जारे। इसका महत्तव बढ़ है कि हो निर्कार की ऐसी जबस्था तक चहुँकमा होगा नहीं पूर्जी समाने की र और व्यवस्था कि स्थार इसनी हो जाने कि जबसे आगे कोई होड़ किये दिना ही हाई अर्थ-यवस्था में इसा ७

प्रतिवास की वृद्धि करने रहे।

(११) कृषि जरसम्ब में बृद्धि—दो-तिहाई निर्वात अत्यक्ष अवना अभरयक्ष स्व से कृषि पर आयारित है, इद्योजिये निर्मात-संदयो की पूर्ति में कृषि जरवादन में बृद्धि सा बहुत महस्व है। चौची योजना के दौरान आम फसली तथा स्थानसाधिक फरासी

मो एक वैसी प्राथमिवता मिलनी चाहिये।

(१२) अध्योजक विदेशी मुद्रा की व्यवस्थकता बांते उद्योगों की स्वापना की औरदाहर न देवर—सरस्यों और देवर सरकारी को तो में ऐने उद्योगों नी स्थापना की गई है जिसकी स्थापना में तथा जिनके चत्रा के बिनो के लिंगे आयोक्त दिख्यों मुद्रा की आयावक दिख्यों हुए की आयावक दिख्यों मुद्रा की आयावक दिख्यों हुए की स्थापना की गत्र ही ने दी दी वाहियों जो चालू होने के तीन वार्ष के अन्दर विदेशी मुद्रा की स्थापना की गत्र ही नहीं विदेशों मुद्रा की तथा नहीं कर सके मा

(१३) मेग्टोकेस बाबातों पर विदेश भुटा के स्थय में दलार करता -४० उद्योगी ना विस्तृत विस्तेषण करने के बाद 'वैद्यानल कावन्तिन ऑफ एप्साईड इस्तेना-

उद्योग क्षत्र ग विवक्षी मुद्रा की कावस्यक्ता कम करने के लिये केन्द्रीय हर कार ने एस पच सूत्री कावतम पर अमल तिया है जिसस देख स बनी सामग्रियों ह कार ने एक प्रकार प्रकार का प्रकार का स्वार्थ है। इस काश्वरूप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाते स्वार्ध का बहार पर बन दिया नवा है। इस काश्वरूप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाते यह है कि इसन देश स मधीनों के अधिनाधिक निर्माण की अवस्था है। सीनी रीमेट निर्माण नामग्री नायनर कोदाई यन्त्र थेस सिनिडर, रासायनिक सामग्री, कागज गोदाम आदि को ठण्डा रलने के तथा देगरी से सम्बन्धित उपकरण बनान की मधीनरियों का निर्माण देश स इतना बढ़ा दिया सवा है कि इनके आयात पर न्यस होने वाल सनभग तीन करोड रपत्र की शनि वर्ष बंधत होने लगी है। ट्रक तथा अ य ग्यापारिक बाहुना के कलपुर्जे विधारित मीमा ६० प्रतिखत स भी अधिक मात्रा म सारे दबाम निमित होने समे है। कारो की भी—बाडल के सनुसार — द० से ६० प्रतिवात सामग्री वहा म बनने सभी है। बैनिश्वक नच्च मान के स्वयदार म बृद्धि कर दिये जाने से भी विद्धी भुदा की अवस्थानता म नाकी गमा ही गई है। बिजनी के दार बगान स अल्ब्रुमिनियम का प्रयोग किया जान लगा है जिससे प्रति वर्षे लगभग हीन तरोड त्थ्ये की जिदेदा। मुद्रा की बचन हाने लगी है। इजीनियरिंग मध्य बी उद्योगाको गधन व नजान के स्थान पर तमक का तैनाब उस्तैयाल गरन के लिये कहा गया है। सफदा और जिंक आक्ष्मादन के बदल य टिटेनियम दायआदमाइट का प्रयोग बहाया जा रहा है। इसने अति वय लगमग एक करोड स्पन की विरशी सन्ना नी बचत होने लगी है। ओपियो म तथा धौपिय उपकरणो म बहा शायातित विस्मय मेटल ना प्रयोग हाता या टमके स्थान पर अब मैंग्नीशियम तथा जन्यू र्मिनयम मिक्ति पदानों का प्रयान किए। जा रहा है। रासायनिक पदायों तथा और दिशास प्रवृह हो हो बाले आया नितृमायमः कस्यान पर देश य उप ०५ या

आगातित पच्चे भाव का स्पबहार किया जाने लगा है। देखी सामधियों के प्रयोग के प्रोतावात के नित्य बहुत से उदिगों में विविद्य आदेश खादों किये गये हैं। मस्त निस्त्रांत तथा पाइट विद्याने के सम्बन्ध में आदेश दे दिया मध्य है कि जहीं तक सम्भत हो आगातित मोनेट की चादरों के सम्बन्ध में आगातित मोनेट की चादरों के सम्बन्ध में आगातित मोनेट की चादरों के प्रावहार किया थाए। इससे तथावत पर स्वावहार किया थाए। इससे तथावत पर स्वावहार किया थाए। इससे तथावत में स्वावहार किया थाए। इससे तथावत में स्वावहार किया थाए। इससे तथावत में स्वावहार किया थाए। स्वावहार वह आते में एक स्वावहार का स्वावहार किया की विदेशी मुद्रा और साधिक प्रवाव सेते नहीं है।

### परीक्षा प्रकृतः

हमारे देश में विदेशी विशिष्ण का शहुट उपयक्ष होंगे के मुरम-मुख्य कारणों का विशेषन कीतियों। शिवरेसी विभिन्नय प्रशासनी की बचन के सिन क्या करमा प्रशास में है और ऐसे कबस हमारे देश में विकाशास्त्रक नियोजन सम्बन्धी सार्वेक्श में कहा तक द्वारामक हो सार्व है ?

[Duouss the mum causes of foreign exchange, crisis in our country. What steps have been taken for the conservation of foreign exchange resources and to what extent do you counter such actions can help the developmental programmes of planning in our country?]

 मारत में बर्तमान विदेशी मुझा सबट को पैदा र रने याले कौन-कीन से घटक हैं / बया इनकी राय में सरकार की नीति इस सकट को पार करने के निमें पर्याल है ?

[What important factors have led to the present foreign exchange crisis in India? Do you consider the Government policy adequate to meet the crisis?]

(इतायुक एसक कोमक, १८६६) स्वा एक अर्थ - पिकवित देश से, जो कि अपने आर्थिक विकास मी दर की रोकों से बढ़ाने के लिए प्रमलवाती है, विदेखी विनित्तय ना सकट उपनय होना मानवार्य है ? इस संबंध से जारक भी स्थिति पर प्रकार आर्थिते ।

[Is a foreign exchange crisis inevitable in the case of an under-developed country trying to accelerate its rate of economic growth? Examine India's case in this context.]

(आगरा, एम० ए०, १९६८)

## विदेशी पूँजी एवं विदेशी विनिमय

(Foreign Capital and Foreign Exchange)

### वरिचय---

अन्तरांष्ट्रीय प्यापार म विदेशी पूँजो और विदेशी विनियन की समस्याओं हा एक महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। इन नाम्याओं से प्रारक के बिट्जी व्यापार हा भी बनिष्ठ द्यान्य है। प्रस्तुत स्थाय में हम यह हे व्यक्ति निप्तारन में विदेशी पूँजी और विदेशी विनियम की स्थित क्या है तथा हने केने सुपारा जा महता है।

भारत के आधिक विकास में विदेशी पूँजी का महत्त्व

### विवेशी सहायता की आवश्यकता--

यह करना गनत न होगा कि एक अर्थ-विकवित देख में आन्तरिक साधनों है। पाठि दिनारी हैं। दुस्तारा पूर्वक मितारीस पिया बाद, वे नियोवित विकास की अर्थ स्परताओं से पूरा करने के लिये अपवांत्व प्रसानत होंगे। यह आवस्य रहें जाना है कि पूर्णों आध्यस्य हों देशों में पूर्ण-अध्यस्य है। जाना है कि पूर्णों आध्यस्य को देशों में पूर्णी-अध्यस्य है। दा अग्वत्तिक साधनों में पूर्वता में दुर्ग किया जाय। इनमें अर्थ-विकस्य देशों को सामाया होने की नीर्म बात नेते हैं। कान के अर्गक कसत होतों ने भी अगनी अर्थितक अवस्थाओं में विदेशों में ध्यापक जान किए थे। उदाहरण के निए, इस्पत्ति हो शामिक अवस्थाओं में विदेशों में ध्यापक जान किए के वाहरे हिस्स प्रस्ति हो के प्रस्ति पह जान कि महार्थ के अपवार्तिक जान किए हम विदेशों हो के प्रदित्त पहले जीती विदोध भावना में महार्थ है। अर्थाण नावर्थ अम्बत्ते हैं। अन्तर्वार्थ वितार स्वयंत्र नवर्थ मामको है। अन्तर्वार्थ वितार स्वयंत्र प्रसार के सार्य अर्थाण नवर्थ अम्बत्ते हों। के प्रसार क्षार्थ के सार्य के भावन के भावन के भी विदेशों पूर्ण को एक आविष्क प्रदेश स्वयंत्र कर देशी वितर स्वयंत्र वितर्ध हों। के स्वरंतिक प्रयोग कर पर है है।

भारत को विदेशी पूँजी से लाभ--

भारन में विदेशों पूँजी के पता-विषश में इतना मुख कहा मृत्रा गया है कि साधारण जनता श्रम में पड़ जातो है। तीचे भारतीय परिस्थिनियों में विदेशी पूँजी के महरव पर प्रकार संजो गया है। विवेशी पुंजी से भारत को लाभ---

(`१) देख म बयार प्राकृतिक सावन हैं, जिनका पूर्ण प्रयोग नहीं किया जा संको है। इसने भारतवासी दिस्त वने हुए हैं। प्राकृतिक सावनो का उपयोग

करने ने लिए पूँजी सर्वमा आवश्यक है।

(२) विदेशी पूँजी के आवात के ताम साथ हमें विदेशी टेरनीकल तान एवं प्रस्प कीयान भी प्राप्त होना है। आंतक नितास के निया प्रतिविध्त जान ना बहुत पहल्च हुं जो दुर्भाण के ह्यारेट देश में अलब्ध है। जत विदेशी जननीत्री जान की प्राप्ति से हुंद आर्थिक निरास म बहुत राज्यवा मिनानी।

(३) बोधोमिक विकास के लिए एक अधिकांख देव की विदेशों से पूँकी गुरु काश्वर मनामा एकना है जिसके निव पर्योच निवंशी मुझा जुटाना उस नटिन शुना है। भारन के सम्बन्ध मं भी यही बात है। विदेशी पूँजी की प्राप्ति म यह

विविवाई साहल होती है।

(४) श्रीद्यांगक विकास को प्रारम्भिक प्यस्था म व्यवसायों भी जातिम सहुत होती है न स्थापना व्यवसायों की आधिक होता है। अत देवी आहसी नम व्यवस्थान मा पूर्णी लगाने म मनोच नत्ते हैं। डिन्तु विदेशों पूर्णी के विनियोंस की दता म स्थापन स्थापन किया के लिए मा स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन

(४) आधिक मियोजन को भफ्त बनाने के लिए भी विदेशी पूँजा अत्मन्त आवस्यक है नवीनि निर्धारित नदयों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त सावन देश ग ही

जुटाने में कठिनाई हो रही है।

(६) उपयोगी सम्पत्ति का निर्माण—विदेशी पूँजी के प्रयोग म दम म ऐसी सम्पत्ति का मुजन किया जा सकता है जिससे मुतयन और ब्याय दने के बाद भी नगानार ताम प्राप्त होता रहे। देलें बहरें, बिद्युत केन्द्र ऐसी ही सम्पत्तिया है।

- (७) स्कीति के असारों को रोकने के लिए—जब देस म आरो विनियोग किये जा रहें हा ती मुद्रा की गृति के मुकालिय म हरनी हो तेन गति ने बहुता की पूति के सुकालिय म हरनी हो तेन गति ने बहुता की पूति के सुकालिय के अहरी के क्षेत्र के लिए स्वेडी से अहरी के अहर के लिए स्वेडी सहामता का उपभीग किया जा सकता है। निस्कृत्वेह कई बार विदेशी सहामता का उपभीग किया जा सकता है। निस्कृत्वेह कई बार विदेशी सहामता स्वाधि का नार्य करती है। किन्तु जब यह सहामता उपभोग्ना स्वष्टुओं के एवस मानत हो। ते उत्तर कार मुद्रा स्विचित्र के स्वाधि के अहरी हो के स्वाधि के स्वाधि के अहरी हो के स्वाधि की स्वाधि क
  - ( ८ ) मान्तरिक पुँची के पूरक के रूप में काय के लिए—धित्र भित्र देशा

शो अस्तरिक वसतां सो तुलना में बाँद दूस अपने देश शी सबस को देखें, तो आपने होगा कि विभिन्नों के पिए साधनों को पुराने में हम त्रिवर्त है। किस्परेंट प्रधातन्त्र में नामितंत्र है। किस्परेंट प्रधातन्त्र में नामितंत्र के उपमोगी पर एक हर सर ही अनुवा सबाने की मुनारम होगी है। वहने लोगों नो वो वित्त लाने नो भी व पिनता हो। बही और अनुवी के निए लात हो। मी वीन करनी है। वाशी पढ़े सीडेज मिनक मोगा। उनशी महात हो। मी किस करनी है। वाशी पढ़े सीडेज मिनक मोगा। उनशी महात के पित की वीन को मान की नामितंत्र के एक मिनक की किस की वीन की की वीन की मी किस मिनक की नामितंत्र के अनुवार कर-मार वालि मी भी एक सीमा होतों है। जुंबी-किसोब के मिनक के अनुवार कर-मार वालि मी भी एक सीमा होतों है। जुंबी-किसोब के विवार के अनुवार कर-मार वालि मी भी एक सीमा होतों है। जुंबी-किसोब के किस लगे के अनुवार कर-मार वालि मी भी एक सीमा होतों है। जुंबी-किसोब के किए बस्ते वालि के अनुवार कर मार विवार करा।

( ६) देशों में गरस्यर महस्तर से भावना बदानर—विदेशी महायता के सार्यन्ती से सारफ विशिव देशों में बात्रक से कहनार सी भावना वेदा होगी हैं और गरत वे एक-हुसे भी कम्यामा से ज्यादा नददीक से सम्भ तथा सुत्रक सम्भ समी राज्य वेदा के स्वयं से बात्रक स्वयं से सार्यक तथा सुत्रक सम्भ समी राज्य सदी की और सार्य मर्चक परि विद्यासी देशी नी पूँची दिशी तिहासारी देशी नी पूँची विद्यासी के स्वयं से चारों को से स्वयं से सुर्व सी क्याना महत्रने में भारते वे नवस्त हो निवास नदी । नार्यन्यों के स्वयं से सार्यन्य कर्र देशा के मार बहुन नार्य वेत्र से परि हैं।

भारत की विदेशी पूँजी से सम्भावित हानियां-

(१) आप्ता ने तमाननाथी नमूने के नवाज की स्थादना का शास अने ममन रपा है जबकि क्षेत्रियों पूर्वी साथ पूर्वोदायों देखों से सिन रही है। अन हम बात ना लगार है कि नहीं उसनी आधिक नीति वक्त देशों के शासकों से प्रमानिक होने क्षेत्र

(२) विदेशी मदर स्थान के साथ बायब लोडाली होतों है, यह नभी भूलना मही बाहिए। बारी बारी रूक्त एक खुशाना के क्या म लेडे समय तो अवेदरण का बीएम बहुत हुन्ता हो जाना है किन्तु कर बारी स्थान का मान्य का ती, हो तो कुछ रूपन में मान्य स्थाना होता है और इस अवार वर्षतान पारी बंदान पण्डा है। एक अनुमान के बहुताम की बाहिए से मीन स्थान मान्य करान में स्थान पण्डा की प्राप्त को बाहिए के स्थान करिए करान के स्थान की स्थान प्राप्त की बाहिए से स्थान करान के स्थान करान की बाहिए से स्थान करान की स्थान करान की स्थान की स्थान करान की स्थान करान की स्थान की स्थान करान की स्थान करान की स्थान करान करान करान की स्थान करान की स्थान करान की स्थान की स्थान करान की स्थान करान की स्थान करान की स्थान करान की स्थान की स्था

(३) निदंशी मूँची के साय-साथ राजनीतक शर्ते भी लगा थी जाती है। विनेमत कदान एवं व्यक्तिकित राष्ट्री की राजनीतिन स्वतन्त्रमा भी सबदे मा मुझे ना इट एता हैं, । भारत को तो बंद मुझा कुना है हि पिना मुजार दिक्त पा उत्तर एता है, है। भारत को तो बंद मुखाय कुना है है पिना मुजार दिक्त पा प्राप्त के पीदि-पीछ काया था। व्यक्तिय के लिए, अब अमेरिका राजनीत कुवलों की धामन में सबकर ही पानिस्तान ने। बांगिक एवं मोर्नी सुझा पा दे रहा है है। पिन्तु भी नेष्ट्र को मुझा के अबत पहुंगी नी भीति के कारण, भारत पाइ दे रहा है। पिन्तु भी नेष्ट्र के स्वाप्त पहुंगी नी भीति के कारण, भारत स्वाप्त दे रहा है।

को विदेशों से अब तक जो आर्थिक और फीजी सहायता मिली है वह सब शर्ती छे मक्त है।

( Y ) बिनेट्सी पूँजी वस्तुजों के हप में भी आप्त हुआ करती है जैसे मदीने आदि, जो आप विनियोगकार्यों देख की बीचोधिक व्यवस्था के अनुसार निर्मित होती है। ऐसी देखा में भारतीय परिस्थितियों म उनका अधिक उपयोग सम्भव नहीं होता तथा हके अतिरिक्त बिदेशी पर निभक्ता की अबृति की भी भीत्साहरूर विकास है।

(४) आर्थिक शक्तिका केन्द्रीयकरण इने-विने लोगो के हाथों में होता विदेशी पूँजी की ही देन है। अुतकाल में विदेशी पूँजी के कारण ही भारत में प्रयन्ध

अभिकर्लाप्रणाली विकसित हुई थी।

(६) जिन व्यवसायों में निवेदी पूँजी लगती है जनने स्पूनाधिक सीमा तक विदेशियों का फिल्मक्ल स्थापित हो जाता है। ने हेश्लीकन परावर्धेदाता नवालक, प्रयानक आदि के कव के स्थासता में बने रहने है और यह स्थिति देश की सुरक्षा के लिए कभी भी पिलाजनक बन जर्मती है।

(७) विदेशी पूँजीयात्वा न अपनी भारतीय गिना ा स्विधो से पक्षपात पूर्ण ध्यवहार किया है। उन्ह उन्त बदी पर गीकर नहीं रसा गया जिससे से अनुभव पुत्र प्रस्तान से बचित हो गये। मध्य विदेशी पूँजी आप्य सस्याओं का सीवगति से मारतीनस्त्र हहा रहा है स्वर्धाण उच्च पदो के सम्बन्ध में स्थित अभी भी असलायजनक बनी हाँ हैं।

विदेशी पूँणी के लाभ-दायों के उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि इसके अधि-काश दोप विदेशी निवन्त्रण से सम्बन्धित हैं विदेशी पूँजी से नहीं। विदेशी पूँजी

का सद्द्रप्रोप करने के लिये निम्न सावधानिया की आवश्यकता है -

(१) किसी भी प्रकार के साधन के विनियोग के सिए कई विकल्प हो सकते हैं, परन्तु पिनेशी सहायदा जैसे अदि उपयोगी और नाजुक सामन का उपयोग इंग्डिस होना थाहिए। इसका विनियोग उन्हार होना चाहिए कि जिससे अधिक से भीषक इसा पिन सके। यदि इसका विनियोग उन्हार परार से नहीं हिस्स आहत हो उसकी स्टायमी ना बीम अधीनन की कार की निक्षम हो तोड़ होता।

(२) अदि निक्ती देश की चूल नी जब रुज्य एक धाल भरती पड़े, ती मन्त्रम है कि उपके कर्यत न पर अधिकुल देशाल पड़े। इससे बनने के लिए कहें वार हम प्रकार के छूल की अबीध और मिल्या में पूर्व की एकम की देशाब से बूर बाल 'जाए फड्ड' मा निविश्व रुज्य कमा की जाती है। ऐसा करने से कारोबार में कल्यारा पर मी पहुंच को योगा और लड़्य की एकम के धीरे चीरे इन्द्रुष्ट होने में अधेक मा पहुंच की गही बदेशा।

(२) अन्त म तो ये ऋण आयात के मुकाबले म अधिक निर्यात करके ही चुकाने पटते हैं। परन्यु कई बार आज की यसाकाट होडे के बारण अन्तर्राष्ट्रीय

बाजार के अर्थविकवित देशों का माल चलता ही नही । ऐसी परिस्कित में विदेशी मृण पूरा करना अर्थ विक्रमित देशों के लिए वहत मुक्तिल हो जाता है। अस्य ममय आ गया है कि विकसित देश इस प्रश्न पर बहुत हो सहानुभृतिपूर्वक और समभवारी

विदेशी पूँजी के प्रति सरकार की नीति---

१६वो धतान्वी के उत्तरार्थ म, लाम्मरित पूँ जी नी नमी के कारण, विदेशी प्रेजी की महायना स, सरकार ने रेखों और नहरों का निर्माण कराया। काम और काफी के बगोचा, जोनना व जूट उदोगों के विकास में भी विदेशी पूँजी काम आई। किन्तु विदेशों पूँजोपतियानं पपनास्वायंत्री सर्वोपरि रनला तमादेश का नाथिक भीर राजनैतिक लोषण किया। अन भारत स विदेशी पूँजी को पूणा की होंट ने देशा जाने लगा। फिर भी, विभिन्न समितियो और अधीनों ने विदेशी प्रेंी के महत्त को त्वीकार निया। सन् १६२४ की विदेशी दुँजी समिति (Excernal Capital Committee) ने दग बात पर बन दिया कि बिंदेगी पूँजी का विनियोजन भारतीय हितों के लहुसार होला चाहिए। सब् ११३५ के **भारतीय सविधान** से भी निर्देशी पूँची पर नोई बन्धन नहीं था। वास्ट्रीय योजना समिति (NPC) ने भी सह गुफाव विया था कि जितेको पूँजी का सहयोग मरकार की अनुमति में और सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए। सन् १९४८ की प्रथम धौद्योगिक नीनि में सरकार ने विदेशी पूँजी के महत्व की स्त्रीकार किया। विन्तु यह भी स्पध्ट कर दिया कि निवेशो पूँजी पर जानस्यक नियन्त्रण रज्ञा जानगा। सन् १६४९-४० के प्रशुक्त आसीत ने यह मत प्रगट किया कि विदेशी पूँजी का उपयोग सरकारी क्षेत्र में निया जाना चाहिए, जिलेपत उन मोहनाओं के सिवे, जिनमें अधिक आगान करना पडता है। चूँकि जन दिनों राष्ट्रीयकरण आदि विवासों के कारण विवेशी पू भी की स्थिति अस्वस्य थी, इसिन्ए उछन देश ने विदेशी पू जो के निनियोजन के लिए उचित मातावरण बनाने पर वस दिया।1

फलत ६ अर्थल १६४६ को स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री जवाहरत्वाल नेतृरू ने विवेशी दूँ जी के सन्वाम में सरकारी नीति की घोषणा की थी, जिसकी प्रमुख बातें निम्न है -(1) विवेसी पूँजी के वियमन का उद्देश यह होगा कि विवेसी पूँजी इस प्रमार से उपयोग की जावे, जिसमें कि वह देश के लिए अधिक सामग्रह हो तके। (11) विदेशी पूँजी अतिरेक पूँजी के अनुप्रस्क का कार्य करेगी तथा कई क्षेत्री में कारमवरसम् वैज्ञानिक, प्राविधिक और बीचोशिक ज्ञान व पूँजीगत बस्तुमें उपतब्ध म राने में सहायक होगी। (m) देखी एवं विदेशी पूँजी में कोई नेद-साव नहीं किया

<sup>&#</sup>x27;It should be the duty of the State Policy to create and maintain conditions favourable for the inflow of all such foreign capital as desired to come to India."

पत्तनान समय म भी हत मीति का पालन किया जा रहा है। अभी हाल में यह मिसम भी बनाया गया है कि जिरेसी कम्मनियों डारा स्वामित लभी उद्योग में यह मिसम भी बनाया गया है कि जिरेसी कम्मनियों डारा स्वामित लभी उद्योग में कि प्रमान भी रहाना साहर कम्मनियों मा रहाना चाहिए। समय खब्दी में, विरंखी पूर्णी के बिए स्वीकृति महनारिया मा सहिमानिया के आधार पर ही दी जानेगा। यर्गमान दिवेशी कम्मनियां अपने समस्त स्विकारी का प्रणोग पर पन्तरी है बच्चे ने पार्रोग दिन में वाभन्न न वन स्वीर भारतियां क्षित स्वामित स्वा

आर भारतान कम कारया का प्राधानन्त सुविधान प्रदान कर। लोकतन्त्रास्त्रक जीवन कीले की रक्षा करने एवं उसे सुदृढ बनाने के सिए

सतान में रिपरत क्या जरूरी है। बच नव स्वयंत्रकार पर देवी में रहा असीत ना स्वयंत्रकार प्रदेश में रहा असीत नव स्वयंत्रकार देवी में रहा असीत ना असार कीर सम्वर्धित की विकास में बहुत जरूरी है कि नहीं अभिक सामा हुए सोमी के हाथों थे के नी प्रत्यंत्र न हो बाय, अपारित इसी देवा है अभिक सामा हुए सोमी के हाथों थे के नी प्रत्यंत्र को बाय, अपारित इसी देवा है वासी के असार को सामा का सामा प्रदान के देवा जा होते हैं। महारा अमका सोमा । राजवीतिक रिपरास से देवा में विदेशी हु को के असार को बाव मिलता है वसीक इसके सोमी में इस देवा से असीक समा की स्वार्धित है हता है।

बरंगान उद्योगों में निकेशी उद्योगरियों द्वारा उत्यरीक्षर अधिक पूँजी नामांने ' मेरि पूर्व भेजी द्वारा बूँजी नामि म नकीच को महीर से यह नतीज (निष्ठाक्षा जा करणा है कि जीना आरत को अपनी तरह जानी है में भारत में अयादा है स्वादा है पूँजी नामी के लिए उँबार है। इन बात का समर्थन विटेन के उद्योगशिवा न भारत के उद्योगों ने माजाशी मितने के बाद थी। सुमिक्षा अवा की है उद्यक्षे भी हारा है, स्वीकि विटेन के व्यापारी भारत को अवाद नक्षीक है। आनते हैं।

भारत में निर्मी विदेशी पूँजी विक्रिया को बदाना देने के लिए गृह जहरी है नि सभी सम्भावी पूँजी विक्रियोजकारियों को भारत के निषय में अभिन जानकारी ने जाग । गृह एक ऐसा बास गर्दी है कि विद्यक्षे लिए कैवन वारकारी कार्यवाही कहरी हैं इस नमें के लिए अब एम के वारवारी महामा स्थापित की गरे हैं जितनों पूँजी विक्यियोग केना (इन्लेस्टर्सट सेस्टर) नहते हैं। इस वारवा के कार्य निमा है (1) यूंजो तियांत करने सान देशी मे भारत की विनियोजन नीति एवं वर्षविधि की प्रवास करना, (त) भारतीय उजीवपतियों को विदेशी यूंजी आहर्तायत करने में सहार मरा दता, (ता) विदेशी आयार्थियों की भारत में पूँजी लगाने के सम्बन्ध में तावाह केता, (त्र) विशिष्ट अध्यार्थियों की भारत में पूँजी लगाने के सम्बन्ध में तावाह केता, (त्र) विशिष्ट अध्यार्थियों में विदेशी यूंजी प्राप्त करने की मध्यस्वताओं का पना क्याता. (थ) भूजवार्थ महार्थिय करना ।

पू"जो चिनियोग केन्द्र (Indian Investment Centre) को अपने तमनी म प्राणिन मफलता मिली है। उनाहा, इसबैट अमेरिहर, प० जमंत्री, स्विटनर्ट्यंड, सिन्द्रम भीर लाचान के बहुत से उच्छापाड़ियों ने केन्द्र के साध्यम से भारतीय उद्योगी में प्रीनिक्ष्यों के समस्त्रीत किस्त्री है

भिष्ठले बच्चों के नई प्रतिनिधिकण्डत भी विदेशों म मन हैं और उन्होंने निर्देश तिया को सारत में पूँजी कमाने के लिए प्रोमसिंद्धा दिया है। अब्बा हो, सर्व भार-तिया वेंचों के निवारी सामाओं में 'युक्ता केंद्रा' त्यापित कर दिवे जाने, तियस्ति विद्या विनियाजकों से भारत से दिनियोजक सम्बन्धी मुक्तायि उत्साद सिक्ष सकें।

ये में विभिन्नोंत के जाताबरण को मुसान के लिए साताव्य उपाय करने के सिरिक्त मरवार ने क्रम कहन भी उठावे हैं जो रत प्रपार है. —(1) विदेशों विभिन्नोंत का महनीन माने सात्कांत गर जनते ही निर्मार किया ता रहे, इस नेतु जीव व्यवस्था निर्मार किया निर

आधक विशाल आधा वे विदेशी आइलेट पूंजी आप्त करने के निर्धे के प्राप्त परकार ने क्षेत्रीटन प्रोजेक्ट आरम्ब करने के निष्प विदेशी परकार को है जिंदने श्रीक इन्टेंटर [Lesters of Intent) देने का निर्धेय किया है। बन तन यह होगा जा नि नारकार विदेशी नम्मानी से कोई भारतीय सामेदार दूँ देने को नहती भी और फिर ऐंगे मानेदार को ही। क्षेत्र उपलब्ध के उत्तर में के निष्प भारतीय सामेदार दूँ देने को नहती भी और फिर ऐंगे मानेदार को ही। के उत्तर मों के निष्प अपना करती भी। के उत्तर मों के निष्प भारतीय हो। हो। की मानेदार अपना करती भी। के उत्तर मों के निष्प भारतीय हो। की निष्प मानेदार अपना कर दी गई है। यह भी भोषिन किया नमा है कि दिश्लीयोर होरा

किसी भारतीय वैक भे जमा कराई गई रक्ष्म पर जो ब्यान प्राप्य होगा उस पर शर कड़ी किया अखेगा।

वातावरण विनिधोग के अनुकृत-

भरता में विदेशी उद्योगपिता। को पूंजी लमाचे हलु बातावरण पहते को अरेशा बहुत ही स्पृत्रत है। भारत का निर्मा केन उनके रामुख लिंकिया का राज्य करा हिस्सा है और उनका सोगवान राष्ट्रीय उत्पादन के ट्रे ध्रिवेशन के स्तरकर है। यह से वेन प्रतापन कुछत और उनका सोगवान राष्ट्रीय उत्पादन के ट्रे ध्रिवेशन के स्तरकर है। यह वेन के स्तरकर है। यह अरे वेन प्रतापन कुछत और जा कभी सरकार या अन्य कोई विक्त हक्का चाट पहुँगाने का यन राज्य है कोई जाक कभी सरकार या अन्य कोई विक्त हक्का चाट पहुँगाने का यन राज्य है को यह उचका गुनावना भी कराय है। इसारी उत्पादन व्हें सम्प्राप्त हक्का प्रतापन के स्तर्भ के स्तरकर है। यह उत्पादन और जिनका प्रतापन के स्तरकर के प्रतापन के स्तरकर के प्रतापन के स्तरकर के स्तरकर के प्रतापन के स्तरकर के प्रतापन के स्तरकर के प्रतापन के स्तरकर कर कर के स्तरकर के सह रही से क्षा के स्तरकर के सात कर सित्रकर के स्तरकर के स्तरकर के स्तरकर के सात कर सित्रकर के सात कर सित्रकर के स्तरकर के सित्रकर के स्तरकर के सित्रकर कर सित्रकर के सित्रकर के

दूसरी ओर निजी क्षेत्र में भी बह सकक विवा है कि कहा-कही मरकारी प्रस्त भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भरकार के उत्पादक व्यय में कटीतों में करा-कारकार बन्द होने माणी है। जीद के निर्माण म हम मरपार पा नेतृत्व चाहते हैं बचाकि यह भाववाद और उत्पादन है। हमारे देख में सरकारी व निकी दोनों के तो ने कुछ सकत मीने हैं। जब भीरी योजना का उद्धार करने म नती है।

है। यह विकास स्नारत के अन्यर परिस्थितिया अर्थत व के तेब विकास के अपुल्य है। यह विकास हम कहाँ कक कर पासिय सह हम बात यह सिर्धर करता है हि इसार विवेदित करात की तुम्हा हमर रक्त का भा पुत्ती हुई हो। भारत जैसे विकासवाल केंग्र में विकास की तुम्हा हमर रक्त का में कि हमर में विकास विकास वाले केंग्र में विकास विकास वाले केंग्र में विकास की तुम्हा केंग्र में विकास वाले में विकास वाले का वाले की नियास के विकास वाले की वाले केंग्र में विकास वाले की वाले का वाले की वाले केंग्र में विकास केंग्र में विकास वाले का वाले की वाले केंग्र में विकास वाले की वाले

कर लक्षाए जाने ने पूर्व विनियोजित पूँजी पर ताम वाजिय तौर पर काफी जनादा होता है, इसलिए विद्युद्ध साम की राश्चि विनसित देसो मे सामान्य तौर पर

अर्जित की जाने वानी धन राखि से अधिक हीती हैं। विकासशील देशी द्वारा क्रो म विभिन्न रियायत दिव जान और विनियोग में भाग लेन नाने देशों की सरकारों के बीच सहरे कर न समाय जान के लिए सममीते के बायजूद यदि पूँजी दिनियोजक का एरा लाग नहीं मिल पाता ह, ता इसकी वजट यह ह कि निदेशी पूँजी विनियाजक को अपने देखा में कर्जाके बस्त इन आधार पर दिया जाना है कि यह अपनी सरकार को किनमा कर देता है, जो स्क्शायत सक्षकीने के अनुसार बहुत कम हीता है।

श्री विरलान पुँजी बिनियोजको नौ मदद कलिए एः दिल्पन्य उन्न का मुभार दिया हे जो यह नि पूँजी लवान वान दश का सरनार में चाहिए कि वह विवकिन्त देखीय सर्वाई जाने नाली पुँजी के एक ब्रश्त को कर-मुक्त रखे। इस सरह मा रिवायत से अधिक जरुरतमद दशांम अधिक निजी पूँभी अधिमी। उन्हीत नहा वि हुछ विकासशीत त्थों ने जिनस एक भारत भी है, उश्रादन और वितरण पर नई नियानको अ बील देरली ह। स्थिति को अनुकूत बनाने के लिए पूँजी विनि-याजक को अपने देख म तैयार मान्य के निर्यात के लिए अपने साधनी का उगमीग करना वाहिए और उसके देश की बरकार को ऐसे माल पर कोई आपात प्रतिबन्ध नहीं लगाने चाहिए। इससे विकासकीन देशों को अपने क्यों की अदायनी और विदेशी मुद्रा कमाने मे बदद मिलेगी। उन्होंने शिकायत की कि कुछ विदेशी टेक्नी-जियना म उत्पादन की स्वानीय समस्याओं को हल करने म बहु उत्साह नहीं पामा जाता है जो वे अपने देख में दिसाने है। यह नदुता रूप से नताए जाने नाने उद्योग

## विदेशी पूँची सम्बन्धी वर्तमान स्थिति

(I) विवेशी सहस्यता (External Assistance)-

विदेशी सहावता वे अभिप्राय उस राहाबता का है यो सरकारी स्तर पर प्राप्त होती है। इनका प्रयोग पब्लिक एव प्राइवेट दोनों ही सेवटरों में हुआ है। विभिन्न देगों के अविरिक्त अध्वरीप्ट्रीय सस्थाओं से भी लहायता मिली है। इसवे अनुवान (को कि भेट स्थरप हैं, अत सीटाने नहीं पहेंचे), P. L. 480 और P. L. 565 से अनत-गैत अमिरिकी सहायता एवं मूच्य (स्पनी मे लौटामे जाने वाने एवं निवेशी मुद्रा मे

हिनम्बर ११६७ तक भारत की बिदेखी सहायता के कप में कुल १४२४ रहे करीट ६० प्राप्त हुवे। ११६७-६६ में ६६१ करोड २०, ११६६-६६ में १२१ करोड रु॰ और ११६१-७० (वर्गन-सितम्बर) मे २८० करोड रु० की खुद्ध विदेशी सहायना मिसी । सर्जाविक विदेशी सहायता अभेरिका ने प्रदान की । सहायता देने वाने देखी म इसरा स्थान सोवियत सम का है । तीसरा स्वाम विस्व जैक का है।

विदेशों में प्राप्त होने वाली सहायता वे सम्बन्ध में निम्न प्रदनिगर विशेष रा भ हिन्सीचर होती है --(1) विगत वर्षों में भारत नो प्राप्त विदेशी सहायता में निरुत्तर बृद्धि हो रही है, जिसका कारण यह है कि सोजना व्यय बरावर बड (II) भारत से बिहेशी व्यावसायिक विनियोग-

(11) नारत न (विषया ध्यावसायक वानवागः—

गारहेट संकट में किंदनी विविद्योग या विदेशी व्यावसायक हिन्सियोग
(Focusa Business Investment) में चीर्परातीन दवसाय में विनिद्योग
शारत में स्वावसायिक ज्यावनों में गेर-निनासियों (Boot-eastdents) द्वारा किंगे गये
है। समें (अ) निरोज स्थायिक क्यावियों की भारत में वार्ज करने साक्षी शास्तायों में
बुद्ध विश्वी दायिकों और (व) भारतीय क्यानियों में विदेशियों वार प्रदीन येथं अस्य
(शाहुतातिक स्वावन कैंगी संगेड) एण क्ष्य-पन समितित होते हैं। वसी तक प्रायत्त
में प्रावेश सेक्टर में विश्वोग सिवियोग प्राय विश्वी प्रायत्वेद प्रतिस्था द्वारा किंग में
है। सेकिन आधुनिक वर्षों में ऐसे विनिद्योगों का युक्त पर्यत्त भाग वह है जो प्रायत्वेद
स्वानियों में विषया स्वावसायों के दक्षा विषया है। सार्च १९५७ के बत्त से प्रावेश
रेवर में विश्वी विश्वीयोगों का युक्त १९१९ करीड क्यां प्रायं में

संयक्त उपक्रम (विदेशी सहयोग)-

अपुनित्त बार्य में विद्यांचारी में भारतीय व्यवसाधियों के साथ मितकर सदुक्त जाक्त स्तापित करने आरम्प किये हैं। इतने दिखी व्यवसाधी अब तूं को सरीरत जाक्त सरापित करने आरम्प किये हैं। इतने दिखी व्यवसाधी अब तूं को सरीरत हैं, जानीकी सेवार्य असूत करने हैं, कोजीमित व्यवसाधी आर्थित के तरित हैं, का साथ ही आरतीय विशिवसीय में अतिक सहरोग के कारण ऐसे उपनयों में कांस्त पूर्व में समार्थ हैं। इति ही 10 सितम्बर रेश्ड सक्त सरकार से २,६१० विदेशी सरीयों के आर्थना पन स्वोक्तर किये थे, जिनका देश नम से निदरण दत्त अगर या:— शुक के ० टक्, आर्थित प्रश्न, एक वर्षों में ४६, जायात १६१, वित्त स्वार प्रश्न, स्वीक्त सरीय प्रश्न, स्वीक्त सरीय प्रश्न, सेवार सेवार सेव

जन्म २३२ । इस प्रकार यु≉ के०, अमेरिका और प¤ जर्मनी इस तीन देशों का माग ६०% ने भी अधिक या। सरकारी अर्थ-ध्यवस्था वाले देशी (पू॰ जर्मनी, चैकीम्सा-वास्या, गोलंग्ड, हॅवरी बोर यूगस्लोबिया) ने हुए सममीतो की मंध्या १४१ है जबिक रोप देशों में २ ७४६ समसौते हुये।

३० जून १६६० तन को २,०३० महमोग-मममीते सरकार द्वारा स्वीनार क्तिंगए थे उनका उद्देश्य तम में वितरण ग्रह या ---मशीनरी ७८६, इतेव्हिन मधीनरी ४.२, कॅमीरल पोडक्ट्स ११६, यातायात इविवयमेट १० (इन चारी का पेयर बुल के १०% वे भी अधिर है), लोहा व इत्पात ७३, दवाइयां प्र६, बुनियादी बीबोधिक रमायन १२, वाक्य ४०, मीमेट वृश्, रखर वृश, मूती बस्त्र २७, मिनक , एव दुवित २०, व्यापारिक १४, बागान १३ चीनी ११, अन्युमिनियम E. निरु,त अत्यादन १२, जट ३, शिर्मिंग ४, वैकिंग व बीमा १०, अन्य संदर्ध ।

उन्नेशनीय है कि सहयोग-सममीतो की वापिक सध्या घटने मगी है । इसका कारण यह है कि अब अधिकास लासप्रद दिशामें प्रयोग मे आ चुकी हैं तथा बिदेशी राजनीक के उपयोग की सम्भावनामें भी सतम होने खगी हैं।

#### विदेशी ऋगा की समस्याध

विटेशी ऋगो का कमर लोड बोध---

विनास के पथ पर अग्रसर देनी की अन्य देनी में सहायता लेनी पड़े, बगमें कीर बराई नहीं है। किन्तु भारत की पर-विभेरता जिस हद तक बड़ गई है वह चिना ना विषय है। विदेशी द्वारा दी गई सहायता ना श्रीम जब कमर ताडने नी मामा तर पहुँच जाए, तो मनवं ही आता चाहिये । वर्ष प्रतिनय भारत पर विदेशी न्हण का बीभ बडता ही जाता है। हम महत्वाकाक्षी योजनायें बनाते हैं, उन मोजनाओं की पूर्व के लिये हमें विदेशों से उहुण लेला होता है। फिर बीरे-भीरे ऋणीं की उम रागि का व्याज ही इतना बढ़ जाता है कि उसे चुकाने में भी परेशांकी होती है। मनराशि तो चुनाने का जब नम्बर आयेगा तब आयेगा, ब्याज चुनाने के लिए भी हमें फिर निर्देशिया ने ही और ऋण गाँगना पड़ता है। इस प्रभार भारत सदा हाय में भिक्षा-रात्र तिए ही रहता है । बीभी प्यवर्धीय भोजना की समाप्ति तक भारत गी ऋणी के व्यान भी ही देनदारी २१ अस्य प्रह बरोड न्यमें तक पहुंच जायेगी ।

क्याज और बर्जा की बदायती को देलतारी जा यह बोक तभी बम हो सबता है, जबकि व्याज की दर कम हो और साथ ही उनकी जदामगी अधिक लम्बी अविधि में हो । इमीलिए भारत को पेरिस में हुई भारत सहाबना सब की बैठक में यह प्रार्थना करती पड़ी कि उसमें विदेशी ऋणी भी खदावनी के मार्थनम में परिवर्तन किया जाय या उसे उनकी जदायगी के लिए अभिक्त मिबाद वी जाए।

त्रहारों के प्रयोग में अपव्यय--

हिन्द्र विदेशी परणो का एक और पट्यू भी है। मारत ने पिछले बीस वर्षो

में ८,००० करोह कुल का सामान मगाया । यह ८,००० करोड कुल का सामान इस प्रकार या १३०० करोड रू० के पूर्व १,००० करोड रू० का लोहा और इस्पात, १,४०० करोड ४० के पटीलियम उत्पादन, २,३०० करोड ६० का अनाज, २०० करोड दर के उबंदक ४०० करोड एन के रासामनिक पदाय और १,२०० करोड एन की रुई। इसके अलावा और मी कितना ही सामान विदेशों से आमात निया गया, जिसमे उपभोग्य वस्तुएँ और बहुत शी मश्रीनरी भी शामिल हैं। लेकिन असर हमने समभ्र-दारी से काम लिया होता और अपनी योजनाओं का ठीक हम स बनाया होता हो हम इगमें में ४०० नरोड २० की बचत कर सकती थे। उस दशा ने हमारा विदेशी एजी का बांक उतना नहीं होता जितना भाज है। इस बात की यी स्पष्ट किया जा सकता है कि एक रुपये की यस्तु का उत्पादन करने के लिए तीन रुपय का विनियोग करना पटता है। यदि हम ४०० करोड ६० का मानाक इस देदा से प्रति वर्ष तैयार परते के तो हर उसके लिए भाज मे १५ मा २० वर्ष पूर्व नरीब २ ४०० वरोड ६० विनियोग करना पहला जिसमें में उस समय के दिशास से आधा सब यानी १.२०० करोट र० दशी बढ़ा के रूप में और १,२०० करोट रु० विदेशी मुद्रा के लग में हीता। यदि उन शीस वर्षों म से १० वर्ष मी हम रा सत्पादन ८०० नरीड २० वाधिक के हिमाब से होता रहना तो हम =,००० करोड़ ६० की बजत कर लेते और यदि अधिक नहीं, पाँच वर्ष ही हमारी उत्पादन की यह रक्तार स्ट्रती तो भी कम से बम ४,००० करोड़ स्० की बचत हो जाती।

तीरल हमारी सरकार के लाको समाजवाद का आवरों था, और ध्याव-सायिक वृद्धि को उसम कभी थी, एकविष्य परिणाम गृह हुआ कि उसने जी दोगिल मिक्स एस मोजना को निमानिक तरने के लिए जीविम की तीव अपना है। दोनों केश की द.००० करोड़ र० के शीवीमिक उत्पादम से यक्ति कर दिया। उदाहरण के लिए मारत प्रविचर्ष बहुत कही माना में शोह खालिल निमानिक देखा है और निर्देखों के सेयार इस्सात अमात करता है। यह गारिली करोजाविद्यों को भारति में हैं। इस्सात कारवाने नी अनुमति दे दो जाती तो विदेशों से तीवार इस्सात का आयाती करों भी शाहरासकता न पहती। निम्मु इस उदाई के सभी मानवों में समाजवात का आदाती यह सामा और परिणास यह हुआ कि बातों तीवार ने सम्मात सामानिक स्वाध्यान करा कारती यह सामा और परिणास यह हुआ कि बातों तीवार ने नरसात सामानिक स्व ने सीने और उन्होंने प्रवन्त नोश्यल और जनुकत की कमी के कारण साम के बताय बाद दिया, या निर्देशों से इस्सत ना आयाद परिणे में हुम अपनी श्रीमती विदेशी मुद्रा को व्यव करना सहा।

बंदि हमने आदर्शनाद को बादे न झाने दिवा होता और अपने देश के भीतर ही नैसरकारी बीन के जबुक्त का साम काकल उत्पादन किया होता तो सान स्ट्री विदेशी करों में मेंने तक हुने स होते और हमें गिलापान नेकर करने देशों के प्राप्त पिडीया करों में मेंने तक हुने स होते और हमें गिलापान नेकर करने देशों के प्राप्त पिडीयशान न पटना। यदि सरकार अब भी अवनी नीतियों में परिस्तंत करें और गैरसरकारी क्षत्र को देश के जिनास य योग दन का अवसर दे तथा विदर्श स प्राप्त कृण का पूरा सद्ग्रामेष वरे एवं नियान वडाने के तिए अनुसूल परिस्थितिया गैदा करें तो स्थिति मुचर सकती है।

स्टू हीज है विदेशी कृष निए बिना निर्मा भी अल्पनिवहित दश का तीर-तनीय बज्ज से आर्थिक विवान करता आसान नहीं है। अल्पनिकांत दश स्म स्थिति म नहीं होने कि ओयोपिर विवास के लिए आयस्यत प्रश्नोत्तरों एवं अल्प पिएक्त उपस्था क्वम बना सके। उन्हें उनका साहर से आधात करना हो दकी है। इसके मताबा उनके पास तकनीयों जान भी पयान्य नहीं हस्ता वह की उह साहर से ही प्रस्त कपना पड़ता है। यही बारण कि मारस को भी विद्यान महुत बरो मारा कर के लाग स्वाह में

परन्तु मदिसरकार लायात नियातवर्णामा की आयात के बीजक कम मांगं के और नियति के बीजक कम मात्रा के बनाने की प्रवृत्ति छ। रोक्स के लिए करे कसम उठारी और विद्योग न्यनिक्यों की भारत य मारू मुगाका का क्रिक भारी इसा देश स दुर्गानबढ़ करने के लिए प्रेरिट्त कर कक्ष्यों ता विदेशी पुत्र की मुंब बनन मोदी और का प्रकार हमारा विद्योग क्रमों का बोभ दुख हुस्का हो जाता।

इसके अलाधाणी विकस्तित देश अरूपविकसित दक्षाको विकास के लिए महायता देते है उनका भा यह वर्त्तं व्य हीता है कि वे अल्पविकसित वेद्यी द्वारा अपने यहा विकास के फलस्वकप तैयार फिए गए सामान को लरीवे। यदि अल्पविकटिट वण हमेशा प्राविषक उत्पादों के ही निर्यातकली वन रह तो उनके ओद्योगिक विकास ना तक्य पूरा नहीं हो पाता । स न राष्ट्रीय व्यापार एव विकाससम्मेलन ने १९५० और १९६० के बीच एक अध्यवन ग यह अनुभव विचा कि विकसित दशों से निर्वाट तिए गए सामान सुत्याम तो पार घटशत की वृद्धि हो गई जबकि घल्पविरुसित दड़ों से निर्यात किए गए मागा के मृत्य १४ प्रतिसत गिर गये। इस प्रकार विकासी मुत दशों को अपने नियात व्यापार से भारी नुकसान उठाना पढ़ा। इन दसी म भारत भी है। विकासीन्युल दशी न इस समस्या के हल के विए जो भी प्रयत्न हिए उन्हें विक्रसित देशों में व्यर्थ करने का प्रवस्त किया। इसका कारण शासर् यह नहीं है कि विकसित दश अल्पविकस्थित देशों की सहागता नहीं पारता चाहते। किताई यह है कि व अपने निजी स्वार्त को अधिक महत्त्व देते हैं। इस सम्बन्ध मे विकसित देशों को अपन इस में परिवतन करना चाहिए। जब तक अल्पविकसित देशों का निर्यात नहीं बढ़ेगा और निर्यात से उन्हें बचत नहीं होगी तब सक उनके विए अपने किवसी ऋण चैतारना कैसे सम्मव होया।

चौषी योजना की पूँजी सम्बन्धी आवश्यकताय

इसम भारत के सावने यह समस्या गंदा हां गई है कि वृदि विदेशों स सहा-यता न मिन तो उस अपन पिछने ऋषों और व्याज की जदायगी स्थयित करने के लिए भी व्याप्तवात देशों से प्रापंता करती परेखीं। इसलिए भारत की विकास योजनाभी को आदी रखने, अपके कारणानी भी विकास साम्राज भी भारत करने, अस का आपता की अपकार करने के आपता की आदार करने अस विकास करने की लिए विदेशों से सहाय वाचायों करने के लिए विदेशों से सहाय कारणानी करने हैं है। राजनीयिक सती के बिना यदि वर्ष अवस्थान में साम्राज होती हो। उन्हें स्थीनार करने का अर्थ देखा भी प्राप्तता करने में हैं इसमा जाता हो हो। उन्हें स्थीनार करने का अर्थ देखा भी प्राप्तता का स्वन्ता नहीं समझ जाता आहिए। भारतीय अर्थ-अर्थ-अर्थ में पूरी तरह अपने ही भीतर से अपनी अवस्थान की ही की स्वाप्त अर्थ के स्थाप तह तक विदेशी सहायता से हमा पढ़ि हो सह मा। चीकी योजना में २ ११४ सरह एक्टे सहायता से हमार कुटकारा वही हो सह मा। चीकी योजना में २ ११४ सरह एक्टे की सहायता से हमार की आवश्यकता आहे गई है और उने प्राप्त करने के प्रयत्त

भास्तव म जो देश सहायता देता है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि इसे फिर्फ अपने नहान की बाभनी और स्वाच पर ही तबर रसनी चाहिए, उसकी धी हुई वहायता सा उम्मेन कैंग्रा होता है, इसेसे उसस्य कीई वास्त्य नहीं। कारण, मे देश भी अपनी जनता से एकहा किया हुआ धन ही ग्रहायता म देते हैं। उपसंहार-

विश्वभि कुछ समय से सहायता देने वाले देखों की प्रमुख्ति सहायता देन के निरुद्ध है। रहाय अपरोक्ता की विदेशी ग्रहायता जहां १४ वर्ष पूर्व अपने राष्ट्रीय उत्पादन का र प्रतिक्षत थीं, वहां कब यह आधा प्रतिश्व रह गई है दिसकों और एन ग्रीनेटर ने ध्यान भी श्वीचा था। यह स्थित तब है, जबके प्रमारेकां को सपूर्व दूर था था में बहुत जबकि प्रमारेकां को सपूर्व दूर था था में बहुत जबकि प्रमारेकां को स्पृत्ति दूर था था में बहुत जबकि प्रमार पर है।

हिटेन की इस्टीम्ब ट ऑफ इस्तामिक अपेम ने हू व्यव आन ऐड हू इंबर्गका क्रमीब नाम स एक पुस्तक हाल म ही प्रकासित की है जिससे ब्रिटिश अर्थवास्त्री ची० टी० बावर ने इस मत का प्रविचावत किया है कि अल्पारिकासित देखाँ मो दिवास के लिए विदेशी सहायता नहीं थी जानी चाहिए क्योंकि इन देशों ने उम सहायता का उपयोग करके अपना विकास करने के लिए आधारभूत परिस्थिनिर्मे का अभाव होता है। लेखक ने लिखा है— "बिदेशी सहायता अविकसित देशी है भौतिक दृष्टि से पिछ्डेपन के मुख्य कारणो पर प्रमाव नहीं डालती । इसीन्स् विदेशीसहायता पाने वाले देशों नी गरीबी का निरन्तर जारी रहना जस भी आरबयजनक नहीं है।"

थी दावर ने भारत का **उदाहरण भो दिया है और कहा है** कि — सहायना पाने वाले देश, जैसे भारत, आम हौर पर अपनी सुरक्षित निधि नही बनाते, क्योंकि उन्हें हर लगता है कि ऐसा करने में उनकी सफलता उनकी विवेदी सहायता नी मांग के विरुद्ध तक बन जाएगी।" लेलक ने जापान, सलयशिया और हागकागर। उदाहरण देकर कहा है कि जब वे त्रिदेशी सहायता के बिना उन्नति कर सके हैं तर अन्य देश क्यो नहीं कर सकते।

यद्यपि लेखक के ये सब कथन सही और तक सगत मही हैं तो भी वे प्रा मनोवृति के परिचायक जरूर है जो पविचयी देशों से विदेशी सहायता के विरक्ष

इसिए यह जरूरी है कि यदि सहायता देने वाले देश भारत के राष्ट्रिय आत्म सम्मान को चोट पहुँचीए बिना देश के विकास की मृदि को तेज करने और सहायता में प्राप्त धन के संदुषयोग के लिए कुछ सुकाव देने हैं तो उन्हें सद्भावना में यहण करना चाहिए। बारत के राष्ट्रीय सश्यों को इंग्टि में रखते हुए और रिसी भी प्रकार की राजनीतिक खतों की स्वीकार किए बिना विशुद्ध आर्थिक इंदिर से परव कर स्वीकरणीय सुकावो की स्वीकार कर लेना गलत नहीं होगा।

#### परीक्षा प्रश्न :

- भारत के आधिक विकास से विदेशी पूँची की सृशिकापर प्रकास डालिये।
- भारत सरकार की विदेशी पूँजी सम्बन्धे नाति का विवेचन वस्ति।
- चौथी योजना की जावस्थकताजो को टब्बने हुये अधिक मात्रा में विदेशी पूँची मी प्राप्ति वहाँ तक बौर कैसे सम्भव है ?

# क्षा वण्ड

# अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं मौद्रिक सहयोग

INTERNATIONAL ECONOMIC AND

MONETARY COOPERATION

### 88

## अल्प-विकसित देशों की समस्याएँ

(Problems of Economic Development in Under developed Countries)

#### प्रारम्भिक---

मानव के इतिहास में नूनरा भगायुत एक महत्वपूर्ण मोड है। इस सबीध में कई साहाज प्रशासायों हुए उपनिषेत्रपाद वा एसमा और नार-स्ववन्त्र राष्ट्री मंत्र साहायों वाई एक महत्वपूर्ण और सकार्य्य साहायों वाई कहार होते हैं। इस साहायों और सकार्य्य साहायों वाई कहार है ते हमार है। ताएसा कि एक्सिया और पूर्वपंत्र के कोमों के जीवन-त्यार में विशेष कराय नहीं था। तीनिक नाति के बाद किसीठ पिछले केट-वी क्यों में पूर्वपंत्र बच्च पर पर्ट । उपनिवेशवाद के गुग म अपनाए पर्य अन्तर्यन्त्रीय अम विश्वास के कि सिद्धार्ण में अपनीविधी को हिम प्रवास के उपनार प्रयो के उपनिवेश मात्र कर कि सिद्धार्ण में अपनीविधी को हिम प्रवास के उपनिवेशवाद को एक्से प्रवास केट पर्ट मात्र प्रवास के सामार पर अपने पड़ा माना प्रवास के कुछ उपनिवेशवाद को सामार कि साम ती के सामार पर अपने पड़ा माना प्रवास के कुछ उपनिवेशवाद को सामार कि साम ती है। ती हो साम ती हम कि साम ती ती हम ती ती हम ती ती हम ती हम ती ती हम ती हम ती केट साम ती ती हम ती केट सी हम ती ती हम ती हम ती ती हम ती ती हम ती हम ती हम ती हम ती ती हम ती

#### विज्ञान और टैक्नोलॉजी का प्रयोग

दिनम उपनिषेपी म हो रही बीबोपिक जरित की साम्राज्यवारा राजुं। द्वारा निस्साहित किया गया लेकिन दालता के वहारी में बकहें हुए देशों में विमान सोर र्टनालीकों की मानित ने ज्यादा नहीं रोका वा कहा । हुक को में में विमान और र्टनालीजों को मानित को बोरासहित मिलता रहा । बीववी दालायों के पूर्वाद में हर देशों में विभान कीर रेन्सोलीजी का जपमोग महामारी और हुत से फ्रेंतन वाली बीमारियों की कल करने के विष् किया गांवा और उच्चतन स्वास्थ्य और स्विक्तिका की मुख्याएँ उपस्थव की गईं । इस धीच से प्रशु हर कम होने और तम्म दर खटने रहने के कारण जननपद्धा की बुद्धि में प्रोक्त किया । इससे कहते कम देशे को जननपद्धा में कोई बुद्धि हो हो हो हो से बोर्डिय क्यार्थ कम-दर से मुक्त कम स्वास्थ्य से प्रमुख दर ज्यादा मो । वीने विद्यान हो जाने दर दह देशों की मोक्रीय राष्ट्रीय सरकारों निविक्तमा नुक्षाएँ और स्वास्थानियाँ ज्यादा में ज्यादा उपसन्ध करने हा भर-भन प्रसन्ध किया और देखके फनस्थक्य इन देशों से मुलु हर कम हो गई, निन्न- जन्म-दर में कोई कमी नहीं हुई। इसका नतीया यह हुआ हि इन देशों की जनमध्या अन्यधिक बढ गई।

जनसङ्या और आधिक साधनों के बीच परस्पर विरोध

इस प्रकार उन्नत देशों से सो वैज्ञानिक और औरोशिक कार्ति हुई किन्तु क्स जनत देशों ये जनमस्या की अत्यधिक मुद्धि और अनत विस्फोट। हान में संगाय गरे अनुपान के अनुसार जबकि विकाससील देशों भे प्रति व्यक्ति आयं काओं सत्त १२६ बालर हा समृत्य निश्व के ६६% जोग गरीन देशों में बसे हुए है। उनकी कुल बाय विष्य के बुल राष्ट्रीय उत्पादन की १६% है। विषय के समअग ४० देशी से, जिनसे विष्य भी बुल अवादी के ३१% सीग रहते हैं, बुल विस्त आय के ४०% हा जमाव ष्ट तया इनका विस्व के बुल इस्पात-उत्पादन में योग ६३%, करूबे सीहा में 5४% और जिस्त-सक्ति में ७४% योग है। एक और भी ज्यादा महत्त्व की बात सह है कि इन बालीस देशों में बैजानिक अनुमधान की अमता = 1 % है।

विद राष्ट्रीय आय मे सवानार हर वर्ष ४ में ६% तन बृद्धि-होती रहे तो कम उत्तर देशों को यूरोनीय देशों के वनस्पान जीवन-स्नर तक पहुँचन में no वर्ष और भ्रमरी हा के वनमान-जीवन स्तर तक पहुँचने से १२० वर्ष लागे । इस अवधि मे उद्यत-देशा का विकास अवस्द नहीं रहेगा। सामतौर से अनुसमान की अमता द्र ५% होने के बारण उनत देखा इस अविधि म और भी ज्याखा तरक दी कर लेंगे और इस प्रवार गरीव और अभीर देशों के बीच वाई चौड़ी होती आवेगी। राष्ट्रीय आप और प्रति - विल लाय भे बाधिक वृद्धि की बात नरते समय असर एक बात हम भूल जाते हैं वि नम उश्व देशी म प्रति ध्यक्ति भाग केवल १२० ढासर है जब कि उसस देशों मे प्रति व्यक्ति आस १,६०० डालर। अतु उछत देशों में इस वृद्धि का प्रतिसत मिंद कम रहेंनो भी कुल वृद्धिका आवार बहुत ज्यादा होता है। यहां आर्थिक साधको के वितरण और जनमध्या के वितरण में वाबार-पुत विरोधाभात है, जिसका अन्तर्रोद्रीय सम्बन्धों पर प्रभाव गडे विना नहीं रह सकता । इस प्रकार विनामनील देशों के आधिक विकास की कोई अलग समस्या नहीं है, बलिक मी कहिये इतरा बिहद-समस्या या समूने गानव समाज से सस्वन्ध है, जिसका समाचान मानद सम्यता के बिकास के लिए आवस्यक है। जैसा कि श्री अवाहरताल नेहर ने एक बार महा था, ''मानच जाति को गरीबी और अमीरी के आधार पर वाटना इसना ही खराब और खत्ततनात्र है जिनना कि किसी एक देश म ही इस प्रकार का असन्तुलन

मूख और भूखमरी की समस्या

विश्व के सामने जान सबसे बढी चुनौती कम उसत वंशों मं व्याप्त भुलगरी और भूस की रामस्या है। पिछले कुछ वर्षों से सम्पक्ष और निधन देखों के साधान-उत्पादन ना अन्तर बटता रहा है। आज से तीस वर्ष पूर्व ध्विया, अमीना और लेटिन जमरीका के क्षेत्र बज निर्मात वरते थे। किन्तु १६५० से बारम्भ होने वाले

दशक में कम उन्नत देशों की जनस्त्या से अत्यधिक नृद्धि हुई, जिसते इन देशों में खानात्रों का जायात होने तथा। १६६० से २ करोड दन जन यहाँ ज्ञायात होता था जो १९६६ में ३ करोड १० सास टन होने समा।

अंदर-विकासित देशों के अधिकांड व्यक्ति पोषक वस्त्री से पहिंद भांजन याने हैं। हाल के अध्यापन म कार जया देशों से पोषक तत्त्वों से पोषक तत्त्वों की दुर्जाशियांना में हैं। हाल के अध्यापन म कार जया देशों से पोषक तत्त्वों की कार्यों के दुर्जाशियांना में में शोर प्रतिकृत कि कार्यों के इस्त्री के कार्यों के इस्त्री के कार्यों के स्त्री के स्त्री मित हिंद की सो की कार्यों के अध्यों भी सकत्त्र पह जाती है और कत्त्र कर उन्हों की किसी के साथ कर बेंदी की हिंद की सी सीम कर वह जाती है। है। पे पोषक कार्यों की किसी कार्यों के कार्यों की है। है। के सीम के ज्यादा की की कार्यों के कार्यों की कार्यों की कार्यों के कार्यों के कार्यों की कार्यों के कार्यों के अध्यों के कार्यों के अध्यों की कार्यों के कार्यों की है। (17) पोषक तत्त्व (जैसे विवास कार्यों के कार्यों के कार्या की ही जारें के कार्या को कार्यों के कार्या को की की कार्यों के कार्या को की की कार्यों के कार्या को की की की कार्या के कार्या की ही जारें के कार्या को कार्या की ही जारें के कार्या को कार्या कर कर कार्यों का कार्या कर कर कार्या की ही कार्या के कार्या के कार्या की ही कार्या के कार्या की ही कार्या के कार्या के कार्या कार्या कर कार्या की ही कार्या के कार्या की ही कार्या के कार्या की ही कार्या के कार्या के कार्या कार्या कर कर कार्या कर कार्या कार्या की ही जारें के कार्या कार्या कर कार्या कर कार्या कर कार्या की ही कार्या के कार्या के कार्या कार्या कर कार्या कर कार्या की ही कार्या कार्या के कार्या की कार्या कर कार्या कार्या कर कार्या कार्या कर कार्या का

जल राष्ट्रीय मिनाक के मिन्नान्तों से युक अवकर रिसर्स पैदा हो गई है, हो यह कि इन देखों में पोयन तहती की नामी के नारण खाधीरिक और बीतिन इन्दि से कम उसक व्यक्तियों को चूर्ति हो हैं है अवहर सीठ वोधसक्त (निन्दिक पोयन-सत्त बहुनमान सत्या) को रिशोर्ड के अनुसार भारत के देशादों में खुल जाने को उस से नम के सात्रा, पोयक तरन मितनों के कारण बीन कुतारे हैं। प्रोपेश्वर सिल्किय में मुक्त की रामाया का उन्नेख निसना बादों में क्यार है ''बैदाहिक सरा-रहा की रक्षा और आज्ञातिक मुक्ति के सस्य की प्रास्ति भी भरे देड़ ही हो सक्तरी हैं।''

तामन दो वा ज्यादा वसको से माण्यम वा सिहाल यहाँ लागू होवा दिसाई दे तह है। एसिया में अधिकान देखी म जनमन्दर ज्यादा और मृत्यु-दर कम होती वा एटि है। प्रसिष्ट ने स्वस्त में दे तह एक्टिंग राष्ट्रों है का माण्यम दे किया है महिता है दे तह विदेश माण्यम हा बुझावा अपने से सिंह एक्टिंग राष्ट्रों ने का जमन्दर निकास के जारे तह मोगे के के ज्यानों में अधि नहीं रहा। दरस्य विकास के लग्ने तहनीकों के ज्यानों में अधि नहीं रहा। दरस्य विकास की एटि हो है है। सार विवास के लग्ने तमाने के अपनों में अधिक वास्त्रीक स्वास्त्री लग्ने पार्टी में हर संग्री किया के लग्ने के स्वास्त्री कर सार लग्ने में प्रस्त्री के अपनों में अधिक वास्त्री के सार किया मार्टी दे स्वास के स्वास के सार के स्वास के स्वास के स्वास के सार की स्वास के सार करते के सार के सा

भी इस क्षेत्र की समस्या का कोई शीध्र समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हमें निकट मिलप्य म जनसंख्या-वृद्धि को बिलकुल रोक देने की कोई उपगीद नहीं नगानी चाहिए।

जनसम्या निरुत्तर बटनी रहेगी इस तक्य ने जीवित रहने की समस्या पर विशेष इप से विचार करने का महत्त्व बढ़ा दिया है। पिछने कुछ वर्षों गे कई सेसकी ने इस प्रदत्त को लेकर घोर निराशाव्यक्त को है। दृषि क्षेत्र में उत्पादक्ताम वृद्धि मी घोमो गति को देसकर जिला होने लगी है। लेकिन सम्पूर्ण जिल यह नहीं है। आज हमारे सनी दिगान वैज्ञानिक प्रदागक और विधायक इस बारे में एवं मत हैं वि कृषि को राष्ट्र म या राष्ट्रीय याजनाम मधौक्च प्राथमिकतादी जानी चाहिए। यह इस बात का प्रमाण है कि हम, इपि को उनल बनाने की दिशा में जो क्लावट मा रशी हैं, उन पर सोझ काबू पा लेंगे।

वेरोजगारी का बढता हुआ। मार

विकास की विभिन्न पर जनसङ्या बृद्धि का एक महस्वपूर्ण प्रभाव पड रहा है। चई विकामधील बत्ती में थरानगारी बढ़नी जा रही है। एक अर्थसान्त्री ने कहा है कि एक भनी आबादी बाले देख म, जो कि प्राचीत पद्धति के अनुसार सङ्गाटित इ।, विकास अपन आप -। वेरोजगारी पा कारण यन जाता है। विकास का एक परिणाम सह है कि आज अनेक व्यक्ति, जो प्राचीन समाज म किसी न किसी प्रकार काम पर सप हुए थे, धराजगारी के जिकार तन हुए है। हम इतिहास की घटनाओं की उपेता नहीं कर सकते। वेशंकनार व्यक्ति देश के आरी अमन्तीप का कारण बन जाता है। अत दिकाम की नाई भी विधि उसके लिए गणित सम्बन्धी सल्तुमन तक सीमित नहीं रह सकती। आयोजकी को तकतीको की समस्याको हल करना होना, तारि बेरोजगार व्यक्तियों को तक्याम वृद्धिन हो । बुद्धिमत्ताका तकाजा है कि अर्थ भविष्य में रोजगार दिलाने के मुकाबले म तुरस्त रोजगार दिलाने के प्रका को प्राय-निकता दी जाय। यदि इत प्रकार का सक्ष्म रखा जाय तो पूँजी-विनियोग और मुद्रा-बाहुत्य की समस्या रामन आती है। यह समस्यातन मोर भी उन्न रूप घारण कर लेती है जब हम मशीनो के स्थान पर मनुष्यों को नाम में खाते हैं। इस सन्दर्भ में कृपि और खाद्य उत्पादन तथा वितरण का गहरक और भी स्पष्ट हो जाता है। विन्तु यह निष्कर्ष निकालना गसत हांगा कि अन्य-विकसित देशों को पहने अपने यहाँ कृषि क्षेत्र को उमत बनाना चाहिए और उसके बाव ओंचोगीकरण करना चाहिए। आयुनिक कृषि के निए आयुनिक उद्योगों को आवस्यकता होती है और हम उद्योगो नो जन्नत बनाये विना कृषि को भी उतन नहीं बना सकते। हम बाज आख़ृतिक दिस्व मं रह रहे हैं और हम कई देखकों के काम की कुछ दिनों में ही पूरा करना होगा।

तुछ नीया का कहना है कि प्राचीन पिछड़े हुए देश वई टेवनीलीओ कभी भी गही अनना सकते और वहाँ लक्ष्य प्राप्त करने की भावना काम नहीं करती। कत कम उन्नत देश जहाँ हैं, वहाँ ही बन रहेगे । लेकिन इस निराशाबादी धारणा के सानबुद पूर्व मे दी शांकिश्वानी शिक्षयों का विकास हुना है—जामान और भीन। प्राणिन देवों ने लागुनिनिक्तरण का जो लगुनित प्राप्त है, उससे हुस महन हु सहने हैं कि मनानित मान दात्राय दात्री गुनिक्त ने मान होता है। यह तमें और दह निवस्त्र के साम कार्य करना होगा। माहे उद्योग हो या उसरे, और प्रेरीकरण का साद्यय केवन देनेगों लोगों या कार्य-पुरस्ताय का जुल श्रीकों में प्रस्ताकर पात्र साद्य केवन देनेगों लोगों या कार्य-पुरस्ताय का जुल श्रीकों में प्रस्ताकर पात्र सही है। टैनानीवी नो स्वर्ण का स्वर्ण हुन्सा कार्य में स्वर्ण कार्य साव्य सी

#### विकासका ल देश और सिद्धान्त

नथे विकासकील देश ही प्राचीन परम्पराओं और रोति-रिवाकों के अनाये जिकार हम हो ऐसा बहो है, बल्कि उन्नत देशों को भी प्राचीन धार्मिक भावनाएँ विराक्षण में मिली थी। अस इस आधार पर विश्व की पुराने और नये विश्व में बाटना कहा तक तिवत है, जबकि उलत देश भी इससे दरअसल मूल नही है। कहा जाता है कि सरकारी क्षेत्र में अयोग्यला ज्यादा पाई जाती है जिल नारण निजी क्षेत्र की प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। निवचय ही, तर्क यह नही है कि निजी क्ष त्र में क्षमता का अभाव है और सरकारी क्षेत्र को सबैव प्रोत्साहत दिया जाना चाहिए. घरन समर्थ केवल उन दो तरह के मगठनों के बीच है एक वे जो मध्यम हैं और इसरे वे जो सलम नहीं है चाहे ये सरवारी धीत्र के अन्तर्गत हो या तिजी क्षेत्र के । सरकारी धीत्र के उद्योगों की प्रवन्ध-यवस्था ने अक्षमता ता कारण उनका वर्तमान ढांचा है। दूसरी ओर, ऐसे भी क्षेत्र हैं वहाँ मित्री क्षेत्र के उद्यमी नहीं है, अस इनने सरकारी हस्तक्षीय के अतिरिक्त कोई दूसरा स्पाय काम मे मही माबा जा सकता । हमारा लक्ष्य राही हम के प्रबन्ध को आये बढाना और सुप्रवन्त उपलब्ध करना होना थाहिए। दरअसन, इटनी, जर्मनी और हालैंड आदि देशी के औद्योगिक प्रबन्ध न जी उपाय काम में लाये गय उनकी शोज की जानी चाहिए और नम उन्नत देशों में भी उनका उपयोग होना चाहिए। कहा जाता है कि सगक्त राज्य समेरिका का महत्त्व ऊँचे वर्जे की टैंक्नोमीजी के बारण नहीं, बल्टि ऊँचे दर्जे के मगठन के कारण है। अत सरकारी क्षेत्र के उदाम में ही नहीं, बल्कि निजी धीत के उद्योगो मे भी नहीं समदन पद्धनि काम मे लामी चाहिए। कम उसत देश प्राय जरपदम के नम तननीक उधार सेने को तत्पर रहते हैं. प्रवन्ध के तकनीक नहीं।

आर्थिक प्रशासन के प्रति इध्टिकोशा

वर्ण-प्रवस्था के प्रकार से भी जनेक परिसतंत किय आने को शावरपनता है। क्षेत्र पिता विशेष देशों में उनका देशों की जोशा सरकार के अधिक हत्सक्षेप और निवन माने में वेशल्या है। आप विवाद निया जाता है कि अर्द विश्वस की रिप्ति में मरनार को वस हत्स्वसेप करता वाहिए मां व्यवसा हमारा भारे हैं कि सरकार द्वारर पूरी वस्तु निवन्त एक्सा और अपनी आरोब के ब्युचार आपनी को बीटना इतित पूरी वस्तु निवन्त एक्सा और अपनी आरोब के ब्युचार आपनी को बीटना इतित पूरी है। शिव्य ना यह भी की है कि केवत की मारा निविद्या वाहत हारियों के हारा सामगी को विनित्र संत्रों से बीटना जी मामन मही है। यह अर्थ-बदस्या

पूर्णनेया स्थानन हो बोर बिरोजी मुद्रा ती नोई एनायट म हो, तब बाजार-स्थवस्था के द्वारा बायनी ना समुचित बदन हो सन्ता है। बोदन यह यार्ज बद्धिन है। बढ़ पुर्देशना दियों में है कि हम कन्होन-बदित को पूर्वमना सन्धन न वर्रे बन्ति उनका उपयोग बाजार की नीमर्जे स्पट करते ॥ करें।

आर्थिक ज्ञानिक बद्यानन में बन्द्रीन के बुद्ध ऐसे तकनीको ना उससेन आवस्ता है को अभी बढ़े-बढ़े निमाने और उसते देशी की नरकारी द्वारा नाम में कार्य की य तनेके अन्य कितिकार देशों ने सरकारी द्वारा वन्द्रीत आर्दि की समस्यों के स्वया-सान र कार्य से नार्य का सकते हैं।

न में अयं साहित्रयों और विशेषणों के विदेशी व्याप्तर विदेशी सहायन। और विश्वन को मुक्त्यद बनाने की नाक्त्यक्ता पर बन दिया है। विश्वन का नोई भी दिया नेने । यह वह बार है सकता। नीयोगिक नान्ति में भी विश्वन को यही राठ किया। इस में माम्याय प्रदेश के देशों के लिए प्यदेशी नार यात्राय दुना को दित राठ किया ने माम्याय प्रदेश के देशों के लिए प्यदेशी नार यात्राय दुना को देश राठ कि नियं ने किया ने माम्याय नाम्या के नियं ने किया ने माम्याय प्रदेश के देशों के कार्यक विकास को यहां ने कि नियं नियंगी नहाराया का कहारा निया नाया है। विदेशी नहाराया का समा की एक दिना में प्रदेश के माम्याय प्रदान है और अन्तरोगन्या किया है। माम्याय व्याप्त की भी वल नियंग है। स्वीके इसमें भागतीगत्या कार्या नहीं है, क्योंक इसमें भागतीगत्या कार्या नहीं है, क्योंक इसमें भागतीगत्या

जात की धोमिक रास्त्री को चाहिल कि एक बताबरण तंबार करने की तीर-तारी की तिवाली, जिससे विकासधील देशों की ध्यापार राज्यकी समस्यागी का यौग्र रहा हा नहें । गेंद कर रुवा रंगे अविधि के विकास व्यापार की उदार जवारों के लिये प्रधान करने में महत्वपूर्ण मेंगि दिया है। १९४३ से ७६ अरव बारद ना विकास ध्यापार हुवा था। जी १९७० से बक्दर के ०० सरव बालत के लाभग में गया है। देश प्रधानि के बाबनुष्ट विकासधील देशों के दिन से जैनेक स्था-प्रधान कम्मानात्री ना श्रव कर हम नहीं हो पाया है। वह अविध से तैयार पाल का बारद व्यापार २४० प्रतिस्थव कहा है के ब्यादि कि वह से साथ पहुँचाने वाले प्रार्थित कम्मानात्री का गायार केवल ६६ प्रतिस्थाय बात है।

विशासकीय देवों के जोनीशिक विशास के सी विज्ञासने पुत्रव हैं प्रमान, होंगी तो सभी ओर हुएंदे, योच नी नामें । इन समिताकों नो त्या करने के जिए होंगी तो सभी ओर हुएंदे, योच नी नामें । इन समिताकों नो त्या करने के जिए विश्वासकों के साथ करना बहुत जरूरों हैं। के नीम मन्त्री नी दिने अधित है के ना मा ति अब तक विशासकों ने देवों में करना बाता कर जानार पर बहुमीन होता था। विन्तु अध्यापर का अंत्र मीतिश हो जोर जरूर मार्गिता की भी पुत्रवस्त होता था। विभागस्त का भीतिक होते में महस्त्रीय की मार्गित करने के निष्मा सर्वे मीता स्त्री के नीम सर्वे मीताम्बदस अभिताक होते में महस्त्रीय की सामतान है स्त्री देवों के नाम होता परिवास के स्त्रीय के नाम होता स्त्रीय के नाम होता स्त्रीय स

यूगोस्मादिया को इसमें जितनी सफनता मिलेगी विश्व के अन्य विकासिता देखा उससे एतनी ही प्रेरमा स्त्रें । यदि विकासित्रील देखां के साधन इकट्ठे किये जाएँ तो विकास की सम्भावनीएँ काफी वढ जायेगी । आधुनिशीकरण के क्षेत्र में सहयोग से सांग और उत्पादन बढ़ेगा, उद्योगों का विकास होगा और अतिरिक्त क्षमता का उपयोग होगा। भाषां सहयोग से बडे उद्योगों और रसायन उद्योग समूहों शी स्वापना हो सकेगी और कम लागत पर भारी मसीनों का उत्पादन हो सकेगा।

श्री दिनेशिसह ने विकाससील देशों को मदद के लिये विकसित देशों के सामने एक चार-सूत्री योजना रखी थी, जो निम्न प्रकार है —(1) विकसित देशों को प्रति वर्ष अपने राष्ट्रीय उत्पादन के १ प्रतिश्वत के बराबर पूँचीगत आधन विकासमान देशों को स्थानाम्वरित करना चाहिये। (in) इनके प्राहृतिक साधनों के विकास ममदद देनी चाहिए। (in) विकासमान देशों को विकसित देशों के कंक्ष्णे मालों की विकास मध्या अपने के लिए सुविधाएँ मिलगी चाहिए। (iv) विकासमान देशों से जो तैयार अथवा अद्यं नैयार माल विकसित देशों से जाये उन पर कोई सुक्क नहीं लगना चाहिए।

#### परीक्षा प्रश्नः

१ विकासोन्युस देशो की प्रयुक्त समस्यायें नया है ? इनके सभाषान के लिये सुभाव दीजिये।

#### ខូរ

# अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग

(International Economic Cooperation)

परिचय ---

अन्तर्राप्ट्रोय आर्थिक सहयोग का आश्वय राष्ट्रो की आर्थिक नीतियों के परस्पर निर्भर होने में है। ऐसा सत्योग आन्तरिक नीति (domestic policy) का विकल्प (alternative) न हों हर बास्तव में कई प्रकार से इसका पूरव (complimentary) है। जन्तर्राष्ट्रीय मोर्च पर एक दूसरे में सहयोग करने का आधाय गई नहीं है कि राष्ट्र अपने बरेलू मोचें पर उपयुक्त आधिक नीति नहीं अपना सकेंगे । सर् तो यह है कि आन्तरिक एव बाह्य स्वासित्व के लिए दोनो भोचों पर एक समन्वित नीति अपनानी चाहिए । आजकल बौद्रिक, आधिक, सामाजिक एवम् राजनैतिक सभी क्षेत्रो म बन्तर्राब्द्रीय सहयोग की लावस्यकता अनुभव की जा रही है।

## अन्तर्राप्ट्रीय आर्थिक सहयोग को आवश्यकता

अन्तरिष्ट्रीय आधिक सहयोग निम्न कारणो से बहुत बावश्यक हो गया है — (1) अनेक अर्थ-विकसित देशों ने अपने विकास के निये विसास धार्मिक कार्यक्रम बनायं है जिनकी पूर्ति के लिए उन्हें विशाल पूँजो विनियोगों की आवश्यकता है। इतने बड़े एंग ने पर पूँजी केवल अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा ही उपलब्ध हो मक्ती है, क्योंकि स्वय अर्थ-विकमित देशी में अध्य व जीवन-स्तर नीचा होने के फनस्वरूप वहांदचत और पूँजी के निर्माण दी दर बहुत नीची है। (u) जहाँ एक और अविकसित देशों को भारी मात्रा म पूँ जीगत वस्तुओं का आप्यात करना पडता है, वहाँ दूनरी और उनकी उत्पादन-क्षमता कम है, जिससे कि वे आधिक माना में नियांत नहीं कर पाते हैं। फलत उनके भ्रुषतान सन्तुलन में निरम्नर धाटा रहता है तथा वे निदेशी विनिमय का अभाव अनुभव करते है। यह असाव अन्तरोप्ट्रीय सहयोग से ही स्पृताः धिक सीमा तक दूर हो सकता है। (m) विकास कायकमो के सुमचालन के लिये देश्नीकल कर्मचारियो की आवश्यकता पडती है, जोकि अविकसित देशा म नगण्य है। किंग्न अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा अविकसित देशों को भी उन्नन देशों के बंबानिक एवम् टेक्नीकल ज्ञान का लाभ मित्र सकता है। (IV) विस्व युद्ध ने लडाकू देसी की अन-व्यवस्थाये व्यस कर दी थी। उनके पुनर्निर्माण व पुनर्वठन के लिए भी अन्तर्रा-

रुप्रेय सहयोग आवश्यक हो गया था, ई (v) स्थायी विद्व शान्ति के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रों के मध्य आधिक अन्तरों की कम किया जाम । इसके लिए भी अन्तरों-भीव सहयोग करुरी हो जाता है।

जन्तर्राप्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रयत्न

दिशाय महायुद्ध से यूर्व स्वयंत्राय के दिनों से, विभिन्न राप्ट्रों के संध्य कुछ से कुछ संसार रह सदयोग एकस समस्य रहता था। फिर सी. उन दिनों फिर को सामें के दिवारों पर 'राप्ट्रीयया' की ही द्याप थी। सब १६३१ म स्वयंत्रात दृट गया और उनके साम दो राप्ट्रीयया का यु सी समाय हो सबा। उत्तरकाद हु के , मयुक्त राष्ट्र असेरिक्त और पास म एक विश्वसेय सम्बतीता (Tinpartic Agreement) हो, विचका उद्देश्य हत्वावार करने वाले राप्ट्रों की कर दिवारों म स्वाधित्य सामाया। कांतमसंख्य फिर देश के विवार म स्वाधित्य सामाया। कीमक सहस्रारिया (regional cooperation) भी दिखा में एक अन्य स्वराम पा यो पास पास सम्बत्य सामाया स्वराम क्या स्वराम पा यो पास पास सम्बत्य सामाया। कांतमसंख्य कि स्वराम क्या स्वराम पा यो पास पास सम्बत्य सामाया सामाया पास स्वराम स्वराम स्वराम पा यो पास स्वराम सम्बत्य सामाया सामाया सामाया पास सामाया सा

अमेरिकन ऋण कार्यक्रम एव यूरोपियन पुनर्जीवन योजना

(The American Loan Programme & European Recovery Plan)

प्रदेन एक्स क्रूरोपियन वेशों भी जुल जंबीरत अर्थस्यक्याओं को पुन भीवन प्रदान करने के लिए एक्स गारी भागा में पूँचीयत सामाती, क्केंस माली एस खायान की आवश्यक्ता की, जो गांड अर्थीयत्व ही दे सकता था किन्दु वादानी की अवस्ता के कारण में देश अमेरिका के क्या करने में बस्तायों में । क्यात अमेरिका, ब्रिटेन एक अस्य पूरोपीय देशों के स्वाय कूण सम्बद्धीत हुए। इन सम्बद्धीत के अन्तर्यंत विवन देश अमेरिका में रिकारित की पूर्व सीमा कर स्वार्य करतों था।

िरणु में समम्तिते भी विषय देशों की आवश्यकता को पूरा म कर सके। उन्हें भीर स्विक्त सह्यादा की शावस्थकता थी। बदा १६९७ में अमेरिका कि क्षेत्रकरों आने मार्चक ने पूरीपोर्च पर्यों को स्वास्थित प्रकृतिक के सिक्ष अभिक सहस्या का वचन विया। किन्तु इसके लिए यह वार्च रखी गई कि ने आपसा में मी सहसीन करों। अपने १६९० में पूरीपियन पुनर्शत सामनी कार्यवयम का कन्नून जनाया गया, विनाम पुरीपास क्षारी के प्रकार पाइन सिक्षी।

युरोपियन आधिक सहयोग सङ्गठन

(The Oraganisation for European Economic Cooperation) इसी मनम परिचमी शूरोपीय सरकारो ने भी परस्पर वार्षिक सहयोग की

दिशा में कदम उठाये। अठारह यूरोपीय देशों ने एक 'यूरोपीय आर्थिक सहयोग

सङ्करं (O I E C) स्वाधिन हिया, जिसना मुख्य कार्यालय पेरिस बनास निया । इस सङ्करण का मुख्य कार्य वाधिनाटल स्थित आधिन स्वरोधने प्रयाजने (Economic Corporation Administration or E.C. A) नो समिति हो। सा शासा में का स्थान स्वाधिन करा हो। यह सहामाता पाने वाले देवी जो होंने वाले ना शोस की मू बानन-रिपोट भी अन्नाधित नरता था। आधा भी पर्द कि दारोज सहल (O E E C) दूरोजिय स्ट्रांगेल ना एक स्थाई केन्द्र बन आधिमा। निर्देश नाहल (O E E C) दूरोजिय स्ट्रांगेल ना एक स्थाई केन्द्र बन आधिमा। निर्देश महत्वन नार्थ बन्त ही सानदार रहा। इसके ही प्रयासो हारा पर पूरीन भी पुढ सर्वारिक अने स्थान का जी का निर्देश स्थान होता ही अपने आधिक स्थान स्थान होता ही स्थान होता हो। स्थान एक स्थान स्थान स्थान स्थान होता हो। स्थान एक स्थान स्थान

जाषिक सहयोग एव विकास सङ्गठन The Organisation for Economic Coop. & Development)

विकालीमुख देशी के आधिक विकास को बढाबा देवे हेतु इनके सभी निमंतर एवं मर्ड-निर्मित करनुओं के आधारों पर ११ मुख्य परिचयी औद्योगिक राष्ट्री (OECD) ने रियामर्के देने भी एक धोनना बनाई है। इस योगना के अनुवार सभी श्रीक्षीण के देशों में विकासमूख देशों के मिणती को स्वयान अवस्पर दिने आर्थी। वृश्वि स्टानिय और फेंच के कुट सपा EEC और इनके अभीकी साम्प्रेरों के नाम स्वयान देशों में स्थाप स्टानिय है। इसाय प्राप्त में साम्प्रेरों के साम स्वयान स्टानिय स्वाप्त में साम स्वयान स्टानिय साम स्वयान स्वया

यूरोपियन भुगतान सङ्ख (European Payments Union)

स्वर्शमान के खण्डन के बाद (विशेषन हिरोद महायुद्ध काल पे) अन्तर्राष्ट्रीय

<sup>1</sup> Economic Times 7. 12. 1967.

मौदिक प्रणाली एव भूगतानी की सन्द्रितित व्यवस्था दूट गई, जिस्मे देशी की विदेशी श्रोतो मे अत्यावस्थक बस्त्यें प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी। अब सूरोपीय देशो मो द्विपक्षीय «यापार समग्रीते करने पढे, जिनके जनुसार «यापार सन्तुलित स्तर पर रिया जाने लगा । किन्तु इनसे भी कठिनाई हल न हुई, क्योंकि कुछ देशी के पास अधिक भाग वाली निर्धात बस्तओं का अभाव था, जिससे वे विदेशों से अपनी न्यूनतम व्यवस्यकतार्थं भी पुरी नहीं कर सकते थे। इसीलिए यूरोपीय देश वहक्शीय भूगनान ध्यावस्था पर औटने के लिय बहुत उत्मूक थे, ताकि वह अपनी आवश्यक महतूएँ कही संभी प्राप्त कर सका।

इस दिशा म बुरोपीय आर्थिक सङ्गठन न पहले कदम क रूप म एक उदार नीति अवनाइ जिसके अन्तर्गत यूरोपोय देशों के पारस्परिक व्यापार पर लग हथ प्रतिबन्ध हाने हाने समाप्त किय जाने थे। इसरा कदम गृह था कि भगताना की चरायक्यापी ध्यवस्था करने के लिए एक युरोपीय भगतान सङ्घ (E P U ) की स्यात्नाकी गई।

यरोपीय भगतान सन्द्र की कार्यप्रणाली इस प्रकार यो -(1) सभा सदस्य द्वा तमे हर महीने यह सचना दिया धरते थे कि जिस किस देश के साथ उनका नया गुद्ध चालू लाता नेप है। इन सूचनाओं के आधार पर EPU के अधिकारी प्रताह देश के सामनिक लेख (या देन) जात पर सेते थे। (॥) किल इनके निवटारे की जिम्मेदारी EPU गर होती थी। उदाहरण के लिये, यदि A को किशी महीने म B. C और D के साथ क्रमश १०, २० और ३० मि० डालर का बाधियब शेप है, और दीप देशों के साय १० मि० का बादा, तो उसे मूनियन से ५० सि० डालर लेने ग्हें । इस प्रकार, द्विपक्षीय सन्तुलन के नजाय युनियन के प्रति देश के सम्मलन का महत्त्व हो गया और, ऋणता की सामूहिक यणना के फनस्वरूप, बहुपक्षीय व्यापाद व्यवस्था प्रचलित हो गई । (m) निवदारे नी सुविधा के लिए धूनियन ने एक मान्य प्रणाली बनाई, जिसके अनुसार प्रत्येक सदस्य ने, जिसका यूनियन पर रूपया निकले. युनियन की अपने कोटे के २०% तक साल देने का वचन दिया। यदि केनदार सदस्य का जाविक्य इस प्रतिश्चत में अधिक है, तो देश आधिक्य के ४०% भाग का मनतान स्वर्ण या डालर में क्या जायेगा और ६०% माग युनियन पर साल के स्व में स्रोड दिया अविना । इसके विवरीत, बाट बाल देख को EPO इसके और के २०% तक साम दिया करती थी। २०% से अधिक किन्तु १००% से कम पाटे के लिए कुछ हो स्वयं या बानरों म भुगतान निमा जाता था और शेष के लिए अनिरिक्त राध्य स्वीकृत की जाती थी। १००% से अधिक के घाटे पूर्णत रचसं या दालर म ही चुकाने पहते थे 1

इस व्यवस्था के बारण वह सदस्य-देश भी, जिनके स्वर्ण एव दालर कीय नपर्यात्त थे, आवदयक वस्तुय प्राप्त करने म समय हा गए । वस्तुयें यूनियन के किसी क् व्यान, ३८

भी सदस्य देश से सरीदी जा समना थी। कारण, अब द्विपशीय भूगतान के बजाद बट्ट-मुद्धी स्यवस्था चालू हो गई था, यूनिवन-क्षेत्र में यापार अधिक स्वकृतनापूर्वक हो र वना या, करेसियां एक दूसरे म पूर्ण परिवतनशोत्त हा गई एव विनियय नियन्त्रण गमाप्त हो यय थे। मूर्कि लेनदार दश EPU की साल देने के लिये बान्य थे, इसलिये उन्हें यह प्रेरणा रहतो थी कि वे अपना आधिक्य दोष अन्य सदन्य देशों से अधिन आयात करके ही चुक्ता कर ले। इस प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने वृद्धि

### यूरोपियन मौदिक समभौता

(European Monetary Agreement) धोरे-झीरे यूरोपोय वरैसियो की परिवर्तनवीलटा पुन स्थापित ही महै और ∘प्रातारिक सौद विदशी विनियय बाजारा के जरिय किय जाने लगा। भूँकि EPU ना उशेद्य पूरा हो चुनाथा, इसमिय सन् १६४६ स दमें समात नर दिवा गयाऔर ान नमा समझौता लागू किया गया जीकि ब्रोपियन मीत्रिक समझौता (EMA)

EMA का उद्देश्य कटिनाइयाँ उत्पन होने पर सदस्य देखी की सहामता करना है। इस समझौते के अनुसार एवं 'यूरोपियन फण्ड' ६०० मि० जानर की पूँजी में स्थापित क्या गया है, जिसमें में कुगतान सम्यन्धी कठिनाइयों के विवारण के विष् मदस्यों को २ वर्षीय सास दी जानी हैं। EPU की भावि EMA भी बहुमुली पुगतान प्रणाली स्वास्ति वरता है, जिसको निम्म दो निम्नात्मक विदेवसाय है .—(अ) इसमे मभी तेन-वेन पूर्णत रूपणं व डावर से बुकाय जाते हैं, और (व) निवटारे अधिकृत (नय पद दिक्त्य) यरो पर किये जाते हैं, अमेरिकी जातर से समता दर पर नहीं। यह तल्लेलनीय है कि EMA की विधा का प्रयोग तब ही किया जा सकता है जबकि ।न की व्यवस्था टट जाय !

#### स्टनिज्ञ क्षेत्र प्रसाली (Sterling Area System)

बहुमुची व्यवस्थाओं का एक रूप तो वह बा, विरावे अन्तर्गत पूरोपींब पुगतान नम जैसे सगटन स्यापित हुये जिल्होंने बहुगुखी नेशरेन सम्भव बनाये, और, दूसरा हर वह मा, जिसके अन्तर्णत स्टिलिङ्ग एरिया जैसे करेन्सी क्षेत्र चने, जिनमें कि विभिन्न देशों के पारस्परिक लेनदेन एक 'मुक्य' करेंसी के सन्दर्भ में निपटाये

स्टिनिंग क्षेत्र प्रणाली से आशय एवं इसकी विशेषतायें—

एन् १६३१ में स्वजमान हुट गया । त्रिटेन से घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध वाने देशों ने मामान्य हिनों से ब्रेरित होकर अपनी करी-सयों वा सम्बन्ध स्टलिय से स्थापित नर लिया, जिसमें नि करेंन्सी दा एक पूथक क्षेत्र बन गया। चुँकि इस क्षेत्र ी बनियादी करेंग्सी 'स्टर्लिय' थी, इस्रसिए यह दांत्र स्टर्लिझ एरिया के नाम से प्रभाग हुआ। १८६१ और १८३८ के संब्र्य करन पर अन्तरीद्वीम पोटिक स्परस्था मा केन्द्र बिन्दु था, विश्वाची निम्म विशेषतार्थ से — ()। अरोग रेशो पर समृद्ध, (॥) मेटिन से पनिष्ठः न्यापारिक पूर्व निर्वेष ध्यन्यनः (॥) रेशीला से अन्य करिनया पा मुखाकत, (भ) रेटिना की द्वारों म स्वतन्त्र परिवनस्वीतवा, (५) सन्दर्भ से विनिक्त स्वता के विशेषी मुझा कोच रहे वाली। एवं (भ) सन्दर्भ से मान्यम से क्रांस-

मन् १६५६ म कनावा को छोरकर स्टर्मिक् शेष म अप मद सामाजीय देन मार्गरा रिजिनक, गुर्मबाव स्मेकिकियायन राष्ट्र, बास्टर देव, मध्युक के ता धाइसेक और कॉन्टाबना समियनित से । दिवीच पहायुक किंव ने र स्टर्मिना सन बहुत महुनिक हो यहा करा समनी बहुन्नकी ज्यास्थाओं ता स्वाम विभिन्य निन्यनती के किया। आसकत स्ट्रिंसिक हास्वामी प्यवहारों की प्रधा दिविस निन्यनती के किया। आसकत स्ट्रिंसिक हास्वामी प्यवहारों की प्रधा दिविस विभिन्यन नियमनती की करोत्ता के क्षुबाद ही संगारित करते हैं। (२) खास देवी से प्रधानी को सीनित र स्वतं के क्षुबाद ही संगारित करते हैं। (२) खास देवी से प्रधानी को सीनित रस्तं के क्षुबाद ही संगारित करते हैं। (२) खास देवी से प्रधानी को सीनित रस्तं का अववाद विधान की से विद्यु हो के से साहर हुँ भी के शिवति प्रधान सकी नियमका तम हुए है बिन्तु खेन के अवद वे क्षेत्रत स्वानतातुम्हेंन विश्व का सनते हैं। (१) डायह और अप्य पुलेष बुदाओं से सवाई देवते को एक व्यक्ति से स्थान सर्तनी पहाती है। किन्तु पुलेस के सहर के देवते को गुगनम के निर्द् इतने

स्टॉलब्र्स एरिया का महत्त्व-

महोल हु एरिया एक प्यापक करेंगी खेत्र है निवक्षेत्र शीनर घुमतात बहुनुकी (multilateral) होते हैं, अव्यक्ति एक सदस्य देवा इस खेत्र के अन्य देतरे से बहुनुकी का स्वतानकात् वन कम विकास कर राहजा है। सामब्द देवों में पूँजी का स्वाप्तानका भी महत्त्वन होता है। वे देवा भी, क्लिमें महोलहू एरिया के सामकों का अर्जन करने के कोई सीम गृही विवास या अरूप बीम किया है। वन सामकों का बात कर बात कर के सामकों का बात कर बात कर

स्टॉलंड्स ट्रॉन्स पे चिकिक उनका के देश (विकक्षित एवं अस्तिकित होने के अधिनित एक उपक, स्वतंत्रत एक आधीन क्षण एक निवान) सीमितित होने के सबसे अधानन पे कही की समुत हुई है, यथा—(1) दुर्जन करिनावों के स्वतंत्र के अधानन में कही कि समुत हुई है, यथा—(2) दुर्जन करिनावों के स्वतंत्र के अधानन के अधानन कि सात्त्र के उपने प्राप्ति के सित कार्य कि मात्र के अधानन के अधानन कि स्वतंत्र के सित कार्य के स्वतंत्र के सित कार्य कार्य के सित कार्य के सित कार्य के सित कार्य कार्य कार्य के सित कार्य कार्य कार्य के सित कार्य कार्य के सित कार्य कार्य कार्य के सित कार्य कार्य के सित कार्य कार्य के सित कार्य कार्य

केन्द्रीय बैक अपनी राष्ट्रीय नीति के अनुमार जबना चाहवी है, जिससे एव सार्मान्ड मंत्रित का पतल नहीं हो पाता है तथा मीटिंग माम्य बनाये रपना विटार हा पाता है (१) नहस्ती में उत्तर उत्तर को आवस्वकताओं का ठील ठील के अनुमान नहीं लगाया जा पका है, स्पोक्त पर्वाप्त नवीं लगाया जा पका है, स्पोक्त पर्वाप्त नवीं लगाया जा पका है, स्पाप्त को विटार नवीं का निर्माण की स्वाप्त की

सन् ११८७ मे एक 'स्टॉनज़ एरिया नारक्तीय सांगति' मणीडत वी गर्द थी, जो प्राप्तन की मुत्रेवा के लिए जाव्यक बासियती मुच्या एकन करती है। वर्गमन-वैत्य सन्यत्ने मिति' का कार्य उपलब्ध प्रसाधनो के सबस् में सदस्यों की आनस्यत-ताओं वा अनुमान त्यावता है। वामार्गदैय के वित्या मुग्नेकों के सम्मेनन में म्टॉलज़ एरिया के कामकलाचे वी वर्गाका वो जातो है तथा गुग्नेकों वा आदान-प्रयान होता है। इस प्रकार, स्टॉलज़ एरिया अन्यत्नेत्रीय स्वर पर मीडिक सङ्घोष वा एक तकन

#### भारत को लाभ-

्टर्सन्द्र के अ को करस्ता के बादन के प्रकार जापारिनन हुआ है सैवें। वह जन सहस्य वेचों से स्वतन्त्रमाधुंक अतर्राष्ट्रीय क्यार्य रूप के सिम में ट्राग जबकि हमने मुगाना नी जिन्नेवारी केन और न्द्रमुख पर की। (11) मुंबी का आधात हुआ हो गया जिनने उनके विकास वार्यों स नहुत सदद मिनी। (11) रहीं मुझ सैरानेक का सहस्र हैं। मुगाना की। गया, व्योक्ति वह परिया के रिनी भी देश में एके करो नस्तुस सेवेंद्र सन्ता था। दमने राजा आधिक विकास तेजी से सम्मन हो। गया। यह जनस्य है कि बारन नी जी साथ हुआ वह उसकी झानर-स्मार्ट मी नुस्ता । क्या पा। समस्य, उसना असर कि में आफी स्थारार सा

व्यापार एव प्रशुक्त विषयक सामान्य समभीशा मा गैट (The General Agreement on Trade and Tariffs or GATT)

तिन दिनों (१६४० म) ज्येवा में अन्तर्राष्ट्रीण प्यावार सङ्गठन का चार्टर वता जा रहा था उन्हीं दिनों चार्टर वताने वाली छानित के चहत्यों न सरण्य दीएक दिवसी के प्रश्निक पार्टी पति न स्वावार पर मानुक वाव पत्र का सामाध्य सम्भीते भी रूपरेखा बनाई । इसे हा जनवरी १६४० स स्ववहार मं लागा बना और इसके वाचलत का चार विकास सङ्गठन है जो में हा जे ना महारा जाता है । यह विभिन्न देशों का एवं सीवार सहन है, वो महारा के ना है । यह विभिन्न देशों का एवं सीवार सामास सहन है, वो भारा को स्वतन्त्रवा के लिए अवतन वरता दहता है। इसके प्रमुख निवम निम्म है —(1) परमाचुनित राष्ट्र माल्य (M. F. N. Clause), जिलका सायब यह है कि एक राष्ट्र हारा दूसरे राष्ट्र में दी मई रियाममें नम्म यत राष्ट्रों को में, जो कि सेट के महस्त है 'हरा (2तार सामाध्य मालद के स्वतन्त्र में है । सामाध्य सामा

पर प्रतिवन्य, (m) आयांत्रित एक स्वदेशी वरनुत्री पर जान्तरिक करो की समानता, (v) अप्युक्त के गातायात पर प्रतिवन्य न होता, (v) अवयांकर आयात-निर्वात कर क नावचींनाशाही पर रोक एव (v) निर्वातों के लिए आर्थिक महागताओं की आव-पिट गर्मीका।

#### गेट की लोचपूर्ण व्यवस्थायें-

में ट के नियम प्रमांच्य लोणवार रहे गा. है जिसमें कि प्यांत्मन सहस्यों के सिद्ध हिती और ही ह्यांच्या की वानुष्टि हो कहे। इस प्रमार, गेट के ज्वादान प्यापार एस नेक्शाव रहित व्यवदान स्वत्या अह के जिसमी मा सह हुट दो हुई है कि एक हमा ने प्राप्त के स्वत्या ने सह हुट दो हुई है कि एक हमा ने दी आनं को मत-स्वापोक स्था-कार्यक्रम (price support programme) की निजना हुं दिखी से सुर्पि-बन्दुओं के स्वत- बायान पर प्रतिक्रम तथा साता है। किन्तु साथ है, यह कार्य पर प्रतिक्रम तथा साता है। किन्तु साथ है, यह कार्य रही हुई है कि वह वस्त्रेय की उत्तर ने सामा कर प्रतिक्रम तथा साता है। किन्तु साथ है, यह को प्रतिक्रम की उत्तर ही प्रतिक्र-साथक वियन्त्र मा सुरु करें। व प्रतिक्रम कार्य के उत्तर या वियन्त्र के विषय से भी उत्तर ही प्रतिक्र-साथक वियन्त्र में प्रतिक्रम लागे कार्यों, तथा वा पातार म वियन्त्र मा क्रिया से कार्यों कार्यों। वस्त्र साथ व्यवस्त्र स्वाप्त करायों कार्यों से प्रतिक्रम लागे कार्यों, तथा प्राप्ता प्रतिक्रम साथ कार्यों कार्यों।

#### गैट की सफलतायें-

इस समय ग्रेट हे विश्व की बड़ी न्यापारिक शक्तियां सम्बद्ध हैं और विकासी-मुख रेशा नी इससे सदस्य हैं। सक्का प्रमागर सिकामण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का है है। गैट ने बारत-छ सफलतापूर्वक कार्य किया है, विगना अनुसाम इसके निम्मणिवित कार्यक्राणों ने खगाया आ सकता है —

(१) असकी का विश्वास्त —गीद नो अग्रमों का निश्वास्त कराने स वास्त्रे अध्यस कहरता जिनो है। इसके वार्षिय सम्मेलकों म तिवसं का उल्लवन करते वाने दोनों एए के विश्वय में विश्वासते ज्ञन्त कार्ती है। प्रारम्भ में तो पही में यह प्राप्ता की जाती है कि वे पारक्षित कार्ती है। प्रारम्भ में तो पही में यह प्राप्ता की जाती है कि वे पारक्षित कार्ता उत्तर अपने विश्वास को सुनमार्ती। हिन्तु, वादि वे ऐसा करने ने जवसर्थ रह तो बहुतन की एक बहिन करेती उत्तरमा सा सावस्त्र में ते अपने पार्ट्य के स्वत्र का स्वित्र के स्वत्र का स्वित्र के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र का स्वित्र के स्वत्र का स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र का स्वत्र का स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र का स्वत्र का स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र का स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र के स्वत्र का स्वत्र के स्वत्र के स्वत्य का स्वत्र के स्वत्र का स्वत्र के स्वत्य के स्वत्य का स्वत्र का स्वत्र के स्वत्य के स्वत्य का स्वत्र के स्वत्य के स्वत्य का स्वत्र के स्वत्य के स्वत्य का स्वत्य के स्वत्य का स्वत्य के स्वत्य का स्वत्य का स्वत्य के स्वत्य के स्वत्य का स्वत्य का स्वत्य के स्वत्य का स्वत्य का स्वत्य का स्वत्य के स्वत्य का स्वत्य का स्वत्य के स्वत्य का स्वत्य का स्वत्य का स्वत्य के स्वत्य का स्वत्य का स्वत्य का स्वत्य का स्वत्य का स्वत्य का

- (२) परिमाशास्त्रक प्रतिवन्तों में वर्षी:—विभिन्न देवों ने अपने न्यमं एर विद्यी हुत वोधों की मुख्ता के निष् धो परिमाणनम्म प्रतिन्दम नयाने हुए र उत्रम क्यों स्तत य मों गेट नो सपनना मिली हैं। येट का प्रतियाद मामजन-दुस्ताती (persuation) और परामार्थ देवा है। हिन्तु ने हमियाद बहुत दुनेन हैं क्या प्रताप्त पेने देश पर जा कि परिमाणात्मक प्रतिक्रकों को चारी एउने पर जहां हो, इसका प्रमान पटना कट्टि है। किर मी, परिपाणात्मक प्रतिक्रमों की निरस्तर समी । की जारी है तथा कहें हमने या कुम करने एक और दिया जारा एकत है।
- (१) हैरिक पासाँएँ—पैट ने कपता हैरिक वासीओ बार्ग बैटबी में सबसे टीम परनता प्राप्त की है। विस्व व्यापार के २१ माग के सबस्य में भागमा १,००० हिरक बरो पर कार्माएँ हुई है। इस बाताओं के उत्तरस्य प्रभागमाती टीएंक स्टी म १०% क्यों हो वह है और विस्वता एक निश्चितना सा गई है, विसमें सदस्य नेम बहुत लाभानित हुए हैं तथा विश्व के स्वतन्त्र व्यापार से प्रयस्ति वृद्धि हुई है।

गैंद का अविष्य—

र्वेट का मधिया इस बात पर निर्मेट है कि बह सहस्यानों की विरोधों गींचियों तो अपने मीरिक बहुन्थों के जनुमार दिन कीमा उर नवाजिय नर पहरणें है। १९१४-५५ म सह मलाल रखा गया या कि गैट के समुद्धा की मुखार के लिए एक "ब्यापार सहस्रीय सञ्जदन? (Organisation for Trade Cooperation, OTC) की स्थापना भी आया। इसका मतनत यह पा कि बैट के स्थापनारिक गैंग-ठम की एक श्रीवाशिक सहुद्धा हारा अधित्यांपित कर दिया आया, जितका अपनी ग्याई स्थाप को और का लोगे कि सम्माप्त की पियो पर बजाने परिक मंगींदी हैं।

ज व क देवी की मोडिक एवं व्यापारित नीतियाँ स्तारत क्यापार के आदर्ग में प्राप्त गरी कर तेती हैं, गैट और इनके कांश्रंपतायों के लियं जावपारवा कांग्रंप ऐसी। अब में निकास देत अपने क्लिम में देवी से नमे हुए हैं। परिणासत आमाती और निर्मात के स्वभाव म, इनकी मात्रा और रचना में महान परिणाने हो जायि। इन परिणानी के हाथ ही बाल मुलात मन्तुकार्ग में भी परिजाने हाथ। एवं प्रदाप्त रेट को निरम्य म कन विकास को निर्मात स्वाप्त के विचास के त्यापा के स्वाप्त के निर्मात के स्वाप्त के तिला के स्वाप्त के स

गेंद्र नयानीते के जवार्गत बारत में विभिन्न देखों से महत्त्वपूर्ण टेरिक रिमायमें आप मी है और महत्त्र मा कहाँ महत्त्वपूर्ण विद्यामने दो हैं। मेंद देशों मो भारत के नियति मा ४०%, माम टेरिक रिमावकी में सामादिक हो रहा है, भी है जान गेंद्र समामीने के बानार्गत प्राप्त की है। गुरू जन्मविकसित देख के गांत की ति ने नदीय बार्मिक नियोजन के हारा कैसी में आर्थिक नियास बरेल पर धुना हुआ है, भारत हो मेंदिया में केंद्र में बहुत साम होने में बारमावना है।

गैट के नवें सम्मेलन में, जो कि जनेवा में १९५१ में हवा था। अर्थ-विकसित देशों के इस अधिकार को स्वीकार किया गया कि आर्थिक विकास सम्बन्धी अपन बायत्रमो की पूर्ति के उद्देश्य से पर्याप्त विदेशी विशिषय कीप निर्मित करने हत् परिमाणात्मक प्रशिबन्ध लगा सकरी हैं। बैट के १२वे सम्मेलन में जो कि जनेवा म १९१८ में हुआ था, यह सामान्य अनुमृति हुई कि यूरोपियन साम्रा बाजार योजना के आधीन औद्योगिक देशों की नई प्रजलक नीति अर्ध-विकमित एवं कृपक देशों के नियान व्यापार को बहुत ही हानि पहुँचायेंगी । अत यह गुभाव दिया कि आय, श्रन्ता रम्बाक और चीनी का निर्धास करन नाम अर्थ विकसित देख मिनवर टेरिफ म करीनी करात के लिए आयातक देशों से अनरोध कर। उस सकाब के तत्राल बाद ही इन निर्मातक देशों ने आयातक देशों में यह संयुक्त अनुरोध किया कि टैरिका म कमी ही जानी चाहिए । १६५६ के टांज्यों म हए बैंट सम्बल्न के बाद यह समाचार मिल कि भारत एवं भन्य अविवस्तित देशों से विकस्तित देशा को मेजी जाने वाली बस्तुओं पर आयाद प्रतिवन्ध सने पाने हटाये जायेंगे । उदाहरणार्थं दिस० १९४९ मे प० जननी ने भारत के जूट निर्मात पर मे पाच वध के लिये गायात प्रतिबन्ध हटाने की घोषणा मी। १६६२ और १६६३ के सम्मेलनों म भी गैट के उनत सदस्य देशों से चाय, महबा, बोजो और अन्य बहनको पर जो कि अल्प विकसित वैशो द्वारा नियान ्री जाती यो ट<sup>8</sup>बस घटान वा अनरोध किया गया।

न करवारी १८६५ को बैट के 'बसे अध्याद वर लगवाग राभी सदस्य दत्ता में इस्तालर किया । यह अध्याद्य अस्य विकासित रेदा के इंटिटलिय में बहुत रिरणा प्रचार है। इस अध्याद के प्रत्यकार का जावकारना की अधिपाद लग से मौतार कर किया गया है कि विकासीगृत्व देखी को अपनी कई निर्मित बस्तुओं के मिद्र प्राप्तार पूँडिन नारिए। बहुँ नहीं, विकासित देखा के यह कहा गया है कि वे विकासोक्तार सेवी के जर्मात्र वा समाध्या गितारीत पर कीई गये हरिस का प्रतिकर्ण का किन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण पीज्यतन सी यह अध्याद होगा है कि कित्सोक्तानुत्व द्या रो भी रिद्यासर्ति विकासित देखा में मिसी उनके निर्मे वे बदके की रियायन में ऐसा आव-स्थक नारी है।

बस्त जनार भारत की दोहरा नाम हो रहा है—एक और उनके नियतितों म कुछ परिश्वय मैट सदस्य देखा आरा वी गई टिरिश रियायतों के फलस्वरूप यूजि हो ही है और दुकरी और संवे समें विश्वी विनियय बोध सुरक्षिण रखने के जिय परिमाणात्म आयोग प्रतिकर्षों की मीति जनाने में अनुमंत्रियों प्राप्त है।

न्तरत सहित ४६ देदों ने ३० जुन, १२६० नी एक करार पर हस्तानर १०८ वित्तरत उद्द वर्ष टेश्किय ५०% तह कमी करता है। स्वर्गान असेटिन केनेट्रों न लवर्राप्ट्रीय स्वारा वे यारे म वो वार्षा पुरू की भी यह करार तकार अनिस्स स्वार्य पा भारत ने दूर बाह का शास्त्र के स्वर्ण का सामा क्षेत्र स्वर्ण का सामा का साम का सामा का सामा

करोनी का ही पूरा-पूरा जाभा न पहुँचे वस्त् उन्नत देस विकासवील देसी का उसमें भी जिपक रिकारने हैं।

नवन्तर १९६० म जनका स व्यापार ज्या तटकर सामन्यों आमान करार स्वत्या से वस महत्यां सा पत्नीस्त्रा अधिक्यत हुआ । सिक्तिय से अवस्तंद्रीय आमान्य निकामस्त्रात् द्वा जा साम किरनार सम हाने पर विना अपन की गर। - विदेशम म इस साम वर जोर दिया जया कि इस देश की जामार की तमस्यामें का न पर्न के पित सीत करार दिया जया कि इस वर्ष का बी मानि के नित अधि-देशन म अनुरास किया गया कि बोलोग के निवस्त की निकारियों को प्रीम नामन्य दिवस नाम अधिक्या में स्वतंत्र ने सम्बन्ध किया है के स्वतंत्र सम्बन्धित के सीत नामन्य समझीन के बीच आप के बाली चाहिए। जिसम इसकी अधिक प्रनास्त्रां की एन विशेष स्वित्तं द्वारा आप की जानी चाहिए। जिसम इसकी अधिक प्रनास्त्रां नी तमा मुख्य स्वित्तर द्वार से नामानिक्त दिया आप १७ ।

१६६५ ६० के घोरत सहकर को यह करन को करियाद्यी पर बातनीत है भैने हो-बोर (Kennech Round) यहिया गा करारी हो जनवरी १९६६ में मार्गीच्या विद्या था एहा है। भारत तथा अच्य विद्यासीत द्यां से आहह पर किसीम द्यारा तहकर मार्गीसक नगी करन का जगह एक साथ कभी करने की बार्ग मार्गी हो।

#### यूरोपियन साभा वाजार (European Common Market)

सूर्योपयन गामा बाजार या जूरोपियन सार्विक संवृद्धार हर जन्म दूरोपियन एरता के लिए दयों भी ज्यान रहना के स्ववन्धकर हुआ था। EEC एक तो मन्या हरित्तृ जिल मामान महरात वक्षण हुआ रह्म इत्तु उत्ति है। यूरोण का इतिहान बा अन्यान करना न यह पता बलेगा कि एक संयुक्त गूरीय का निर्माण करन हुई क्रिक्त क्षण क्षण किंगा करे । नित्त प्रहार भारताय वन्नस्टाहीय में एक्ता के निर्माण का मामान पत करवहें की दिनी के खो अपनर में यूरोण में ऐएका की माना बार्सिनमा एव करवियों की रहनाओं तथा स्थेप के रामाओं ने में स्थित और क्षित्र में के कारों में मामानों है। बहुत अपन दंग गृहन दूरीर एए बुक्त क्षण्य मी कि पान कि प्रशास के स्थान में स्थान की स्थान स्थान की स्थान स्थान की स्थान स्थान की स्थान स्थान स्थान की स्थान स

अदम महामुद्ध के बाद, जब तीय जाक नकत्रण (प्रोमेंग मुख्यत्र पूरोगोय द्या में गत्या भी) की स्थाना हुई कब मुरोगियन एनता के विचार न देना स्वरूप प्राप्त किया। डिलीम समुद्ध के तो हुपरियम एनता को अनिया दना दिया संगोग दन दियो परिचानी मुदीग के करितल्य को ऐसे तत्वत उत्पन्न हो बया था। मुख के बाद नूरोप के बढे राज्नो ने अपने आपको दो महान व्यक्तियाँ (एस और अमेरिका) के चकर में क्या पाया। अमेरिका की शांकि का त्योत उसकी टेक्नोक्त प्रणांत में निहित या किन्तु न्यों में राजनीकिक सीमाओं के कारण लंगे हुए आविन प्रांतिय में नह प्रणांत में कहा प्रणांत में वार्ष पाया के हिए आविन प्रांतिय में कहा प्रणांत में आप में कि प्रणांत के लिए प्रकार का बहुत पर्वाची का वार्ष हो वह से सम्बन्ध का कि यह पायाना हुए असम्य कर अपूर्ण रहती हिन्तु प्रमेरिका के सहायता गम से अन्यान में हिन्त प्रमोरिका के सहायता गम से अन्यान में हिन्त प्रणांतिय होने या अवसार दे लिए। मन १६४७ म पिलमी मुद्दोण ली हुंड जर्जिरत आप अवस्था के पुनगठन के लिए प्रमिट समास कोजकार। (Marshall Plan) आरम्भ की गई। इस मोजना में जो जिस कुर्ताचित कार्यक्रम (ERP) के नाम में प्रसीय हुई, दारास्ता दन के लिए एसिट की स्थापना हुई, जो एक जन्नक्रिका साम प्रमान वहते प्रमान प्राचित कर एका हो। स्थापना हुई, जो एक जन्नक्रमकारी मालना बहुत समझूत हो। गई जिल्के कम्यावस्थ एक ज्यापक स्थापन स्थापन हुई की कि आरो बसकर दूरीप्रियन अधिन वार्ष कर कार्यक एक ज्यापक स्थापन की स्थापना सुई जा कि आरो बसकर दूरीप्रियन अधिन क्षेत्र कर कार्यक की आप समस्य हो जीत के आरो बसकर दूरीप्रियन अधिन वार्ष कर की स्थापन की अपनी वार्ष की स्थापन कर की स्थापन की कर के स्थापन कर कर की स्थापन की स्थापन कर कर के स्थापन कर की स्थापन कर कर की स्थापन कर कर की स्थापन कर कर कर की स्थापन कर कर की स्थापन कर की स्थापन कर कर की स्थापन कर कर की स्थापन कर कर की स्थापन की स्थापन कर की स्थापन कर की स्थापन कर की स्थापन कर की स्थापन की स्थापन कर की स्थापन की स्थापन की स्थापन कर की स्थापन की स्थापन की स्थापन कर की स्थापन कर की स्थापन कर की स्थापन की

#### पूरोपियन कोयला एव स्पात समुदाय-

्राट १६१० वाफ व निरा म राउट नूमन यह उत्तरात प्या कि वीपना भीर स्पाल सम्बन्धी कालोगों जोर जानारी प्रसाल सम्बन्धी कालोगों जोर जानारी प्रसालनों को एक लामान्य सरावन ने बंदनात मिलाया जाव और इस सह इन्हरू की सरस्वता अपन्य पूरीस्थान देशों के लिए भी हुनी होनी चाहिय। उत्तरा प्रमान एक स्वयं की प्राप्ति का गामन राज पा और लाख मा एक द्वरोधियन श्रष्ठ हुनी मणान्या जो कि शांति काला पनने के लिए अप-रिहाद है। इस सर्थ्य भी प्राप्ति के लिए यह आवस्त्रक या कि काला की प्रस्ती में इसेंबा पूरी किलाई हुने सामनों को ठीक निया जाया। ब्रिटेन ने इस भावना की प्रदेशा की किलाई उत्तर सामनों कर किला प्रस्ता करना, इस्ती नीवरणेंह, मन्त्रियम की स्वता पत्र साम कहाया दियों म दाल कर की प्रमाण की स्वता पत्र साम कहाया राज दियों । याचान के स्वित् पर हस्ताप्त ना दियों । याचान के स्वित पर इस्ताप्त ना दियों । याचान के स्वित पर इस्ताप्त ना दियों । याचान के स्वति पर स्वताप्त ना स्वति का सामनों कि स्वता पर साम होते हो से सामनों कि साम प्रस्त की स्वति कार्य पर साम होते हो साम साम हो हो स्वर्ण के स्वति कार्य पर साम होते हो साम होते के स्वति कार्य पर साम होते विषय की स्वति के स्वत् कार्य पर साम होते हो वा विषय के स्वत् के साम प्रसास हो से वा विषय के साम साम पर हो सामने साम साम पर हो साम साम पर हो अनोल करने के सुन्तियं थी।

वदनी हुई यरोपियन एकता-

होताबा एन प्यात प्रवाधनों के एकीनरण के एक्सनस्य पन उद्योगों को अनुत्वस उत्तर्ज हुँ है। उपप्तवाम 'ख देशों' न अपनी सामरिक वांत्र का प्रश्नीत रा न तर है। एक सुरोधीन रप्ता समुख्य (European Defence Community) म्यानित पर्छ का यत्न निया। किन्तु देने मास की राष्ट्रीय नाम ने स्वीकार नहीं निया। उप्यावस इतना व्याव पूर्व वांधिक एगीनरण पर नमा। उन्होंने आपस ने सभी आर्थिक मोन्य को हो दूस पर्देश के उद्देश से एक आर्थिक प्रमुदाय (Economic community) स्थापित करने की योजना बनाई। साम ही, उन्होंने दूसरिक्य अमू प्रतिक समुदाय (Buropean Atomic Energy Community) की स्थापना के प्रत्न पर विचार किया। उनके प्रयत्नों ने सफतना चित्ती। २१ मार्च १६५७ की राम ब्रीस्थ पर हस्ताक्षर हुने उचा १६५० के प्रारम्भ म यूरोवियम ब्राधिक समुदान (European Economic Community, EEC) की स्वापना हुई। अनु प्रति समुदान प्रस्तिक की गया।

पुरोवियन आर्थिक समुदाय (EEC) के उहे स्य एव इसकी प्रमति--

्रतारियन आविक सबुदाय का कार्य की प्रश्न,000 वर्ष मोस तक की हमा है ना हमन १० कार्य न अधिक प्रमान कार्य की प्रधान हम समझ कार्योग राष्ट्र प्रियमित कार्य की प्रधान स्थान में किया प्रधान के अध्यान के

राम विश्व के अन्यांत समुदाय के भीतर सभी आधिक सीमान्त १६७० वर्ष मा विष्क से अभिम /६७६ तर सत्य कर दिन जायों, जिसस कि नरुनुं, निर्मा कार्य और पू की स्वतन्त्रता मुर्वेक आने जाने तने । 'खे देश संसुवार सिन्द्रा मार्यार कृषि शतायांत और जन्म अनेक क्षेत्री म शायान्य एक एलीइट नीतियाँ अपनायेगा। अन्तिय करूप एक मयुक्त एक्ट्र पूरोण का निर्माण करना है। ज्ञायान के गार्थ को म एक जनतन्त्रीय सासन बी पूर्ण मधीनत्त्रे अस्तिय है। यह मधीनत्री के विभिन्न मञ्ज (एजशानुद्विक, कैंकिनेट फालिसोक्ट और नृत्रीक तोटें) विन्यनिष्वत हैं —

(१) शेयला एक स्वान उक्क सत्ता (The Coal and Steel High Authority, 1952), जिक्का काम हा देखों के गत्य समस्य व्यासारिक अधिकारी का कमूलन रुप्ते शेमका, स्थात तीह सतित एव स्केष के लिय एक सामा य बानार (Common Market) स्वासित करता तथा बनामें स्वाना है।

(२) साम्ब्र बाबार अस्तिक (The Common Market Commission 1958), तिमका कार्य १२ से ११ वय वो अनक्षि में एक पूर्व साम्र बाजार स्थापित करना है, तिमम मात्री आपारित अधिकान साम्राच कर दिये जासिंगे और जो कृदि, मात्राबात एवं निवेशी ब्याचार के शिवार में शिक्ती-जुली मीतिका अपनायेगा तथा आर्थिक मीतिक एवं अपने मीतिकों से भी व्यवेश चलेगा।

(३) यूरोपीय जच्च बक्ति समुदाय (Eurauon, 1958), जिसका कार्य असु प्रक्ति के तानिपूर्ण प्रयोग के लिय एक प्रक्तियांची उचीम कार्यम करना तथा एक जस्म साम्हा साजार का निर्देशक वरना है।

द्दम मब में साका बाजार आधाग मबसे महत्त्वपूर्ण है, प्रो॰ वास्टर हेवेस्टीन (Walter Hallstein) के राज्ये में, 'यह एक प्रेरक चिक्त, एक निरीक्षक एव एक हैमानबार भम्यस्य है जो कि समुदाय को रोम मन्त्रि की अनुसारसा में दालने म सन्। हुना है।" १६६७ में प्रगति लेखा-जोखा-

रिसा ११-३७ में तीनो जूरोपियन रामुदायों की एकनीववृद्धित सवीतरी कंपाना एव स्थान जूरोपीय जामुक्किए एव शास्त्र बालार एक ही १४ करवसीय आयोग म सर्विनीन ही गई है। एक सामान्य कृषि गीति को पूर्णता प्रधान करने की दिवा म संस्थाद प्रतीत कुई है जबकि रोम ग्रीचि के जवसदा पर गोखा नया था कि कृषि नीति को नमुदाय इस्तर नवसे जत भ स्वीकार किया जारेगा। करारोचय के क्षेत्र में भी 'छत देवों ' न से महत्त्वपूर्ण निर्हाण किया, जिला से एक है बार्ग मान 'एल जीवर टैकन सिस्टम' (Turn Over Tax System) को स्थान में एडेड बेस्सू टैकन मिस्टम'

प्रदृ देशों के श्री-दक्तोण से एक प्रमुख सफलता ध्यापास्क दार्ताओं के वर्षकी और (Kennedy Round) जो महाँच होना था। इस बाती में आसोग न अपनी सरस-स्तरकार का प्रतिविधित विधा जिससे यह जाहिर हो पया कि EEC एक 'स्वार्ट के स्पर्भ से प्रमुख प्रविद्या जिससे यह जाहिर हो पया कि EEC एक 'स्वार्ट के स्पर्भ से प्रमुख प्रविद्या विश्वार विधा के स्वार्ट के स्वर्ट के स्व

रोम अधि में एक ऐसी सामान्य कृपि नीति की कल्पना की गई थी जो उत्पा-दकता को बढ़ाये, क्वि-जनसङ्या को उचित स्तर पर जीवन निर्वाह का अध्मर दे और बाजारों के रावक्त प्रवन्ध के बारा उपभोक्ताओं को उचित कीमसों पर गार-टीट पूर्तिकी व्यवस्थाकरे। ऐसी एकीकृत नीति को स्वीकार करने के मार्गमे अनक बाधाएँ आई क्योंकि कृष्टि सम्बन्धी दशाये छुठ देशों म अलग-अलग है । यही गही, इन देशों में क्यक जनता का राजनीति पर काफी प्रवास है । क्या दिस की समन्ता को लेक्ट ही फ्रांस ने व सेल्स बार्ताओं का ७ महीने तक बाबकाट किया था। प्राप्त ने यह इस लिया कि जल्दी से स्थि पर हस्ताक्षर करने की बजाय देर में किसी सतीय-जनक मधि पर हस्ताक्षर करना अध्या है । वात्तीओं में पीनी और फल सांध्ययों से सम्बंधित नियमों के सम्बन्ध भ कठिनाई हुई। फास एक प्रमुख चीती उत्पादक दश है। यह इटली और अमेनी की BEC के एनजीन्युटिव कमीशन द्वारा प्रस्तावित मात्रा में अधिक बढ़े कोट स्वीकार नहीं करना चाहता था वयोंकि ये देख सीमान्त उपादक थै। दूसरी और वैस्त्रियम नोटे की व्यवस्था द्वारा चीनी उत्पादन को सीमित नर देने के विश्व या, क्योंक ऐसा होने ने उनकी निर्मात क्षमता क्या हो जाती तथा समुदाय के निष क्षेत्र से मिलने वाली कीमत सहायसा (price subsidy) मे क्यी जाती। इन कटिनाइमों के नदर्भ में मन्त्रियों की वार्ताबार अवस्य हो जाती थी किन् जुलाई १८६६ म कृषि नीति विषयक ठहराव हो ही गया। पचवर्षीय योजना (प्रथम मध्यमकातीन आयिक गार्यक्रम)

र्वासिक बॉफ मिनिस्टसँ आफ दि योरोपियन इनॉनोमिनस कम्य्निटी ने

फरवरी १६६७ में १८६६ से १९७० को सच्चाविष के तिये एक लागिक योजना का महिदा स्त्रीनार करते छह सब्स्य देशों के आधिक एकोजरण की दिशा में एक सर्ववृत्य क्यस उठाया। या आजिक कामक्य वा आधार आजैत (१६४ म निया गया नियय था। कावक्य म भोड़े विमित्त क्या तो नियसित क्यी किने गया किन सियार वे के तियसित क्या तो नियसित क्यों किने गया किन सियार वे के तियसित क्या कि स्वयुक्त की नियसित एवं प्रोव विभिन्न कावक्ष मान व प्रश्नीय विश्वी पर प्रमान के तियसित की नियसित एवं प्रीव विश्वी के तियसित की नियसित एवं प्रीव विश्वी के तियसित की नियसित एवं प्रीव विश्वी की नियसित एवं प्रीव विश्वी की नियसित एवं प्राथ की नियसित एवं प्राथ की नियसित एवं प्राथ की नियसित की नियसित

स्मरण रहे कि आधिक कायकम को समुदाय द्वारा स्केकार किया जाना अपन ण एर विचित्र बात ह वशेकि इससे अधिकाख देख नियोजन का लामदायनमा ग

विश्वाम नहां करते थे। समान कर दश्वस्था की ओर—

यूरोपियत वार्षिक समुदाय के मिनिस्टरों को काँमिन ने बाक्त बाजार म करा जार न स्वारंत स्वारंत सामाय करने की विवार में एक बीर कबर उठायां। करवार है देह भ म काँसिक ने दा सिदेंग जारी किया यहने निस्वरंत कर के सिक्त म कहा प्रवार है कि विश्वरंत कानमंत्रक जमनी इटकी और नीस्टरप्यक म की समय विवार कर की ध्वास्था (commissive turnover tax system) राष्ट्रित है जाक क्षान म बटाव गय मूल्य पर कर की धामाय क्षान प्रवार मा मूल्य पर कर की बाजू किया जावाया। का म न भी कटाम म प्रवार पर अधिक ठाउँची की सांगू किया जावाया। का म न भी कटाम म प्रवार पर को भी प्रवार्ग म की स्वरंत म ने कामा मामाय मिला म की स्वरंत म ने कामा मामाय मिला म कि स्वरंत स्वरंत है कि स्वरंत में में मूल पर पर की मामाय स्वरंत राष्ट्र करनी रेट-के बी स्वरंत है कि ब्रायंत्र मां मूल पर पर की मामाय स्वरंत राष्ट्र करनी रेट-के की स्वरंत स्वरंत है करनी रेट-के स्वरंत स्वरंत है करनी स्वरंत स्वरं

नई बडाव थव भून्य पर करारीयण को माना ये व्यवस्था के निम्म लाभ बनाए न है ---(१) बहु साम्बा बाबार का इटीव देड और नाम व दी व देड उपस्था क मन्य प्रतिस्था पर को इनान नहा डाविंगी जबहि सथयो वित्रय कर व्यवस्था बाग्नी हा (२) व वास्त के विकित्योकरण ने बख दुनिम बाधार्य न पर्देगी। () प्राप्ता व्यवस्था के जबमान नई व्यवस्था दन ओबर दैनहों के भार की अंतर्राष्ट्रीय न्यापार य बराबर वरावर विकरित कर सकेगी : (४) अन्तर-ममुदाय व्यापार के लिए व्यापारियों को भविष्य में छह विभिन्न कर व्यवस्थाओं के वजाय एक ही मामान्य ध्यवस्था मे निपटना पहेगा ।

दसरा निर्देश सामान्य कर व्यवस्था की लागू करने के हमी से सम्बन्धित था।

EEC की व्यापारिक नीति और विकासीन्मुख देश--

सम् ११६६ म EEC ने विकासीन्त्रस देशी के २१% निर्यात लिए। इस प्रकार वह विकासी-मृत्य देखों का सबसे बड़ा -अमेरिका EFTA देश समूह समाज बादी देशों और नापान म भी वडा-अकेला बाहरू है। कारण पश्चिमी श्रीप मी साधन-स्थिति (resource position) कुछ ऐसी है जि वह सावास कच्च सान, देधन और दुनियांकी घातुओं के लिए विकामोन्युख दशा पर अधिक निर्भर है। १९६६ ो समान्त होने वाले पाँच वर्षों म विशामोन्मुख देशों म जबकि EFTA और EEC ग अतिवर्ष ४५ डालर प्रति व्यक्ति का लायात किया, तब अमरिका ने (जहाँ प्रति ध्यक्ति आय दूनी है) केवल ३० डालर का बायात दिया।

विकासीतमस देशों से निर्मात अन्य देशों की अवेक्षा EEC को अधिन उत्माह दिला रहे हैं। १६५८ और १६६६ के मध्य विकासीत्मुख देशों से विका को कुल नियात ५७% वट गए । जापान और समानवादी देशों को नियातों में सबके तीव वृद्धि हुई (नियति समभग सिगुने हो गए है) दिन्तु स्वरण रह कि इन देशों के साथ विज्ञानोत्मान देशो का व्यापार मामूली ही है अविज्ञास व्यापार तो अमान्यवादी पश्चिमी देशों में होता है। इस बन म भी EEC देशों की नियात ७२% EFTA को

२०% और अमिरमा को ३०% बढ़े।

वक्त विषयताओं का आधिक विकास की गति के अन्तरों से आधार पर पर्यंत स्पूर्व नहीं किया जा सकता । GNP की वृद्धि इन तीन स्पूर्व म EEC मे सर्वोच्न और EFTA म निश्नतम थी किन्तु ये शन्तर जनग कही छोटे है जा कि दिशामीरमाल देशों संअ बातों की वृद्धि-दर म है। समार्थ म, वानों EFTA एक USA म विकासीन्त्रम देशी से आयात GNP रूल राष्ट्रीय उत्पादन (Gross National Product) की अपका धीमी गति न बढ़ है । इससे यह विवहर्ष निकालन के कि मोद हम आसाय बृद्धि के निए श्रीय आय-बृद्धि का देना चाहते हैं को EEC ही माम बृद्धि का, लाच गुणाक बहुत होन के बारण, अधिक सार्थक स्वीनार शरमा होगा। अन्य शब्दी म अमेरिना का कैना विकास दाचा (high dovelopment pattern) कुरोपियन डॉचे को अपेजा कम साधन-प्रधान (less resource oriented) होगा, जिस बारण U S A और (Europe) के मध्य अन्तर वा तो समाधान हो जाता है तेकिन EFTA और EEC के बीच के अन्तरों का नहीं।

यदि हम बन्तु कर के आधार पर तुलना करें, तो उक्त अन्याने ना समाधान हो सनता है। इससे यह निष्टवर्ष निवनेगा कि आधारभूत नारण चाहे बुछ भी हो. विरामीन्मुख देसी ने बायाती के प्रति EEC में आकर्षण अधिक पाया जाता है। अन वरि साधन वीर जायस्वरतामा के सध्य सन्वत्वों में गरिवरोन घीरे-घोरे ही. ही गृह सम्भव है कि विशासोन्सुन देशा के निर्मान के साबार के रूप में EEC ना ना/ी-के महत्व आज वर्ग अपेशा भी अधित हो जायगा। इस सम्बत्ध से बीन वर्ग उत्तर्वाय है—

( रे) विकामील्युल दशों से १६% में स्वायातों में वृद्धि के लिये एमोचिनटेड हवी के नाच रियायत व्यवस्थाओं को व्येष नहीं दिवा का सबरा है। यदामें में एमोबिटटेड देशों से आवान नांन-महोचियटेड देशों से आगती की अपेका वहीं भीनी गति न वहें ।

(२) निर्मेश बन्नुओं के आयांतों के सत्यन्य में अपनाई कार्न वाती उदार मीति को भी आयात बृद्धि के लिय भेंच नहीं विद्या जा तकता है नमानि चुनियादी धानुने को दोड़कर निर्मित बन्नुआ ना विश्वासी-मुख देशों से EEC को आयात मानुनों है। प्रति व्यक्ति के हिराव में ऐने आयात व्यदिका में EFTA देशों नी अपैसा तीन मुने हैं।

EEC के अपनाई जाने वाली व्यापारिक लीर सामान्य वाधिक नीति मी विकामीन्त्रक वेची से अधिक लागाता जाकवित बरने वाली नहीं हैं। ट्रीमिनक शंक्रदम्स (Troposal Producto) रव सामारिक पर बहुत के केंद्रे हैं नहिं मिति प्राप्त निर्माता पर आधारित है (विशेषत चीनी, जनाज और पत्ती ने सन्वय में) रूपट्टत ऐसी नीति जिलामीन्त्रव देखों के हिनते के विकट हैं। जिलामीन्त्रव देखों हैं रिनम्हना के निष्क अभिक्ता ने नोसानीन के रिकड को रिव्यापने नहीं जो जाती हैं। इन नीतियों के बावनूद विकामीन्त्रुव देखों से बादि आवास कहें हैं तो इससे यह पता सनना है कि दूरीपीय केशों की आक्ष्यक्षता बढ़ रही हैं। न कि जाहीने विकासीन्त्रुत

 बाजार के रत्तरों है। ठाँची कीमतें देनी गठहीं है और बदले में वे स्वय भी काम्स के निर्माली के स्विरं केंची कीमत रेते हैं। वह बनी सामें समापना की जायेगी। इन मेनेसीनियों को निर्माप सहायता दी जायेगी जिससे कि वे जपनी जरपादकता को इस मीमा तह बदा दें कि नहीं स्थिति का सामना कर सकें।

१६६४ में क-बेंग्रन के शारम्भ के अवसर गर नृतीम देशों के विशद श्रीमात्य तटवर कई ट्रोपीकल ओडक्टच पर नीचे कर दिव सबे या स्वमित कर दिव गए। इस प्रकास के सम्मान का समायोजन भीरे-भीरे होने के बजाम मेदमाप 'शिम्मातिन' है। गया।

जन्मेरानीय है कि ऐसोसियटेन देखी भी निमित्त वस्तुओं को EEC में मुक्त-पहुँच (fice acces) प्राप्त हैं, जिन कारण जीचचारिक रूप में यह प्रतीत होता है कि जनर्री पित्ती नक्षेत्र किलासी-पूर्व दो की क्षेत्रीया बहुत बनुहुन्त है। किन्तु प्रयादें में ऐंडा मही है। वारण, इस देखी में जीकोमीकरण खब्जम से आरम्प हुआ है। गृह- त.बार पर जागारित उद्योग गामान्यन एमोतिनटेड देवी से छोटे और अमहरस्तूर्ण होने हूं निस्से इनके निव्य अधिया उत्त्यवत सही है। अब हम इस निर्मास पर स्कूरिने इन्ह जीवीचित होंगे व्यापाता इन देवी में एक जीदोगोनारण सन्वियति दमात की कर जाना को निर्देश आयाता। इन देवी में एक जीदोगोनारण सन्वियति दमात की कर-जाना के निर्देश की जरूरी होंगा कि उत्पादन एवं विश्वन सम्बन्धी एमनीची तीन क क्षेत्रत ना उत्त्यानगर हो। जल निव्यापन बस्तुओं से प्रति EEC की व्यापारित

मोटे रूप प EBC ही न्यासारिक नीनि तन्य जी शीनक देशी को है। मामारे है—एको मानो पर (को कि स्वामीय पूर्णि जोनो में प्रतिस्वार्ध न करने वाणि हो। मानो या गुम्म दूर्श्वीण सवाना, जोनेविचा के प्राच के आग बढ़ती हुई देशिक दरें निवासित करना और जिन बचाजों । कन्य टेरिक भी सकल न होंग वहाँ केन्न प्रतिस्वार सामा । जाब ही, EBC में टेक्नरेट लोक के कुपि उटवादों के विद्या के आमनियंद्वा के तिने प्रत्याव किया न सहा है वया ट्रोबोक्स प्रीक्टर्स (वैने— कट्या और पायो पर कोंब कर बचाव यह है।

EC मी स्विधि विनाशीमुल रेगो के लिय व्याय वीवोधिक रेगो में विवास करिया है। व्याप्त स्विक सिकार है। व्याप्त सिकार सिकार है। व्याप्त सिकार सिकार है। व्याप्त सिकार है। व्याप्त सिकार स

विकासोग्मुख देशो को रियायतें देने के प्रश्न पर का हव्टिकोण-

मुरोपियन समुदाय के आयोग के बच्चक्ष जीन रै (Jean Ray) ने कौसिल आँफ मिनिस्टर्स को भेजे गये जबने दी टिप्पणी-पन्नो में भारत और अन्य विभासोन्मुख देशों की दित की बातों नी चर्चा नी है। ये दो टिप्पणी-पन निम्न प्रसार हैं —

( ) OECD को बार बहरवीय कांत्रित की रियायती प्राृकों से साब-- दिन (रोवें पर निवास--विकानो-सुक देवी के दिये रियायती टेरिकों के तियय ते OECD नो बार करवीन कंगिति में मिल बात को रेकी रेकी () निराही-तृत दर्जी के नित्र सुरक्षा प्रावधान रक्षा नाम, (и) दिवायती की व्यवस्था नभी क्षेत्रीय देवी क्षाय नमाम तरह पर ने बाल, (ии) विकाकी-सुक देवी के तुत्र देनी मूची वैयार की जाने निवधं बायानिन्त होने नहीं देखी के नाम हो, (и) अपवाद मुची बनाई चाय, (v) मूल स्थान (Origin) सम्बन्धी नियम जलग अलग ही सकते हैं किन्तु जनका एकीकरण (Coordination) होना चाहिए, (vi) केन्द्रीय नियोजित अयंध्यनस्याओ (अर्थात् पूर्वी यूरोप के देशो) को भी विकासी मुख देशों की सहायता करनी चाहिथे, (vii) पारस्परिकता (reciprocity) की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विकासो-मन्य देश क्षत्रीय व्यवस्थाओं स प्रविष्टि होकर स्वय ही अपने विकास को बढ़ादेंगे एवं (van) रियायतें घटती हुई और अन्याई होनी चाहिए प्रारम्भ म ये केवल १० वर्ष के लिए हो सकती हैं।

(२) सातः सम्बन्धो सहायता—कैनेडी दौर की तगाप्ति की अवस्थाओ में विकासी-मूल देशों ने एक अमेरिकन प्रस्तान की स्वीकार किया जिसके अनुसार एक 'बहुमूली कार्यकम' (multulatera) programme) विश्व किया जाना था। इसके अनुसार विकासो-मल देशों को ४ ह मि० टन लाग्राम्न सप्लाई किया जाग्रगा । इसम BCM का भाग २३ % रखा गया जो नगदी ॥ या जिल्स भ दिया जा सकेगा। कमीधन ने जिस के रूप म सहायसा देने की इच्छा दिखाई है जो विकासोरमल देशों की आवश्यकता पर आधारित होगो राजनीति पर नही।

### बिटेन और मामा शाजार---

विटेल ने १९५६ में सामन बाजार में प्रवेश करने में इनकार कर दिया था बौर यहाँ तक कि इसके विरोध म पूरोपियन अवाध व्यापार समुदाय' की रचना तक कर बाली थी। बाद को १६६३ म BEC की प्रशति को देख कर उसने इमग सदस्यता ग्रहण व रने की पेदाकश की । किन्तु फास के राष्ट्रपति बिगाल के प्रवस विरोध ने उमे सामा बाजार का सदस्य नहीं बनने दिया। अब १६६७ में ब्रिटेन ने सदस्यता के लिए प्रस्तात पून रखा। इस भार वह राष्ट्रमध्य के हिंदी की छोड़ने और अपनी कृषि नीति सम्बन्धी वार्ती से भी हटने के लिए तैयार हो गया। किन्त इतने पर भी फास ने उसकी सदस्यता का विरोध नहीं छोडा। कहा गया कि ब्रिटन को पहले अपनी भगतान सतुसन सम्बन्धी प्रतिकृतता को सुधार लेना पाहिए। सब तक के जिए वह एसोबिएट सदस्य वब सकता है, किन्तु ऐसी सीगित सबस्यता ब्रिटेन को स्वीकार नहीं हुई।

फ्रान्स के विरोध के कारग-

१६६८ में सनाकृद होने के समय में दिमाल का उद्देश्य यूरोप की एक मयक्त राष्ट्र के रूप मे अतिष्ठित करने का रहा-ऐसा संयुक्त राष्ट्र, जिसमें फान्स की स्थिति मुख्य हो । किन्तु का-स EEC का एक वरिष्ठ साभेदार तब हो तक बना पह सकता है जब तक कि बिटेन उससे बाहर है। यदि ब्रिटेन EEC से सम्मिलित हो जाय, तो फ्रान्स की प्रमावदााली स्थिति समाप्त हो जायेगी, क्यांकि फ्रान्स की भौति जिटेन भी एक 'इबाई' है, जस्मु सम्पत्र राष्ट्र है, और लग्ने जी EEC की प्रमुख भाषा अह. व्याघ वह

बन जायेगी, नक्षीक जर्मन और इन माधावे फ्रेन्स की यीक्षा सम्रोबी के अधिक निकट है।

हिगाल का जिटेन बिरोधी इंग्टिकोण इसलिए भी या नि वह स्वय अमे-रिना विरोधों थे जबनि अन्तर्राष्ट्रीय सामसी में ब्रिटेन अमेरिका का निकट सट्ट-योगी है।

इससे भी बढ़ा बारण यह है कि ब्रिटेन सामा बाजार में प्रवेश के साथ राष्ट्र-सन्दर्भ में देशों के व्यापारिक द्वितों की भी रत्या बराना चाहना जा। सासकर बनाइन एक प्यूमोलंड के हिता की रक्षा के सिए वह बचनी और राष्ट्रमण्डत के हृषिज्ञव बन्दमों के स्थापन को विरोध दिवति रिचला बाहता था।

तिदेव के दि इकामधिन्द' पत्र के अनुवार ''पाच वर्ष पूर्व थी इकिन्वेकर क्ताइ भी हैट्रीक्ट मैक्सिकत के मुरोगीय झाडा बाजार प प्रवेश के हराई रूर थीक हरा था र एन्यु, असी हाल के बात्स-क्लाडिक्ट कार्यिक कास्मिर के अपरायंत्रकर गानित के साथ सम्बन्ध हुए सम्बन्ध के बाब सेने के लिए सम्बन ने आये छह क्लाडी पश्चिमें के फिट्टेन के इस बाजार के पुत्र प्रवेश के वह प्रयक्त पर कुनियादी तौर पर महमूझ रहा ही प्रकट निया।''

वाताय में राष्ट्रमण्डल का रूप बहुत बबंतता रहा है। किसी समय छाते ११ रेस से, नब २६ है। देसों की मण्या रणनी व्यक्ति काने के बारण उसमें वह बुगाँक एक्न्यून्ता नहीं रही, जो गहने थी। ४१ नमें पूर्व १९२६ से लाई-वहणारी स्थे अलावाता में बैठी मामिनि ने अपनी रिपोर्ट में सप्टेमका के जिस स्वरूप को कलाना भी थी, अपने मूच सिदान्त गह वा कि उसके बसस्य सभी केस

म्बतन्त्र है, उनका स्तर समान है और 'घरेलू या बँदेश्चिक नीति के किसी पहलू के बारे में कोई किसी के लखीन नहीं है। ' समानता के इस सिद्धान्त का पालन किया गया। परन्तुफिर भी ब्रिटेन ने नयोकि राष्ट्रमण्डन का गठन किया था इसलिए नेय सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रति उसका भाव सरक्षकता का या और सदस्य राष्ट्र भी उसमें बुख आद्याएँ रखते थे। मैकिन राष्ट्रमहल को वैश्ली म राष्ट्रमहलीय देशा में दक्षिणी रोडेशिया और वियननाम के सवालों को अकर अपने समान स्तर का लाभ चडाया और ब्रिटेन को उसने कुछ कठिनाई वा मामाना करना पडा। अत निटेन का क्यान है कि जब राष्ट्रमध्य के इसरे देश समान दर्जे का लाभ अपनी इटि में उजाने हैं और ब्रिटेन को कठिनाई में डाल सकत हैं तो वे ब्रिटेन से सरअनत्व की आशा गैसे कर सकते हैं? ब्रिटेन यह तर्क भी दता है कि गत राष्ट्रभडल के सदस्य राष्ट्र राष्ट्रमहल से नाहे जब अलग हो सकते है तो ब्रिटेन से ही उनका हर हालत में, अपने हिलो की उपेक्षा करके भी, राष्ट्रमहत्त का साय देने की आमा। करना वहां तक न्याय-सगत है ? इसलिए ब्रिटेन में अपना हित वेखकर अपना यह पूराना दल बदल दिया है कि वह धरोपीय साम्ना बाजार मे तभी जायेगा जबकि राष्ट्रमदल के हितो की बहु रक्षा कर सकेगा। अब वह कहता है, पहले मुक्ते पुरोपीय सभि बाजार में प्रविष्ट हो जाने दी उसके बाद राव्ह मब्ब के हित-स-वर्षन का प्रयत्न करने की बात सीची जायगी। उसके इस इस का परिणाम यह हो सकता है कि राष्ट्रमडन का विघटन स्वरित हो जाये।

साप्ता बाजार में प्रवेश के लिए ब्रिटेन उत्स्क क्यों ?

तिटेन का यूरोपीय साका बाजार के प्राविष्टि होने में क्या हित है? अहल में अमेरिका को यूँ जी और टेकाचों की से जिटेन बहित यूरोप पर बहुत जबस्टेल आक-प्राप्त किया हुमा है। जमेरिका की विश्वों से वार्गी ४४ अस्य बालय की यूँ जी में से एक रिवार्ट पूँ की यूरोप के कार्यों हुई है। अकेल विटेन में सी ६१ अस्य बालय का जबता दूँ जी-विनियोंत है। इसके अलावा क्येरिका से पूरीप को बहुत वही मात्रा में नहीं की तीनी का बाबात करना पत्रता है। अनुमानय दूर्या में

दूसरी आर पूरीप के आना दिनाग अवेदिका में जण्या नेतन और अनुसवात में जलने तुनियामें मिनने के कारण चुनक के खिलको अपने सीहे को तरह अदला दिक के उस पार तिचे चले जार है। इससे पूरीप के आमते (जिसमें मिटन भी यामानित है) यह समस्या पैवा हो गई है कि यदि वह अपने को सम्यासने के लिए समाजित है। यह समस्या पैवा हो गई है कि यदि वह अपने को सम्यासने के लिए समाजित है। यह समस्या पूरी हो तो स्था यह आर्थित और टेक्नोलां जी-क्य मामझों में अमेरिता ना स्था होने से अस्त स्थान स्थान है।

अमेरिश और सामा बाजार की आबादियाँ करीव करीब वसाबर है परन्नु सामा बाजार ने देखों की प्रति त्यक्ति बोजन वार्षिक क्षम अमेरिका की श्रोसत प्रति व्यक्ति आब से आधी है। इसना नारण बहु पाया गुर्धा है कि अमेरिशा के मीतर लगा आत्तरिक बाजार ही इतना बड़ा है कि बहु नई टेक्नोलॉजी का लाग उठावर बड़े हुए जरशदन नो खपा सनता है। इसचिए परिचमी बूरोप ने सभी देस अब गह अनुभव करने बगे है कि उन्हें राष्ट्रीय बीमाओं को मिटानर बड़े-से-बड़ा बाजार बनाना पाहिए। इसी में ब्रिटेन का लाभ है, इसी में पूरोशीय मामा बाजार का और संगी में दूरोगीय अवाध ब्यापार क्षेत्र का भी साम है। ECM में ब्रिटेन के प्रवेख से सारत की नानि—

विनित्त दिन को मुद्रोवीय साझे काजार में प्रवेश से भने ही जान हो, राष्ट्र-मण्डल के देशो, जातकर जारत को इत्तेल व्यापार में भारी हागि उठानी पत्तेगी। हिट्ट भारत के माल वा स्वयं महत्वपूर्ण आहेल रहा है और राष्ट्रमण्डल के देशों की ती जाने बातों टेरिक सम्बन्धी सर्वाहि में बारण स्वका माल बिटेन में साना पहुँचता हहा है। इस सरभोह की बजाइ के बिटेन में उसके माल की अधिव बिणी रही है, जबकि सुरोगी बलाइ काजा काजार के देशों के जहाँ उस्ते यह रियायद मही निर्मा हुई है, इसका स्थापार उठाना बारी रहा।

पारि विदेश पूरोपीय सामा बाजार में प्रविष्ट हो जाता है तो लामा बाजार में प्रविष्ट हो जाता है तो लामा बाजार के बोगों में परस्पर टेंप्स न होने या बहुत क्या होने के बारण बिदेन को पूरोपीय रेगों का मान रायहुमक्यांचा देशों या भारत में सस्ता पत्रेजा। हुसरी और भारत के मान पर वहीं टेंप्सिक लग्न जायेगा जो यूरोपीय साम्ब्र बाजार के वैदों में लखता है। इसमें प्रविष्ट मान पर वहीं टेंप्सिक लग्न जायेगा जो यूरोपीय पत्रिया को बागार पर इसमा प्रविद्ध न

असर पडना स्वाभाविक है।

विदेन जब यूरोपीय अवाध व्याचार क्षेत्र में (बर्चाए EFTA, जितने गर्वस्य है आस्ट्रिया, वेनकार्व नार्व, पूर्तवान, स्वीवन, सिवटवरलंक और बिदेग) मिल्य हुआ तब में हैरिक की इस सूटी के कारण ही आरत वर व्याचार ने केतन यूरोपीय जवाब ब्याचार क्षेत्र के देखी के तथा बटा, बहिक विदेन के साथ भी घट गया। मीरी बात विदेन के बाथ भी भारत के व्याचार में हुई। १६० में बहुत हिस्ते को मारत की निर्मत के मार्थ भी भारत के व्याचार में हुई। १६० में बहुत हिस्ते को मारत की निर्मत के मार्थ भी भारत के व्याचार में हुई। १६० में बहुत हिस्ते को बातर रह गया। इस जवार उवके निर्वात में १ शविधात की कर्मा हुई। सुमरी कोर जती अवधि में विदेन की यूरोपीय अवधय-मायार क्षेत्र का निर्मात ४२ प्रति-सात बड़ा।

इम प्रकार यह स्थर है कि यदि बिटेन का युरोपीय जवाय ध्यापार क्षेत्र मे प्रवेच नारत के लिए इतना हानिकर हो मनता था, तो उसका यूरोपीय सामे बातार में प्रवेदा तो और भी जॉकक नक्सानदेह होगा।

अन्दर्भत का प्रभावनारी मदस्य होने से ब्रिटेन में तथा राष्ट्रपन्छत के अन्दर्भत देशों में भी मेंने के कारण भागत क्यानी महायुवी मा निवर्षात नरने म हासर्थ १- यह पोरप्तने भी आवस्यत्रनाता नहीं हिं जबकि पहुनी जीर हुक्करी पवसर्पीय मीज-मात्रा म हमा निवर्षात-मुद्धि नी दिखा में प्रयन्त निवे है, तब सुद्धीय पश्चवर्षीय योजना में निर्यात-सृद्धि को प्राथमिकता प्रदान की मई । कारण, अधिक निर्मात के विना हमारी विदेशी पुढ़ा अर्जित करने की सामार्य्य कम होने का कर था। निर्मात-बुर्जि ने आधारपुत सामायकता के इस नाम्बीर जनसर पर अप्रायक ही विदेन कर राष्ट्र-मध्यत के दंशों को ज्येजा करते हुए पूरीपीय मंतुक बाजार को सरस्वता स्वीकार करता मध्योर परिणाय उत्पार कर सकता है। व्येरिका द्वारा पाकिस्तान को गीनिक ' सहस्वा देना जिन प्रकार भारतीय सुरक्ता के विश् खतरा वर माग है उसी प्रकार बिटेन इस्त पूरोपीय समुत-बाजार का मबस्य बनना भारत में आधिक स्वित पर प्रहार करेगा। जिन्दय ही पदि ब्रिटेन सदस्य बन जाता है तो बहा के बाजार में भारत नो बल्युओं को काको प्रवित्यत्व का सावना करना पटेगा, और काली करी कर सिमन करना एटेगा जिनकी साब्दायण्यक का सदस्य होने के कारण उसे हुट थी। बढ़ी कारण है कि आरत के अधी ब्रिटेन म्, राष्ट्रमण्डल के बिए सुमियार्थ प्रस्त वित्य न होने का अपूरोप किया है।

भारत नी ओर से मूरोधीय व्यक्तिय स्व को पहरे एक ज्ञापन भारत की किया में स्वाधान के स्वाधान के निम्म हिवा गया था जितन रोग सिंग का हमाना देकर कि होने सो मेरा दे माना के निम्मांत क्यापर को मुख्यियों से में कुष्माक दियं गये थे। इन सुभाजों पर भारत अब भी बस वे वस्ता है। ये मुक्का के पूर्व पंत्र दे । इन सुभाजों पर भारत अब भी बस वे वस्ता है। ये मुक्का के पूर्व पर्व पर्व पर्व प्रकार के आविकत, अवनं-वाद और कुछ तैयार (प्रोपेस्ड) वपादों पर को अब तक कियेन म की और दूर होने के कप्याब में पूर्व होने एत प्रिक्ट होने एहे है सर्वधामान्य बेदिवात टैरिक के बजाय पूर्य टैरिक तथा है, (२) अब स्यावस्ता के स्वाधामान्य बेदिवात टैरिक के बजाय पूर्य टैरिक तथा है, (३) अब एक्सा के मेरा का स्वीधा है के सुक्ता है से अपने साथ के स्वाधामान्य से स्वाधान की जाती है।
(३) भारत के निया हित के सामान पर जनरल प्रवेचेट और उट्ट एक्स होरिक के सुक्ता तथा कर हो।

यदि भारत हटका से ये शुक्रान पुन यूरोपीय साका वानार के सामने रहे भीर कह भी इन पर सहानुभूति से निचार करे तो भारत के हिलो की कुछ रक्षा हो सन्दर्भ है।

नहा नावा है कि परिवर्गन धर्म धर्म होने तथा शर्मननेवल व्यापार के मिर पुरान व्यापार के मिर पुरान व्यापार के मिर पुरान व्यापार एसी जानमा | निन्तु बहु स्थाट है कि ऐसी व्यवस्थार की मिर पुरान को की होनी है कि ऐसी व्यवस्थार की होते हैं। को स्थापन की स्थापन की की की होते हैं। के स्थापन की स्थ

न्मुरा देशों को वर्तमान व्यापार सवावम् बना ग्हर्व से ही सन्तीय न होगा, वरत् वे यह चाहेने कि उनके निर्यात वर्टें।

#### अफीकी सामा बाबार (African Common Market)

अभीकी साम्य बाजार की स्वापना हाल ही में याया-वारा राशियों
(Casablance Provers) हारा जी नहीं है। इसका उद्देश्य और स्परेशन बहुत हुन्।
दूरियोग बाधिक समुदान के समान है। इसके छु सस्वापक सदस्य निग के —
महत्त अरद नपराय (मिल, नीरिया और ईरान), गाना, अरजीरिया, मीरवकी,
सिनी और नाली, आरात की नहीं भी हि यह देश महत्त वर्ष में ब्राप्ती करम का हिनी
स १% कर्मी कर हों और तन्यव्यान होय व्याहियों को भी अपने ४ वर्षों में
ममान्त नार वैंग। अरहोंने एक स्वायी संतरत 'अजीवी खान्ना बाजार परिपर'
(African Common Market Council) स्वापित करने का निजंब चिला
जिसमें प्रतिक साम का एक भीतीनीय हिम्मित होगा। करने सहाम जीवे हिम्म
विक प्रति यह मा अपने अपना का नावित्य नाराध्वन्य में होगा और हम्मी
बैठक प्रति यह मा हम्म करीग। अपने स्वापन का निवंब नाराध्वन्य में होगा और हम्मी
बैठक प्रति यह मा हम्म करीग। जिनी स्वर्थ क्ष्य स्वर्था ने परामार्थ निर्म विना।
अपने स्वर्थ में हमी हमी अर्थ के विषय के ब्रियं ने परामार्थ निर्म विना।

इस समय यह कहुना किन है कि पायाक्याका आधित समुदार (Cala-कार हिल्लाका Community, CEP ना जम्म देखी पर विशेषस भारत के ध्यापार पर बग्न माना पर्यमा । इस देखी के साब इसार व्याप्त यह ने रूप है । १६६२-६१ में हमारे निर्मातों मा के जन ३ २% भाम ही जनने मवा मा और हमारे जायती का केवल १ ०% भाम ही जनके आया था । इसने पर भी य देखी की कांस्यवस्थाकों के का अन्यन करना । तथा हमके साथ अरबा ध्यापार कराने में सम्माजनाओं पर विशास करना आवश्यक है। इस अर्थ अयवस्थानों के बारे ये एक करने वान्या का महिला करना आवश्यक हो। इस अर्थ अयवस्थानों के बारे ये एक करनी वान्या हा जीवनमान एक निर्मातिन वार के क्या करने के निर्माण उन्हा है। इसने के अर्थ मा प्रमुतान मन्द्रुवन प्रीकृत प्रता है। प्रामित करी है। प्रामित करानुकों (primary products) का क्यांवर होने के नायन ने अपनी विश्वनार विशेषी इसने के के मिए क्यो-विनो पर्युकों के निर्मात पर हो निर्मार एने हैं।

मारत को चाहिए कि परम्पराणन वाजारों को स्थित रखने हुए नमें बाजारों मेरे कोन करते रखें न समें स्थान, जनांनी सीट किंदर मारत के आदित्यार्थ हैं। उस समाय देशों के उसकर देने के सित्त पहुँ कामती तिम्मकलका और दिवस-भीति को मदस बदावा होगा। भुन्य किंग्सल, पेरिका-मुखार, विस्म-मुभार और तरराता भी सीट अधिक धान देना होगा। इसके कामता अध्योग के जाने साले मान के लिए मारता में सालार महाप्रभाग भी करना कामीट है स्वर्धीक व्यत कर अपनेश के आपने नहीं बढेता, तब तक हमारे निर्यात में भी बृद्धि नहीं हो चक्कों। प्रवन्नता की बात है कि अकोहा के देशों में अधिकाच सद्गुर, बुंबे साहसँस में धामित हैं। भारत की भी अकोतों बस्तुओं मान्यन्यों वायात-नीति में दिवाई देनी होगी क्योंकि आजिर स्थापार दोनों गुक्से का धामग्री स्थुद सम्बन्ध ही हो है।

### यूरोणियन स्वतन्त्र व्यापार परिषद् (European Free Trade Association)

पूरोपियत स्थानन ध्यापार परिषक् (EFTA) की स्थानना महे १६६० म (E.C. M. को स्थानना के दा बगें बाद) चित्रेत, पुरेगाल, स्विद्यन्तरीं  $\pi$ , देग्यार मार्के, स्थानना के दा बगें बाद) जित्रेत, 'उप्पार प्रावे, 'उपार मार्के, स्थान के प्रावे के कम्बन्यकर हुई थी। जून १६९१ में सिमार्सेंग्र मार्के क्षा प्रावे के कम्बन्यकर हुई थी। जून १६९१ में सिमार्सेंग्र मार्केंग्र स्थानक प्रावे मार्केंग्र स्थानक प्रावेश मार्केंग्र स्थानक प्रावेश मार्केंग्र स्थानक प्रावेश मार्केंग्र स्थानक प्रावेश स्थानक स्थानक

EFTA आठ देनो के बच्च एक ऐखी व्यवस्था है, विबक्ते द्वारा, सदस्यों में स्थापाद पर से वागल दिएक एवं अस्य अविवस्य समार तर से वागल दिएक एवं अस्य अविवस्य समार तर के एक प्रवास प्रवास कार्या के आदि से क्या क्या देशों के अवि से से ब्या अस्य देशों के अवि से से ब्या मुझा देशों के प्रवास देश के प्रवास के प्रवास के अपने से से ब्या मुझा देशों के प्रवास है। इस्ति हम इस्ति से स्वास देशों के प्रवास है। इस्ति हम इस्ति से स्वास देशों के प्रवास है। इस्ति हम इस्ति अवस्य में टीएक मीति के ब्यावार ही बावने मा अस्य करते हैं।

रोम मनिय (जिसके आधार पर ECN नि न्यायना हुई) एवं स्टायहील मिस (जिसके साधार पर EFTA बना) से टीएक नीति विषयक दो अलय उत्तेकशाना है, एक तो स्टाबहील प्रस्ताक पूर्ण देशिक पर मानू नहीं होगा बहु एवं अकुठा बीट देश है किन्दु रोम प्रस्ति क्या देशिक प्रतास वाद्य टीएक (common external है गीर दूसरे, स्टाबहील प्रस्ताव एक सामाय बाद्य टीएक (common external होता हो भी ध्यास्था नहीं करता । EFTA का प्रशेक सदस्य इस बात के लिए स्वयन्त्र है कि वह एरिया के बाहर के देशा के माथ अपने ब्यायार में वो चाहे टीएक समाय । इसके सियरील, ECM के एक सामाय टीएक (Common Tariff) स्थानित निया है जो उस मनग, जबकि अनार सनुदाय (inter community) टीएक समायत हो कार्य, लागु होंगी।

है१६७ का वर्ष आरम्ब होने के साव ही मध्त देवील मुरोधियन-ववार-ध्यायार-मध् (FFTA) एक पूर्ण स्वतन्त्र स्थायार होत बन गया । EFTA के मण्य स्थायार मी निर्मात वस्तुओं पर नगे हुए रोग २०% टेरिक भी द जनवरी ११८० मी कर्ष गांत्र के हुटा विद्या गये हैं। टेरिक कता मरने का उन्स ११८० में आरम्भ हुता था। उग प्रगय हिटेस, पुर्वगात, आहिट्या, टेन्साई, नाव, स्वीडन और लिट-कर्राव ने टेरिक कम किये में। फिलनेंड १ वर्ष बाद एमानियह सदस बना था। कत स्वतने अपने टेरिक ११६० में १९% तक घटा दिये और सेथ १०% १६,६ में हुटा दिवे । किन्तु, समरण रहे जीवनाव कृथि एव सामुदिन उपन्न पर अनी टेरिक सपे हुये है और EFTA देश अपने क्षेत्र में बाहर से आने वाले माल पर स्वेण्डानुहार टेरिफ लगाते है। उस प्रनार EFTA देशों नी १०० मि० जनमध्या को अभी वर्ड केसल निम्मत क्स्तुओं से जनाप व्यापार ना साथ मिला है। शिमात बस्तुओं पर टेरिफ गिडबूत से तीन वर्ष पूर्व ही हटा लिये गये हैं, जो दश पुट के देशों के खिए एक सर्यार-गीय सम्बन्त है।

ECA और EFTA के मध्य इनरी स्थापना से स्थम से ही प्रतिद्वित्वत्व भा आ रही है, जिस कारण समुक्त राष्ट्र के स्थम से दूरीय का एक्किक्स में ही नकता है। पिछले का यापी में EFTA तर राजारी ते EEC के साथ अपनी साम्यभी में जाई को पारते के लिए नहें मार प्रथल किंगे दिक्त EEC ना स्था कुछ उत्पाहनकर्त नहीं रार्था। इसके कई कारण है, जिससे से एक तो यह है कि स्थम EEC में अन्तरिक्त निरोपों का सामाम करणा यह राह्न और इसके EFTA को EEC दिलता आवर्षक सामा है उत्तर, EEC को EFTA में ही पारता है। इसके अर्थि-रिस, EFTA देशों म जब सातों पर सर्वक्ष मही है जिन गर कि जाते EEC दे सीम्मिलित होगा पाहिए। जोने—केमार्क EEC में पूर्ण बहस्यात्वा चाहता है निज् स्थानकर स्थान प्रशास्त्र मार्था क्षारत व्यवस्था पर हो पानी है। इस प्रशास का बिटन के के प्रवेश के प्रति पुराना स्थित आ अनुमति दे दी भी निन्तु दिवास का बिटन के के प्रवेश के प्रति पुराना स्थित आ जी साथ है। इस प्रकार, सूरीय की अलिकन परवा मार स्थान साला होने से अनुमति दे दी भी निन्तु दिवास की अलिकन परवा मार स्थान साला होने से अनुमति वा सी

### कोलम्बी योजना और भारत का योगदान

वर्तमान वार्त्सान वार्त्सान वार्त्सान क्षमा के मन्त्रभे में सभी देशों की, विनमें नवेशिक्त कर्तनात्त्रस्क भगरात्म विशेष वर्त्मक्षेत्रीय है, प्रेकेंक निकास देशों निवास कर्ता है कि जान के हंबादिक पूर्व में सभी ही स्वास्त्र के सुर्व करने के स्थापिक में प्रक्तिया दूर देशों के दूरिना और विशास के देशों के के मन्त्र वार्तिय है। नह वर्ष में के हिना और विशास के देशों के मन्त्र वार्तिय है। वह वर्ष होती है। गत वर्ष प्रकाशित स्वुक्त राष्ट्र क्षम के देशों के मन्त्र वार्तिय होती है। गत वर्ष प्रकाशित स्वुक्त राष्ट्र क्षम की रिपोर्ट के अनुसार विकासबीद राष्ट्रों के जिला हो नी तिय सा सिवास है। है अच्छा को भी प्रपति हुई है, वह विधायित वर्ष्यों को कुलना में क्रस्था है। इसके दो मुख्य कारण रहे है—वहना, सीमित और सावस स्रोत दूसरा व्या-

बहारिक सक्तीको ब्राव की कामी। खायब एसीजिए मारत जैसे प्राष्ट्रिकत साधनो से परिष्ठ रेस के लिए कहा बचा है कि 'साधन होते हुए मो भारत एक निर्मत देस है'। इसरे पत्र प्रावृद्धिक साधना है, दिखती गृंत करने के लिए पहाने हैं उसी। साधित करने के लिए सिक पराणे हैं, परण्यु इन सबका उपयोग करने के लिए बहु जान मारे हैं जो कमरीवा क्या के पाछ है। अब इस जमान वी पूर्ति हेतु कानी ससा- क्यो हर साधनीयक निर्मत करने के लाग प्रावृद्धिक अच्छित पराणा है। उसर वहां मारत का मार्ग कर की साधनीयक निर्मत करने के लाग एक पिछ अच्छित प्रावृद्धिक साधनीय का साधनीय हमार्ग करने के लाग प्रावृद्धिक अच्छित पराणा हों वसरव बनता, जिनका उर्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर साधृद्धिक प्रावृद्धिक आधीन हामा अधिक हमार्ग के स्वार्थ के स्वर्धिक साधनीय का साधनीय हमार्ग के स्वर्धिक साधनीय साधनीय का साधनीय हमार्ग के स्वर्धिक साधनीय का साधनीय हमार्थ के स्वर्धिक साधनीय साधनीय का साधनीय हमार्ग हमार्थ के साधनीय के साधनीय स

अपस् सहसाओ को जांचि 'कोराची योजना' भी जिसका दूरर नाम 'दिख्या और स्थित दुर्स एसिया में सहसारी आर्थिक' जिसका के खिए लेक्स्स येलेका है, क जलदिंद्विन एकेरिसपों में से एक है जिसका भारत बारम्म में समयन करा का सार्थों है। १९४० में जब हुए सीजजा के कार्यो-स्थान पर सक्यीत क्या रही थी, उस समय स्वर्मीय प्रधानमध्यी जवाहरसाल नेहक ने इसकी उपयोगिता के बारे में कहा पा—''शु- विस्तास है कि बोधका योजना जेन स्वत्य अपराई/र मार्थक्य स्वित्य मेरा दक्षित पूर्व दिवार देशों के आर्थिक विनास में नरवान यावित होने। भारत इस योजना की एकरता का हार्षिक व्याजन स्वता है।''

योजना का श्रभारम्भ---

विक्षण और विक्षण पूर्व एशिया के देशों की आधिक तथा सामाजिक सम-स्पाओं को सुलक्षाने और वहाँ के लोगों के रहन सहस के स्तर को ऊँचा उठाने में मवद वेने के प्रदन पर सन्डल के निदेश मन्त्रियों की पहली बैठक खनवरी १९४० में कौलम्बो में हुई थी। इस बैठक के निर्णय के अनुसार दक्षिण और दक्षिण पर्व एशिया के देशी के आध्यक विकास की विभिन्न नमस्याओं पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति वृद्यातन किया गया जिसकी पहली बैठक १६४० म सिक्सी में हुई जिल्लाम इन देशों की आधिक उन्नति के लिए एक छ सूचींय विकास योजना मुकाई गई और इन देशों म तक्कोंकी शिक्षा के अभाव की पृति के लिए तरन्त तक्तीकी ज्ञान उपलब्ध कराने पर भी और विद्यागया। तक्त्रीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस बैठक में खलाहकार समिति न अलग से एक स्थापी समिति भी न्यापमा जी नी । दस समिति भी रिपोर्ट में दक्षीया गया है कि कुन किकासनीत देशों से विकास कायलको को चालु करने के लिए १,०८ ४०,००,००० पीन्ड की विदेशी सहायता की कावक्यकता पडेगी। इतनी विदेशी सहायता के समस्त पहलुओ पर विचार करने के पश्चान यह अनुसब किया गया कि इसकी उपलब्धि राष्ट्र सञ्च के देशों के बूने की बात नहीं है और इसके लिए ससार के अन्य देशों का सहयोग भी आवश्यक होगा। परिणामत इन देखों को तकनीकी ज्ञान उपताय कराने के लिए एक सामृहिक तुननीकी परियोजना चालू नी गई।

तकनीको परिधोलना की विशेषताएँ---

(१) इत योजना की सबसे बडी विधेयता यह है कि नोहे भी सदास देंड कार्यायित किसे लागे वाते कार्यवर्गा के फैर-चदल के लिए जुनाव परा सकता है, जिन पर विवाद करना अदिव सदस्य देश जबना कर्यन्य आमनता है। इस बूहत इंग्टिक्शेन में न केवल सदस्य राष्ट्री को जनने हिंदी वी सुनिदिनतता के धीर आस्थे करी रहते हैं, बीक्ल इन वेदों में पारस्परिक आईचार्र और सद्मावना को मो बहारा मिनता है.

(२) इनके अनतर्गत उपलब्ध महायताः राज्यस्तिकः स्वायों से सर्वया पुरिती है। यद राष्ट्रायता प्राप्त करने वाले और राष्ट्रायता देने वाले टार्ट्र्य के सम्पर्धी में रित्ती प्रशास ने वाल कर रही सही उठता और सहायता होने भारता की सीर सहायता होने भारता की सीर सहायता ने भारता ने हैं। यही राष्ट्रायता ने भारता ने हैं। यही राष्ट्रायता ने प्राप्त का माने हैं। यही राष्ट्रायता ने प्राप्त का माने हैं। यही राष्ट्रायता ने प्राप्त का माने हैं। यही राष्ट्रायता ने स्थान कर के सिंद्र्य के स्थान कर सिंद्र्य के स्थान कर सिंद्र्य के सिंद्र्य के सिंद्र्य कर के सिंद्र्य के सिंद्र्य कर सिंद्र्य के सिंद्र्य कर सिंद्र्य के सिंद्र्य कर सिंद्र्य कर सिंद्र्य कर सिंद्र्य कर सिंद्र्य कर सिंद्र्य के सिंद्र्य कर सिंद्र्य

(३) इसके व्यावगीत आधिक-तक्ष्मीति इंटि से अधिक विकासित सबस्य राष्ट्री हारा कम विक्रमित देशों को यथासम्भव बहुत्यता यो जाती है। उपाइरण के किए, अप्यासक्य देशों की गुल्या में बादेतीह काफो रिख्यह दूसों देश है। अत इसके किस हम सोमाना के अलगति वास्त्री महावता उपलब्ध की पाई है। पार्टिन की समें महितक महावता अगरिका आस्त्री निया और वास्त्रा से मिसी है।

सदस्य देश--

आराभ में इम योजना हो अदस्यता केवल राष्ट्रभवलीय सदस्मी अर्थाए आराई विसा, किटेन अमनेशिया, उत्तर कोरिलो, तिलानुर, तरन, मारण, पांकिस्तान, सूत्रीलैंड धारि उत्तर ही सीमित हो। १ रस्तु दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एपिमा ने देशों यो नामन चुनां नी समस्या की स्वाप्त हो हे स्वती हुए हतीरी वसस्यत अभ्य सार्द्री के नित्र मां लोख दो गई है। इस सम्मा २४ प्रस्टू इस योजना के सदस्म हैं, जो एस प्रकार है—आरह नित्र प्रस्ता स्वाप्त , कराबींड्या, कराबा, तक, भारत, क्षार, प्रकार ने अन्याप्त , नावोपा, मस्त्रीक्षा, महास, सूर्वानेंग, पावितरान, किलोपीन, निवापुर वार्यन्य, नावोपा, मस्त्रीक्षा, अस्त्रास, सूर्वानेंग, पावितरान, कालन बीर जारनीन वीम-चयुद । कोसन्यो पोत्तन की प्रमति—

सबस्य देशों को रिलाइयों और समस्याओं के बावजूर कोलयों योजना के बन्तगंत्र सबस्य देशों को जिलती आर्थित हुई है, यह बास्तम में स्वाद्वयों में है। इसमें मन्दर्द नहीं कि समावानों के जमान में इस देशों में बिलाय को गति बदसानुसार बनारें राजना बस्माव नहीं हो। यका, फिर भी इन २० वर्षों से हुई प्रगति को देशते हुए मह निस्तत रूप से कहा जा सकता है कि इस सीत्र के सभी देज अपने सोगों के रहन-सहस ना स्तर मुध्यरों और आव्य बढ़ाने के लिए कृतसकल्प हैं। इस सकत्य नी नार्य रूप हैने के लिए इन देखों की सरफारें राष्ट्रीय विकास वी योजनाओं और वार्य-प्रयोग हो कार्योजित चरणे के स्वरी हुई हैं।

चेतारिय पोताची योजना की सलाहनार समिति (१६६६) की १७ की थैठक नी रिपोई में कहा माथा था, कीरिया, फिक्सीचीन, पार्ट्स कोर मतसीसाथा म नव वर्षों को अरेक्षा आधिक विकास की गति वाफी रान्धीयनाक रही, जकार्क भारत पारिस्तान, विक्रमीन, धार्म्स की विवास माणराज्य द्वारा स्थि जान बाने मियाँन की दर में सबसे अधिक बृद्धि हुई। चूँकि इस बोजना के अन्तर्यात आंक्रमरू स्वस्य देशों की जावंदायक्या हुति पर आधारित है, उरा तथ्य को ध्यान म रत्ये हुए स्व दन देशों की जाविय विकास ने सो धेनानों के ब्रिय को प्रयान इस्त्रे पर पार्टिक वन दिया जा रहा है। औद्योगिक लोन में धोननां के ब्रिय को प्रयान इस्त्रे से सोनका के अन्तर्यात अवस्था हुए हो। कोध-बो मोजना के अन्तर्यात अवस्था हुए सात आराज पार्टिसान, सन्दाह बोनीसाथ और वन्धा में विमित्न ओद्योगिक रान्धिन कालों में पुत्र पर के बात काली देशी से बल रहा है। इसके असिरिक, स्वास्थ्य जिला, सचार और परिबद्धन आदि के मनेक नार्थकों में भी धोक्षासिकीम पूरा किया जा रहा है जिनस इस देशों से आधिक और जनगन्याण स्थानों मोजनां को कालों नेक करने में सहारता सिर्मिश ।

नैसे तो मानूहित माजना के कार्यकमां म् तमी येव नवाजिक मार्थिन सहादता उपकाप करा रहे हैं किन्तु बबने अधिक सहादता अमरीका, किन्त, मार्डु लिया, ज्ञामन, कराडा और पूजीतिट के बाद भारत में प्राप्त हों है। हा महे ने शिवा विभिन्न अन्तर्रास्त्रीय पूजीतियों (अंस-11BRD, स्कुतराय्य्वीय विशेष कीप) के नायम से भी इस बीजना के सहादा जिकासबील देशों की मार्थिक सहादावा विस्त रही है।

कोलस्वो योकता परिषद् की एक प्रवासा के अनुहार कोलस्वो योजता की सदस देवो म तकनीविकता की कार्य है, विस्तित सिकार के सदस देवो म तकनीविकता की कार्य है, विस्तित सिकार के स्वता है, विद्या दिस्ता है। विस्तित है। विस्त

सान्तिवर्शेष निस्म निषत्रन, सिचाई, परिचर्त, नमु उद्योग, इस्पात उत्पारत में प्रिमित्तम दूर्गि मोजना प्रभार और मिना नसी गरियोजना के टोन्सेन छोत्र छैन के लिए मी भारतीय विद्योगकों नी मेनावें उपलब्ध मी नहीं। इसमें सन्देह नहीं रि सीन्त्रनों प्रोजना ने आरम्भ में जो सदस्य देश ततनीनी प्रविद्याल के लिए आएं निया, विदेश, उत्पादा, वाषान, ग्वनीर्भव और अमरीका पर निर्माद नसी से, नहीं देश ताज अप्य महस्य देशों से तहनीकी बात के क्षेत्र में सहसोग दे रहे हैं। ऐसे देशों में भारत

कोरतनो योजना के अन्तर्गत दिनम्बर १६९६ के अगत तह भारत है । दि विशेषी विशेषको को तेवार्य प्राप्त हुई और कोनत्वो श्रीजना के देतों में विश्वेषत तथा न्यास्त्र, श्रिष्ठा, लास्त वर्षा पूर्ण ज्योग तथा त्यापर, विजयी तथा ईवर इंडोनियरी, वरिवदृत तथा यथार खावन वैक्यि स्वस् प्रधासन, ट्रेड यूनिमा के नार्य, सूचण आदि के क्षेत्रों में ४१०० नारतीयों के तिरंप्रशिवाय जी मुक्तियों माल हुई।

योजना के प्रारम्भ से ११ अवहूबर १६६८ तक भारत हो इन देखी में विलीय सहायता प्राप्त हुई—अस्ट्रेनिया ४४ ६५ करोड १०, श्रूवीलैंड ४१ वरोड २० भनाडा २२४१७ करोड ६० श्रवा क्रिटेन २०० वसीड राखे।

निस्वर्ध — उपर्युक्त विश्वयन से स्थार हो जाता है कि कोवान्तों योजना की पहिल्ल प्रमास का वर्गमां वोगवुद्ध की शाह को पार्टन और दिवर धार्मित प्राप्त एक प्रमुख्य की शाह को पार्टन और दिवर धार्मित एक प्रमुख्य के प्राप्त के स्थाप के प्रमुख्य के अपरार्थित परिवर्ध के प्रमुख्य के स्थाप में दिवर परिवर्ध के स्थाप में कि परिवर्ध के स्थाप में कि परिवर्ध के स्थाप के प्रमुख्य के स्थाप में कि प्रमुख्य के स्थाप में कि प्रमुख्य के स्थाप में कि प्रमुख्य के साम्या प्रमुख्य के साहत के प्रमुख्य के साहत कि प्रमुख्य के साहत के प्रमुख्य के साहत के प्रमुख्य के साहत के साहत

संयुक्त गास्त्र ब्यामार और निकास राम्मेशन (Uanted Nations's Conference of Trade and Development) बीमबी व्यापारे के पॉनर्न स्थान के जनिवन वर्षों में जारी के गई हवाता भोगणा और क्रन्दर्शनीय स्थापार और एउन्दर समस्त्रीते (गाट) की स्नीहात से न नेबस क्रन्दर्शनीय स्थापार में व्यक्तिस पृथ्वि गत्ती हुई अपिंगु इनते विकासशील देशो तो वर्ष-व्यवस्था और स्थापार को बी पर्योच्य ग्रेन्साइन नहीं सिव्हा। गरीन और मध्द देशों के बीच की खार्ड बढ़ती गई और १६६० में संयुक्त राष्ट्र होंग की इस पोषणा के बावजूद कि बीसजो साताव्यों का सातावी दक्षण विकास दशक होगा दशक के प्रारम्भिक वर्षों में विकासखील देशों की सबस्या में कोई महत्वपूर्ण सुवार नहीं हुआ। इस स्थित के निराकत्त्वण के लिए नदे गिर में बन्दर्राप्ट्रीय प्रयत्न किए गये और ऐसी व्यवस्था करने पर ओर दिया गया जिसने विवासशील देशों के आर्थिक ] विकास और प्यागार को बढ़ाने पर अधिक और विया बाय। इस यसलों के प्रतिवास स्वरुप दून, १९६० में मधुक्त राष्ट्र गय के व्यापार और विकास संगंतन का जल हुआ।

पहले सम्मेलन की उपलब्धियाँ—

लत सपुक्त राष्ट्र का बहुआ व्यापार और विशास सम्मेलल वेतेवा में हैंना इस समेलन में विकासकील देश की समस्याओं और उनके निराकरण कें उपयोग पर विश्वार के विचार किया गया। विचार-विगर्स के बाब अनेक महत्वपूर्ण विपास (जैने—कच्चे माल और वही हुई चीजों का त्यापार, ऋण और पूर्णी लगाना जहाजराती और आहे आधि के सम्बन्ध में विकासियों नी गई और मसार के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध स्थापिक बरने के लिए कुछ विरोध सिद्धार विश्वित की : अम्मेलन मी सिद्धारियों को वासू करने और सम्मेलनों की मध्या-विश्व में काम करने के लिए एक स्थवन बनाया गगा। साव हो, आशा प्रस्ट की गई हि हुसरे अधियोगत होने तक सम्भेतन के तक्य की प्रस्ति के सिए काफी नाम होगा।

किन्तु पहले सम्मेलम के बाद के वर्षों में यह आसा पूरी नहीं हुई। यद्यपि अन्तर्राद्रीय व्यापार म काफी वृद्धि हुई है किन्तु विकाससीय रेखी के आधिक विकास की गति में कभी हुई है और गरीब और समृद्ध राष्ट्रों के बीच की लाई बड़ी है। जहां विकासित देशों में राष्ट्रीय आय प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति ६० जानर की हुए से बह रही है वहाँ अविवासित देशों में राष्ट्रीय आग प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति ? क्षालर में भी भम दर से बड़ रही है। १९४३ में असार के कुल ब्यापार म विकासशील देशों का हिस्सा २७% वा किन्तु १६६६ में यह घटकर १६ ३% रह थया। विस्तत्ततील पैशों के निर्मात की ऋग शांकि निरस्तर गिर रही है। १६६४ में इन देशों की अपनी कम्माओं के लिए इस दशह के जुम्बात की अपेशा १०% कम दास मिले। सम्मेलन की सिफारिश के बावजूद विकासशील देशों को फायदा पहुँचाने वाले वच्चे या बूसि-यादी मास के लिए कोई करार नहीं किया गया। विकासक्रील देशों के तैयार और मर्प-नैयार माल के निर्यात पर लगे तटकरों म कोई कमी नहीं की पहें है। पहले मम्मेलन ने सर्वमम्मित से तिफारिश की थी कि विकसित देश अपनी राष्ट्रीय आप ना एक प्रतिस्त भाग निकासशील देशों को दें किन्तु वास्तव में इस अवधि में विर-सिन देखी द्वारा विकासभील देखी को दी जा रही सहायना में लगातार समी हर्द है। जहां बरानी के क्षेत्र में भेदभावपूर्ण वीर-तरीके और व्यवस्थाएँ और जनके भारे हैं क कारण विकासचील देशों का मुगनान-संनुलन विगड मंगा है। इससे विकास-शोस देशों के नियात ग बृद्धि लड़ी हो सकी है और उनको विदेशी मुद्रा की कभी श सामना करना पड़ रहा है।

निस्तरदेह पहुले मधुक राष्ट्र व्यापार और विशास सम्मेनन के बाद विशा जनमत स परिवर्तन आया है। इस सम्मेनन मे पूर्व कुछ हो देशों को हो तरर आदि की मुदिधाएँ मिन रही थी और विशासतील देशों को इस मुक्तिमा के बचिन रहा आता था। पहने सम्मेनन में पहा विद्यान को बदल दिया गया। परन् - जान्नारिन रूप म विकासशीन देशों की तरबीह देने का अभी भी कोई सम्मेनन नहीं है, यथिए विद्यान तीन वर्षों म बुद्ध देशों में बाली मीति सं परिवर्तन तिया है। .साह विद्या, अपरोक्ता और समाजवादी देशों ने विकासशील देशों ने हरू एड्डफ

पहले इस नियम का क्याई में पालन होता जा कि विकासपील देवी को स्यादार मक्त्रभी जो छूट दी जाएँगी, वैद्या ही रियादाओं को अहेता उत्तरे भी की कारोगी। यह संस्कृत राष्ट्र ध्यापार और विकास सम्मेतन के मिडान्त और अन्तर्गे-प्रृति तटकर और ध्यापार मनकीले (GATT) के ज्याबार में यह व्यवस्था है कि विकास को ध्यापार मनकीले (GATT) के ज्याबार में यह व्यवस्था है कि विकास को ध्यापार में जो रियादान दी जायेंगी, उसके बदके से उनसे कोई, अनेता नहीं की आयोगी। कैनेडी मार्जी से जी विकासशील देशों को हुछ व्यापार सम्बन्धी रियादी प्राप्त हाँ हैं।

समस्या और समाधान (दूसरे १९६७ के सम्मेलन की पुष्ठ मूमि)--

यदि विरासक्षील देशों के आर्थिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति होती है ती पहले समोलन के दौरान सामने आई सभी सगस्याओं का आपसी बातचीत और विचार विमर्श द्वारा निराकरण होना चाहिए। दूसरे सम्मेलन १९६७ के दौरान. योहे समय में विकासजीत देखी की इन सभी समस्याओं का निराहरण नहीं किया जा भरता। अत इस विषय में कोई प्राथमिकता निर्धारित की जानी चाहिए ताकि आपसी बातचीत और विचार-विमर्श से प्रमुख कठिनाइयो दर की जा सके। सयक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन के महासनिय तरः राजन प्रविश ने व्यापार और विकास मण्डल के पांचवें अधिवेशन से ऐसी कुछ समस्याओं की चर्चा की यो उनके से कुछ इस प्रकार है--- जिल्सो के सम्बन्ध में लीति, तटकर आदि से उत्पन्न समस्याएँ, विकसित देशों द्वारा विकासतील देशों से आयात की जाने वाली बस्तओं को तरजीह देना, सहावक पूँजी का प्रस्त, समाजवादी देखों और अन्य देशों के बीच व्यापार की समस्याएँ और विकासशीन देशों के बीच व्यापार बढ़ाने का प्रन । इस बार में सभी देशों में सहमति व्यी कि दूसरें सम्मंखत के दौरान विचार-विमर्न ग्रारा इन समस्याओं को इल किया जाना चाहिए। बाबा थी कि जिकामशील देशों की दूछ, समस्याएँ सक्सेलन के दौरान इल हो आयोगी और सक्सेशन के अन्य लस्य भी कालान्तर म वरे होंगे।

एपिया, अभीका और अमरीका के विकासशील देश कुछ गहीली पूर्व से समितन है हिस्स के सी कि उपायों पर विकास कर रहे थे। इस्स के सी के देशों सितन है रहिस्स के सी कि उपायों पर विकास कर रहे एक घोषणा पन स्त्रीकार किया है कि ति है सी कि उपायों पर विकास के देशों के सितन है देशों में बतीला (वेक्तानिक्या) में और अफीका वना एशियाहि वैधी ने अल्लीयर्स में दन पर विचार किया। और किर कर अपीयर्स प्रेमी के निर्मा के सी है से प्रेमी पन पर विचार किया। और किर कर अपीयर्स प्रेमी के अध्यवस्त्र हित एक हैं । अल्लीयर्स मामेतन में यह बात असीमानि अनुभव भी गई कि मामेतन में एक वाज अध्यवस्त्र है। अल्लीयर्स मामेतन में पह बात असीमानि अनुभव भी मई कि मामेतन में मह वाज अधि अनुभव की गई कि कम्मेतन के मह वाज अधि अनुभव की गई कि कम्मेतन के मह वाज अधि अनुभव की गई कि कम्मेतन के मह वाज अधि अनुभव की गई कि कम्मेतन के मह वाज अधि अनुभव की गई कि कम्मेतन करना वाहिए। इस मामस्यायों के निवान के सित्र भी विकासशील वैचा। ची वेक्ष करने करना चाहिए। इस मामस्यायों के निवान के सित्र भी विकास प्राची भी के सी करना पास्त्र पार्टी कम्मा प्रवास के वेक्षों करना परता साम स्त्री का असी विकास सी सी विकास सी के सी सी करना परता मार्टी के से सी के करना परता में है।

वया शकराड (UNCTAD) असक्ल रहा ?

वित्त स्याधार व विकास समितन का द्वितीय अधिवेशक २६ मार्च १६६ म की समाल हुआ। इस अधिवेशन की कार्यवाही १८ दिन तक चली। इस सम्मेलन की समिता हुआ। इस अधिवेशन की कार्यवाही १८ दिन तक चली। इस सम्मेलन की को स्वास मंद्रिक सामित सम्बद्धार १। अन्त में दिवल स्थापार व विकास समितन में जो प्रत्याव स्वीक सम्मोट सम्बद्धार १। अन्त में दिवल स्थापार व विकास सम्मेलन में मों भित्याव अध्याद दिलाई देती थी। वहां सम्बद्धार के स्वास अस्परीका मीर क्रिटेन क्षेत्रे उनत देशों थे आधिक सकट देवा नहीं हुआ सो विद्यन सम्माप्त मितान समेतन के ज्यादा वक्की परिवास प्रत्या हुये हुने । अन्तर्याद्धीय मुझ निवास समेतन के ज्यादा वक्की परिवास प्रत्या हुये हुने । अन्तर्याद्धीय मुझ निवास समेतन के ज्यादा वक्की परिवास प्रत्या हुये हुने । अन्तर्याद्धीय मुझ निवास समेतन के ज्यादा विकास स्वी भी की किंदिनात्यों में और स्थान देते हो दिव्यति में में देश समेत साहस नहीं थे एहें में स्वास में स्वास स्वास नहीं दे रहें में ज्यान देता हमानमाल देशों की वादसमत्यामों के प्रति साल मान हों दे रहें में ज्यान दिस हमानमाल देशों की वादसमत्यामों के प्रति साल मान हों दे रहें में ज्यान स्वास साहस्वास साहस्वास करने हमा साहस्वास की साहस्वास मान हों दे रहें में ज्यान स्वास करने हमा साहस्वास की साहस विनव व्यापार व विकास सम्मेलन की कार्यवाही थे स्पष्ट हो गया कि विदर्भ कर राष्ट्री म आधिक होने के प्रति जागण्यका अभी पैया मही हुई है। प्रति हम कर यानि स्वरान्त्रमा और एउना की याव दावें हैं। यह भी जकरों दे कि सम्में विभय्यक्ति आधिन श्रीट से भी हो। दशके माने हैं कि वह हम सबका सामृद्धि सामित है कि विज्ञान और देकांनेओं के इस मुग में हर पूरव या महिला या सामक के और न की आधारमूल आवस्तवस्त्राक्षी थे। हुए ही। दिश्व कर । अर्थ पेता होना चाहिये कि इस काथ को पूरा वरना धामव हो सके। विज्ञानकी देयो द्वारा नद्वारणा व्यापार अधिमानी इस्तादि के बारि में जो इस एम्प्यन में प्रमु इटाए गेर्च के का नव का व्यापार हथियों हो। हमहत्व है। इसने देती द्वारा प्रमु प्रमुन हम हमें के का नव का व्यापार हथियों की सुरु हमें हमहत्व है। इसने दिया द्वारा प्रमु

क सन सब सानो के होंगे हुए इस अम्मेलन की कुछ उपसिषयों भी थी।
करहाड के प्रमुख प्रस्ताव के कुछ अपनी की हल करने में मदद मिनंती, स्वीकि
अमने नीमें अहम सखानों की मुंची दी गई है जिन पर गामीरतापुर्वक निरम्पर
विचार किटे जाने की आयरपनका है। इस प्रस्ताव में यह भी स्वन्य है कि उसर
वेसा विकासधील देशों में मुम्मेनक आयरपनकाओं भी पूर्ण के सिन्ते प्रस्त किए हर
वेसा विकासधील देशों में मुम्मेनक आयरपनकाओं भी पूर्ण के सिन्ते प्रस्त किए हर
ने सीया है। वह प्रस्ताव के में प्रकार प्रस्ताव राजों के बारे में विचार
निवार्य करने वीर मुख्य प्रमान करने और कुछ ठोव क्वा का उन्हों के बारे में विचार
- विवार्य करने की आयरपनका है। अपमान के योग में आयरपियों सहयोग का निवार में
मान मति है। मुक्य राज्य अमेरिका, पुरू में कुछ अपने दिवारों के बहु अपनीएग्वा अपने राष्ट्रीय उपायन का एक प्रतिकात विकारशील देशों को बहु प्रस्ता देने के
नित्त सुत्ता है। सेक्न उसले का एक प्रतिकात विकारशील देशों को बहु प्रस्ता देने के
नित्त सुत्ता है। सेक्न उसले का एक प्रतिकात विकारशील देशों को सहायता देने के
नित्त सुत्ता है। सेक्न उसले का प्रस्ता के स्वार्य में स्वार्य करने हैं। वास्वारय
देश अवटाव की एक वार्यकारी सामान के क्या के नाम कर देने के प्रस्ता पर कुछ तथे
हैं। अवटाव के उत्तावकार में आधानों के सामुख अवन पर बार-बीव करने के नित्त

त्रीचीनिक बस्तुची के यापार के धोंक के विकासधील देखों को अवका त्रियों न बसी को अध्याननामुं अब बढ़ वह है। यह से के हैं कि वह दन बहुत्यों के सुन्नों में दीपार बीज ब्रद्ध-देखार का सामिल को किया जाता ता कर बिनासत और अन्य विकास कोर्य अन्य विकास करें हैं के स्वापार के सोत्र में विकासधील देखों के पक्ष में उदार मोनि सर्वार कि हों।

इस सम्मेलन नी दूसरी विजेषता यह है कि इस चार ७७ राष्ट्रों का समूह एकना के सूत्र में बच कर जान बढ़ा है। उनकी इस एकदा ना परिचय अशीनी देशों के निर्जय से मिला है जिल्होंने विकासधीन देशों के हित को जपने दित से बीवक महत्त्व देते हुए पूरोपोश कार्षिक समुदाय द्वारा स्वीमृत्य जांधमानों की ट्रहरा दिया है। ये माधारण काम हैं लेक्नि इनके जांचार पर ही हम उनता और जस्प-निर्वादित देशों में सहस्रोध की माजना पैता करने से सक्त हो सकते हैं।

विश्व व्यापार नीति (World Trade Policy)

सकराह के सेकेटरी जनराव राजन जीविश में यह मत प्रगट किया है कि
UNCTAD को विकासिम्ब देवी के सहस्वेम से एक विकास स्वाप्त नीति का
किया स्वर्त चाहिए। यदि विकास स्वाप्त मृतकालीन प्रवृत्ति में अनुसार हो वनाता
रहा, तो विकासिम्ब देवी के विदेशी बुत वर्जन से सत्त ? १७०० तक २० वित्तिक
सानर की स्वृत्ता हो जाएगी। यदि वे देव १% को मामुसी दर ने भी अपना
विकास करणा चाह, जिसवा पुकाब पू॰ एक० को सानरा अंत्रकाली ने दिया से
भी इस मृतना को पारामा आवश्यक है। वेकटों, जनराक ने कहा कि जानी तक
विकास करणा चाह, जिसवा पुकाब पू॰ एक० को सानरा अंत्रकाली ने दिया से
भी इस मृतना को पारामा आवश्यक है। वेकटों, जनराक ने कहा कि जानी तक
विकास करणा चौर कि प्रवृत्ति में से विविध व्याप्त भीति नहीं है। विकसित देव
बहुओं के विकास उपयोग में विकासिम्ब देवी को स्वत्ति व व्याप्त की भीति है।
विकासिम्ब देवी से विवादी को व्यवस्थित कर ने बढ़ाया वाद तथा से अधिति ह राष्ट्र
अपनी सामाद जावव्यवाजों का भाषीमकरा कम निश्चत हरे। यह कहे केद की
साद है कि जबांक विकासित देव अगस्त से ही। स्वाप्त करने के सिवे एनीइन नीदियों
एव वचाय अपना एदे हैं तब विकासिन देवा निश्चत हो किया है। किया है।

### परीक्षा प्रकाः

- दो महायुढी के बीच वी अवधि में जो जन्तर्राष्ट्रीय खार्चिक विघटन हुआ उसकी मुख्य विदोपतालें बताइये ।
  - [Bring out the main features of the International economic disinctgration in the inter-war peraiod ]
    - (जामरा, एम० ए०, १६६७)
- २. भैट नया है ? यह विका ज्याभार में उदार बनाने में कहाँ तक गफ़त हुआ है? [What is GATT ? How far has it succeeded in liberalising world trade ?]
- ३ अवटाड डितीय के गामने प्रमुख प्रस्त बया थे ? इसकी सफत्रताओं और विकल्ताओं वा सक्षित मूल्याकन वीजिये।
- स॰ स्वाः<sub>, ४०</sub>

[What were the main issues before UNCTAD II? Briefly evaluate its achievements and fadures]

(इलाह०, एम० ए०, १६६६)

 कामतर्वेन्य देशों को अवटाड और मैट के मान्यय से एक बहुमुखी व्यवस्था उपलब्ध है।" विवेचन नोजिये।

['Commonwealth countries are best handled multilaterally through the UNCTAD and GATF" Discuss ]

(इलाहर, एमर वॉमर, १६५६)

५ 'कैनेडी राजन्ड एमीमेन्ट' नया है ? यह गेट के उद्देश्व की पूर्ति कहाँ तर करा। है ? सावधानी से स्पष्ट की किये।

[What is Kennedy Round Agreement? How far does it subserve the purpose of GATT? Explain this carefully]

(SINTER UNE U. 1885)

६ नैट के बुक्यियादी मिद्धान्त क्या है ? क्या इन पर अर्थ विकरित देशों के नियोजित वाधिक विकास पर कोई प्रमाव पडा है ?

[What are the basic principles of GATT? Have they been affected by the planned economic development of under-developed countries?]

(after one vo. १६६६)

 गैट के मुख्य उद्देश्य क्या है ? इतकी पूर्ति किस सीमा तक हुई ? अपिक सफ-लता के लिये व्यावहारिक सभाव दीजिये ।

[What are the main | bycctives of the GATT ? To what extent have they been read? What practical suggestions could you make for imp | mg conditions?]

(आगरा, एम० ए०, ११६६)

# 88

## अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप

(International Monetary Fund)

परिचय--

अन्तर्राष्ट्रीय मुझा कोण नी स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय मीदिक सहयोग के क्षेत्र में एक महास् घटना है। यद्योग इसे अन्तर्राष्ट्रीय मीदिक सहयोग का पद्भवा बदाहरण ता नहीं कहा जा सकता, बयोकि इससे पूर्व भी इस दया में कई प्रयस्त हो चूके है, तायांचि यह अन्तर्राष्ट्रीय मीदिक सन्ययों के स्थायिक स्वास्त (Organised conduct) मा समें मिस्तुल और संचेत्र प्रयास है।

कोष के जन्म की पृष्ठ-मूमि

स्वर्यि गुत्रा कोष, बाहसितक कर है, सह १६४४ में, स्वास्ति हुआ था, उपायि इंदर अहम (Origin) प्रथम महागुढ़ के समय में यदा स्वाया जा सकता है। पाराय में अपतािन्धिय मुद्रा कीच विम्माविधित परिस्थिती के काएन स्यापित इसा —

(२) पुरुकाचीन श्रुहा प्रसार—स्वामा वामी देखों की वार्षिक दखाएँ पुरुकाचीन श्रुहा प्रसार के कारण दुस्त विधार वर्ष । अनेक देशों ने श्रुहा आहिक (१९८०) व्याप्त के कारण दुस्त विधार वर्ष । अनेक देशों ने श्रुहा आहिक (१९८०) वर्ष के अपरित्वनंत्राची के । इनके भोमतों में आपवित्वनंद्र वहुंच अगमान (प्रावद्याओं हो गो के साथ तरक विशेष देशों में कीमत-स्वर बहुंच अगमान (प्रावद्याओं हो गो के साथ तरक किसी आपतिक अगमान प्रसार के स्वर्ण कारणार पर बहुंच कुमामान हुंचा । यहां तक कि आपतिक अगमार भी अस्वत-अस्त हो गया।

( ३ ) देशों के मध्य प्रतिस्पर्धा - प्रत्यक देश अन्य देशों के हिती मी ज़िला

न करते हुवे एक स्थापंपूर्ण आधिक नीति अपना रहा था। यदि नुख देशों ने अपनी करेंगी हो अवसूत्यन करके खपने निर्माशि में बृद्धि करने भग प्रवास किया, तो अन्य देश हो अपने यहां आधारा नियन्त्रच सत्ताहर अवस्त्रच नताने नी नेप्टा करते थे। इस प्रकार, मोहिक सहस्त्रोग के स्थान में बट-अस्त्रिगीशिता प्रचलित थी।

( Y ) दिलीय महायुद्ध की सर्वाय में पन सम्पत्ति की अत्यविक वर्वारो— दिनीय महायुद्ध के क्षमय से बखाव जोर जी सिनट गर्द । युद्ध के अर्थ-प्रस्तान के गिर्ण दिशास मात्रकों से अपरिवर्तनंत्रीत एक-पुरा मिलिट (issue) में प्रदी । दर्गक अतिरिक्त मानयोग पन व पायचाद को इतनी लॉबक वर्वादी हुई वी कि सभी राष्ट्र प्रयोगीय पुत्रनिर्माण और पुत्रवास के कार्यवय युक्त कर देने के लिये बहुत जनक है।

स्पादत वक्त सरस्यामें िलती एक (snagle) देख के प्रयत्नों से हीं पुत्रकान सम्माद से था। सबय की यह साथ थी कि अत्वर्राष्ट्रीय मीदिक खेल से यह देश मार्च के बहुरीन करें। कुकि स्पर्यात्मात की युक्त स्थायता सम्भय नहीं थी, इस्तिम इस्के स्थान ने किसी महे ध्यवस्था का प्रचलत आवश्यक ना। महं नहीं प्रणाती देती होनी पाहिसे थी जो कि अत्वर्राष्ट्रीय बहायता के हारा पर्याप्त लोग प्रधान करें करा साथ हो मीदिक अनुसातन के जन विकाशनों का भी पानन करें, जिसके दिना कीर्द मी अत्वर्राष्ट्रीय ध्यवस्था पुजात कर से बर्धा नहीं कर बकती है। इस हेन् विभिन्न परिदेश में अत्वर्राष्ट्रीय स्थाप प्रचान प्रमुख की । यह १४५४ ने बेटनबुक्त नामक स्थान दर एक सम्मतन दन योजवाजी यह विचार करते हेन्न बुक्ता सथा। इसमें ४५ राष्ट्री के प्रीवर्गियमी ने भाग शिवा। इसके विचार विकार के तरिलामस्वरण सी अत्वर्राष्ट्रीय

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (1 M. F.) के उहे श्य

क्षा कि मुद्रा कीय के जाईर से बतागा तथा है, 'इसकी स्वापता निम्म प्रदेशमें में हुई हैं —() एक क्यांनी मंद्रा के मार्क्यम में, को जि अग्लर्पाट्रीय मीदिह नाम्याजी पर प्रामार्थ ने सहसेगा के विक्र जेविन व्यावसान मेंकी, अन्तरी-प्रीम मीदिक महायोग में बृद्धि करणा। (॥) अग्लर्पाट्रीय स्थापत के मिल्तार एक मार्चुनित विकाल में मृद्धिका पेता आर इसके हाग्य रोजार एक वाल्यिक कात्र के अने दश्य कायान रक्ता। (ग्री) बिनाम्य स्थापित्य तथा मुख्यपित्यत निर्मान्य मममोति को कायान रिता कात्र अग्लिस्य स्थापित्य तथा मुख्यपित्यत निर्मान्य मममोति को कायान रिता कात्र अग्लिस्य स्थापित्य तथा मुख्यपित्यत निर्मान्य मममोति को कात्रा (भी मुख्यपित्यत के साम प्रशे दश्य, पिटन्यप्रत्य निर्दात अग्लिस्य कर्ष प्रकार क्षाप्त मार्चित्य क्षाप्त (अग्लर्पाट्याच क्षाप्त (अग्लर्पाट्याच क्षाप्त (अग्लर्पाट्याच क्षाप्त मार्चित्य क्षाप्त क्षाप्त मार्चित्य क्षाप्त मार्चित्य क्षाप्त क्षाप्त मार्चित्य क्षाप्त क्षाप्त मार्चित्य क्षाप्त मार्चित्य क्षाप्त क्षाप्त मार्चित्य क्षाप्त मार्चित्य क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त मार्चित्य क्षाप्त क् मुविद्या पहुँचाना तथा भुगतान सन्तुजन सम्बन्धी असाम्यता (discqudibrium) भी अर्राध में उपता को कस करना ।

### मुद्रा नोप का सङ्गठन (Organisation of the Fund)

३० जुन १९६१ को कोण के सदस्यों की सख्या १७४ वी। मूदाकीय के प्रत्यत्र सदस्य के लिय इसकी राष्ट्रीय आय और बन्तर्राष्ट्रीय व्यापार म स्थिति (Position) के आधार पर एक चन्दा-धम्यश्च (subscription quota) नियत कर विया जाता है। सबस्य देश अपने कोटे का २५% मान स्वर्ण या डालर में और शेप भाग राष्ट्रीय करेंसी में, जो कि सम्बद्ध देश में ही कीय के नाम रे रखी जाती है, देता है । सन १६५६-६० में ४ विलियन बालर की वृद्धि के बाद फण्ड के गूल प्रसी-धन १६ ब्रिलियन टालर हो गये। २४ सितम्बर सन १६६५ से मद्रा कीप की टोनियो सैठक के प्रस्तानातसार कोष के अन्यकों में पन २५% वृद्धि की गई है। और इसके फलश्यकप क्षोप के बर्तमान प्रसाधन २१ विकियन ठालर हो यथे है। १ जनवरी ११७ वे चन्दी म फिर परिवर्तन करने का निश्चय किया गया है। यह परिवर्तन अपटबर १९७० में लागु होगा। अब कोय की कुल प्रेंबी २०१० विलियन डालर हो जायंती। भारत का चन्दा धर्तमान ७५ वरोड से बदकर १४ वरोड डालर हो ायेगा । उसका स्थान चन्दो की हॉन्ट से अभी तक पाचवाँ या किन्त सविष्य में आठवाँ रह जायेगा और दश प्रकार उसे सचालक-भण्टल में एक सदस्य नामजद भरते का अधिकार नहीं रहेगा। फण्ड की सर्वोच्च सत्ता होई आक गयनेसे है। इससे अपने अमेह अधिकार बीडे बाक एक्जीक्यूटिन झायरेक्टमें को दिये हैं । मैनेजिंग डायरेंस्टर कोग के स्टाफ का मुखिया और बीर्ड बाफ एक्बोक्ब्रिड बाउरैक्ट्स का चैयरमैन भी होता है।

#### कायै प्रशालो (Mode of operation)

क्या के पास विधिन्न एटस्प देवों की करेसियों और स्वर्ग के रूप में पिशाल ट्रें जीतम प्रमाधन है। यह एक ऐसे उन्न से नार्य करता है, जिससे कि विदेशी दिनसम के उतार-महान सुनतम सीमा तक पर बाये तथा बहुएसीय व्यापार रहाँके निक्तर से स्थापना हो जीय। इसके कवियनाभी की प्रमुख विदेशवार्य निम्न-निवित्त हैं, —

(१) रवर्ष या डांबर में करेनिसमीं के सम-मूख्य का निर्धारण—प्रत्येक सरस्य देश आभी में रीती ना साम-मूख्य अमेरिनी डांबर (१वर्षने दोल व सुद्धाता बह होंगी चाहिये जीकि बुताई ११४४ को नो भी वर्षान् ४-४,४५,४५६ बाम स्वर्ण अति दल्पर) में या स्वयं में चौषित कर रेखा है। कोई देश मारे की अपनी करेगी का सम-मूख्य प्राण्यित भी प्रदेश व अक्सानिस्तान)। किंदु बद एवं बार निर्धारण करैं सिया के सम मृत्य निश्चित हो चान हैं तब कि ही दा देना के सब्य विक्रियर<sup>2</sup>र सानुस करना संगम हो जाता है।

(२) सम मूल्य में परिवतन की अनुमति सुपरिभाषित सीमाओं तक---कड क अन्तगत विजिमय-दर दतनी कठोर (mg d) नहा है जितना कि वे स्वयमान ने नमीन हुआ करती थी। विसी भी लेग को कबत बूछ मुपरिसापन सीमाग के भातर ही अपनी विनियादी (basic) समला दर की बदलके की अनुमारी दी जा सकता है। रावस्य दण १०% की सीमा तक तो त्वय ही केवल अपना एका इरादा मुद्रा कीए की मूचित करके परिवनन कर सकत है। यह परिवतन (१०० का सामा तक) बाह सम्पूर्ण या योण याहा करके भी सम्भव है। परिवतन क प्रति मुद्रा कीय सामायत विरोध नहीं करता। वितुप्रथम १०० से अधिक परिवनन के सिंग मदस्य वदा को मुद्रा कोप की अनुकृति लगी पडती है अवान यदि अनुमृति प्राप्त न ना वा वह ऐसा परिवतन मही कर सबता। प्रयम १०% व अधिक परिवतन भी अनुमति पण्ड द्वारा तब ही प्रदान की जाती है अवकि उस इस बान का सन्तीय ही भाग कि उपराक्त परिवतन अस्ताव करन दान देन के भुगतान मधलन म उलाम टूइ विसी गौतिक असाम्यद्धा के सुधार के लिए आवश्यर है। किन्तु मौनिक असा म्यना (Fundamental disequilibrium) क्या है फण्ड के चारर म इसकी परिभाषा ता नहा की गई है। लेकिन इसना तो कहा ही का सकता है कि प्रथम १०% स अधिक विसी परिवतन क प्रस्ताव को जीवत ठहराने के लिए प्रस्तावक देग व भगतान सानवन नी असाम्यता निरातर और वस्मीर घार (continuing and serious deficit) के रूप म प्रमूट हीना चाहिए।

हारि फण को अहाम्यदा की गम्भीरता के बारे य क्यारेट हो जाय वो यह किसी सत्वाजित परितक्त को सहाब तरहर बाने देग की बार दिस् सामाजित का का स्वाचा राज्य होता के सामाजित के स्वाचा राज्य होता के जिता के जा सामाजित राज्य के सहावि के विचा अपनी करेडी के नम प्राय न परिवजन करता है जी की कीर को स्वाचा सामाजित होता के सामाजित के साम

(२) भुग्नान संजुलन कें अस्पाई सगाम्मता के शुवार के लिए विदेशी कर के चार देना—एक यह अनुसन बरता है कि स्वतंत्र विद्या नागार के निए वितंत सर्वाति की को आव स्थान है। अन्य उत्तर्भ तह दब दगा के मम-सृत्या मं जता पराधों को रोक्ता और सब्दे किए पुग्तान संजुलन की न्त्रास्था ना सुधार करते । सहास्था बना हो। यदि नियों देग को घाट या हामार तरना प रहा है तो वह लिए सुप्तान संजुलन की न्त्रास्था ना सुधार करते । वित्या वित्या के सहस्था बना हो। यदि नियों देग को घट या हामारा उत्तरा प रहा है तो वह लिए सा वित्या पर पर कथा। वित्या करता है अप की बहुद कर अपनी स्वात्या करता करता है।

समर्थ ही जाता है। इस प्रकार कोग कित्याई के समय देखों को एक 'साई जैने भर की मोहता' (breathing space) प्रदान करता है, दिनते ने कानी आगम्यता मंत्र सुधार कर मन्द्र है। किन्तु, बंदि कामायता किसी प्रेस मितिक कारण (देनि—वर्राते के अपि मूलन या अल्प्यिक उत्पादन समयों) ने, जो कि देख की अर्म-व्यवस्था में मत्र स्वतासक परिवर्तन (structural changes) करने वान्यवस्व कारते, उत्पाद हुई है, ता बहु जब वहां वह द्वार्यना करेगा कि ऐसा परिवर्तन कर दिया जाया जब किसी समय की आगतिक दिश्त सीति और दिनियद स्थानिक को ठीक-ठाक रकते हैं। सीति (दा कि कीय का एक प्रमुख स्वार्थ है) क्षेत्र नाथ पाने दोशों है। इस प्रभक्त पुरुषत सम्माने-बुत्याने के देशनीक बदनाता है। इस जब तथा की का है। साथ प्रविद्या कार्य बिंदायों नीरिया अनावि, तक क्षण्ड सस्वस्व सदस्य की अपने मोर्ची सी सुनियास देने में समा कर सवता है।

...

(४) जिल्लेशी महा प्रस्त हा आहरण करने का संधिकार—वंधीक फण्ड एक देव की करे-मां वेशता है तो वह इसे इसके मूल-देव (Country of origin) न अथवा उस देश से जिसने अपने व्यापार द्वारा इसका आधित्य प्राप्त गर लिया है खरोदसा है। बोर्ड देश कितनी माता में आवश्यक करेसी खरीद सकता है, इसकी न्युनसम् एव अधिकतभ् होनों ही मीमाये निश्चित कर दी गई है। सदस्य देश मद्रा कीप से विभी एक वर्ष म अवने कोटे के २५% तर कीई भी करेंसी खरीब सनता है। कोष इस विषय म कोई लॉच किये बिना ही त काल अपनी अनुमति दे देता है। विन्तु सदस्य देश 'महमति ठहराव' (Waiver agreement) पर हस्ताक्षर वरके किमी एक वर्ष म उक्त प्रतिरात से अभिक सापा में भी करैंसी खरीद सकता है। लेकिन इसकी अनुमति तब हो मिनती है जबकि वह कीप की गई सन्तीय दिला द कि ऐसा अब आवदयक है सवा उचित उद्देशों के लिए है। किसी भी दशा में कुन आहरण (क्य) फण्ड म किसी देख के करेंसी कोटे के २००० में अधिक नहीं हो सकता । व्यवहार मे देश १५०% से अधिक आहरण नहीं करते हैं । क्योंकि अधिक उधार लेना या अस नरने पर, श्रेता-वेध की जान्तरिक प्रशनक व सीडिक नीति मे. भीय भा हस्तक्षेप बहता जाता है। यह समरणीय है कि प्रवाधिकार की सीमित करने का उद्देश देशों की वृहत मात्राओं में विदेशी मुद्रायें खरीदवे से अप्रोत्साहित करना है। जब कीए निदेशी मुदा का कुण स्वीकृत कर देता है अववा यो कहे कि प्रार्थी देश की एक निविचत माना में विदेशों मुदा खरीदने की अनुमति दे देता है, तो यह सव आहरण एवं साथ (m one lamp sum) किया जा सकता है अथवा चोडा चीडा (in instalments) भी कई बार में आवश्यक्तानमार किया जा सकता है।

( १) पूर्ण के बबन (Stand by arrangements)—फ्री-मभी एव मदस्य में डीम से यह पता नहीं होबा कि ममें निदंशी मुद्रा को आनश्यक्ता स्व पदिनों ऐसी स्वास, हुदर्शीयात विचार से वह कड़ के पास अथना एक स्तेनी स्तारों कोल समझ है। यह सेती सालों अंतिया में, आवस्यका के समझ कोल द्वारा ऋण रेने के षणन के रूप में होता हैं। इस व्यवस्या के अन्तर्यत सन्बर्ध रेत एवं निरिण्ड रकम एक विवाद अविध के भीतर नभी भी वोग से जाग स्वस्त गीत महत्ता है। भूण का ववन देने के पूर्व मुद्धा कोए सामान्यत ऐसे सम्भावित रूप के भीत्राय के बारे ने सं-वोण प्राप्त करता है, जिससे पास्तविक ऋण देते समय जीव पढ़तात करने से उन्ना विवास नहीं है

(६) करव के कोषों को तस्त्रता—यदि देशवाद देश अपनी निज में रहें ही के बदेते म मुद्रा कोष विदेशों मुद्रा बरीवते ही पक्ष बाद, तो गई सम्पन्न है कि कांध के पाम ऐसी करें सियां, जिनमें विद्य-साजाद में कांध्र मान है, चिक कर हुई हो गाँउ, चन, ऐसी करें सियां जिनकी विदय-साजाद में कांध्र मान है, चट वार्स, यदि ऐसा हुआ, तो मुद्रा-मेरा एस गुर्तिकर कोष (Reserve Gund), अब्बार यो कहें हि विभिन्न दों। की केन्द्रीय देनों के अनित्य क्षणवाला के कब से, कार्य न कर सिला। यह स्वार स्वत्र स्वत्र से वह स्वत्र स्वत्र से कहार्य न कर सिला। यह स्वत्र साव्य से कहें हि वृद्य-मेर्ग यह हुत साव्यक्त है के प्रस्त में व्यवस्था के तर स्वत्र से बदाय रें से बदाय रें से बदाय है।

हैं से शायम के निष्— यह निवय रक्षा तथा है कि क्षणी या हेता देयां के हो में से ली गई समस्त सास व बर्ध को शबंध के नीवर ही सीटार्सी परेशी। ऋष्ठ ही रहा निष्कारी के श्री। ऋष्ठ ही रहा निष्कारी के श्री। ऋष्ठ ही हो हो हो हो हो है। इस हो निष्कारी है। इस हो निष्कारी हो है। इस हो हो हो है। इस हो है। इस हो है। इस हो हो है। इस है। इस हो है। इस है। इस हो है। इस हो है। इस हो है। इस हो है। इस है। इस हो है। इस है। इस है। इस हो है। इस ह

(०) अरुधुनि वासी करेंसी—यह सम्बद्ध कि विधी देव भी करेंसी के पूर्ति नम (short supply) हो। क्रिकेसी विस्ताय बानार में लियो देव भी करेंसी भी अब्द पुरि कोने वाह पात पत्थता है कि उपका मुस्तान गम्बुला वसने अनुहुस पत्त रहा है अर्थाए उसके निर्मात आमारों को बचेशा खांकक है। जिस देवा का सुन-तान समुक्त अनुहुस्त रहवा है मह विभिन्न स्वामित्स में निम्म उत्पन्न करेंगे का रूमा हो सोवों है जिसमा नि यह देख जिसके मुलाना सन्तनन में मादा रहा करता है। बद्दा मुद्रा कोष बनुहरून रिवर्ति वाले देश से यह आश्वा करता है कि वह अपनी करेंसी बा पुत्रमूं त्यान करते स्थिति को गमाब देगा। बास्तव में, अंग्रे ही कीम किसी विद्याप करेंसी की 'दुलेस' (scarce) पोधित करे, बैरो ही सम्बद्ध देश को न्याहिए कि अपनी करेंसी का इस अकार से पुत्रमूं त्यान करें कि देश से लागते व कीमते बह उसने जिल्हेल आसात बढ़े और निर्मात घटें।

- ( स ) करह स्रोजना में स्वयं का स्थाप—जग्न की योजना के तथीन प्रत्येक स्वयं स्वा को लेप से अपने नोटे के २५% तक या अपने स्वर्ण सारण (gold hold-10gs) के १०% तक स्थापी में कमा जरान पड़ता है। सदस्य होते के हिम्मी के सम-मूद्य भी स्थाप में मिन्नत किये जाते हैं। सम-मूद्य भी परिवर्णन सुगरिमाधित सीमाज़ी के अन्वर ही किये जा सकते हैं। यह कोई विजेच करेशी कम माना में है, तो गाइक होने सम्बंधिक स्थापित स्वता है।
- (६) केतीस्य वेकों का बेक—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-नीप को विभिन्न देखी की केन्द्रीय वैकों का बैंक कहा जाता है। यह विभिन्न केन्द्रीय वैकों के प्रशासनी का महाह स्त्री नकार के करता है निना प्रकार से कि एक देख का केन्द्रीय वैक स्वरेश के समस्त व्यवस्थारिक वैकों के नाम कोए एकक करता है।

(१०) बस्चानसर काल में पुषिचाये—पण्ड का उद्देश्य हाथी विनिम्म निय-निर्मा में हृदवाना है जिससे कि विश्व स्थापार का विकास हो सके । किन्तु कीय यह अनुभग करता है कि युक्तानील अर्थ-व्यवस्था की सारिकालील अर्थ-व्यवस्था में परिणित करने में कुछ विनास्य लगेगा। उस वीस अदस्य येशा चौप द्वारा वाह्यतीय समाधी गई कीमा तक नियमको को आरी राज सकते हैं।

### बन्तर्राष्ट्रीय मुद्रान्तीप योजना एव स्वर्णमान

# "फण्ड-घोजना अनिवार्य रूप से एक स्वर्णमान योजना है"---

मोप के साय इनके मदस्य-देख जिस तरह में अपने सीदे करते हैं उसमें वह प्रतीत हाता है कि स्वर्णमान और फण्ड-योजना एक दूसरे में बहुत साहस्य रक्षती हैं। फाड की योजना के अन्तर्वत, भुगतान सन्तुलन में घाटा रखने वाले देश नी स्मिति स्वण स्रोत वाले देश के समान तथा मृगतान रान्त्रलन में आधिनम रखने वाले देश की स्थिति 'स्वर्ण पाने वास्ते देदा' के समान होती हैं। यह उस्सीखनीय हैं कि सदस्य-देश रोप ने साथ केवल अपने केन्द्रीय र्टक या खनाने केद्वारा ही व्यवहार कर सकते है। फण्ड को सभी प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय प्रगतानी के लिए समाणीवन १ह का कार्य करन वाना नहीं साना जा सकता। अधिकादा अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान, फख के हस्तक्षंप विना विदेशी विनिधय वाजाए के द्वारा निवटा दिवे जाते हैं। फुण्ड के माध्यम न सदस्य देश जो सीदे करते हैं वे एक असाधारण स्वश्रद के होने है और इतकी तुलनाम स्वर्णमान के अधीन स्वर्णमा अल्पकासीन प्रेजी के प्राथागमणा न री जा सकती है। य सौंदे भी बैक कोषो भी ठीक उसी प्रकार से प्रसादित करते है जिस प्रकार से कि स्वर्णमान के अधीन स्वर्ण के आवासमन करते हैं।

मान लीजिए कि भारत 🖩 डालरी ना अस्पार्द अभाव है। अत रिजर्व वैक अर्फ इण्डिया मुडा कीप से डालरो का क्य करना चाहता है। यदि फण्ड आवश्यक राशि म डालर बचने को उँपार हो जाय, तो रिजर्व बैंक अमेरिका के फैंडरल रिजर्व चैक ऑफ स्पूर्वाई म खुने हए फण्ड ने डामर खाते के विश्व आहरण कर तेगा। इस मीते के फनस्यक्य फंडरल रिजर्व बैक के पास कच्छ के डालर काने म बसी आ णानेगी तथा क्य विजय रिअव वैक ऑफ इंडिया व खुले हुए फण्ड काले में फैडिट कर दिया जायेया। । अब रिजन सैक आर्थिक इध्विया इस प्रकार से प्राप्त की गई डालर इंसी की व्यापारित येका को बेचेगा, जी फिर इसे अपने प्राहको की ग्रेनेंगें। इसमें ब्यापारिक वैको के माम-दिपाजिट (demand deposits) घट कामेरे। जत के-श्रेय बैक के पास रखे हुय उनके कोयों में भी कामी भा जायेगी। इस प्रकार, उक्त सौंद का भारतीय अर्थ-ध्यवस्था गर निस्कीतिक प्रभाव (contractionist effect) पडता है। किन्तु अमेरिका म निपरीत प्रकृति (trend) दिखाई देगे। भारत द्वारा खरीदे गर्व हालरो का प्रयोग बमेरिका से आयातो का भगतान करने म किया अधिया । इससे उन देश के व्यापारिक वैको के डिपाजिट्स व कोप दोनों में वृद्धि हो जायेगी और इस्रुविए वे सास का विस्लार करने की नौति (expansionist policy)

'फण्ड योजना स्वर्गमान का ठीक विपरीत है''---

यद्यपि फण्ट की योजना में स्वर्ण एक ऐसे माध्यम के रूप में सामने जाता है। जिसके द्वारा विभिन्न करें सिया परस्पर सम्बन्धित हो गई हैं तेगापि वह कई महत्त्व-पूर्ण बातो में पुराने स्वर्णमान से जिन है। प्रमुख निम्नलिखित है —

- (१) कच्छ घोजना में 'स्वर्ण' देशों की करेंसी का उद्य प्रकार से अच्छार मही है जित रूप से यह स्वर्णमान के अस्तर्गत होता था—कर्रियों का स्वर्णमूप में रहोरसापूर्वक नियात (ग्राह्मीप कांड्राट्ट) नहीं, होता वन्द्र जसमें कुत मुन्तिप्रका सोयाओं के ओदार परिवर्तन रिये जा सकते हैं। इसके खीतिरात, स्वर्ण प्रमादन मम्मणी उत्तर-जदान वर्ष योजना के अन्तर्भत अध्य स्वर्णमूर्ण हो गो है जिल्हु जत पान्त्री करिन्तियों के स्वर्ण की एक निवर्तन गाता के नाय करोरदापूर्वक मम्बद का आता या तव ऐसे जदार-जदाव बहु महत्त्रकर्ण होते थे। इस अकार पर्यक्त की स्वर्ण भी का स्वर्ण प्रकार पर्यक्त की स्वर्ण मान्य हुआ प्रकार पर्यक्त में स्वर्ण प्रकार करने में स्वर्ण पर्वक प्रकार पर्यक्त की स्वर्ण प्रकार प्रकार की स्वर्ण प्रकार प्रकार की स्वर्ण प्रकार की स्वर्ण प्रकार प्रकार की स्वर्ण स्वर्ण प्रकार प्रकार की स्वर्ण प्रकार प्रकार की स्वर्ण स्
  - (२) तथेल अपलर्रान्द्रीय योधिक प्रवाय— मह योजना के अन्तर्गत आधिक एव पाठ वाल तोना ही अन्तर के देखी से फण्ड हारा यह अनुवेध हिमा जाता ह कि वे अपने अन्तर्गत है। या अन्तर के किया कार्यात हो। यह वाहें के प्रवाद के स्थाद अन्तर्गत है। या अनुवेध हमा प्रवाद के प्रविक्र प्रवाद के स्थाद के स्य
  - ( १ ) मुझा सकुष्यन एक तक सबत परिगाम नहीं है—स्वर्गमान में अन्तर्गत स्वय स्तिने बांने देश के लिए यह एक वर्ड सहुव परिषास था कि वहाँ दुष्टा महुचन में स्थित पेदा हो जाए लिस्सु के लिस्सु के स्वर्णन में स्थित पेदा हो जाए लिस्सु के स्वर्णन के साथ सीवा करने के फल-स्वर देशों के लिए यह आवद्यक नहीं है कि उन्हें फण्य के साथ सीवा करने के फल-स्वर देशों के लिए यह आवद्यक नहीं है कि उन्हें फण्य के साथ सीवा करने के फल-स्वरूपन सम्बन्धी एक भीमा हा पर्षे ।

### अन्तर्राध्येय मुद्रा कीय के प्रेसीडेस्ट का हृष्ट्रिकीण-

सहीं सन्तर्राव्हीण मुद्रा बोग के विधीदेग्ट बेक्बसाब (Jacobsson) के हरिट-क्षेण का उन्सेस करना बनावसक न होगा। उनके बजुवार, वर्धमाब करेनी प्रवाही विभाग अनुगमन विदय के अनक राप्ट्रो हाथ विभा जा रहा है, चर १६० और १६० के स्वर्ग-विभिन्नस भाव से साहस्य रखती है। सन् , ६६० के स्वर्ग-विभाग भाव से साहस्य रखती है। सन् , ६६० के स्वर्ग-विभिन्नस भाव से साहस्य रखती है। सन् , ६६० के स्वर्ग-विभिन्नस भाव से साहस्य रखती वे को च सरकारों के कोप ६० विभिन्न बातर ऐ. विशास का बातर से , विशास का बातर साहस्य का साहस्य हानरों साहस्य ७ विश्वस्य कालत स्ट्रिक्टिंग पर में विभाग बातर अन्य विभिन्न कर्म स्वर्ग में में प्रवाह स्वर्ग में अपीर अपीत रिजयं करेंसियों के रूप में रखते हैं, उसे स्वर्ण विनिमय मान का आयुनिक स्वरूप नहां जा सङ्गा है।

मुद्रा कोप योजना की तुलनात्मक थे व्टता--

प्रा कोण योजवा निरुष्य ही जलपांत्रीय स्वर्णमान हे म्रेटर है। स्वर्णमान हो म्रेटर है। स्वर्णमान हो म्रेटर है। स्वर्णमान हो म्रेटर है। स्वर्णमान हो म्रेटर हो। स्वर्णमान हो म्रेटर हो। स्वर्णमान हा। स्

मिन्तु वालरांन्द्रीय मुद्रा श्रोय को याजना के आयोग देख को अपनी परीशे मिन्तु वालरांन्द्रीय मुद्रा श्रोय को याजना के आयोग देख को अपनी परीशे मिन्तु वालरांच्या (Pauniui process of adjustment) से वह स्थान के अपने के अपनी प्रतिकार के अपनी है। कोम योजना के अजुलार, विनिध्य कर करोतातां, कि निध्य नहीं हों है। उसने नमस और परिकासियों को आवस्तर कानुतार समायोजन रिया जा सकता है। किन्तु यह अवस्था है कि शोर भी दश सनमाने कर हि तिमित्य करें हो नी प्रतिकार निध्य कर समायोजन रिया जा सकता किता कर समायोजन रिया जा सकता किता कर है। किन्तु यह अवस्था है कि शोर में ती अपने किता कि स्था का समायोजन रिया जा सकता किता कर स्था के अपने हैं हो की स्था कर समायोजन समायोजन कर समायोजन कर समायोजन कर समायोजन कर समायोजन कर समायोजन समायोजन कर समायोजन कर समायोजन कर समायोजन कर समायोजन कर समायोजन समायोजन समायोजन कर समायोजन समायोजन

बहुमक्षीय भूगतानो की ब्यवस्था करने एव विनिमय नियन्त्रसा हरवाने मे अन्तर्राष्ट्रीय भुझ कोप की मफ़सता हुउ। नोप ने अपने कार्यकलाप सब १६४४ से आरम्म विये और १६६७ में

<sup>1 &#</sup>x27;The system under which most countries hold their reserves partly in gold and partly in reserve currences is the present day version of the gold exchange standard "—Jacobsson President of the I M F.

इसने अपने सन्तिय जीवन के २२ वर्ष पूर्ण नर सिये। इस अवधि मे इसने जा नार्य किये हैं उनका सक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत किया जाता है।

- (१) उसरोक्तर जदार बोलि प्रपनाना कीम बहुत सावधानी में कार्यों को क्या रहा है। इसने कुण सम्बन्धी आर्यकलामी में वोधिया वी मुनतम रसने नी नीति स्वाद क्या किया है। उसने कुण सम्बन्धी सार्यकलामी में वोधिया वी मुनतम सम्बन्ध स्व 19१६ के स्वय उसके काम बहुत मन्द गई। सन् १६५६ में उमने कुण की सात्र उदार बनाई जीर 'कुण वचन अवस्थाओं' (Stand-by Arrange-mants) के आरोन विकेशी मुद्दा के मूल्य अधिक उदारतापूर्वक दिन वाले क्या में बन् १६५१ तक स्व वर्षीय अवधि कोच के लिए जन्म कार्य वाला समय था। इसने उनने केन्त्र १४६ सिक असर के कुण विये।
  - - (२) परिवर्तनतीलता वे क्षेत्र वा विस्तार होना—गोप के ध्यवहारों में स्थीतन पर्रामिश के प्रयोग ना दोन वावत वह रहा है। फानरी मन् १६६१ को १९ घडना विस्तार काल्य जर्मनी, आवरलेक्ट, दश्यो सम्मानकों, नीग्ट नर्कट प्रेम स्थापन काल्य जर्मनी, आवरलेक्ट, वश्यो सम्मानकों, नीग्ट नर्कट प्रयोग का ब्राम करिया के सिन्द परिवर्शनवीलता ना राजिस्व स्वीमार निमा। शोषचारिक परिवर्शनवीलता ना राजिस्व स्वीमार निमा। शोषचारिक परिवर्शनवीलता ना शोष वर आवो में स्थापी-वहस्त अव

मृद्धा-कोष सदस्यों को विदेशों मुद्रा श्रव्यत रूप में बेचता है और मान हो जाव-म्याता पड़ने पर दिखेनी मुद्रा देने के नचन भी बच्चा है। मुद्रा येचने ने दक्का भी वर्षीय प्रमाणक वर्ष को होती है किन्तु देने सम्मादित डारा बटाया भी जा मक्ता है।

अपने विदेशी मुद्रा वाले प्रत्य की पहले से अधिक देशों नी कर सियों ने चुना सर्पने हैं। यह १६६१ के पूर्व वृत्त क्या (Repayment or Reputchises) प्रविकाशंत प्रया या अपरीक्षी सालर थ किये याते के, तित्र चु सन् १६६६ में पूर्व प्रदा स्था सार विद्या मार किया हो। इंग अपने सात हिनती हो कर सिया में सामग्र हुए। ३० अपने सात १६६८ तक लोग के बिदर्शी मुद्रा स्था में में सालर ना आत १६७% मा, किन्तु तत्र १६५४ में यह १६५% है एक ने अपने तेल नेतों म पहले नी अपेशा अधिन देशों में प्रहानों का स्थान किया। पूर्व पित्र जा नुसानों, स्टिन्तु और अपदीन्ते ने कमादिवत हातरों के विकास के अतिरिक्त उसने आहरू तिया, वाशीक्त, आपर के मनिष्या, मनिष्या, है के अपने स्थान है मनिष्या, वाशीक्त सापर के मनिष्या, मनिष्या, है के अपने मनिष्या के मार स्थान के सिंदर के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के सिंदर के सिंदर के सिंदर के स्थान के सिंदर के सिंदर के स्थान के स्थान के सिंदर के

(४) विवेशी ब्रुटाओं का क्य-विकय—ज्य से क्षेप से कार्य आरम्प किया जिसे के अभित प्रदार किया जिसे के अभित प्रदार किया जिसे के अभित से विवेश प्रदार किया कि अभित कि

24% में प्राथि—कन्तर्रास्त्रीय मुद्रा क्षेप से बक्ता वाहरूण (Drawing Outstanding) (बकाम लाहरूण से आग्रव कर क ज प्रतासनों को है जो कि सहस्यों के बातू प्रयोग में है) दिश्य के अपना में भूभिट कि कार, १९६६ के अपना से भूभिट के कार, १९६६ के अपना से भूभिट के अपना स्थाप से भूभिट के अपना से भूभिट के अ

जैमेका, ट्रिनिडाट, टोबामो, सियरा खियोची, त्यूबीलैंड, लका, ब्राइसचैंड, टेन्मार्क, क्लिलैंड और लैवान ने भी अपनी मुद्राओं का अपमूलान किया। इस बार के अब-मून्यन १६४६ के खबमूल्यन की बयेका सीमित थे।

2६.० म एकट के लेनदेन मुख्या विकासी-मुख देशों के साथ हुए (अमेरिका या विटन ने नोई अपहरण नहीं थिये और उनके नकारा आहरणों में भी नमी नारी। इस वर्ष में करक हैं निजन देशों ने उस्प विदा अक्सानिस्ताल, वर्षा, बुटकी, न्वान विश्वों कोलीविया, जोस्टिपिका, एव सल्यादीर, फिनर्बंड, बागा, माटियाना, हिंदी आहर्सनंड भारत, हिंदा किसिया, माडी, जूजीलिंड योड, खिजिलोच, सिसरा जिसोनो लोमाडी, एकेन पुत्रान, सीरिया, उस्पै नियां एकें और पूरोस्सादिया। स्वरं ने असेन देशों ने पहुले भी सकड के जूजी सिंध वे।

१६६ के वर्ष म अन्तर्राष्ट्रीय इवता भी कभी की समस्या को हान करने के सन्तर में कोग ने कुछ नर्ष व्यवस्थान की थी। यह व्यवस्था विषेष आहरण अधि-कारी (Special Drawing Rights S. D. R.) के नाम से प्रधिद्ध हुएँ हैं। जन्दी हिंद व्यवस्था पर अगत होने सन्ता। कुछ के प्रधायनिक स्थय १८६६ ६७ में १८ कि कालर हुए, जबकि आय ८६ मिंठ डायर इंडें।

स्त्र १६५२ में कोच न अपने कोच की अनुपूर्ति हनु 'उथार सण्डनथी सामान्य-रुधंसक्त्य (General Agreements to Bottow GAB) की ची जिनका प्रयोग १९६४ में ४०५ मि० और १६५२ में ५२५ मि० जानर तक किया गया । सन् १६५६ में १० औरोपिय देखों को सन्नुह म GAB ख निकारण सामर थी, जो २४ अक्टूबर १६६६ से आगे चार वर्ष तक के लिये हैं।

कोष ने अपनी जतिनुद्रक बिन्हः व्यवस्था नीति (Compensatory Finance Policy) को उदार बनाया है। यह नीति उन देखों हारा इसके प्रशासनी के प्रयोग पर लाह होती है, जो कि अपनी निदेशी विनिष्य सान्त्रची क्यारें के लिए प्राथमिक चरतुनी के नियत्त्रि गर निर्मद है।

( १ ) विकासीम्युक केशों की बहायका —िवगत १ वर्षों में दिकासीम्युक देशों के लिने, वर्ष के रूप में, कोंग्र से आहरण की बस्मावनाओं में बहुत बुद्धि हों. माई है। इस्ता कारण यह है कि बावेकर, पृथ्यान, विदेश कोंग्रिक और स्वाप पूर्व में स्थिति देशों के कोटे (guotas) कच्छ में ऊन्हें मोटे हैं और लोज में में उद्धार सीति अपनार्थ है। विकासीम्युक देशों के जुन मोटे हृद्ध में एक दिल मालद से बक्कर १६६७ के अन्त से म्य बिंग्ड बाद होंगे में हैं। इसी कार्यों में उनकों समामा आहरणो (outstanding dramings) में भ्यार सिंग्ड सामा कार्य में सुद्धि होंगे पहें है। स्मरण पहें कि सस्मन्द्रीय मुद्रा कींग्स कार्य मेंटेट के १२५% कर उच्चार ने मज़ने हैं। इस उच्चार तोन में सामा को (बानों देशों के सिंग्ड धीमिनित रण से) 'Gross Fund Fostions' जनते हैं। ३१ विकासर १६६७ से यह सामा प्रार १९१२ निज सामर तक पहुंच गई थी अर्थात् १९६२ की अपेक्षा दूकी हो गई थी। यह क्षमताअब नगभग चुन' (cxhaust) गई है।

सभी प्रमुख सौगोलिक क्षत्री य विकासी मुख देशी के वर्ष ने पिछल ४ वर्षी य अपनी Drawing Positions बढाली है जैसा कि निम्नाकित तालिका न स्पष्ट है ---

(मि॰ होनर)

|                  | 1853 | 1884  |
|------------------|------|-------|
| लेटिन अमरोवी देश | १०४४ | १ददर  |
| मध्यपूर्व के देश | 388  | 822   |
| एशियाई देश       | ददΣ  | 6448  |
| अभीनी देश        | \$88 | < 4.0 |

मुद्रा-कीय के कार्यों की आलोचना

कीप के बद तर के कायरलायों से इसकी निम्न सर्वजतायेँ प्रकास न

(१) सम मुख्यों का चनाच उपयुक्त नहीं--विनियय दरें एक ऐसे समय म नियत को गई थी जबकि करैसिया प्राय अधिमुल्यित था। कसत बाद का नई दशाओं म इनके अवमृत्यन की आवश्यकता हुई।

(२) बादे वंत्रानिक आधार वर निश्चित नहीं-चादा या तो विभिन्न दशा मा विदेशो व्यापार की माला के साधार पर हो सकता था या ज्यापाराचेप नी स्थिति के आधार पर और या विदेशी विविधय की आवश्यकता के आधार पर परत इनमें से किसी की भी आधार नहीं बनाया गया । फेसा मालाब होना है कि परेजो और अमरीकनो के आधिक और राजवैतिक स्वाधा को ध्यान स रखकर च दानिर्धारित विद्यागया और देशी का परिचास रूप के त्याम पश्च के रूप में सामने अत्यह ।

(३) प्रणीत स तोध्यजनक नहीं-कहा गया है कि कोच ने जी सहायता प्रदान की है वह बहत ही बत्य है। बन सस्था की भग कर देना चाहिए। [यह आलोचना कोच के ब्रासीम्बन वर्षों के कायकसायों नी प्रगति पर आधारित प्रतीत होती है 1 सन १६४६ १६६५ १६०० और १९७१ म सामनो को बढा लेन के बाह नोप द्वारा दी गई सहायता निर तर बडती जा रही है।]

(४) सुविधाओं के देने स मेद भाव-- कहा गया है कि मुद्रा कीय न ऋण प्राय अमेरिका बिटन और अय धनी राष्ट्रों के ही समधकों को दिये । [किन्तु अर्व इस मानाचना म जधिक सार नहीं है क्योंकि कीप में अविकसित देशों का बहमत हो गया है जिससे अनकी अवहेलना करना सुगम नहा।

( ५ ) कामकारिको की दोखपूर्व सदस्यता—मुदा-गोप की कार्यकारिणी की सदम्यता इस प्रकार रक्ती गई कि अमरीकन हितो की रक्षा होती रहे, इसीलिए लेटिन अमरीका के देशों के लिये दो स्थान स्राधित रखें गये।

(६) जासर की अस्पता—स्टॉलग क्षेत्र के देशों को ढालर की बहुत अन्यता बनुभव हो रही थी : किन्तु फिर भी फण्ड उसे "बन्प-मुद्रा" (Scarce currency) ा प्रोपित न बर सका। फलत अनेव देशों की अमेरिका से डालर की प्राप्ति के लिए सीधे सममीने करने पडे । अब रिजर्व करैं सियो की स्थित नुधारते हेत एक नया मुद्रा-कोप स्थापित परने की योजना बनाई का रही है।]

(७) साम्र योग्यना को अवहेलना-कोप पर यह आरोप भी सगाया जाता है कि इसने देशों वा इनको साम्ब-अमला का विचार किये दिना ही जय-अधिकार (purchasing rights) स्वीनार निये। [यह बाधीचना भी अनुचित है वयोनि

इसमे फण्ड के उद्देश्यों को प्यान में नहीं रक्षा गया है।

( c ) प्र**सायनी का अभा**त-इन देशों के लिए एक उचित समाधान यह ह कि इन्हे दीर्घकालीन अन्तर्शादीय ऋण देकर रोजवार एवं अन्य स वृद्धि की जाय । परन्तु मोप के पाग गाधनी का अभाव रहा है। [अब दो बार कोटा वृद्धि द्वारा इस अभाव की दूर कर निया गया है और यह भी व्यवस्था की गई है कि देश विशेषन अविकसित देश गोप से किसी वर्ष में अपने कोटे की सम्पूण राश्चितक (व कि केवरा २८%, तक । ऋण ने सक्ता है।]

( E ) बानी सरथा-मुद्रा कीय की आसीचना इसे एक बानी मस्था कह कर भी नी गई है जिसने अधिकाक्ष पन विकसित राष्ट्रों ने समावा है और जिससे कुछ देश अपनी आर्थिक उन्ति हेत् पर्याप्त यत्न नियं बिना नगातार उचार लेकर कार्य चला रहे है। इस प्रवार कीय सुस्ती की उत्साहित करता है। [अन्य आसीचनाओ की माँति यह आलोचना भी अनुविध है, क्योंकि न केवल अल्प विकसित राष्ट्र बरस अमेरिका, इटली और ब्रिटेन जैसे विकसित देखों ने भी दिगत कुछ दयों से भारी ऋण सिये । राम तो यह है कि कोच अन सभी देशों की अपूर्ण देता है, जिनकी मुगतान-त्ता सक्टप्रस्त हो।]

मुद्रा-बोच की सफलताबे

मुद्रा-कोष नी स्थापना का उद्देश्य विश्व के देशों को सामयिक और अस्थायी अधिक कठिनाइयो से मुक्त करना, उनके अधिक विकास की बर को बहाना एव पूर्ण रोक्ष्मार उत्तक्ष्म करना सा । निम्मन्देह मे सक्ष्य पूर्ण नहीं हुए है किन्तु उदित दिशा में कुछ प्रगति अवस्य हुई है, जिसका अनुमान निम्नतिस्ति विवरण से लगाया जा सकता है .--

(१) विनियस वरों का स्थाधित्व—कोय की एक प्रमुख समस्या विदय राष्ट्रों में प्रतिरूपर्धी मृता-अवमृत्यनों नो रोनने की थी। इस हेतु यह आवश्यक समभा সত আৰু, সং

गया कि सभी देशों की मुद्राओं नो समसा दरें निर्धारित की लायें। उनने कोधांति अच्छी स्मीमन रिस्पति के देशों नो नमसा बर, तो बुद्धत विम्मीस्त कर ही और रंथ के सन्वराम में नियम किया कि उन्हें स्मीर-सीर रिस्पति नुध्यत्ने पर निर्धारित रिसा जाय। वह १९४६ म ३२ देशों की नमना-दरें निर्धारित हूँ और ३० दून वड़ १६६६ तक १०० सदस्य देशों ग से १०४ की ममना-दरें निर्धारित हो गये थी। जिन ११ देशों की सम्पान्दरें निर्धार्थ नहीं हुई जनन बुद्ध तो नंत्र सहस्य देशों के और

सायस्यवता ११में पर वीग ने समता-दर में गरिवर्गन वर में की जनुमित में है। उद्यारणाएं, मन ११४० के जन्म में मान ने जनानी मूना न नागगि (") जन्म निवाद ने जनुमीत मोगी। साम में यह मी चान निवाद हुत देशों ने नाम उपलुमात अन्त-जना दर करनावे । बहुत सीच-विचाद के बाद मुन-गीप ने मैं के ल अवसूत्यन की जन्मीत हो दो किल्लु बहुमुखी विनिमय वर के बिसे मना थिया। मान ने तीय की जावीलना करते हुए में व सा अवसूत्यन दिया और वहुदूरी निवाद कर अन्ति । सह रोग के जिल्ला मान प्रावद कर किसे मना किया। मान में तीय की जावीलना करते हुए मोन विनाद कर अवस्ति। साम प्रावद की साम कर किया में साम की साम की साम की साम की काल में मह रेश्य की जावील हुए ही समता वर की आधारित वार्मा की जावार वर्गन की साम की जावार की जावार की जावार की साम कर किया है। जीवार कर किया की जावार कर किया।

िरासर एक १६.१६ में द्वारी थ संवेत २५ देशों ने बुदानों का अवस्थलन कर दिया, जिसे कीय नी स्वीकृति प्रास्त थी। यह सामृत्विक स्वकृत्यन हर देशों ने सामिक हिंता ने अवकृत्य ने ए स्वेत के बाद स्थता रहें प्रदेश हैं कर का निर्माण होता ने अवकृत्य ने ए स्वेत के बाद सामि स्वत्या वर्ष प्रतिक नती रही यही की एक देशों में भी पूर्व ने स्वत्या अप देशों की अवका प्रत्यान की प्रति यही नहीं पर देशों में भी पूर्व ने अवका प्रत्यान की प्रति की स्वत्यान की प्रति की प्रति की प्रति वहीं कर रहें से, अवकी । अवक्षा प्रत्यान के अवकी प्रत्यान की प्रति की प्रति की प्रति की प्रति की प्रति की प्रति हों की प्रति की प्रति हों से प्रति वहीं कर की प्रति की प्रति हों से प्रति वहीं की प्रति की प्रति हों से प्रति वहीं की प्रति की प्रति की प्रति हों से की प्रति की प्रति हों से सामि की प्रति हों से की प्रति हों से सामि हों से आर्थिक हों से आर्थिक हों से आर्थिक हों से सामि हों सामि हों से सामि हों सामि हों

(२) प्रमान की बहुनुकी व्यवस्था—मुद्रा-कोव भी स्थानना के सम्भ प्राव मानी देशों के विदेशी विभिन्नय कोच पट को वे बीट इस नाप्त उन्होंने वितित्यन नियमक समझे हुए ने क्या विदेशी व्यापाद कम हो गया का 1 इस स्थित से निवटने के लिब मुद्रा बंधिक विदेशी प्रमान के कृष्ण देने की नीति अपनाई। १६५४ से १९५६ एक कंच ने परिचानी युरोपीय देशों भी स्थानम ११६ सरोह हातर की निदेशी मुद्रा नी महानता दी। एन १९५५ में भीट स्टाप्त ना ने के नीच के प्रमाननो म होड़ा हो गई बना यह क्यिन उदारामाई में कुम देने में समझे हुआ। इसना एक नाम हो। मह हुआ कि उत्तर गाने वाले देखों की निदेशी निनिष्य सम्बन्धी यथा सजबूत हुई और दूसरे उन्दें आंक्ष सहस्रवात स्थित का बरोबा हा थया। दर्शी शान ११८५ में १९ १० पूरोपीय देखों न अपनी मुद्रा के सारत विदेशी लोगों को परिवार्तकाले क्योंगित गर दिया। अपना चारते में, अन्य देखों के पात दूस देखों की मुद्राओं के जी सम्बार पे या होते, उनके जबते के मुद्रा-बीप हारा निविज्ञ कर पर कोई भी मुद्रा तरीयी सा सन्तरी है। यह घोषणा अुसतान नी स्तुपुरी व्यवस्था स्थानित करने की राह म एक महत्त्वपूर्ण नीराम थी। शीख हो स्टिज्य के जे के १६ देखों में अपने विदित्सय नियानन मैंने दिन। इस प्रकार, बहुपुत्री मुस्तान प्रवासना प्राणित करने से पर्याप्त सक-गता मिली है और फल्यक्स वित्योर प्रेणी के विभिन्न में बहुत बृद्धि हुई है। विदेशी स्थापार भी पहले की अदेशा साम्याप्त वाह शे प्राणी है

(क) स्वयं मीति—मुद्रा-कोव को स्वायना वे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण जिनियम मान स्वापित हो प्रवा है, स्वीकि प्रत्य सदस्य देवा जी मुझा का मूल्य आगर स्वीद खातर सुम्य स्वर्ण में स्वीद खातर सुम्य स्वर्ण में सिंग्स है, स्वीकि स्वर्ण सदस्य देवा जी मुझा का मूल्य आगर स्वीद खातर के तुस्य माना है। खत्य-देवा एवं कर से अधिक पर स्वर्ण न तो स्वरिक स्वर्ण ओव न से बंध हो समये है। विश्व तिस्ति मुद्रा को हानि होती है। विश्व न से स्वर्ण को स्वर्ण को स्वर्ण को सिंग्स होती है। मित्र होती है। मित्र होती है। स्वर्ण के स्वर्ण के

४ ) आत्रांचिम हवना—सन् १६६३ हे एक्वीवर्ड्डाट्य सार्नेटरों ने अन्त-रोव्हीय स्वता के प्रान पर बहुत प्यान देना आरम्भ कर हिया है। GAB से प्रान तेने बाते रहे भी क्षीविक देश रामुह ने भी इस विषय में श्वातालर क्यायत क्याय हैं। सिताम्बर १६६७ में मुद्र कोच के गवनंदों के वाशिल बानोवान में एक नई क्यारों-ट्रोम मुडा निर्मात करने का प्रस्ताव रखा गया। इसका गाग स्वेशल बाहेड रास्ट्रम (Special Drawing Rights वा SDR) रखा गया है। ते पहल बैठ के जैसी देगे गीति हों। अन्तर केतन वह होंगा कि इनके पीड किसा वरोड्ड के रखने भी आव-स्मकता न होंगी। १ जनवरी १६७० से सदस्यों करे ३१० करोड डालर का अभिकार दिवा गया है। १६७१ स १६७ में २६० नरोड डालर को दो किस्ते और

१६६८ मे विकासीन्युख देशों को मदद--

सन् १६६= मुदा कीय के लिये कार्यकतायों की हिन्द से एक रिकार्ड वर्ष

या। इस वर्ष विश्वभोन्भुस देवी ने शेष के प्रभावनी मा पहने वी अर्थहा हुउ अधिक माना म नोध के बावचों का लाख उदावा। विश्व हुन नयों में इन देशों के शोटे जिन अनुसार में बढ़े, उस अनुसार के इनके (खानूहिन का में) कुत आग्रांक महोत बढ़े। अवर्षका, एवियान, विशेषक कोरिया और सक्य यूर्व में घठ नदत्त्व देशी है युद्ध पाहरण १८९७ में १६०० मिन डासर में बड़कर १९९० में १७४२ बिन डामा हो गोदे अपोर्ट आहरण में एट मिन डासर भी जृद्धि हुई अविन समस्त ११९ सबर्गों के बुद्ध आहरण ६०० मिन डासर के बड़े अर्थाम् ८,४६४ मिन डासर से बदरर ४,७६६ मिन डासर शे गर।

मुत मोधो द्वारा प्रकाशित सूचना से पता चलता है कि १८५५ से विचारों गुपत सेवो के पुत्र काहरण मीरे-पीरे कर रहे हैं। वह १६५६ से १५० हिन, १६६० में १५० हिन, १६६० से १५२६ नि० और १६६६ से १८२६ नि० आर से १६६ प्रकार ११८८-६० की स्प्रवादि में तिकासीनुत्र देशों में पुक्र आहररा ११ ति० आतर से बढ़े सर्पीट् १७०% भी शुक्र हुई। दूसरों ओर, स्ती स्पर्धि से फलके चले १७०% की १९६६ से १४४% वा, जो १६६६ से १४४, १६६७ से १४४ और १६६६ सं १४४% था।

कोप की 'निर्मात त्यूनना के प्रभावों को दूर करने हेनु क्षतिपूरक वित व्य-वस्पा' के अभीन विकासोन्युख देशों ते १६६८ में ६० १५ मि० हालर लिये। जबकि १६६० में १६५८ नि० हालर लिये थे।

क्षेत्र कम से बुद्ध खणता १९६० में एशियाई और लेटिन अमेरिका के वेशा के लिंगे कुछ घटी किन्तु अफीको वेडी के लिंग बढ़ी ---

|                      | १६६८ के अन्त में | (प्ति॰ जानर)<br>१६६७ के अन्त मे |
|----------------------|------------------|---------------------------------|
| लेदिन अमेरिका के देश | ५१७ ≳            | ५२० ३                           |
| एशियाई देश           | × 332            | १६४ ७                           |
| अपरीकी देश           | 302 \$           | F 035                           |

कोप के साथ विकाशाम्युक्त देशों के ऋण बचत अगुबन्ध १८६० के प्रस्त में ७४० 1 मि॰ डासर के हुये (जिसमे से ३३१ ३ मि॰ डालर उपयुक्त रहे) जबकि १६६७ के बन्त से १४२ ४ डासर के ये, जिसमें से ३७६६ मि॰ डासर उपनब्स थे।

भारत और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोय

### सदस्य बनने का निर्णय ऐतिहासिक--

मारत उन देशों में से है जिन्होंने गर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोय भी दातों गर हस्तागर किए थे। सन् १६४४ में हुए जिटेन बुद्ध सम्मोनन में भारत ने भी भाग निया था। अबहुकर १९४६ में भारत देस क्षेत्र का महत्त्व बना। उसके सदस्य बनने से पूर्व यह प्रक्त अध्यन्त विवाद-प्रस्त रहा कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप का सदस्य बनना भारत के हित में होगा ? अन्तरांन्ट्रीय मुद्रा कोप के अदस्य बनने के विरोध में दिन्तिनिक्षत तक दिये गयें —

- (१। भारत को प्रतिष्य में व्यापार मनुसन की किमी एंट्रियरिंट हा नामना नहीं वस्ता पड़ेबा, जत उसे अन्तरोट्ट्रीय मुद्रा कोच का सदस्य बना। । धारस्य नहीं है। (चित्रीचयों का यह कई हव बाद वर व वारित वा कि जय स्वत्य के स्वतः के स्वतार कई वर्ष तक अक्टूल अयार की रियति का हो सामना किया था, जिसके स्वस्वस्थ्य हुमारे साद प्रयोग्ज भागा से स्टर्शकर वावने एक रही गए।)
  - (२) इसके प्रमुख सदस्य मुख्यत कुछ सैनिक गुटो के सदस्य थे। अत इस कीप से सहायता केवन छ-ही देशों को मिनेवी जो इन सैनिक गुटो के सदस्य होते।
    - ( ३ ) कि जब तक बिटेन अपना स्टिन्ग पावना नहीं चुका देवा, भारत की अन्तरीन्द्रीय मुद्रा काय का सक्त्य नहीं बनना चाहिए। (बह तक ठीक नहीं था, नयींकि अग्तरीन्द्रीय मुद्रा कोय केयल बिटेन के द्वारा बनाई गई नहमा नहीं थीं।)
    - (४) गुरू राघ नेवन सम्पद्ध ४दो ना ही नहायगर देवां वा तानवालीन परि-हिर्मीत को व्याव में रखते हुए यह क्या अनुधिय अतीन यही होता नगीकि उस विस्व के मेंक्नित अतिकृतिकारी व्यावन में की देवी के तथा अब्य कुछ सम्पन्न में या ही दस भीम का तबस्य बनने की रूपर थे। (परन्तु बाज स्थित वर्षमा विराधि है। अब तो अनर्पाष्ट्रीय प्रुप्ता कोच से अधिक्यर मन्दर्स अधिकारित और हान में स्वन मता-प्राप्त नेव है।

विरोधों में बावजूद भी अपने दीर्घकाशीन हिला की देखते हुए भारत ने अस-राशीय महा वाप का सरस्य मनने का निर्णय किया।

स्टालिंड की बासता से मक्ति-

सहस्य बनने के नुस्त समय ही परवात् १० दिस्तन्तर १८४६ को भारत से अपने 
राये में शिनिमय वार निरित्तत की और १० दिस्तन्तर १८४६ से १ श्रामा = १२६०१९ में ने कीना माना जाने तथा। स्वर्ण मर रखे का यह मूल्य दान किये जाने के बाद 
॥ १ त्वया = १ विनित्त ६ वैस हुआ, वसीकि ब्रिटेन में १ वीववन्त्र १ ५०१६ भें में 
स्वर्ध जीतित हिया था। भारत कर मुद्रामान जब स्टीविम विनिश्य सान नहीं रह 
नया अस्ति स्वर्ण समरा। भारत कर मुद्रामान जब स्टीविम विनिश्य सान नहीं रह 
नया अस्ति स्वर्ण समरा। भारत कर मुद्रामान जब स्टीविम विनिश्य सान नहीं रह 
के कोम हरिया। स्वर्णिमान की चाराई ४० वीर ४१ समान नर दी गई। इनके 
अनुसार वैन के निये गृह कनिवार्ण का नियह रूप को स्टीविम की एस ने सरनेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मुत्रा कोच का सदस्य होने मा तात्मार्य यह होता है कि देश समस्त अंतर विदेशों निमनय अपने हो पास रहे और वाल्यण्यतामुकार स्थाप नरे । इस तर भारत ने विने स्वतिन कों ने की सदस्यता त्यानमा आवस्यक या। यरत्नु भारत में विदेशों मुत्रा बाजार न तो उस समस्त्र हो हतना विकसित का और ह काल है कि हन जपने देश से ही आवर स्वत्वानुबार हर देश भी मुद्रा प्राप्त कर नकें। बही ज्यापिस मुद्रा कोच को स्वाचना के बाद स्टीलन दोन खेते मुद्रा कंद्र का स्वाचा हता और मुद्रा कोच को तरदायों ना हुए होंने ना भी ग्रद्धा होना प्रप्ता दियों वार्ष है, तस्पित दिवस को बावित कर्मादि दिवस ने बावित कर्माद किया के बावित कर्माद किया के बावित कर्माद क्षित के से हा हो बावित क्षेत्र है। के बावित क्षेत्र के बावित क्षेत्र के बावित कर मुद्रा कोच के बावित कर क्षेत्र के माधिक विदास का स्वामानिक क्षेत्र मासित क्षेत्र है।

विनिमय नियन्त्रण के लिए समुचित छूट-

अतारिमिंग पूर्वा को पर सुद्धा सुध्या हुआ।
अतारिमिंग पूर्वा को पर सहस्य होने में नाते आरत के लिये यह भी आवक्वा सा कि यह विदेखी निर्मित्य का निन्दर पर से नित्र-एण हटा है। दसन्
ताल्यों सह है कि देखे के तथा विदेख के लोगों हो यह निव्यान प्रान्त हो गए रि
ये निता नित्री वाला अववा निवेश के लियेनी तथा भारतीय पुट्वा का जब दिल्या पर
मणे। परणु हस प्रकार था निव्यान पुर्वा हटाना । तो उस नयन मन्मच मा कीर
म ही अनिवार्य। ज्या मुझा कोम ने इस बात पो मान लिया था कि जिन देखी में
सिरीी नित्रयम निम्पण है से धोरे-थोंने मनुस्च परिस्तितियों के अनुसार विनित्रय
निमन्त्रण की विद्याव करेंगे और अनत से विव्यान स्थापन कर देवें।

विश्व वैक की सदस्यता का लाभ--

अ तरिष्ट्रीम पुरा कोच का सबस्य होने के कारक ही चारत विश्व बैन्दू दा सदस्य बन कवा है। इस देख को आधिक उनति के निय विश्व बैक गूप ने भी सही-यदा वी है जक्ते सभी कच्छी तरह से परिक्ति है। विश्व वैंक ने भारत को न केवन स्मय वीक्ताभीन अधिक सहायता प्रवान की है अधिनु सन्य देखों को इसके विभे उत्साहित किया है।

वीनियत तक्क वचा काब पूर्वी पूरोप के देखी वे अन्तर्राहीय मूता कांच का सदस्य करते हैं इन्तर कर दिया मित्रके प्रकारका भारता सबसे अधिन करता होते ४ देखी अधिना गया और इस अवार कोंच की अच्छा के नाम्बर्ग के साथ की अध्यापक करता होते थी अध्यापक करता होते हैं से अध्यापक करता होते हैं से अध्यापक करता है से स्वार्थ करता स्वार्थ करता स्वार्थ करता है से अध्यापक की स्वार्थ करता है से स्व

- (१) ११४१७-४- से बर्गम् पूरा गोग के नागं आरस्य जरो से दूरारे यही ही मारत ने हम नीय से २०० शाख शानर के बराबार पिरोधी मिनियन प्रत्य समस्य प्रत्य शिक्षा, इतना व्यक्ति क्ष्यूष केने पा यह शास्त्य टूबा कि युद्धा होय से भारतीय पुरा की पूर्व अपने शोध के पश्च प्रतिवाद में भी मीमिंग होगाई, नित्र सामण मारत में शिक्ष-व्याद कर रोग्य ने नीयों पेडी।
  - (२) १६४६ म भारत ने भी जन्म जनेन देशों की मांति स्टॉनन के साम सप्ते सिनके ना जनमुख्यन किया। इस जनमूख्यन के लिए सारत को मुद्रा कोच से जनुमति भी मिल बहै क्योंकि 'भारत संघा क्या देशों के गौदिक तथा व्यापारिक

सम्बन्ध प्रिटेन से इतने अधिक घनिष्ठ है कि इनकी मुद्रामी का स्टेलिम के माथ अवगुरुषन नरना जाबरुष था।"

(२) १६४८-४६ तक भारत में कोप से ७१९ नास वासर में गृहायता भारत मी बोर १६४६-४० में यह राजि १० करोड बातर ही गई। १९५३ में भारत के सापार सनुत्तन में मुचार हुआ और इस मुखार से भारत में मुझा कोप से १६० काल शामर के बराबर अपनी अुदा का पूर्व क्या कर निया।

( ४ ) अथम वस्तवर्षेय योजना एन छाटी-सी योजना भी और दसके अतिरिक्त योजना के शरम्य में स्टॉलन पावने के रूप म देख के पास विदेशी विनिमय हा पर्याप्त पश्चित कोच्या। इन दो कारणी से भारत के प्रयम पश्चर्यीय योजनाम मुहा कीप में विशेष सहायता नहीं लेनी पड़ी। चिनु हिसीय वचनवीय योजना काल के १९५७ म जब आरत कई वर्षों धक लगातार विदेशी क्यापार में भारी जमन्तुलन की स्थिति का सामना पर पुरा था, मुद्रा कीप से भारत की १२ ० स्राड डालर के बदाबर बिबेशी सहायका प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त कीए ने भारत भी ७२ करोड डालर के काय में से कभी भी मुद्रा निकासने की अनुमति दी। तृतीय पंच-वर्षीय बोजना के प्रयम वर्ष में ही भारत ने मुद्रा कीय से १२६ करोड डालर के वरावर महायता प्राप्त की। १६६२ में पूर्व भारत ने २६ वरोड डालर के बराबर सहायता प्रान्त नी। १९६३ में इस ऋण में से, भारत ने अपने विदेशी भुगतान जी स्थिति में मुधार के कारण बुदा कीप थी ने ०० करोड डालर अदा कर दिये । १९६४ म दश की भूगतान स्थिति अधिक विगडी, जिसका कारण यह था कि इस वर्ग भारतवर्ग की पहले के लिए विदेशी कृणी की अदा करना गडा। इस शरह देश के समक्ष विदेशी-विशिषय सङ्गा पून आ पडा। देश की बार-बार विदेशी-विनिमय के सकट का सामना बरने ना एक कारण, जिसे मुद्रा कीय ने भी स्त्रीकार निया है, यह है कि भारत को दूसरे विकासशील देशों के अनुपाद से बहुत नस विदेशी सहायदा प्राप्त होती है । योजना के अन्तिम वर्ष मे पाविस्तान से युद्ध, सुप्ता द्या विदेशी सटायता एकाएक बन्द ही जाने के कारण भारत की मुद्रा कीप से पुन १ = ७ वरोड डालर के बराबर सहायता प्राप्त हुई।

( ५ ) भारत ने खननी ध्याभार तथा जुगताल सन्तुवन की स्थिति से पूर्ण्हण्या प्रदारारा पाने ने लिए जून १९६६ **में अपने सिन्दर्ग आया** क्या । इस अव-भूत्यन को मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थ-ध्यवस्था मे टीर्षकानीन परिवर्गन की सत्ता हो ।

(६) जुद्ध कोच के जिन्नके भी जीवकींका देनों ने आब तक महायता मान की है, भारत ने उनमें में सबसे अभिक्त सानि (वह मार्च १६६६ तक ६१० ४० वरोंड र०) ग्रहामता ने रूप म प्राप्त भी है। (उत्सों से ५६०% करोट र० लोटा की दिन गर हैं। जब-जन भारत ने विदेशी निमियन के सञ्चट का सामना वित्या है, इस मुद्रा-मीथ में पर्याप्त पहलाना जिलते हैं।

(७) आधिक नीति निर्धारण में भी मुदा कोप ने हमारा-पश प्रदर्शन विषा है। सन् १६४२ में मुद्रा कीय ने भारत के आवह पर एक आधिक मिशन भारत भेना या जिसने देश की आधिक उन्नति के मूल मन्त्र के रूप में यह सुमान दिया कि देश की आधिक उन्नित आन्तरित कृत्य की स्थिरता के माथ होनी चाहिए। प्रथम प्र वर्षीय मोजना को मुद्रा कीय ने बच्छा प्रमाण पत्र दिया या और स्वीकार किया था हि देश की आधिक उन्तरि मल्य स्थिरता के माय-साथ हुई है। इसरी तथा तीमरी पणवर्धीय बाजना के बारे म बड़ा नीय ने खले आम नोई मत व्यक्त नहीं निया, परन्त काप के विभिन्न प्रकाशकों सथा कोप के मैनेजिंग हायरेक्टर (श्री स्वाहनर) द्वारा अक्टबर १६६४ में इण्डियन इन्स्डीट्य र आंफ पब्लिक एडमिनिस्ट शन में दिय गये भाषण में यह प्रतीत होता है कि सदाकोष भारत की आधिक प्रमृति में सन्तृष्ट होने हुए भी देश की मूल्य-स्वबस्था से पूर्ण रूप से सन्तृष्ट नहीं है ।

नयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी उपा शास की उनके कार्ट के अनुसार सामहिन्द अप में इतने मत देने ना अधिकार है कि वे कीय के हर महत्वपूर्ण कार्य के निर्णय में अपना बज्यात प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भारत प्रथम ४ सबने चापित कीटा वाले देशों से होने हुए भी मुद्रा कोप की नीति वर कोई सहस्तपूर्ण प्रभाव गरी बात सरता प्रवोशि भारत न तो किसी गट वा सदस्य है और न ही हिसी नये T में शामिल होकर ही शहबत प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त मुद्रा कीय ना-मन्य कार्यालय सयक्त राज्य अमेरिका में होने के कारण मुद्रा कीय के अधीनन्य इमचारी अधिकतर अमेरिकन है । जीय के उच्च पदस्य वर्मचारियों में से केवन एक

भारतीय है।

#### परीक्षा प्रदनः

 सदस्यी मे निर्यामत विशिमय ठहरावी और विविमय स्वाधित्य को प्रोत्साहन देने हेन अन्तर्राष्ट्रीय भट्टा कीय ने नया व्यवस्था की है ? क्या हमे अधिक

प्रभावपूण बनाने हेतु वोई सुधार अपेकित हैं ?

Discuss the mechanism adopted by the International Monetary Fund for promoting exchange stability and orderly exchange agreements among members. Are any changes envisaged to make it more effective?

(इलाहाक एमक कॉमक १९६०) र कैसे और किस सीमा तक जन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोच अपने सदस्यों का स्वर्तग्राज

के लाभ जपसब्ध कराता है ?

How and to what extent does the I M F function to secure for its members the advantages of the Gold Standard ?1

अन्तर्राट्रीय मुद्रा कोव की सफतताओं वा मूल्याकन करिये और पन्तर्राष्ट्रीय व्यापार म इसकी श्रीमका को अधिक उपयोगी वनाने के लिय मुभाव शीलिये।

[Assess the achievements of the International Monetary Fund and suggest measures to make it more contributive to international trade ] (ছলাস্ত্ৰতে দুদ্দ কৰ্মিত ইংছ্ড)

४ घर मुर कोष के प्रमुख उद्देश क्या है ? यह सदस्य देशों की क्या सहायता करता है ?

[What are the main objectives of the I M F? How does the Fund assist the member countries?]

(विकम एम० ए०, १६६६)

५. क्षप्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के उह नयो नो बताइये। इसने दुसँभ करें सियो की और त्रिनिमय-स्थापित्त की समस्या का निवारण किस तरह किया है? [State the purposes of the International Monetary Fund How has it dealt with the problem of scarce currencies and with that of exchange stability?]

६ चालू ध्यवहारों के सम्बन्ध से भुमतानों की एन वहुमुखी ध्यवस्था के स्थापित करने तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटवाने में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोण किस सीमा तक सहायक हआ है ?

How far has the IMF helped the establishment of a multilateral system of payments in respect of current transactions and the elimination of foreign exchange restrictions?

 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अन्तराष्ट्रीय मीद्रिक सहयोग के क्षेत्र म जो भूमिका निमाई है उसका विवेचन कीजिय।

[Discuss the role of I M F in the feld of International Monetary Cooperation] (विक्रम, एम॰ ए॰ १६६६)

= भ्र॰ मु॰ कोष नी सदस्यता से भारत को क्या लाभ हुये है ? [Assess the beneficial effects enjoyed by India in her mem-

bership of the I. M F. in her foreign trade and economic development ] (दसाहा॰ ए॰ गोम॰, १६६६)

## 80

# अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास वैंक

(The International Bank for Reconstruction & Development)

यदिचय —

हितांच महायुद्ध ने न केवल बहुतक्षीय व्यावार व्यवस्था को बिह्यापित कर दिया बरत जन-पन दोनों को बहुत शिंत वहुँबाई। इस प्रकार, गुटु जर्गरण वर्ष - यहस्याओं के हात्सानिक पूर्णवर्षांच की बावस्थकता थी। यह भी अनुमत हित्या गात कि रिक्त के भीर पूर्व के लाग व जीवन-यापन करते में बहुत अधिक अन्तर है, की कि काभी भी महाद प्रवासिक कांच म ने मक्दा है। बहिंद हम अस्तर की दूर (या इम) नहा पिया चवा, तो समूर्ण विश्व एक नये युद्ध की लयेट म आ जागा तथा विश्व शानित की युनिवाद हिल जायेगी। इस प्रकार, युद्ध की लयेट म आ जागा तथा विश्व शानित की युनिवाद हिल जायेगी। इस प्रकार, युद्ध की समारित के बाद अस्त विकास तथा है। अस्तर हमारित की वाध अस्त विकास तथा हमारी सम्बार मान थी। कनत ब्रोटन बुद्ध सम्मान के विश्व बें आधार पर ही, अतर्राहीय-मान थी। कनत ब्रोटन बुद्ध सम्मान के विश्व के कारिएक, एक 'अन्तराहीय-पुनिवाद्य व विश्व बैंव' भी स्थापित

> विदव-बैक के कर्त व्या या उहे श्य (Functions of Objectives)

जेसा कि विस्त्व कैक के पायंद वन्तित्वयों (Articles of Association) में सताय गया है, वैक के कल व्या या वह स्व विभावित्वत हैं — (1) वरस्त देशों की कर्व व्यवस्था के त्या है। विभावित्वत हैं — (1) वरस्त देशों की कर्व व्यवस्था के त्या हम हेतु विभावित्वत करता हम हेतु विभावित्वत करता हम हमें हम विभावित्वत करता । इस हेतु वैक प्राइवेट विनियोगकों हो रा दिये गये व्हान व विनियोग की प्रोस्ताहित करता । इस हेतु वैक प्राइवेट विनियोगकों हो रा दिये गये व्हान व विनियोग की गारती देशों या प्रत्ये नाम वेगा । (11) जब वर्षित सत्ती ए प्राइवेट पूँ की व्यवस्था वहीं है, जो अपने क्या कार्य स्वाप पर होंगे मूनीय कितास में की रा तुमार कि रोग कर विभाव करता । (या) व्यवस्था करता । या विनास व स्वी में सहस्यता करता । रस देतु वह घटस्यों के व्यवस्था करता । रस देतु वह घटस्यों के व्यवस्था के व्यवस्था विनि

योजन को प्रोत्साहन प्रदान करेगा । (v) अपने कार्यकलायी हारा युद्धकालीन अय-य्यवस्था को प्रात्मिकालीन अर्थ-व्यवस्था में बदलना ।

विद्य वैक का सगठन

#### (I) विश्व बैक की सबस्यता-

चिरत बंक को खरसवा प्राप्त करने के लिए पहुरे मुद्रा कोम की सार्थयत ग्राप्त करती आधरण होती है। इर जन्दूबर भर १२४४ तक मुद्रा कोम सी सहस्वता ग्राप्त कर की नाने देश विश्व वैक के भी धारिफक सारख्य माग सिये मप है। कोम भी स्था निर्णिक प्राप्त हो। कि स्वस्था स्था सकता है परनु यह जाक्दरक है रि बरस्यता त्यानने से पहुले नह देश बैक से लिए हुए समस्त ऋण का स्नुगतान कर द। यदि सोई डेख मुद्रा कोम को सहस्वता स्थान देश है, तो विश्व कर में भी उनकी सरस्यता न्या ही गामान हो जाती है। १ साच ११६६ को बेठ के सदस्या की मख्या ११० थी।

(II) वित्व बंक की पूँजी तथा सबस्य के चन्वे-

स्पायमां के क्रमस नीय मो लिश्कृत पूजी १००० कराड वार र निरित्त मी गई मी जिसे १-१ लाल कानर क १ लाल काना म दिवारिन किया गया था। २ दिवारम स्वरूप १६४८ म ने के की अधिकृत पूजी को पूरा रचना स्वीहर हुआ। १ रूत १ १ १ भाग स्वरूप १ १ १ १ १ थे थे थे थे थे थे थे थे भाग सम्बन्ध माना माना प्रधा के भन्दे पूर्ण कर स्वित में माना माना द्वा के भन्दे पूर्ण कर स्वित में भाग स्वरूप एक १ १ एवं प्रधा के स्वर्ष दुष्ण कर स्वित ने १ १ भाग स्वरूप स्

दावलाय गयह — विश्वासक के चल्हे

(ब्लोक कालर प्र)

|                      |                                          | (11/10/01/11/11/11/11/11/11/11/11/11/11/1 |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| देश                  | १४ सितस्यर सम् १६५८<br>से पूर्व का चन्दा | पूँजी दृद्धि के<br>द।द चन्दे              |
| समुक्त राज्य अमेरिका | 3 8 10 8                                 | £,40                                      |
| बिटन                 | 6300                                     | -420                                      |
| भीन (नेवान)          | %                                        | 0 % 0                                     |
| <b>प्राप्त</b>       | y 7 y                                    | 1040                                      |
| भारत                 | Ye o                                     | =00                                       |
| प∍ जर्गनी            | ₹₹ •                                     | 9040                                      |
| म नाडा               | 3 P M                                    | 94.2                                      |
| বাধান                | २५ ०                                     | १६६                                       |

वैक की पूँजी म वृद्धि नाकारण यह थाकि ऋणों की माँग तेजी संबदती

जा रही यो त्रिमे पूरा करते हेरू वैन को अन्तर्राष्ट्रीय बातार में ऋष केने पर ऐं में । वैक की बुस अधिवृत पूर्णों में में केजल २०% पूर्णों ही दल भी और वेष से करना-मान निश्च हैं हो नूण देने मोला प्रमापन १२० करोड बातर के जबकि वैक मन १८६६ तक १४० वनोड दल्तर के ऋण दे जुना था। ऐसी स्थित मार्पूर्ण बनाना कम में पा मुदा-माजार में ऋष्यालाओं में विवशास वहाने हेतू आवस्तर था। २० जुन कम् १९६६ को वैक वी प्राप्ता पूर्णों (Subscribed Capital) ३८५६ करोड बातर भी, विकास में नेवल २१५५० करोड बातर दल दूर्णी में और शप को मुस्तित रहा गया था। बैंक वी प्राप्तिय पूर्णों १९६७ वर्ष में बड़ कर २-६ करोड बातर भीर १६६६ में २०१४ करोड बातर हो गई। १६६६ में

(॥) वैक का कार्यक्षेत्र—

(१) वैक को व्यक्तियो और व्यक्तिमत सस्याओं के साथ प्रत्यक्ष व्यक्तार का अधिकार नही है। यह केवन सबस्य-देश की सरकार शहरा हो व्यवशास कर सक्ता है।

(२) मुदा-कोच की भाँति विकार वैक से सबस्यों की प्राप्त होने वाले ज्वाणी की साधा उनके बच्चो पर निर्भार नहीं होती है चन्दे तो केवल उत्तरवायिकों तथा प्राप्त भीतियों की सीमार्थ निरिच्य करते हैं।

(३) वंक का बढ़े रस यह भी नहीं हैं कि स्वतिनात विदेशी आहण के स्थान पर अपनी ओर में ऋण व। इसके विश्वति, नह क्यक्तिशत आहबों का प्रोत्ताहन देवी है। वह अपने पाता में वो केवल जानी क्या में आहब देशी हैं जबकि -यन्तियत विदेशी ऋण उपन्य का नहीं में विहें

(४) बैंक अपने क्षण पर समाज तो नेती ही है परणु निज व्यक्तियां इसों जो मारदों भी वानी है उन पर यो नोमिंग उठाने ना क्योक्षित निया जाता है। तेन द्वारा अपने बच्च चिंत हुए नोची म ने उचार देने पर व्याव दर उन्न दर के चौ नि नह हमा जुका दुवा है। १% लेकिक होती है। अस उक्त स्थाद दर ४५ ते १% के मध्य रही है चौर गायदी खुणी पर वेंक १ ते १ १% तक कमोयन लेवा है। १९६ व विकास वेंक ने स्थाब दर में ३% तो वृद्धि कर दो है।

- (१) प्रास्त्यों लेने से बहुत येना यह देश तिता है हि न.श लग तान नें । या नहीं तक वहत्तिक है और देने वाले वाँ बर्ज वहाँ तर जीवत अपना न्यापूर्ण है। प्रशो की गायां अवना उत्तर्ध अदात करने नें नाम्याप मा बंक की कार्त निम्म प्रस्ता की गायां अवना उत्तर्ध अदात करने नें नाम्याप मा बंक की कार्त निम्म प्रस्त नहीं है। (॥) प्रांची देश नी अन्य आतो से जीनत रातों पर प्रश्न मिनन ना मन्यायां नहीं है। (॥) प्रांच वह देश जिसकों मीमा सन्द्रम का उपनेग होता है, प्रस्त नहीं की तारों मायां प्रश्न वह की प्रश्ना विकास के से प्रश्ना के की प्रस्ता का स्त्री है एन समिति प्रस्ता की मायां से प्रस्ता का समंग है। (॥) वैक हारा निमुक्त होते की रीति प्रवादक होती का स्वावस्त्र है। (१) भारत्यों देने समर्थ के नाम्य केने वाले फाल देने बाते तथा रामन्य सबत्यों के हित को देशती है। (११) वैक हारा दिंग गो अवसा वारप्यों किने यह जुए कुछ विनय दवा औं को छोड़कर केवल पून
- ( ) विश्व केंक यहुँदेशीय निकासी तथा क्याचार के स्नामार पर कार्य परनी है। प्राप्त जाजों के हारा किसी भी देश से माल वर्षात्रा का सकता है। अन प्रोप्त करन्य की अदुरुत्तवस्त्र साजार से साल प्योदने का अक्षाप्त मिलता है। जब तक जून का उपयोग सेन के उद्देश्यों के निकट मही दिया जाता है, तब तक सदस्य क्या कुन के स्थाप पर कोई सीतिकास मही त्यापा आता ह।
  - (७) पिरच वेन ऋष्ण के प्रयोग से सन्यस्थित योजना के कार्य पर क्यान रवनी है और समय समय पर ऋषी देश को अपति का विवरण पैन को प्रस्तृत करना पड़ना '। वैन भी समय-समय पर-विशेषजो द्वार। आब कराती रहती है।
  - ( = ) वैक प्राप्त सन्य देश की दावा के मध्यूणं ध्याय का बहना ही भाग रूप स्थम । देता है जो कि विदेशों से बाव सरीशने ये तब हो । किन्तु सह भाग भी कुद स्न में पे प्र"े हो स्रोत्सक निर्मी होना चाहिए । ज्यान्त्र्या कार्यपूर्ण होता जाना है वैक मिनसी में मुख्य देता जाता है । (IV) विधान जीत प्रकास

वैन के प्रकृत के लिए एक स्थानर सण्डल, एक कार्यकारिकी समिति, एक फ्रम्प स्था अन्य कर्मवादी कोते हैं।

र्थंक का मयालन श्रीयगार गवर्बर मध्यत (Board of Governors) के हीय में होता है। प्रत्यक स्वयंत्र यह ना एक गवर्गर (वो परप्रयाकुमार उनका निवा मन्दी हुआ रचा ही) और एक स्वानाध्य गवर्बर होता है। बन्देरी नी शर्मावंश्व १ वर्ष में हिन्तु कीय म मयस्य स्थानित की अया खरीक नी भी अपनी जीति त गवर्बर निमुक्त कर मकवा है। स्वाचान गवर्बर की गवर्बर नी अनुप्रस्तित में ही बाद इन का भीपार होता है। प्रवान मध्यक अपने ए से एक नी अपन्या चुन नेना है। यह मध्यन वैत्र नी मायाया माया (General Council) ना कार्य करता है। इसकी बेटा में मीवियों निष्मिरत की जाती है। गवर्बरों को नेदन नहीं पितावा। हो, यादा मत्ती पितते हैं। प्रत्येत गवर्गर मी २५० मत और १ लाल खालर चन्दे के पीछे एक और मत देने का अधिवार होता है।

दिन प्रतिदिन ना पार्य प्रशासनिक समालन समिति या कार्यकारियों पिनी18021d of Executive Durctions) नरती है, जिससे १२ स्वरम ऐते हैं, अन्य प्रशासनिक मामाज सीते हैं, जिससे १२ स्वरम पोने के न्य वेन से २० प्रशासनिक मामाज सीते देगें, जारा नियुक्त किय जाते हैं और येप ७, सुदासीय मी मीति प्रतिनिधि नियंपन प्रणामी हारा नियंपित नियं मामाज सीते हों है। यह सितित प्रवर्णन मध्या समस्त अंजिंगा करतो हैं। मामाजिंग कार्यक्ष से प्रमुख्य कार्यकार के नियुक्ति करती है। स्वाद सितित एक प्रमुख की नियुक्ति करती है। स्वाद सिता वे और न गवर्तर मण्डम रा गव्य से कार्यकार के विद्या सिता वे और कार्यकार कार्यक्ष से नियुक्ति करती है। स्वाद स्वाद के और न गवर्तर मण्डम रा गव्य से कार्यकार कार्यक्ष से विद्या स्वाद स्वाद के और न गवर्तर मण्डम रा गव्य से कार्यकार कार्यक्ष से से सा वे किए कार्यक्ष से स्वाद के सिता स्वाद से सीत से हैं। से कार्यक्ष से से सीता है।

गवर्तर सिमित कम में कम मात सदस्यों की एर सवाहकार सिमित का भी निर्माचन करती है। इसमें थिभिन्न विचयों के विचेचक रखे जाने है। समिति की बैठक प्राय वर्ष में एक बार होती है। आवश्यकतानुसार अधिक तैरुकों भी बुलाई जाती है।

र्वेठर वलाने का व्यय वैक वहन करता है।

जब किसी कुण का प्रार्थना पण प्राप्त होता है तो घड़ांबत जी के लिये कैन एक अब्स समिति (Loan Committee) जिन्ना करता है। इसने दिरत कैन केदक दो मदस्त, जो उनक्ष जिपन के शिक्षेत्रा हों पहते है तथा एक उक्क प्रार्थी देश पर्वत इसा निकुक क्रिकेश्व होता है। दिमित की रिपोर्ट पर ही प्रकुष देने या न देने का निर्पाद किसा बता है।

( V ) आय का वितरश-

कीय का प्रदायक मण्डल यह निरिचल वरता है कि बंक की कुछ आय में में मीन-का भाग बुरिखल पीय में उत्तता आहे और कौन से भाव वन समस्यों के यीम वितरण विद्या जाय । कुल लाभ का रुपे जन यहरसों में बॉट दिया जाता है जिनकी मुझाओं ना ज्यून देने में जिए उत्याची विद्या गया है। येच सभी देखों में उत्तरे पायों के अनुपात में बॉट दिया जाता है। साम का अनुपात सदस्य देश की मुझा में किया आता है, परणु जिस हो भी जुद्दा बैंक के पास नहीं होती उसे सोने अपना मिसी अपन पहले में प्रस्तान दिया जाता है।

विद्व बंक के कार्यकलायों की प्रगति—

क जुन, १६६६ को विद्य बीच ने अपने कार्यकारी जीवन के २३ वर्ष पूरे कर जिल है, १९६५-६ में इसने जन्म सहयोगी नम्माओं (DA) को ILFC) के सम् मित्तर ११६ मिन बातर गर्ने वच्च किये। बने जोगे १९६४, १९६६, १९६५ १९६६ की प्रोत्ते के जम्म १०२३, ६३६, ८७०, ५४० और १०६६ मिन बार के एक स्वीदार किये। कियु जैसा कि बात के चार के स्वष्ट है, पूरी गांधि कभी विचारित मही हो वहीं हैं।

1880 तक विदय वैक का कार्य पुनिनर्माण से सम्बन्धित रहा । उसने ४ पून-

निर्माण ज्वान दिये, जिनकी कुल राधि ४६७ मिंग जानर भी जोर से फानम, नीदरलेड देनपार्क जोर समाप्तवर्ष को दिये गये में १ १९७ के बाद सभी क्वम विकास कार्यों के लिए ही विसे गये हैं १ दनका अधिकाल मान स्वत्य निर्माय सान आपात दियों को किला और यह उनियं भी ना, क्योंकि इन देशों में केवल निर्माय मान आपात करते हेंदु प्रस्तापत की समस्या करी परे परंत करते हास्यामित पूँची कर भी निर्माण करना था, जिनके लिए म तो उनके याद्य पर मा ना महामन और तकनी की जात। अब बैक में किली, यादात्यात, क्वांपि उन्नीत तथा अन्य क्यांभी एवं बादरण कार्यों के निर्माण क्वांपि देश के प्रकाश क्वांपि क्यांपि सम्याय और उद्योग के विकास हकु दिये गये है। इस्ते एवस हो सा स्वत्य कर आहे निर्माण क्यांपि एवं बादरण को प्रकाश कर कार्यों के

तिश्वत बैंक हारा दिने गये लगभग ०२% ज्या स्थिता, अफीका और दक्षिणों द नैश्तीय अमेरिका में प्रदेश हुए शेंगों म विश्वा मां । एडिया में जापान के अधि-रिक्त अन्य सब देश इस्ते के लिक्स के ना मर्थिकपित दक्षा में वे । राजनिक आयरण के सार शिद्ध १०० देशों को आर्थिक रिकास साम्यर्थी मुझा कर गई है ।

१६५६ से पूर्व जानर की गाँग न २१%, से भी अधिक की लेकिन अब मार्व, गीह, स्त्रीमा, रिलम अंक, अंध और के नैनेडियन आरत और शीवर्यक में गिल्डर को मेरहन करती के तथा है। भारतीम मुझ्य मार्थ क्या दिने वेदी वार्ष के दौरान १४६ मिन बालर के पूत्र जुणतान (repayments) हों। १० जून, १९६६ तक मुस्तिमें के कुछ १,५६० मिन जानर सीटे। इस प्रकार बनस्या खर्मा की रकम १,२६० मिन बालर की।

१६९७ में जाणियों ने १८० मि॰ बातर की श्रदायगी थी और १६९० और १६६६ में ममत २२७ और २६० मि॰ खातर की बारिकी हुई। १४० की ग्रास और युद्ध आप १६९६ में कमत शिवार स्तर पर पहुँच गई, जो कमत ४१० मि॰ क्षांतर श्रोर १७१ मि॰ बातर भी।

वैक के कार्यकलापी का सूक्ष्म विवरश

|                        |        |        |              | (मि० | डालर मे) |
|------------------------|--------|--------|--------------|------|----------|
|                        | \$53\$ | \$866  | e339         | 2835 | 1858     |
| ऋण-मह्यावें            | şa     | 3,0    | 8.0          | 8.R  | - RY     |
| ऋण-स्वीकृति            | 2033   | 382    | <b>६७७</b>   | 570  | 33#1     |
| ऋण-वितरित<br>ऋण-अदायगी | 4=4    | ६६८    | 980          | ७७२  | 961      |
| (बै                    | ₹) 230 | १६६    | १६६          | 230  | 385      |
| मुल लाम                | 360    | २ह३    | 355          | 388  | 880      |
| गुद्ध आय               | e\$\$  | 6 g.R. | \$100        | 333  | ? to ?   |
| कुत जोप                | ८६१    | 888    | <b>१</b> ०२३ | ११६० | \$ 4 K R |

अल्प-विकसित देशों की समस्याओं के प्रति अधिक ऋकाव-

(१) इणि उत्पादन से सहासता करना—कृषि उत्पादन में सहागता करना परता नवा तरीका है। इर्धि, वन बीर मस्त्री पासन रन स्वापक सीर्यने के स्वीते विद्याद से बाद नियम्ना पर पुरासन, ननारीवण, क्षार्य मर्गक्त म्यान्य म्यान्य सिमितित है। जब बिरन वेन एन अवित स्वापन मोचे पर नार्यवाही सत्या चारता है जिस्स म्यान्य व विद्याम, कृषि वित्त सर्याकों और देखतीचल स्वापता मी जा गारेगी। यह एन महान गरिवर्गन (bug change) है, न्योकि इसने प्रम्यक इषि सहस्वा (ducet farm finance) के युग का भी औ परोध होता है। इस विद्यास में म उथार देना वर्षोता तीन होगा किन्तु निरुत्त होगा और राख ही परिधान भी दे स्व संक्ष्या किन्तु विदेश को में स्वीमात्यन स्वास तो क्षित्र होता है ता स्वक्त है। इस हेनु मपुन राष्ट्र का सांच एक अधि मस्तरत (Food and Agroutural Organisation of the U, N or F A O) चन्नु वित्त बीनवानों स्वा

(२) की उद्योगों बचा वेश्मीनेयत सायारों से दिल्ए विक सी मण्डामा—
यदि महोनों व नामको ने भारी आर्थीन्यक विकित्तेय करने के जिए विदेशी
विजित्त या बहुसता उपकृष्ण हो तथा प्रतिकृष्ण के माने तथा रोपार पुत्री की निववित्त आहुर्स (supply) उपकृष्ण कही, तो यह विक्तियों अवस्व (blocked) हो
वाता है तथा जोई विशेष साथ नहीं दे थाया। अब यह आयरपार है कि नच्चे मान
आहि के आपातों के सार्य अनन्या पी व्ययमा भी जी जाय, जिनसे कि बुनियादों दे
आवस्य उद्योग कि स्तर अनन्या पी व्ययमा भी जी जाय, जिनसे कि बुनियादों दे
आवस्य उद्योग कि सार्य अनन्या पी व्ययमा भी जी जाय, जिनसे कि बुनियादों दे
आवस्य उद्योग कि सार्य अनन्या पी व्ययमा भी जी जाय, जिनसे कि बुनियादों दे
आवस्य उद्योग विरुत्त र आवि है कि

(३) स्कूलों के शिवांग के लिए साल देना—दैननीकल शिक्षा की मुक्ति धाओं के लिए सवार देना बहुत प्रचलित है और इस हेतु कई खपुक्त रा-प्रीय संस्थार्थे विद्यमान है। हिन्तु स्कूलों के निर्माण के लिए उचार देना। जुड़ सवा है। जिला क्षेत्र में IDA ने कई देशों को साल दी है। यूनेस्कों भी बैंक को महत्वपूर्ण स्कीमें बनाने में व उनके किए साल को व्यवस्था करने में सहायता दे रहा है।

विश्व वैक के कार्यों का मूल्यांकन --

विश्व बैक पर कई आरोप लगाये जाते है, जैसे--

- ( १ ) यह कहा जाता है कि उसका कार्य सिलब्बपूर्ण होता है। यह विसम्ब रेक्टण सेने बासे देस के लिए बड़ा असुविधाजनक होता है।
  - (२) इतका वार्य (जेंथे—जीवकारियों की मित्रुतिक नरका, ज्या हैता) भी नेद-भाव से युमंत्रमा विश्वकृत नहीं हैं। कित्र ज्वण्यादें तो यह है कि अरूप विकास देयों। न मितियात की राजुम्यों कोविकारियों का अभाव है। नियद्धि विकास देया में न ही अधिकारियों को भित्रुतिक करना वेल के लिए अधिकारियों हो। उद्धा तक न्यूपों का प्रता है। उद्धा तक न्यूपों का प्रता है। व्यक्त तक न्यूपों का प्रता है। व्यक्त तक न्यूपों को स्विकारियों के सिक्ता के अधिकारियों के सिक्ता के अमेरिका के देयों को ही हिंदे भा में है जिवते पायवात का आरोप और नदी जेंचता।
  - (१) अंक न्हण देते सुप्तं चुन भुक्तगत की स्थाता पर अधिक सार ता है पह आक्षोधका भी खही अतीत गही होती है। येंक एक विचोध सस्या है। याँद नह पुत्र पुतातन सनता पर प्याचन वे, तो पूँजी फेंद सकती हैं और नाई ऐसा हुआ, ती संविध्य म संक की कुल देने की समय का तो नायगी। बुर्त गह सबस्य है कि सर्पत स्वाद देख की सरकार गाएटो कार दे, तो तितर देंक को कुण देने म मकोच नहीं करता चाहिए। जहां तक केंक हारा सिरीयण का मन है, यह दो माल्या के निए सामस्याद है हो। इसके अतिरिक्त अभी तक वेंक ने किसी देख में, अनाइस्पत्र या स्वतित कर से, गाण देशे तेंद स्वतार रही दिया है।
  - ( ४) विश्व वैक भी ब्यान्न की दर के सम्बन्ध में भी व्यक्ति किया गया है। निस्तान्दें ६१% ब्यान्न की बर समार भर म सावारण बर है, परणु कहा जाता है कि विश्व में के नो अधिक उदार होना माहिए था। महील अल्प निकरित देशों को के भी म्यान्द्र देने में किताई होती है। यदि बैक व्यान्न वर कम न भी जर सके, सी यह कमीमन तेवा वो बन्द हो कर सन्ता है। अब व्यक्ति के सम्बन्ध में कारोस्ता तथा जीनी श्यान की दर्द योगों हो विकासतें अन्तर्रास्त्रीय विकास सम भी स्थानन के कारण दर हो गर्द है।

जहाँ तक भिवाय का सामाय है, इन बीनो सम्मानों की उपयोगिया पर प्रश्न कर पतनीसिक तथा आधिक साति और स्थिता पर निमंद होंगी। भारत को दोनो मस्पानों से नाम और पहसामा प्रात्त हुँ है। फिर भी निवन वैक का राही भूत्यातन गरो के लिए हो मिस्टर स्मेंक के इस कमन को नही जुकना चाहिए कि —''ससार के क्या निवसिक देवों के लिए सिच केंक एक अपूर्व सहारा है और एसका मूत्यानक ने बन हुए तथा के मननों तथा सोमेट भी विशिव्ह के हारा नही दिया जाता पाहिए। रागान सम्म अधिक सहरा है। इसका वार्ष समार की भार राहि म विश्व करके मात्रवता को प्रकास और उच्चा प्रवान करना है और उन्हें बकान और उसके से मुक्त करना है। बैक का उद्देष ऐसी न्यवस्था और विवास्कास का निर्माव करना है जिससे प्रबुक्ता केनल स्थन्न अथवा बल्बना न यह कर एवं ठोस संयोग सर जारें।

अभी हाल म विद्व बैंक के विश्वीय साधनों म जो विस्तार किया गया है समके फलस्वकप बैंक अञ्चलकितमत देशों को अधिक सहस्रमा है सकेगा !

भारत और विश्व बैक

भारत ने बिदय वेंड नी प्रारम्भित सदम्मता प्राप्त कर भी थी। वहें बैंड नी सदस्या से पर्याप्त सदायना मिली है। वेंड न भारत हो प्रारम्भित पूर्वी ४० करी। डालर निर्धारित हुई सी और अधिकत्वम पूर्वी वाले प्रयम भू देखी में होने के काण वर्गी बिदव वेंग्न म एवं स्थाई प्रतासिक मधालक नियुक्त करने वा अधिवार मिना। कैस से प्राप्त हुई सहायता वा विवरण मीचे दिया तथा है।

विद्य बेह्र से धान-

३० जून, १६६६ तर बिस्व बेंग ने भारत की सरकारी एवं गैर सरकारी भनी की विभिन्न परियोजनाओं के लिये ७४५ ४१ वरीड ६० नहण विय । इस एडि म ते ३१ मार्च १६६९ तक ६४१ अध करोड ए॰ प्राप्त कर लिय गये हैं, से मिती ऋण राशि १७२ मि० डालर मी। ११६७ में भारत को दिश्य बैंक से सबसे अधिर मार्जामे ऋण मिला। सदया और रक्ष्य की हप्टिसे विदेव म सबसे अधिक ऋण भारत को हो सिले है। इसके बाद जापान, सैनिसका, इटली और कोलस्थिया का मन्त्र-है। बैंग ने भारत यो जिन परियोजनाओं के लिये ऋज दिया है उनमें ये भी हैं -(१) रेली के लिये जानस्यक सामक तथा पर्जी का आयात. (२) खरपतवार बाली तप जगल प्राप्ति की साफ करके करि योश्य बनाने के लिये आवश्यक कपि मशीनों की सरीद, (१) दामोदर घाटी निगम को बिजली परियोजनायें, (४) एवर इण्डिया हार विमानों की जरीय, (१) कलकल तथा महास बन्दरवाही का विकास, (६) कीयना (महाराष्ट्र) की पन विजली परि जिना, (७) टाटा आवरन एण्ड स्टील क० तथा इन्तियन शायरन एन्ड रटील कः के लिये कायका, (६) बाबई के निकट टान्य मे नापीय विजलीयर की स्थापना (६) राज्य विजली मण्डलो तथा कछ बिजली कमानियो द्वारा दिक्ती लाइकों के विभाज के लिये सामग्री तथा उपकरणों का आयात. (१०) अाव प्रदेश में कोलगडेम स्थित तावीय विजलीयर का बिरतार (वितीय चरण) (११) गैर सरकारी क्षेत्र में कीमना उद्योग का विकास और (१२) भारत के औद्योगिक ऋण स्था विनियान निगम को सहायका, जिसमें बह गैर सरकारी कम्यनियों को अण द सके। भारत को जो ऋण प्राप्त हुवे है उनके सम्बंध में निम्त आलोबनायें की गई

सरता को अन्य अपने हुन है उनके तत्त्व पर किस्स आसावित्रीय की गई हैं —() सामान्य उद्देश्यों के सिंद कार्य अपने केवन निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के निय निवते हैं, जबकि भारत सामान्य प्रण भी पाहता है, जिनका प्रयोग निकों भी वार्य के लिए विया जा सकें। द्वितीय प्रवासीय योजना के लिए भारत ने र्वक से निश्चित उर्देश ऋणों के स्थान में सामान्य ऋण देने को प्रार्थता की थो।
(॥) अंदी स्थान—स्थान को दर अंपी है। भारत बंधे अविकामत और निप्नत
राष्ट्र के निस् २ १% से ४०५% तक ब्यान्यर यहुन आरत्यक्र है, तिससे विकास
रोगर उने होता साथ के अन्य थोत तनाभने पड़ने है। (॥) वक्ष्य ऋग—औरोपिक एव विकास योजनाओं को आवस्यराओं को देससे हुए भारत को जो ऋण मिना

है वह बहुत नक्ष्य है।

प्राविक सहायता, सलाह एवं प्रक्षिक्षरा-

ऋण के अधिरिक्त कुछ लाय रीतियों से भी विश्व कै कारल की वहायता करता रहता है जैसे—समस समस पर पर कैकी तक्कांशित विश्वेषक भारत में और देहते हैं। तथा हमारे विश्वेष का भीर करती लाभवारता का अपन पार्टी के स्वाप्त को भीर करती लाभवारता का अपन मान लाम हेतु कर निवास नेजे हैं। अब तक रैं रे से भी अधिक सिखत भारत जा पुके हैं। विश्वेष लाभ-करता के किए कैक के अधिकारीयण भी भारत आते रहते हैं। वहीं का लिए रेक्ट के का एक स्वार्टी किस्तियों का स्वार्टी के स्वार्टी के कि सीकारता के स्वार्टी के कि सीकारता की एक सार्टी के कि सीकारता की एक सार्टी के सिकार के स्वार्टी के सिकार के सिक

भारत सहायना बलब (Aid India Club)-

योजनाकाल मे भारत नी विदेशी सहायना सम्बन्धी आवश्यक्तायें बहुत

लिश्त वह जाने के बारण विशेष प्रमत्न आवरयन हो बचे हैं। वाहाय में मोहनामें में विकास पति बटाने के विश्व अधिक लायान आवरयन हो बचे हैं। वह १६६० में विवास के विश्व के विश

भारत को विश्व बेंक परिवार को सहायता के चार पहलू (Aspects) — भारत को विश्व वैक और इसने नम्बद सरवाओं द्वारा को सहायता दी जा

रही है। उसके निम्नुनिस्ति भार पहलू हैं, जिन पर स्थान नेना आवरपक है — (१) अधिक सहायता को आवस्य करा—इस समय भारत को जी सहायना

जनकप है जनय नहीं स्विष्ट सारा में सहाया की सावस्थर हा है। शिस्तन्ते ने सन्याय में सावस्थ हो स्विष्ट सारा में सहाया है में महस्वाय प्रियंत क्षेत्र रूप ही है हिन्दु दाने समायत हमारी आवस्थर नाता में का प्रकार हमारे हिंदी स्विष्ट सामा में का बाद सहा प्रमा हमारा हमारा के सावस्थ की में का बाद सहा प्रमा (External assistance) ज्यन्य हो जात, तो हम अपनी पोत्रामों में प्रमा का स्वाद हमारा के स्वाद की स्वाद

(२) किसास कार्यक्रम से कृती का महत्त्व — पूरे कृति हमारी सर्य-ध्यवस्था वा सामधार हे प्राणित्व तार्याल विकास की यह नुमित्याली आवस्त्रवता स्त्र है हि कृति के कि मे धीताता में अपनि ती जाय । पूर्व मा विवास है विदय्त बेल में भी दल सात की समस्प किसा है निदले बसालत के स्वनुषत्र के यह पालत हुता है बस तक कृति को च पर सांबन क्यान नहीं दिया नारोग तब तक उरानित निरास बरती हुई जन-सक्सा के अस्य-भीवण के नित्य वर्षाण्य को से संदेगी। दिल्ला कृति ना विभाग नित्याल कर सात कर से स्वाप्त कर से स्वाप्त कर सात्रवेद को भीतात्र कर सात्रवाल के सात्रवाल के स्वाप्त कर से स्वाप्त कर सात्रवाल कर सात्रवाल को सात्रवाल की सात्रवाल परिपद् (I. D. A.) और विक्व कृषि सङ्गठन (F. A. O.) साथ मिलकर कार्यं करेंगे ।

- (३) 'कुक' सहामता की आवश्यकता—भारतीय योजनाओं को अधिक माना में 'मुक सहायता' [Pece assistance) की वायवस्त्रका है। 'बन्मे हुँगे 'सानं द्रम्ये' (Tied loans) की क्याने कुक विकासका है। अपने हुँगे ने पानं द्रम्ये' (Tied loans) की क्याने कुक विकासका है। अपने दियोग द्रियोग जो सामनं द्रम्ये' (Tied loans) की क्याने कुक विकासका है। अपने दियोग द्रियोग द्रम्या (Bulateral assistance) पर राजनेतिक र प पवड़ होता है। व्यत्यादियोग व्यवस्था विकास प्राप्त के अन्तर्राष्ट्रीय कित तिस्त द्रारा स्थीकृत वासन विकित्तीय का अधिकास प्राप्त की स्थानिक वह कुक विद्यार योजनाओं वे वेचा होता है। अदा यह आवश्यक है कि के केवल आरत्य का विकास को विवास अध्याप निर्मेशा वह हिस्तीय का सामन कर वार पुर्क हम से आवश्यक है कि कि विकास के सामन की सामन कर वार प्राप्त कर विकास के सामन की सामन
  - (४) विकास का सामान की नाम- अन्यवर्राव्हेश विकास परिवर (IDA) के कृत हमारी सारव्यवक्ताओं व साधिक मियति के बिल्कुम अनुवर है। अब तो विजय मेर परिवर है आप होने वाली कहायता को वर्त और में बदार बना दी गई है। दिख के एवं IDA न केनन महत्वपूर्ण गरियोवनाओं को विदेशी विजित्त पर स्वास्त का स्वास्त के स्वस्त का निवर है। अवता कि स्ता है को ती साद है। अविवर्ति करणें। (Undabussed loans) पर वार्षिक स्वस्त (Annual comminent charge) है% से पर्धन कर है% कर विवार है। इससे कृती देशो पर प्रमोन न जाने करण कर सम्बास पर करणें हो। यह है। इससे कृती देशो पर प्रमोन न जाने करण कर सम्बास पर कर मही गया है। इससे क्यारी देशों पर प्रमोन का साव पर कर मही गया है। है के विवर के स्वस्त है सह स्वस्त है कर कर स्वस्त है कर स्वस्त

१,६६० में नेल पियान ने भारत के लिये उपतन्य सहायता का सर्वातम लाभ उदाने के लिए आयोग ने जो क्षेत्रेक मुकाब शिर है, उनमे कुल दश प्रकार है —(१) दिरोपी निजी उद्योगों के सहस्थान ने कृषि नामक्ष्य पर बल और स्थान्यतार कार्य-प्रमान का निस्तार (१) बीचोगिक विस्तियंग और ज्यान्त पर बारे अधिक शियान तथा आनवस्थक निस्त्रमणे का उत्युक्त 1 (३) परिसार नियोजन के नार्यक्रमी पर हड़ता में अमल। (Y) नियम्बण हटाने और आंवात ये उदारला बरतने हो नीरि जारों रहे। (४) निर्मात बढ़ाने के लिए गुरुन कदम उठाए आएँ। (६) बन्मान उदारतन मुक्तियाओं के जिलक प्रभावी उपयोग के नदम उठाए आएँ। (७) वर्तमान मुक्तियाओं को नास्तीनक समता को देखते हुए गई अपना कायम करने को योजनाओं और ऐसी समता के विस्तार की सम्भावनाओं ना स्थान। (८) अवस्यक खेडों में विदेशी निजी पूँजी आर्यायत करने के लिए और प्रयास किये वाएँ। (१) अनुस्तारक सरकारी खर्च बढ़ाने के लिए ठीस क्दम उठाए जाएँ।

वैस्त मिशन ने मुमाब दिया है कि चानू विसीय वर्ष के लिए सुमानी गर्
७० में ०० कराड हालर की मदद साद महायना के रूप में दो जानी चाहिए, जिस्तें
भारत १६९७ म समभग १ वरोड टन अनान दिरोगों में मगा मह । मिरान ने भारत
गहायता बन्न स १० करोड हालर की गैर-परियोजना मदद वा समर्थन किया।
मिश्रन के अनुसार १९६०-६ में निर्योत के लिए पन जुटाने के लिए भारत के
विदेशी मुग्रा के अजित सामनी के पूरक रूप में ऐसी सहायता की जरूरत होंगी।
मिश्रन ने कम से कम ६० करोड हालर की परियोजना सहायता वा मुभान दिया।
निरान के अनुसार उत्पादन की गाँवि तैस करने और जिम्मे से ६ प्रतिगत प्रति वस की
दर पर बनाये रखने के लिए ऐसी सदह जरूरी होती।

### परीक्षा प्रदत्तः

र अगतर्राष्ट्रीय पुनितर्माण एव विकास बैंक की स्थापना के बया उद्देश हैं ? बह सदस्य देशों को जो सहस्रका देशा है उसके स्वधाव और उसकी सीमा का मुल्याकन शीजिये ।

२ विस्त वेन अर्द्ध विकसित देशों के आर्थिक विनास में सहायता करने के लिये नमा नाम कर रहा है ?—विवेचन कीजिये।

[Examine the role played by the I B R. D in assisting the economic growth of underdeveloped countries]

(बागरा, एमं ० ए० ११६७)

## 85

## अन्तर्राष्ट्रीय वित्र निगम

(International Finance Corporation)

#### परिचय---

विल्ब येक ने पिछंडे हुए देखों के वार्षिक विशास में महत्त्वपूर्ण योग दिया ?,
हिन्तु इस्ते आवंबाहन में निम्म हो किमाबी अनुभव को गई —(1) वह सदस्यों
याण्टों पर ही अपदेवंट उद्योगों को ऋण देता है, जो इनके सिए कोई उस्ताइनमर बात न दी, ग्योंक प्रयस्त सरकार आइनेट उडम्भी की गार्ट्य दे देना प्रयस्त न ही,
करती है और, इनरे गार्ट्टों के बहाने कही उद्योग से सरकार का हस्तरों न नड
जाब इस कर में आइनेट उडम्भी स्वयं भी सरकार की बार्ट्यों पर ऋण नेते में
नशीच करते हैं। एवं (1) कुँ कि विश्व केंद्र उद्योगों से अब पूँचों में हिस्सा मुद्दे से अस्ति। केवल निवस्त करते वह न्यायी उद्योग में स्वता केवल निवस्त कामा आने ऋण ही र मकता है इस्तियों वह न्यायी उद्योग में दतनी हाँच नहीं लेता जितनों की अवस्थारी लेते हैं। वहीं महीं, ऋण के चारण सहया पर स्वाच का भार भी बढ़ बाता है। इन व्यविश्वों को दूर करने के उद्देश्य से ही अन्तर्राष्ट्रीय वित्त नियम और अन्तर्राष्ट्रीय विश्व स्वाप्त पर व्याप्ति हिंद

विक्त निगम ने जुनाई १९५५ से कार्य आरम्ब किया। वह विश्व वैक को एक सम्बन्ध सस्था के रूप में कार्य करता है तथा उसकी प्रबन्ध व्यवस्था विश्व वैक के ही सहस्य है। विश्व वैक का प्रोसीडेन्ट निगम का च्यास्थव होता है।

### नियम के उद्देश

निगम का प्रधान उन्हें क्या अर्थ-विकसित देशों में उत्पादक प्राइवेट उनकम हो प्रोताहत देकर उनके आधिक विकास की गाँव को तेन करना है। इस उन्हें व्या मी पूर्णि के तिने यह उत्पादक प्राइवेट उपकाम में में प्राइवेट विकास के साथ मितकर विनियोग करता है और पूर्वेनुगतान के तिने नरकार की गारूटों नहीं मौगता। यह वास्त्रक में 'देशों और विदेशों प्राइवेट पूर्वें में प्रकार के निवें प्राइवेट में प्रवास के प्रवास के

निगम का सगठन एवं प्रबन्ध

एक स्वतन्त्र तार्च्या होते हुने ती निवन विश्व बैक के सरक्षम में नार्च नरका है। इसका सरस्य होने के लिए विश्व बैक की सरस्तता आतारमा है। निनाम तो अधिकृत पूर्वी ११ करोड जाकर है, को एव-एक हजार दक्षार के १,१०,००० जारी में निभातित तो गई है। ३० वृत १८६७ को निराम तो स्वीकृत पूर्वी १० करोड दमार के तमभग थी, जिसमें प्रमुख देखी ना माग (लाम झानरी में) इस प्रमार मा

| अमेरिका | ₹४१६⊏ | जर्मनी <b>१</b> ६ <b>०</b> ५५ |
|---------|-------|-------------------------------|
| त्रिटनः | 800   |                               |
| कास     | ६= १५ |                               |
| मारत    | AA 35 | नीदर मैं <b>ण्ड्स ३</b> ० ४६  |

रपन्दतः ७ २७ करोड बालर की पूँकी (अर्थान् कुल वी सगमग ६=%) इन सात देशों के पाम यो।

निगम ना कोष विषव बैंक के त्रोधों से अलहरा रखा बाता है। यह वैक ते जार फैनदेन नहीं कर सकता किन्तु शुरूक देकर विषय बैंक के अधिनारियों की सेवा का प्रयोग कर सकता है। वह बिद्ध में के के द्वारा है। वन्त विषय सरवानी ॥ नम्त्रक स्थापित कर शकता है। उनका प्रधान कार्यालय विषय में के साम ही होना आंननार्य है। किन्तु वह अन्य सम्याजय कही भी शक्ष योगों ने स्थापित कर सकता है। इस समय हमके कार्यालय ग्रुयाक, नम्बन और शेरिस में भी हैं।

चित्र निगम की सर्वोधन प्रवास-ताता सकार मणनत है। विश्व बैंक में सदस्य देया हारा मनीनील गवर्गर ही निगम से भी नवर्गर मणनत है। विश्व बैंक में सदस्य मणन नीनिला मिलार ही। विश्व बैंक का अध्याद वित्त निगम ना प्रेम प्रयाम होता है। कार्य प्रवास होता है। कार्य प्रवास कि निगम प्रवास होता है। कार्य प्रवास होता है। कार्य प्रवास होता निगम प्रवास पर है विस्मा विश्व कर में मानानन मण्डल के किस्तम दिश्व कर में मानानन मण्डल के क्षत्य ही। की वित्त निगम के सदस्य हैं, सीमानित होते हैं। मानालक मण्डल विव्य के भी वहायी निगम के सदस्य हैं, सीमानित होते वित्त कर में मानान के स्विद्ध वाणी होता हैं। उसे मन के से का अधिकार हुए हो होता। मान्य सदस्य में प्रश्न माना है। साथ स्वास्त विव्य वाणी होता है। अभाव के स्वर्व अधिकार हु हो होता। मान्य सदस्य में प्रश्न कर है के साथ स्वास्त विव्य स्वास होता है। साथ समस्य

३० पून १६६८ को निशम के सदस्यों की सरमा ८६ तक पहुँच गई। निगम के कामकलायों का स्वेच-

( ) अष्ण देवा और सञ्ज भूँची का क्य करना— निगम जी त्याचना के पूर्व पिता जी त्याचना के पूर्व पिता जैक की यह दारा थी कि दिना मित्र का कुछ नार्व जीवासिन इस्ताव्यों स्थापन के पुत्र मित्र के प्रत्य होना स्थापन के प्रत्य होना सही। वाद स्व. इस्ताव पार्टर वीया है, विश्व मित्र के सही के विषय होना के प्रत्य के प्रत्य कर किस कि है के विश्व मित्र के यह नहीं के सित्र मित्र के सही के सित्र के सित्र के सित्र के सित्र के सित्र के सित्र किस किस किस के सित्र किस किस किस किस के सित्र के

निगम में अश विभिनोजन का अधिकार नहीं मिला। किन्तु निवस ने दूरदिश्ता के विचार है, किन उन्नोमों को कच दिये उत्तमें किती भी समय प्रश्न भूजी बरोदने मा अभिवार सुरक्षित रक्षा। बही नहीं बॉट जाने नाले लाम में निगम का हिरसा भी कितर किया गया।

ुख वर्षों से कार्यंशालन से ही तिगम नो अनुभव हो मया कि उसनी म्यूप ो देने की विसेष प्रमाशी निस्तय अपूर्णों को पूर्णी म परिषित करने का अभिकार मिल तित रखा जाता था, ज्यारे देशों के जिससों और कियाना के अनुस्त्र नहीं थो, जिस्ते सार-बार दरमीन एक देने पटते हैं और जुण देने म जिसन्य ही जसारा था। निगम को यह परिशामी भी होतों थी कि जो पहले से ही ऐसी मस्यार्थ और न्यांति तर्यक्ष करने पटते से, जो ज्या को पूर्णी थ बहनते ही जबार्थ में मामित पर जन नजी को कार्य है, क्योंकि निगम स्वय हो जायों को स्वयंदिन का जिसकार नहीं एसता था।

हत कठिकारको नो इच्छिमन रखते हुए सन् १६६१ म निषम के नियमों म मधीमन किया गया जिल्हों उन्नके लखीं म विभिन्नाथ करना पर से पाननी हुए ही गई। आहा है कि जब निगम के जल पूँजी विभिन्नोन से अविकसित देश समेछ माभ जा करने ।

- (२) प्राइवेट एकोगों में ही विनियोग करना—निगम बरकारी उपनयों में सा सरकार की प्रमुखना वाले उपनयों में सिमियोग नहीं कर बकता। वह प्राइवेट उपनयों में सिमियोग नहीं कर बकता। वह प्राइवेट उपनयों में सिमियोग करना है और एक हैंगू स्वयंत्र रही का बरकों में ही मीराया। यदि किती उपनय का प्रकार प्राइवेट राभी में है और नरकार की सामुखी पूर्व किती है ही निमम की विनियोग करने म बाधा न होगी। वह नये उपपन्नों में कुछ पूर्वों का साधा प्रमान की विनियोग करने म बाधा नहीं। वह नये उपपन्नों में साधा प्रमान का विनियोग करने वह वह विज्ञा है किता है हुत लगाई जाने वालों पूर्वों में २०% वे भी सिन्योजन से अधिक वीनियोग कर बहुत है किता है हुत ना विन्यों पूर्वों में २०% वे भी सिन्योजन से अधिक वीनियोग कर बहुत है किता है हिन्तु हुता किती पूर्वों में स्वाद हों। वह अधि और हिन्दी पूर्वों में सहसेग वीनियोग कर के स्वादांग दे बहुता है हिन्तु है सी और हिन्दी पूर्वों में सहसेग बीनियोग के का प्राविक्त के स्वादांग दे बहुता है हिन्तु की और का प्रविक्त की अधिक की प्रविक्त की अधिक की प्रविक्त की अधिक की प्रविक्त की स्वादांग के साथ की प्रविक्त की विन्यों के साथ साथ की प्रविक्त की साथ की प्रविक्त की अधिक की प्रविक्त की साथ की
  - ( १ ) केवल निर्माणी उपरामी को ही सहायता देवा—वित तिग्रम निर्माणी चंदीणों में, जिनन सनन, निधायत एस सभी तरह के खरपहत काम सामित है, पन लगाता है । वह लोक्सियोणी तेवाओं (अंसे—विवसी, सिपार्ड, गृह निर्माण, होटल आदं) और विदेशी व्यापार के सिंग पन नहीं देता।
  - (४) अन्य सर्ते—(व) निगम छोट, बृहत एव मध्यम सभी वाहार के उपत्रमा नो धन देता है जिन्सु इनहीं दुख पूँची (निगम के सहयोग को मिताहर) ४ ताल हानर से अम नहीं होनी चाहिये। (वा) वह १ ताल हालर से जम ओर

३० लास टानर से अधिक पूँजी नहीं समाता । यदि निजी पूँजी अधिक आने को तैयार हो तो यह ३० लास डालर से भी अधिक विनियोग कर सनता है। (इं) विनियोजन का स्वरूप ऋण (Loans) अदा पूँजी का जम्म अथवा ऋणी की पूँजी मे परिततन करन की बन नाला ऋण हो सकता है, प्राय वह जोशिस पूँजी भगाना अधिक पसन्द करता है तानि उसना सस्या म प्रत्यक्ष स्वामं रहे । (ई) न्यान कर उन्नोग को अजन चक्ति के अनुसार निश्चित को आती है और प्राय ६ से १०% तक भी गई है। (छ) वह साथ में हिस्सा देने की दार्न नगा सकता है (ऊ) अपपुक्त मृण राम्नि पर १º० वाषिक दर ने ध्याज लगाया जाता है। (ए) ऋण सुविधाननक किस्तों म चुकाया जासकता है। य किस्तों ५ से १५ वर्ष तक के लिये निश्चित की गढ़। वार्षिक विक्रमों की स्नवानियत करने स् उत्पादन आरम्स होते तथा नाम अनन की शक्ति का प्यान रचा जाना है। (ऐ) निगम डालर म या आवस्य≉ता पड़ने पर अब सुद्राओं म) विनियोग गरता है। (ओ) वित्त निवम केरर उद्दोग नी जमानत पर हो नाण दे देखा है जसकी सम्पत्ति बंधक बद्धी रसला सरमार या अप सस्याक्षी से गारन्टी दिलाने की साम नहीं करता। हा, सस्था पर ऐसी बार्गे लगा सक्ता है जिसके अनुसार वह एक निरिचत रकस में अधिक ऋण म ले और अपनी चालू पूँजीका विनियोग ठीज में करें। (औं) ऋष की राशि एक मुस्तया निरतो ग दी जा सकती है। इसका प्रयोग कही ने भी सामाव लरीदने न अथया किसी भी विकास कार्य म किया जा सक्ता है।

प्रभावि उद्योग पूरी बोजना जनाकर लिया को भेजते हैं। इसका विस्तेषण से तियार को बोजना और उपपुत्तका तथा अबस्य व्यवस्था दर्ग दुरावता का अवुद्धान तथा जाता है। सब बातों ने समुद्ध होकर है। वह बातों का नियंत्र करता है। कि बातों ने समुद्ध होकर है। वह बितियोग करने को प्रस्ता है। इस बाते अवुद्धान तथा जाता है। का क्षेत्र के प्रस्ता है। इस है। उस है इस की के के प्रस्ता है। इस है। उस है इस की के के प्रस्ता है। इस है। अपने कितीयोग करने विधा अपने करता है, रियोर का विभावता की विधा अपने करता है। इसी है अपने कितीयोग करने विधा अपने वह मिला कर्या है। अपने का विधा अपने क्षेत्र करता है। अपने का अपने की विधा के विधा के विधा करता है। अपने का क्षेत्र करता है। इसी है की तिवार करता है। इसी है की तह करता है की वह स्थापी के विभावता करता है। विधा करता करता है। विधा करता है। विधा

३० जून १६६६ को अन्तरीं ट्रीय वित्त निगम के कायवारी जीवन के ११ वर्ष पूरे ही गय । इन १३ वर्षों म इसके कायकमानी वी प्रवृति का वर्षेन गराप में नीचे किया गया है —

( १) बनीकृत किये मार्चे कहल — ३० जून १८६० तक निगम ने ३६ दर्घा म २२२१ मि० ब्रासर की सहामना थी। १९६६-७ में ४६१ कि० ब्रानर की बाह्याचा दी गई है जबकि १८६२-६६ न ३५-६ मि० ब्रानर दिय मंगे के। द्वा प्रकार, अपने कार्यवालन के हितीब दबाब्द के प्रकम वर्ष में IPC ने पिछले दबाब्द को जुल सहायता सा एक चौषाई मान स्पीकृत स्थित । अधिकृतद खाज १ से १०% पर दिव गंग्रे हैं। अधिकाश कृषों को अब पूँची से परिवर्धित करने का अधिकार मुर्रीक्षत रखा सर्वाहे।

(२) प्राचीकरास्तामक बंदा—१,६५६-५७ में नितास ने ३२० मिन जानद - जी मतात वाली प्राचीकताओं के निवंध पट मिन शासद सिंदा। इस कामद २० जूत १६६- तक स्त्रिम के जित्र मतात्रीजनाकों के लिया पित प्रवास किया उनकी कुल सामत १०१० कि जातद थी, जिवसे निगम का अब १-६ कि कालद था। इस प्रवास तित्म हिलाइ कि अप्तरिक्षणीय में देशा मा यह अनुवास १ और ११ का १३ स्वास जिले। हिलाइ कि कम्मपियों में देशा मा यह अनुवास १ और ११ का १३ स्वास जिला हिलाइ कि कम्मपियों में देशा मा यह अनुवास १ और ११ का १३ स्वास कि निगम से अन्य स्रोतो बारद विगियोक्य को यदेव प्रोस्थाइन निवंध प्रदेश में है। यसार्थ में ऐसा प्रोस्थाइन देने के लिते ही निगम वी अपनी प्रस्तिक १ २६६२ में केवल नुष्यास्ता होने के अवास प्रश्नादानं-विग्रीयोक्य की बतानी पर्य।

(३) विशिष्यीय श्रीहंकोलियो— २० जूब १८६५ तक IFC का हुण विशिष्य मोगानीहंकोलियो अरुप आध्रत क्षांत्र का १८६५-६६ म व ४ मि॰ उत्तर म बहरूर १८६६-६० में १०७ ६ गि॰ और १८६७-६० में १९५६ पि० अवस्य हो गया। इस पर १८६५-६० में १०७ ६ गि॰ और १८६७-६० में १९५६ पि० अवस्य हो गया। इस पर एक्षा का मोनव वाधिक जाय ७ ४१% हुई है। विविद्योग पिटेकोलियो म दिनियो मा प्राप्त वर्ष के १०% से बक्त कर अप ४०% हो पया है। इसके अविदिश्य कर वाजरा को मेगर के निर्मयो का आध्रियोग भी वरता रहा है। इसके अविदिश्य क्षांत्र कर वाजरा है। हे पहाले कर नामीय पूर्णी बाजरार के विद्या को बहुत प्रीराहत किया। इस १८० को इस्तरी क्षांत्र के एक्स कर कर कर कर कर कर के स्थान के इसके प्राप्त है कि वह अपने पोटेकोलिया से यहा विश्वक के हर कि विद्या है कि वह अपने पोटेकोलिया से यहा विश्वक के हर कि विद्या है है कि वह अपने पोटेकोलिया से यहा विश्वक के स्थान किया है है कि वह अपने पोटेकोलिया से स्थान के स्थान किया है कि वह अपने विश्वक के स्थान है स्थान है कि स्थान है आध्री के स्थान के स्थान किया प्राप्त के स्थान है के स्थाव (अर्था) स्थान हिस्स अर्था है कि इस इस इस है कि इस इस इस है कर है कि स्थान है के स्थाव (अर्था) स्थान हिस्स हिस्स है कि स्थान है के स्थाव (अर्था) स्थान है वह स्थान है कि स्थान है अर्था कर है वह स्थान है के स्थाव (अर्था) स्थान है के स्थाव (अर्था) स्थान है है कर है स्थान है कर है कर है कर है कर है स्थान है है कर है है विश्वक है कर है है कर है है कर है है कर है है कर है के स्थाव (अर्था) स्थान है कर है के स्थाव (अर्था) स्थान है कर है है कर है है है है कर है कर है कर है है कर है है कर है है कर है है है है है क

(१) विस निश्म के प्रसाधनों में बृद्धि-स्मरण रहे कि १६६१ में निगम

के नियमों में एक मछोधन के अनुसार नियम द्वारा पूँजी स्टॉक में विनियोग करने पर से पाबन्दी हटासी गई थी और १६६५ के दूसरे मद्योधन ने नियम को अपनी प्रभार रहित प्रावित पूँची और आधिक्य के चार गुने की सीमा तक विश्व दैत से उपार लगे भी सत्ति दी। इसम IFC के पास दितीम दशाब्द के कार्यचालन के निरे १०० मि० डालर जुड गय हैं। अत अब यह पहले की अपेक्षाबडे दायि **ग** उठा सकता है। १९६६ ६७ म नियम को कार्येचालन के सिए उपसब्द प्रसाधनी री स्वयी राश्चि ३१० ४ मि० ठालर तक पहुँच गई। जिसन निश्व वैन से प्राप्त २०० मिं डालरों का ऋण भो सम्मितित है।

(६) सहस्यता थाने वाले देख, उद्देश्य एवं ऋण आकार-१६६६-३७ म निगम ने अपने पित्रियानों का आकार बढ़ा दिया है। इस वर्ष कुल सीन विनियान (बाभील, भारत और फिलिपाइ-स) १० में १२ मि० कासर के हुने। अत ओसर भाकार ८ १ मि॰ डालर का रहा जबकि पिछने दशाब्द से बढ़ केवा १४ मि॰ डारर की ही थी। निगम अपने व्यवसाय को विविध्यती बनाता जारहा है। इस वर्षतो इसने पर्यटन के लिए भी आधिक सहावता दी है। यह भौगोलिक इस्टिसे भी अपने प्रवसाय को फैला रहा है। हात वर्ष ऐतिया और अफीका म विनियोजन पर अधिक च्यान दिया गया है। यदि विभिन्न देशों की IFC से अभनुभित सहायता निली है तो इसका कारण उसका विभेदात्मक अवदश्यर नहीं है बरन् कुछ देशों की उपयुक्त स्थानीय दशाय विकसित करने की असमर्थता है। भारत और ग्र० वि० निगम--

भारत ने निगम के समग्रीता-पत्र पर १६५६ में इस्ताक्षर कर दिये थे और इस प्रशास यह निगम का प्रारम्भिक अवस्था में ही सदस्य सन गया था। कह पहले पाच अधिकतम् पूँजी वाले देशी में से हैं और इस नाते उसे विगम के प्रशासनिक मचालक मण्डल में एक स्थामी स्थान मिला हुआ है। नियम में गहरा ऋण जनवरी १६४९ म रिपिन्सिकन फोर्ज वस्पनी को सिला जो ११ लाख उल्लंद काथा। दूसरा इ. र नाल डालर का ऋक किनोरिकर ऑयल इंजन लि० की अप्रैल १६४६ स मिला। 🧣 कि उनकी आवश्यक पूँजी अध्य साधनी से मिल गई थी, इसलिये उन्होने इन स्वीहत ऋणी का लाभ नहीं उठाया। तीसरा १३६५ लाल डालरका ऋण आमाम मिनिगेनाइट नि० की जुन १८६० में एवं जीवा २१० बाल टालर की आहण KSB Pump I.d को जनवरी १९६१ में बिला। अन्य ऋण निम्न थे -- प्रिसीयन बीमरियम इण्डिया नि॰ ८ हर्ट लास डालर, फीड स्तीस्टर इन्डस्टीज नि॰ १२ ११ ताच डालर, महिन्दा यूजीन रटील कम्पनी सि० ३४ १० नाख डांचर संशों मशीन वर्ग नि॰ १- ८० नात बालर। नई उनेवर्क प्रयोजनाधी के लिये सहायता देने के मन्दन्य में वित्त निगम से वार्त्तों चन रही है। ११६६ के जन्त तक निवम ने जांड भारतीय कम्पनियों म १५ ४२ करोड रुपये का विनियोग कर रसा है।

प्रारम्भिक वर्षों म भारत ने निबम से कोई विजेग लाभ गहीं उठावा, क्योंकि

जमें विश्व मैंक हे अधिक धन्मी अविधि के और कम समा के क्यूण मित ताते हैं। चित बुढ़ोसर काल से अधिकास निस्ती उत्योग सरकारी प्रोत्साहन से स्थापित हुएँ हैं भी उन्हें कम बेहों से भी पूर्व जिल्ला किया है। है, जिससी निजी उदी हो, जिससी निजी उदी की परियों का प्यान निगम की घोर अधिक नहीं समा। किया पिछले 5-४ वर्गों से व्यानीय उद्योगपियों ने निगम दी मुविधाओं का लाभ उठाने पर अधिक ध्यान [साहें]

विस निगम के कार्यों का मूल्यांकन-

नियम के कार्यवालन की प्रमुख आलोचनाये निम्नलिखित है —

- (१) अधिकासित वेची को अवर सहायका—अन्वर्यात्त्रीत विनान कर गार जीवनिहर देगों को भारी आवन्यकता को त्यान में रवन हुये समूत्री रहा ! चिनात १५ क्यों में उत्तरे ६६ वेदी में २२२ मिंव कामर की श्रुत्यस्ता की है जबित मोवकासित देशों की सक्या १०० के लगमन है। हुगारी मध्यति में प्रता जानावान्त्र। मही नहीं है। कारक, प्रत्येक नर्द बस्त्रा मर्दानिक वयों में बीधी गति से ही प्राति करते है। किस अनार विजय की और मुत्रा कोण मी मानित आर्टीमक स्वयस्त्रा पार करते के आह अब तराहणीय वन गई है, उत्तरी अवगर सित निश्च भी मित्रक में तेत्री स्वर्ता के आह अब तराहणीय वन गई है, उत्तरी अवगर सित्र निर्माण भी महित्र में तेत्री स्वर्ता कर सकेमा देशा होगे विचयत्त्र है। इसके अतिराद्ध नियम की सकलता का दीक हान दसके हारा विशे गरे व्यूष्टी में नहीं, चरण इस बात ये होता है नि इसके निर्मा व्यसायों को देशा और शिवेधी पूर्णी किया गीम तत्र उत्तरकथ कराई है। इस दिन्द से ती निमम कार्य यहुत जनवीयजनक कहा वानेव्या, न्योंनि गाणी उपोगी में निमस के अवंतर दानर के निवेश के कारण ४ शारिरिता उत्तरी का निवेश हमा हिंगा है हा हु।
- (२) अहंगे क्या-नियम अपने प्राणी पर ओवायन 3% स्वास्त्र तेया है। आतोचको का कहना है कि यह दर बहुत के भी है। विभोवत अवस्त्रित मित्र का स्वास्त्र के लाभ में थी हिस्सा है। तो स्वास्त्र है। स्वास्त्र स्वस्त्र है। स्वास्त्र है। स्वास्त्र है। स्वस्त्र है। स्वस्त्
  - [ ३ ) ऋष्ए-प्राकार उपपुक्त नहीं निषम छोटे-बटे सभी उद्योगा को ऋष दता है। किंतु पुद्ध आवीषको का कहना है कि निषम केवल छोटे उद्योगों को ही ऋष वे। अन्य आसीषको की सम्मति में इसे केवल बटे उछोगों को ही ऋष देना

चाहिए । हमारी सम्मति है कि दोनो ही विचार ठोव नहीं हैं। एक बहुत छोटी मस्दा नो प्राय बोटी पूँजी पाहिथे जिसम मो निदेशी सुदा का जबा बहुत ही मामूनी होता है। अतः इसकी आवश्यवतार्थे देशी श्रोतां स ही पूरी नी जा सहती हैं। इसी प्रनार एक बहुत बढ़े उद्योग नो ऋण देना भी निवाम के उद्देशा से अनवता है। नारण निगम का उद्देश्य विकासो सुख देशा म प्राइवेट पूँजी की प्रोसाहिक करना है और वड़ा बहुत बड़े उद्योगों का असाव है। अस अल्प विकसित देशा को बहुत वड़े ऋणों की आवश्यकता नहीं । यथाय म प्रयक्त सामल की विद्यय रज्ञाओं के सदम म सहावता दने जी उपयुक्ताया विचार किया जानाचाहिए । नियम का सबसे छोटाप्रण मत्वेडोर के एक हाजियरा फंक्टी की मिला था. जिलम ७० श्रमिक काम करत था। ष्टोंगे होंगे हुए भी इसका विजी राखि ११ करोड सालर वाषिक थी। अंत डमें ग्रही यना देना अनुचित नहीं कहा या सबता। नियम के २४% ऋण २० लाल बालर मा इसस अभिन राशि के है। इसस बढ़ी राशि के ऋणा की अल्प विकसित देशी मी जनरत नहीं है और यदि हा भी तो नियम पर नोई वयनबद्धता नहीं है।

चार के मशोधन के पश्याण निगम ने विवास बैको की जीखिम पूँजी में विनियोग निया है और उन्च सेने नो क्षमता म बृद्धि होने से वह कम विकसित सदस्य देशों के आर्थिक जिकास में एक व्यापक पैमाने पर हाय जेंटाने व सवर्थ हो गया। इन वेशों म डिन्स्टी पूँजों के उत्पादक विनियोग के लिए प्रचुर अवसर हैं। निगम का विनियोग आतरीस्ट्रीय पूँजी के प्रवाह को श्रीत्वाहित करके अविवस्ति वैद्यों म विवन नित देशो द्वारा विनियोग को सम्मन बनासकता है। निगम ने इस दिशा म सल्तोप-

### परीक्षा प्रश्न .

१ किन बातो स अंतरिन्टीय बिक्त निमम निश्व वैक से भित है। निवेचन

[In what respects does the International Finance Corpora tion differ from International Bank of Development and

२ अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निममो के कायकतापो की आजोचना कीजिये। अप विश सित देशों के विकास म नियम कहा तक सहस्वक हुआ है ?

[Give a critical estimate of the working of the International Finance Corporation How for has the Corporation been helpful in the development of under developed countres ']

# 38

## अन्तर्राष्ट्रीय विकास परिपद्

(International Development Association)

प्रारम्भिक---

अन्तरांट्रीय विकास सम अपेसाइत एक नई सस्या है, जा अन्तरांट्रीय आधार पर कम विकसित देशों में आर्थिक विकास के कार्यक्रमां का अर्य-प्रकास करती है। यह नत्या २६ सितम्बर सन १६६० में स्थापित की गई थी। यह अन्तरांट्रीय पुनांत्रमांण तथा विकास बैक (विश्व बैक) के सहायक के रूप में कार्य करती है।

परिषद् की स्थापना क्यों ?

विकासोत्मूल देशों के समक्ष संस्थीर पूँजी सम्बन्धी समस्याये है। सर्वप्रयम, उन्हें दो प्रकार की पूँजी की आवश्यकता होती है-विकास पूँजी (बृहद उद्योगी के विकास हेतू) एव सामाजिक पूँजी (सार्वजनिक लाभ के सामान्य कार्यों के सम्पादन हेत)। दोनो वर्गों की पूँजी की आवश्यकता दीर्थकालीन होती है। कारण, उपक्रमो के लाभप्रद बनने में १० वर्ष तक लग जाते हैं और इसके बाद भी ऋण घन सहज-सहज ही पुत्राया जा सनता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक पूँकी सो स्पष्टत अनु-त्पादक है ही । इसरे, व्याज का भगतान भी एक गम्बीर समस्या है । यदि दीर्घ-कालीन ऋगो पर १-६% की दर से ब्याज लगावें, तो २० वर्ष में मूलधन के बराबर ही ब्याज देनी पडती है, जो अल्प-बिक्सित देशों के लिये बहुत भारस्वरूप है । तीसरे यदि मुलबन और व्याज का भुगतान विदेशी मुद्रा ने ही करना पढ़ा, तो स्थिति और भी गम्भीर बन जाती है। चीचे, निजी उपक्रमी प्राय. शीघ्र एव पर्याच्य लाभ देते काले उद्योगों ने ही विनियोग करते हैं और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय दिल निगम सदा ऋण बेने को प्रस्तुत रहता है किन्तु सामाजिक उद्योगों में प्राय सरकार को ही आगे बदना पडता है, क्योंकि ये नितम्ब से लाभ देते हैं और यह भी साधारण, और, साम ही सरकार पर अन्य कार्यों का भार होने से उसकी पूँजी लगाने की क्षमता भी सीमित होती है, जिससे यह बावश्यक है कि कोई बाह्य बन्तर्राष्ट्रीय संस्था उसे ऋण दे। इन्ही आवस्यकताओं के सदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ इस उद्देश्य से स्थापित किया गया है वि कम विकसित देशों को ऐसे ऋण प्रदान कर सके जिनके उपयोग में उन्हें अधिक स्वनन्त्रता रहे और जिनके अुगतान की रीति ऐसी हो कि ऐसे देशों के

व्यापाराक्षेप पर अधिक भारन पडे। अत बहसस्या विद्यंत्रक के उद्देशों को और भी अधिक अञ्च तक पूरा कर सकेगी और साथ ही कुछ ऐसे उद्देशों के लिए की ऋण दे सकेशी जिनके लिए विदर्ग भीन ऋण देने में असमयं है। परिवद का सगठन---

कोई भी देश जो विश्व बँक का मदस्य हैं, विकास परिषद् का भी सदस्य बन समता है। ३० जून १९६८ को इसके सदस्यों की सक्या ६८ थी। परिपद में सदस्य-देशों को विक्ञित और अविकक्षित दर्शों से बॉटागया है। प्रयम वर्गने १० और

वितीय वर्ष य द० दश है।

सम की प्रारम्भिक शूँजी १०० करोड डालर रखी गई है और इसे उपरात वर्गों म निम्न प्रकार बॉटा गया है-७५°१ वरोड डालर विकसित देखी के लिए और २४ ६ करोड डालर अधिकसित देशों के लिये। सघ की प्राचित पूँजी ६६६ १४ मि॰ डालर हो गई है। दूसरे वर्ग के सदस्यों को अपने चन्दे का १०% स्वर्ण और परि-वर्तनशील मुशाओं में और शेष ६०% राष्ट्रीय मुद्राओं में, वांच किस्तों में, चुनाना पढता है और प्रयम वर्ग के सदस्यों की सम्पूर्ण चन्दा स्वर्ण या परिवर्तनग्रीस मुद्रामी में देना पडता है। अमरीका, इञ्जलैंड, जर्मनी व ननाडा सबसे बडे चन्दाधारी देश हैं। इतती चन्दा राशियां कमसा ३२० २६ मि०. १३१ १४ मि०, ५२ ६६ मि० व् कनाझ ३७८३ मि० डामर हैं। भारत का चन्दा ४०३३ मि० डालर है जो उसने १०% स्वर्ण व परिवर्तनशील मुद्राओं में तथा १०% रुपयों ने दिया है।

विकास परिषद् में सभी अविकतित देश बड़ी आस लगाये हुये हैं। जिन्तु इनकी आवश्यकताओं को देखते हुए परिपद के साधन अपसन्ति हैं। अत कार्यकारी संपालको के मुझाब पर परिषद् के साधनों में बुद्धि का प्रस्ताव रवीकार निया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार प्रथम वर्ग के सदस्यों से पूरक प्रणादान सेकर अतिरिक्त धन की व्यवस्था की जायेगी। ऐसी पहली व्यवस्था ७१० मि० डासर के खिए सन् १९६४

में की गई थी।

विकास परिषद् के लिये प्रवन्ध व्यवस्था विश्व बैन्द्र की ही भौति है । गवर्नर मण्डल, प्रशासनिक संवानक संबद्धल और अन्य संबंध अधिकारियों के असिरिक्त विस्व र्वं क के नियमित कर्मचारी ही इसके वार्वं सम्पादन के लिए विष्मेदार हैं। ही, यदि मिवट्य म आवस्यक समका जाय, वो अक्षम कर्मचारी नियक्त किये जा सकते हैं। प्रत्येक सदस्य को प्र०० - प्रति पाँच हजार टालर एक मत देने का अधिकार है। विकास परिषद के कार्य-

र्नेसा कि हमने पहले भी सकेत किया है जन्तर्राष्ट्रीय विकास परिपद विश्व बैंक की पूरक मध्या है और अल्प-निकसित देशों को विकास हेतु सन्ते और दीर्प-कानीन ऋण देता है। इनकी छन्। अधिक सरस और सुविधालनक है। विकास सध के ऋण का मुलभ ऋण (Soft Loans) कहा जाता है, जिनकी सीन विशेषताये होती हैं—(1) न्यान की दर नीची होती है, (11) ऋण सम्बी अपिष्ठ के लिए दिए

जाते हैं, और (m) ऋण का मुगतान ऋणी देश की मुद्रा में स्वीकार कर तिया जावा है।

बहत से ऐसे देशों को भी, जिन्हें विश्व बैंक से ऋण प्राप्त नहीं हो सनते, मघ से प्राप्त हो सकते हैं। सघ हारा दिये गये ऋणो पर कोई व्याज नही है। इससे अविकसित देशों को बहुत ही लाभ है, क्योंकि उन पर ऋष का भार बहुत प्रम पटता , है। परिषद ऋण देने हेतु व्यवसाय की उत्पादकता या लाभ प्राप्त करने की शक्ति पर विशेष ध्यान नहीं येता। फलत परिषद् से सभी प्रकार के व्यवसाय लाभ प्राप्त पर रहे हैं। ऋण प्राप्त करने की दार्त केवल यह है कि योजना विशेष की दश के जार्थिक विकास में महत्वपर्ण स्थान प्राप्त होना चाहिए । चुर्कि ऋण पर भगवान देशी मुद्रा में किया जा मकता है इसलिये ऋणी देश की विदेशी मुद्रा के बारे म विता नहीं करनी पडती । उसे मगतानशेष की प्रतिकृत्वता की भी जिन्ता नहीं रहती । अपूर्ण दैने के बाद परिषद समय समय पर ऋणी देश म योगना की प्रगति का अमेरा सेती रहती है एक प्राविधिक और अन्य सहायता देती है। परिपद राजनीति के प्रभाव से नियम होकर केवल आर्थिक आधार पर ही ऋष देती है। ऋष देने के पूर्व वह परिमोजना की जान एक विशेषण समिति से कराती है। वह इस बात का ध्यान रखनी है कि ऋण का निर्धारित योजना के लिए ही सहयाग किया जाय। इसके द्वारा कही से भी वस्त्रये तारीदी जा सकती हैं। विकास परिषद के कार्यकलापो की प्रगति---

परिषद् ने = जनम्बर १९६१ को कार्योरम्य निया और ३० जून १६६७ की परिषद के ऋण देने योग्य कुल प्रसाधन १,७५१ मि॰ कालर थे, विसमें से इस तिथि तक वह १,६८४ २ मि॰ डासर के ऋण स्मीकृत कर चुकी है। इस प्रकार ३० जून १६६७ को परिषद के अबद व्हण (uncommitted funds) १६ व मि० ज्ञानर रह गये। ३० जून १९६० को स्वीकृत करण राशि १७७६ मि० डालर हो गई और अबद ऋण केवल ११ मि॰ डालर रह गये। किन्तु यह राश्चि उन परियोजनाओं के जिमे सुरक्षित कर दी गई है जोकि अभी अस्तिम निर्णय की जनस्था मे हैं। यह सहा-यता निम्न कार्यों के सम्बन्ध में दी गई है-विद्युत शक्ति, परिवहन, तार परिवहन, कृषि और वन विकास, उद्योग, जल पूर्ति योजना, शिक्षा योजना । ये ऋण स्थानगुक्त हैं। इन पर उचार सेने वालों से केवल हैं % सेवा व्यम लिया बाता है ! सबसे अधिक सहायता एशिया और मध्य पूर्व के देशों की प्राप्त हुई है तथा उहें स्वातुसार परिवहन के लिये सबसे अधिक ऋण मिला है। भारत और अं० वि० परिषद-

सारत परिणद् ना प्रारम्भिक सदस्य और अपने अन्दे के आचार पर इसमे एक प्रवासिनिक समानव नियक्त वरने का अधिकारी है। यज्ञपि उसका चन्दा अधिकतम् पांच में ने एक है तथापि उसे साथ २ के सदस्य देशों में सम्मिलित किया गया है. 310 caro. Y3

जिससे नह परिषद् से यथेष्ठ ऋण मृतिकार्ये प्राप्त कर सकता है। विगत न वर्षों से परिषद् ते नारत को सडको, रेलो, टेली-कम्यूनीकेशन, सिचाई, विद्युत सक्ति के विकास और बम्बई-बन्दरगाह के सुधार-हेतु ऋण विवे । १६ अवस्त सन् १६६६ की निस्त्र वैक ने परिषद् द्वारा भारत नो १५० मि० डालर का गैर-प्रायोजना (nonproject) ऋण स्वीकृत लिया, जिसका उद्देश्य भारत के लिए आवश्यक विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना है तानि वह विद्यमान निर्माणी समता के द्वारा उत्पत्ति बडाने हेतु पुर्जे, सामप्रियां, फुटकर हिन्से एवं अन्य खासान का आगात कर सके। इस ऋण से निम्म उद्योगो को लाम पहुँचने की आसा है --- आपारिक व्हीकत्स, मसीनी औशार, इवेन्ट्रिकल इक्ष्विपमट, हुपि ट्रॅंक्टर, बॉल एव रोलर विपरिस्त, श्रीधोषिक एव सनन यन्त्र, उबरक एव नीटनासक दवाहवाँ, बुनियादी असीह धातुम। मह ऋण कुल ६०० मि० डालर की पहली विक्त थी। इस ऋण का प्रमीग लाई रोंसे पाने वाली फर्मों हारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम ढङ्ग से किया जानगा। यह ऋष ज्याज-मुक्त है। इसनी अदायभी १० वर्ष बाद मुक् होगातपा इसे ५० वर्षों न लौटाना होगा । इस नये ऋण से यह प्रगट होता है कि परिषद् भरण विनिस्ति देशों के लिए कृपि-विनास के महत्त्व वो अनुसद करने खगी है। ३१ मार्च १६६९ तक परियद् ने भारत को ७५७ ५९ करोड ४वये के ऋण विये, जिसमे में १७० ३० करोड रुपये का उपयोग किया जा भूता है।

बिरव बैक एव सम्बद्ध सस्वाभी के बहुणों की सहायता से पिछले दशास्व में भारत में निर्माणी सहयाओं में यथेष्ठ बृद्धि हुई है, जो अब पर्याप्त पूँजीगत सामान (जैसे — श्रीद्योगिक एव विद्युत न्यानिकी, कस्ट्रयान इक्वियमेस्ट और व्यानारिक <sup>क</sup>डीकरस) बनाने में समर्थ हैं। उद्यागी की क्षमता बढाने की प्राविमकता दी गई दी । इसका कारण यह या कि देन । बिदास विकास, सबक विकास पूर्व कम्स्ट्रक्सन इक्षियमेट की भारी मौत होने जा ही थी जिसे पूरा करना जरूरी था। किन्तु विदेशी विनिमय की कभी के कारण निता गण वह सब आयात नहीं कर पा रहें है जीकि वर्गमान स्वापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करते के लिए आवश्यक है। आयात नियन्त्रण म बील देने हेतु ही IDA ने भारत को नथे Credits दिये हैं।

भारत को परिषद् द्वारा दी गई कुल सहायता का ३०% भाग मिला है। म्पट है कि IDA ने भारत के प्रति चढार इंच्टिकोण जपनाया है और उसके आर्थिक

परिषद् के कार्यों का मुल्यांकन--

परिषद् के समक्ष एक निस्तृत कार्यक्षेत्र है। आजकल अनेक अविकसित देश आपिक विकास के लिए योजनामें बना रहे हैं जिन्तु उनके सिवे धनामाव बहुत लटकने बाता है। परिषद् इस जमान को दूर करके निकास कार्य में सच्ची सेवा करती है। रिष्यद् के अधिकारियों को चाहिए कि परिषद् के उद्देशों को व्यावहारिक रूप प्रदान

नरे। जंसा कि विस्त बैंक के अध्यक्ष ने कहा था, परिपद् के माध्यम से उन लोगों तक पहुँचना चाहिए जिल तक विश्व शंक नहीं पहुँच सकता। सासा है कि परिपद् अपने इस पुनोत उद्देश्य में सफल होगी।

मार्च १६६६ में परिषद् के अबद साधन केवल ५२ मिं० झावर रह गये थे। अब परिषद् के समासको ने १२०० मिं० खातर के पूरक अंशदान का प्रस्ताव रता है। यह राशि १८ सदस्य देशों और न्विटवरनेष्ड (जीर्क परिषद् का मदस्य नहीं है) सै तीन वाषिक कितों से प्राप्त की जायगी।

### परोक्षा प्रश्तः

१ "अन्तर्रास्ट्रीय वित्त के क्षेत्र में जिस नई मीदिक सस्या का उदय हुआ है वह विकासित राय्ट्रों की इस द्योमेन्द्रा का सूनक है कि वे अपने अत्यक्तिसित भाइयों को तेज गति में अपने बराबर के स्तर पर लाना चाहते हैं।" इस कथन को IDA के कार्यक्रमापों के सर्दर्भ में अभियं और यह बताओं कि परिषद अपने उद्देशों से कहाँ तक सफत हुई है ?

## 90

# एशियाई विकास वैंक

(Asian Development Bank)

धारस्भिक--

२६ नवम्बर सन् १८६६ को बहुचीचल प्रयम एशियाई विकास बैक का और चारिक उद्घाटन हुआ। यह एशिया और सुदूर पूर्व के विकास हेतु स्थापित किया गया पहला क्षत्रीय बैंक है। जापान के प्रधानमन्त्री ने बैंक के उद्धाटन भाषण में वहा है कि — 'बैक एशियाई राष्ट्रों की दीर्षकातिक महत्त्वाकाक्षा का पूर्ति बिदु है। यह एशियाई राष्ट्रो की स्व सहायता भावना और समेक्यता का प्रतीक है।"" एशियाई विकास बैंक की स्थापना के कारण-

मर्वप्रयम मार्च सन् १६६३ म मनोला म एशियाई विकास बैक की स्थाना का विचार किया गयाया । किन्तु वैक की स्वापना के लिए बास्तविक ठोस कडर्रे ईकेफी (ECAFE) की वैलियटन बैठक मे ही उठाये जा सक्ते थे। वास्तव मे एशिया ही एकमात्र ऐसा प्रमुख क्षेत्र बचाहुआ था जिसमे अभीतक इसकी अपनी नोई क्षेत्रीय विकास सस्या नही यी। जत इष्टर अमेरिकन डेवलपसेट बैंक और अफीकी विकास वैक के नमूने पर एशियाई विकास वैक की स्थापना ना मुफाव सम्बद्ध पक्षी नो बहुत उत्साहप्रद प्रतीत हुआ। अमेरिका ने भी उक्त बैठक में इस प्रस्ताव के पक्ष में राय दी यद्यपि वह पहले इसके विरुद्ध या। इस रुल-मरिवर्तन ना कारण यह या कि अमेरिकी काँग्रेस प्रत्यक्ष सहायता देने के बनाय निदन मस्याओं के माध्यम में सहायता दने के पक्ष म थी। बैक की सबस्यता—

अप्रीकी विकास बैक म क्षेत्र से बाहर के सदस्य सम्मिलित नहीं है किन्तु

The Bank represents the realisation of a long cherished aspiration of the nations hving in the region It could be described as the crystallisation of Asia's spirit of self help and solidarity among peoples of this region "-Essaku Sato, Japan's Prime Minister 24 11 1966

ADB में है। जिस समय कैंक का उद्धाटन हुआ उस समय २० (१८ क्षेत्रीय एवं १२ गॅर-सेत्रीय) देश सदस्य थे। बच इसकी सदस्य-सस्था ३३ है।

वैक का प्रबन्ध-संगठन एवं पूँजी-

दातान के टाकेची बाटमानी (Takesh: Watanabe) को प्र वर्ष के लिये दौन का प्र क्षेत्रेक्ट भूता बया है। १८६५ में बास्ट्रेनिया के थी विकित्स में नमहोता (William McMahom) को मैंक का वेयरकेत चुना गया है। तैवान और टेम्मार्क के प्रतिमिद्यों को बायस वेयरफैन चुना गया है। अनिय खीक द्वीप बारिक सभा तक एव पर रहेंगे।

प्रस-ध शोडे में ७ लोजीय और ३ मेर-से जीव संबासक हैं। वोजीय तवातक १०% सद्य दूँ जो के आपार पर बुन गोंग है। भारत, जापान एव जाएंट्रेनिया हो अपने सहे ने साधार पर हुं ने एवं है। भारत, जापान एव जाएंट्रेनिया हो अपने सहे के साधार पर ही बुन लिय गय, हिन्तु अपने देशों को आपार में मिलना पा। इस बहु से चुने गये को शीय संवासन किनियाहन, बाहसैंड और २० जोरिया है। गैर-से भीम भवातक क्योरिया, इसवैंड और २० जोरिया

कैक के व्टॉक को नियुक्ति करने में भौबोबिक वितरण की अववश्यकता को व्याम में रखा जाता है। यथायक्ति सुसोस्य कमचारी ही रखे जाते हैं।

दिश सोम्पुल राष्ट्रों को ३५ व०% सताधिकारों वर निवन्ना है। भारत को किकारोम्पुल राष्ट्रों की वरवाकि का २५% प्राप्त है। अन्य देशों के मताधिकार स्म प्रकार है —ज्यापान १७ २३%, जास्त्रे निया ७ ६२%, ज्युजीवैड २५२% । इस प्रकार वेषेत्री यहरणों की ६३ २४% गतवाकि प्राप्त है। वेषा गैरकों नीत ३३ सदस्यों के पास है जिनने अमेरिका कनांका, विदेन और य॰ वर्षना सम्मिशित है।

सेक की अधिकृत यूँची १,००० मि० हालर है। ADB के लार्टर के अनु-सार, मरस्सी हारा आधी यूँची वहने पांच लगों म स्थान बाधिक किस्सी हारा सी जानेगी। पुरुवत की आने आली यूँची में से ६०००% परिवर्तन्यों कर किसीयों में होगी। दहा प्रशार बैंग के कार्यक्षण की २००० मि० चनता की सींग की पूरा करने हेंनु प्रिवर्ष १०० मि० हालर के (वर्ष तीमित्रत करते हुए) ही उपलब्ध ही सहते। इसते से १०% ही उच्चार को पर दिया लारेगा। वेग करोर कार्रों पर करवरभ्य विध्वा जायेगा। अत गूँची बखने की बडी जायस्वता है। जायम और भारत के नश्स हार्ती पर उपार देने में प्रवेश हेंनु स्थापित विशेष कीए (Special Fund) के विश्वा (Issue of bords) बताया यहा, किन्तु वह उजाय तीकक्षार वर्ष वाद ही प्रवेश विधा लाकेश जबकि वैत गरियम के पूँची बाबार कर विश्वा हो

{ हर्ष की बात है कि कैक को तोसरो माधारण सभा से तीन धनिक राष्ट्रो ने विकासंस्मृत एमियाई देशों को रियायती दरों पर ऋण देने के लिये कोय उपलब्ध करने का बचन दिया है—जोपान ३० मि∍डातर, ब्रिटेन १४४ मि∞डातर और आस्ट्रेलिया १० मि॰ डासर। ये रासियाँ विदेश कीय संरक्षी नार्वेगी। ]

विकासोन्युल राष्ट्री मे मारत का चन्दा (==१३ मि० ढालर) सबसे बडा है। भारत के इतने बड़े चन्दे के कारण ही विकासीन्युस सन्द्रों को सम्मानित स्थान मिन भया है। इसके बिना ADB एक स्वकीय सहायता की अविधय मस्या प्रतीत होने के वजाय बाहरी स्रोतो से प्राप्त होने वाली सहायता ना बितरण करने वाली एनेगी जेंचती । जापाम और अमरीका 🔳 सन्दा (शरवेक) २०० मि० डालर है।

वैंग ने १६ दिस॰ से यनीका (जहाँ इसका प्रधान कार्यालय रना गया है) म व्यवसाय आरम्भ कर विवा है। र्वेक के कार्य—

यह स्पष्ट कर दिया गया है कि गृज्ञियाई वैक की स्थापना कीतनाम सम्बन्धी अमेरिकी नीति से बिन्कुल की प्रवासित नहीं हैं। इसका प्रवन्ध एवं सचालन एसिया-वासियों के लामार्थ एतिया थालों द्वारा क्या जाता है। यह अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सहशाओं के प्रयत्नों में, जो वि स्विधाई क्षेत्र के विकासार्थ किय जा रहे हैं, वृद्धि करेगा। पूँजीकी अध्यक्तिताकै सनरण जाज अनेक प्रतियाद्दिश पाल विकास-वद्याब्दी में से ६% विकास दर के लक्ष्य को करने में भी तक्ष्मित अनुभव कर रहे हैं। एशियाई विकास बैंक की रवायना एशियाई क्षेत्र के आर्थिक विकास ने एक महत्त्वपूर्णनदम है। यह एचियाई क्षेत्र के आधिक विकास की गति बहुत बढाने मे सहस्यक होगा ।

वैक के कार्यकानापी का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत रत्या गया है, जिसमे कृषि, निर्माण एव शक्ति का निकास सम्मितित है। विश्व की अन्य वित्त गरशामी की माति ADB भी लगभग६% स्याल दर पर ऋषा देना तका २० से रथ वर्षतक की भविध में उसकी अवायगी की जा सकेगी। बैक के कार्यकलायों की प्रगति—

१६ दिसः १६९६ को अंक के नार्यचालन के इ यर्प पूरे हो गये है। यह समगक्ति पृथिमाई विकास वैक जेसी बहु-राष्ट्रीय विस सस्या के कार्यपासन के मुख्याकन के लिए बहुत ही थोड़ी है। फिर भी बंक की उपसन्धियों को निम्न प्रकार प्रस्तृत किया जा सकता है —

(१) वंक ने अपने सगठन का कार्य पुरा कर लिया है। इसकी प्राथित पूजी हेश्व गि॰ टालर है। इसमें से ६०% पूजी सोज के १६ देखों ने प्रदान

(र) बैंक के साधारण पूँची प्रसाधन (विशेष वार्यकलापों के लिये अलग रसी गई पूँजी के जीवरिक्त ) ४०१ ४ सिंक डालर थे जिसमें से ३३१ ४ गिंक डालर

( ३ ) इंश्ह्ह में बैंब की बॉस वामदनी १२ ह मि॰ डानर और ग्रॉस न्यप

७४ मि० हालर थे। इस प्रकार उसे ११ मि० हालर की शुद्ध आमदनी हुई जवनि १६६८ में ३ ४ मि० और १८६७ में २ १ मि० डालर हुई थी।

----

(४) इस वर्ष में बैक ने पहली बार बोंड क्षेत्रे। बॉण्ड जर्मनी संघीय गण-राज्य मे तेचे गये। इनकी जूल राशि ६० मि० वालर थी। इन पर ब्याज ७% है

श्या इनकी अवधि १५ वर्ष रखी गई है।

( ६ ) ३१ विस० १९६९ तक वैक ने कुल २७ ऋण ११ विकासीम्मुल सदस्य =7 देशों म २६ जोडीयटो के लिय स्वीकार किया। ऐसे ऋणो की कुल शाश १३६ ७० सि० डालर है। १६६६ में को ऋण स्वीवार किय गये यह लवा, तैयान (चीन), इ होनेशिया, द० कोरिया, गलेशिया नैपाल, फिलिपाइन्स. सिगापूर थाईलैंग्ड और पहिचमी सामीका से १६ प्रोजेक्टो के सम्बन्ध में है।

(६) श्रुपि एव मद्धनी-पानन, वातायात और विवास वैनिता के धान म २० देशों को २ २३ मि० डालर की तकनोकी सहायता १३ प्रस्तावों के सम्बन्ध म दी गर्ड। १०६ ⊏ से ११ प्रत्तालो पर ११४ मि० कालर की सहायता दी गई थी।

(७) साधारण पुँजी में से दिये गये प्रोनेस्ट ऋणों के लिये व्याज दर ६३º८ चार्ज की गई किन्तु विशेष कीय में से दिये गये ऋषों पर ब्दाश की दर **१३%** ने लेकर ३% तक रखी गई है।

( स ) बैंक के विनियोग १६६६ के जल म २२५ ७ मि० खालर के बराबर थे, जो वैन के परिवर्तनशील गरेन्सियों के कीप का जिसकी चाल कार्यनलायों के लिये आवश्यकता नही थी, प्रतिनिधित्व करते हैं।

( II ) चौक अधिकास विकासीन्मूख सदस्य देशो नै कृषि की बहुत ग्रहत्व दिया था. इमितिये बैक ने गशिया न अधि सम्बन्धी एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण आरस्य विया है। इसका मुख्य उहे स्थ यह पता नवाना है कि अविध्य म वैक कृषि के विकास में नया योग हे सकता है।

(१०) मलेशिया सरकार की प्रार्थना पर दैक ने एक क्षेत्रीय वातायात सर्वेक्षण भी आरम्भ तिया, जिसका उद्देश्य द० पूर् एशिया में यातायात के विकास की सम्भावनाओं का अध्ययन करना और बैंक की बिनियोग सम्बन्धी सुभाव देना है।

र्जं का की कठिनाइयां—

(१) अपर्याप्य पु"जी के सन्दर्भ में वैक का कार्यवालन कठिमाईपुण होगा। उने सहायता के लिए प्रायोजनाओं की परीक्षा में विवाद का सामना करना पढ़ेगा। भाशा है कि भारत व इण्डोनेकिया जैसे राष्ट्रों के सहयोग से ये विवाद सहज हो सल-भावें जा सकेंगे। साथ ही ADB में एशियाई प्राचान को अलन्द करते हेत् भारत और जापान को भी मिलकर कार्य करना होया। हवं का विषय है कि इस विषय मे प्रयत्न चानू ही नये है।

(२) यह डर प्रगट किया गया कि निक्सित देशों से एशिया को दियारी सहायता (bilateral aid) में कमी हो जायगी।

( ३) स्त्रानीय करेंसियो में चन्द्रा एक गम्भीर समस्या है। क्योकि इतक प्रयोग सीमित होगा ।

( 🗸 ) चैक को क्षेत्रीय प्रतियोगिता तथा आधिक दशाओं में विशाल अन्तरी के कारण परिचालन में कठिनाइयाँ उठानी पड सनती है, विन्तु जिस तरह से इसनी स्थापना हुई है उसम यह बासा बँधती है कि ABD एशियाई क्षेत्र के विकास में उप-यागी नेवा करेगा। जाठ दक्षणी-पूर्वी एशियाई देशों ने यह मास नी ह कि हापि रिनास हुनु स्थापित निया जाने बाला विशेष कीय केयल दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशी के नाभायं अनन्त्ररूप में प्रयोग किया जाय।

भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता बी अगत ने ADB के बोर्ड ऑफ गदर्नमें नी उद्घाटन बैठक को राम्बोधित करते हुए कहा कि 'प्रारम्बिक बर्पों ने ADB मो अन्य समस्याओ ना सामना करना पडेगा कठिन निर्णय सेन होगे और राष्ट्री मे विच्वास की भागन। उत्पक्ष करची हागी। उस गरवन्त द्वामता से कार्य करना होगा, सभा राष्ट्रों ने सहयोग प्राप्त करना होगा, बत यह रातोरात में चमत्कार नहीं कर तनेगा।'' उन्होंने गेर-क्षेत्रीय देखी के सहयोग के निए सामुबाद दिया तथा इस बात पर ओर डाला कि ADB जन्म विश्व विश्व सस्याओं से भाषी सम्बन्धों की सहनारी ध्यनम्यानी इत्तरेखायनावे । श्री भयत ने मधी ईकेकी देखों से ADB से सामित होने का अनुरोध किया।

भारत और एशियाई विकास शैक —

एशियाई विकास बैंक के घोषणापन की धारा २ में नि सन्देह ऋण के प्रार्थना पत्रों को प्राथमिकता के अधार पर स्वीकार करने की व्यवस्था है। लेकिन विस प्रकार के प्रोबेक्ट को सहायता दी जानी चाहिए, दशका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ यह बात ब्वीनार करती वाहिए कि हर देख की अपनी समस्याएँ हैं। जसकी अपनी विकास-योजनाएँ है जिसम वह अपने दङ्ग से प्राथमिक्साएँ देता है। निम्तान्वेह भारत अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए जैक के प्रसाधकों का उपयोग रता चाहेगा। नेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे उपयोग बहुत सीमितः और चुनौदा (selective) ही रहेगे। एखियाई विकास वैक किस प्रकार भारत के लिय महायक हो सक्ता है। इस पर नीचे प्रकास खाला गया है ---

(१) स्विमित भूगताल पद्धनि पर निर्वात-वह सम्भवत अन्य एश्वियाई विकासोनमुख देशों के विवास कार्यक्रमों पर इन देशों को अपने निर्मात की वृद्धि हारा. अधिक स्वात कीन्द्रत करेगा । ग देश भारतीय पूँजीगत वस्तुव और मधीने लग्नेदने मे तमर्व हो सकें इस हेतु हमें स्थानित मुखतान पद्धति (system of deferred payments) ना स्त्रीकार नरना पडेगा। इसमे हमें कठिनाई पढ सनसी है स्वोति हम अभी स्वय ही भियेशी बिनिमय सम्बन्धी कठिमाइसो में फ्रेंग हुए हैं। हिन्तु इस दिशा म एशियाई बक सहायक वन सकता है।

(२) साध जलावन बढाने में सहासता—भारतीय अर्थ व्यवस्था की उन्नर्स

मुन्यत सिमाई, बिनती, उनंदरु बोर सम्य उत्पादन सामनो पर निर्भद करती है।
ऐसा सिलि ने प्रतिमा विकास बैठके सिम स्था यह उपित तहीं कि यह विचाई
पियाओं म पृद्धि, बिजती और उवंदरु के रूप में उत्पादन सामन उपरादम करते,
मादि की और किया प्रमाद पे नारत जीने देश ने एविवास विकास तैक किया
मादि की और किया प्रमाद पे नारत जीने देश ने एविवास विकास तैक किया-निर्मास म का रहीं रहावतों को दूर करने में सामन और जान हारा सहस्यत गर्दीना रुपता है।
पियास विकास बैठ अपने पोषणा पह की मादा-पर (१) के आपीन कियास मोज-नार्वे तैमार करने न भारत की मदद कर सकता है, जिसने वह इह प्रकार की मोनना बता साई कि कहते जीराने की प्रमाद की स्थान हो की से विवास के विवास की मिलास की स्वास की स्थान से किया से किया से स्थान की स्थान से स्थान से किया से स्थान स्थान स्थान से स्थान से स्थान से स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्था

स्ति ( ६ ) आय पूँजीयत चलुओं में उश्यदम-पृद्धि—प्रास्त की मृद्रा वाहुन्यकारी स्ति ( ६ ) अग्र व्हिन्योग स्वाह्म व्हिन्य के प्रोमें प्रति क्षिण स्वाह्म स्वाह्म

(४) भुगतान समुजन को प्रतिकृत स्थित में सुपार लागा—कई वर्गों ते गारत विवेदता प्रध्न के साथ प्रतिकृत भुगतान समुजन की स्थित में है और सामान्यत दूरेपीय आंध्यक समुद्राध के देशों में मान भारत ना व्यापार-पानुकन प्रतिकृत है। प्रविग्त अंदिन तीर दूरोपीय आंध्यत तमुद्राध के देशों में मान विद्या के दिला प्रारत का प्रतिकृत है। प्रविग्त किर्ता को अवद्यंत्र में का प्रतिकृत है। प्रविग्त को देशों को गारत के कुन निर्मात का प्रतिकृत के स्वत्र के इसे क्ष्य ने का प्रतिकृत है। प्रतिकृत सम्बर्ध के स्वत्र कि के स्वत्र के स्व

विदेशी मुद्रा कमा सनता है। एशिया के देशों में जाई तक मुनतान सन्तुतन की स्थिति का प्रकार, है, भारत की स्थिति खबसे ज्यादा थियी हुई है। एशिया के देशों में यो एशियाई विकास बैंक के सदस्य देख है, भारत ही एक ऐसा देश है जो मुगतान सन्तुतन की कमी से दुर्ग ते वह पोडिल है। दर्शिल, विदेशी मुद्रा के संकट पर कार्ड्स मोने में एशियाई विकास बैंक की भारत की पूरी मबद करनी चाहिए। स्टिलिङ्ग संत्र के साथ भारत के अवास की सम्भावनाई भी बहुत जन्मत्व नहीं है।

निव्हर्य-एवियाई विकास वेंक की ये समस्यायें हैं, तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस दसस्याओं नो देखतें हुए उनके पास साधन बहुत कम दैं। इसमें देयों डारा एवियाई विकास बैंक की कुल हूं जी में अधिरिक्त योगदान देने की अध-प्रकृता प्रतीत होती है और फास तथा बोदियत नय जैसे देती नो भी सदस्य बनाये प ने नी आवस्यनता प्रतीत होती है जैसा कि वैन के प्रेसीवेच्ट ने मुमाब दिया है।

एशियाई विकास वैक को दूसरे क्षेत्र के देशों में सहयोग बवाने और एशिया के ब्राविक विकास के लिए एक अन्तरीप्ट्रीव एवेन्सी समझा बाना जातिए। बांज पींण एक सोकतायन ने ठीक कहा है "एशिया को एक आपिक करता है कर में जमता बरितरव आपी कि करता है।" और, एशियाई विकास वैक ही एक ऐसी एनेत्सी हैं जो कि एशिया के क्षेत्रीय विकास के लिए वित्त खबवा धन उपस्था कर सहा है। एशिया के उप्ट्री के आपिक स्ववन्त्रता भी साहसा पंदा करने का प्रत ई। इस बात हो और विद्योग ध्यान देना होना कि कही परस्यर आपिक निमंतता

### परीक्षा प्रश्न :

 एशियाई वैक के उद्देश एवं इसके कार्यक्षापो का विवेचन कीन्निये । [Discuss the objects and the working of Asian Development Bank ]

# अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली एवं अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता

(International Monetary System and International Liquidity)

वर्तमान विश्व-मुद्रा-प्रणाली (The Present World Monetary System)

हिन्ती भी नामून अधवा निवम म विश्व-मुदा-प्रणासी की परिभाषा नही हो गई है। वास्तव म यह एक अनीरचारिक (Informal) व्यवस्था है, विश्वन विभिन्न रोगों की राष्ट्रीय मीडिक सम्बादी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बादी वना प्रपास और मुविभाव गीन्मिनित होती है। यह विभिन्न राष्ट्रों के बौडिक महबीय और अनुशासन का प्रतीक है।

प्रतेश्व की एक राष्ट्रीय मुद्रा प्रणानी होती है जिसमा मुद्रा दर्का दगाई यदारा, करेंसी आधारिक बैंचस और केशीय बेंक धर्म्मितित हैं। केशीय बेंक प्रमंत पास त्वरों और विदेशी विनिष्म केशीय रखता है। विदय मीदिक प्राप्त विक्रित राष्ट्रीय युद्रा प्रवालिका का मित्रण है। विभिन्न देशों के बेंक्स, जो आधार-निर्यात में साथ की अधारका तथा अन्य एकेसी कार करते हैं विद्य-मीदिक प्राप्ती वा प्रमुख अग बने हुसे हैं। एक देशा के करेंसी का तुसरे दशों नी नरीमिया में सम्बन्ध जोड़िक के लिया बनेक विक्रिय रहे होती हैं, जो एक या अधिक प्रमुख करेंसियों के या स्वर्ण के सन्दर्भ में निर्वारित की जारी है। विनिष्म य दरों को स्थापी रखते के निर्मे विदेशी मुद्रा के कोषी को आद्यक्ता स्वरी है।

आजनल विक्रन के देशों भी करैसियों के मूल्य स्वर्ण (या बालर) में योगिन किय जाते हैं जिससे स्वर्ण समताओं के आधार पर पारस्परिक विमिन्य दर्रे निश्चित हो जाती हैं। इस स्थिट से यह कह सकते हैं कि विक्ष्य की वर्तमान मुद्रा प्रणाली

<sup>1</sup> The International Monetary System m not to be found described in legislations or regulations. It is a bugbly informal system some of it represented by national institutions based on national laws, some of it consisting in a complex of role of practices and facilities "—K K Sharma Monetary Policy in Planned Economy, p 46

'स्वपं विनिमय मान' (Gold Exchange Standard) है। (कुछ सीग ऐसा नटी मानने, इनके विचार हम एक पिछले अच्याय में गढ जुके हैं) इसके अधीन डातर और कुछ नीमा तक स्टिलिंग कोष करैं शियों (Reserve Currencies) का कार्य करते हैं। इस कोष का मरक्षक है बन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा नोष, जो विनिषय दरों में स्थाविस्व बनारं रवने के लिए देशों भी बिदशी मुद्रा के ऋण देता है।

आलोचको का यहना है कि विश्व मुद्रा प्रणाली (रवण विनिगय मान) के दा मुरम तोग हे —(१) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में असत्त्वन, और (≀) यन्तर्राष्ट्रीय इनता का अन्यवस्थित सूजन ।

( १ ) अन्तरीष्ट्रीय ब्यापार में अक्षापुतन- हुछ समय से अमेरिया के भुग-तान सम्पन्त म गम्भीर बाट रहने लने हैं। वहीं मुद्रा-माना कसती (ughten) वा रही है जिसमें बेकारी फंडने लगी है। दूसरी और, यूरोप के आधित्र बाले देग मुद्रा प्रसार ता दु की है। इन कठिनाइयों के लिए जालोचकों ने भूगतान सन्तुनन और तलम्बन्धी नीतियों को दोबी ठहराबा है। कुछ कीमा तक यह ठोक भी है। किल् उक्त दोयों के लिए अन्य घटक भी दावी है, जिन पर आसी बकी नव ध्यान नहीं गया है। उरा रणार्थ, अमरिका म असाधारण बेकारी उत्पन होन के लिए १६४६-४७ की अन्यक्षिक विनिद्योग तेजी (mvestment boom), कार्य अवसरो के दृश्को म परिवर्गन, श्रम सक्ति म गरिवर्तन आदि भी दायों थे। अत्, यदि सुवतान मन्तुनन सम्बन्धी प्रभावों स सुक्त कोई मौद्रिय या प्रयुक्त अपनाई जाती, दो भी वे घटक मुधर नही निर्देश कार पात्रक वा अधुरत काराव पात्रक वा पात्र का पात्र के स्वतं व तथा कुछ वेकारी एँचना अनिवास था। इसी प्रकार, सुरीपीय देशी की अमेरिकन पाटे के कारण ही मुद्रा असार नहीं भीगना पड़ा, वरन् इसके लिए अन्य नारण भी दाजी थ । उदाहरणार्थ, नामन साहेंट बाले तेख बाहर से कम ग करके अपने मालट के भीतर ही त्रय बरते हैं, जिससे उनके व्यापार सल्तुवन में आधिवय (और इमलिए मुद्रा प्रमार) उपन होना स्वाभाविक है।

इम प्रकार, केवल भुगनान सन्तुलन सम्बन्धी असाम्यत ओ को ही विभिन्न वैद्या का कठिनाइसी के लिए जिम्बेदार नहीं ठहराया था सकता। "दस देश समूह" (Group of Ten) की रियोट म श्रुगतान सन्तुलन सम्बन्धी अमान्यताओं और इनके हुत्रमाथों की बूर करन के लिए जिन काचारों का सकेल किया गया है जनम आय नीति' (Incomes Policy) मुख्य है। 'काय नीति' वे कनुसार चाटे बाने देश (अनेरिका) में मनदूरियों और अन्य अध्यों का इस प्रकार से नियमन होना चाहिए ति व स्थिर बनी रहे। ऐसी दशा म जत्पादकता की पृद्धि के साथ-साथ मुद्रा म वस्तुओं की कीमते पटन लगेंग्री तथा थे, आधिक्य वाले देशी द्वारा अपने यहाँ मीमतें ऊँ भी न रखने पर गी, प्रतिस्पद्या नर सकेगी, अर्थान् जनका निर्यात वह जानेगा, विसन घाट की स्थिति म सुधार होने लगेगा।

भारता व उभारता व अभारता । इतने पर भी विरक्षों में कुछ न कुछ सीमा तक मुद्रा-प्रसार हीना बनस्यम्मानी है। कारण, सायद ही किसी देश ने कोई चित्रत बाय नोति अपनाई हो। अमेरिका को ही नीजिए। बहुर पबदुरियो और कीमतों के सम्बन्ध में जो नियम (Gindo posts for Wages and Procs) बने हुए है, वे अधिक से अधिक, सीमतों की बतने से रोक मकते हैं। कारण, राष्ट्र-व्यापी उत्पादकता में बृद्धि होने के साम प्री साप मजरियों से भी आनुपातिक बृद्धि ग्रीसाधिक विधी है।

गुगतान सन्तुनन को समान्यता के सुधार का स्मार (burden) मारे सान और आपिस्त वाने रेखों से परस्पर किया जात से जितिया होगा वह अन्दर्शांद्रीन होगें से माना पर आहे के बिच परस्पर देने से तैयार हो, निर्मेर करता है। गिंद को समान पर जो कि किया पर्का है, ते तैयार हो, निर्मेर करता है। गिंद को साम देख सम्मान एक से किया हो, निर्मेर करता है। गिंद को सम्मान पर ने हाल होते अपने सुधार के तिया हो। मिंद को सिवार हो। मिंद को सिवार हो। मिंद को सिवार हो। मिंद के सिवार है। स्वयं मारे तेम तियं हो। में साम प्रवेश के सिवार है। स्वयं मारे तेम तियं हो। में साम प्रवेश के सिवार है। मेंद बंद के सम्मान के पूरी कर सिवार है। सिवार के सिवार हो। में साम प्रवेश के सिवार है। मेंदी बंद के सिवार हो। मेंदी से सिवार हो। मेंदी सिवार हो। मेंदी से सिवार हो। मेंदी सिवार हो। मेंदी से सिवार हो। मेंदी सिवार हो।

(१) धनतरिष्ट्रीय द्वस्ता का अध्यवस्थित सुजन-आलोवको का दूसरा गारिय पत् है कि विवस मुद्रा प्रणाती की आंक का नगा रखे वाला सीडिट पाए सिंद समार पर एक होता है कह योषपुर्ध है। अमेरिका के पुश्वति सन्तुतन म पाटा रहने से कम्य वेशी गा अध्यक्त आगत होते हैं। यह पाटा कभी अधिक हो कभी कम रहता है। कपूर विवस वाजार में शा होते हैं। वित्तु व्यवस्थित पाटे का विवस को को सम्मार सावस्था आवश्यकताओं से कोर्र हम्मार मही है। किन्तु विवस कोंग पही परिपाण में एक नही हो तकता है। बदि अमेरिका पाटा होते हैं। किन्तु ति हम कि क्षेत्र के स्वास के सावस्था आगत करता है। असे अमेरिका पाटा होते हम कि का सम्मार के हो असे हम कि प्राचित्र करता है। असे अमेरिका से स्वास के सावस्था की की सावस्था है। इस अस्यार, अमेरिका आधिन्य और पाटा की विवस्था की की सावस्था है। इस अस्यार, अमेरिका आधिन्य और पाटा की विवस्था की की सावस्था है।

हमारी सम्मति में यदि अमेरिकन कुरताल सन्तुलन का नियन्त्रण अच्छे दम से निया जाय, तो बर्तमान विश्व-मुद्दा प्रणाली (स्वयं विनियम मान) - जनेक वर्षों तक नफनतापूर्वक चल सकती है। यदि विश्व का सबसे बनी राष्ट्र ही ऐसा न कर सके, ना फिर स्थर्ण विनिमय मान ही बया, कोई भी मौद्रिक प्रणाली भग हो सकती है। निस्मदह ऐसे तरीके खोजे जाने चाहिए, जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय नोपो के सूजन का निय यन हो सक । यही कारण है नि आजनल अन्तरींग्ट्रीय द्ववता का प्रवन्ध विस्व की एक प्रमुख समस्या बनी हुई है।

## स्वर्शं व डायर का आधिक सकट 1

आजकल विदेशो व्यापार म लेन-देन का हिसाव करने एव भुगतान करन के निय स्वर्गके अलावा मुख्य रूप में बानर एवं पीड का उपयोग किया आता है। पींड के अवमूत्यन के परचान जनता का ध्यान डालर की तरफ जिल गया। परानु आज बादर के प्रति भी लोगों नी बारणार्वे निम्न कारणों से विगरीत ही देशी जा रही है जिसने कोगो का शाक्ष्पण स्वण के प्रति अधिक होता जा रहा है।

अमेरिका का प्रतिकृत भुगतान सत्त्वन-

पिछले २० बर्षों में १६५७ को छोड़ कर एक भी नर्प ऐसा नहीं थीता है जित्तम अमेरिका की विदेशी देनदारी लेनवारी से अधिक न रही हो। इन अवधि मे भुगतान सन्तुलन का पाटा ३४ अरब डातर रहा। भुगतान सन्तुलन के प्रतिकूल होने के मुख्य कारण निम्म रहे हैं -- आयात का स्थम, समुद्र पार के सैनिक स्थम, बिदेशी सहायना और पूँची के निर्यात के रूप में अमेरिका जितना दूसरों को वेता रहा है खतना नियात से, विदेशों ये लगी पूँजी पर साथ में और अन्य प्रास्तियों की राजि से नहीं कमाता रहा। अमेरिका ने १९६६ में माल और सेवाओं के निर्यात से ४३ अस्व डालर कमाने से जिसमें से माल और सेनानी के आत्मात की घटाने पर ५ झरत १० कराट डासर का शुद्ध लाभ रहा । लेकिन पेंसन, सरकारी, सहायता और अनुदान हूँ नी आदि के रूप में इतनी धन राशि बाहर गई कि हिसाब साफ होने पर १ अरव ३६ करोड डालर का बुढ घाटा रहा। इस घाटे की पृति कुछ तो बोने की विकी से की गई और बेय को पूर्ति अन्तराष्ट्रीय मुद्दा कीय से उदार लेकर । विदेशी भुगतान के पाटे के निम्न प्रमुख कारण बताये का सकते हैं ---

- (१) सैनिक ध्यम में बढोतरी-अमेरिका चाहता है कि वह गैर-साम्परार्था विद्य का नेता बना रहे। नेतृत्व कावम रखने के लिए पूँची या निर्वात, आविक पहासता या चैनिक गटबंधन या कार्यवाही तीनों का बहारा विया जाता रहा है। इन अवाँ में भी संनिक व्यय का हिस्सा सबसे ज्यादा है। जालू जित्त वर्ष का प्रशासनिक बनट १३४ जरब डाजर का है जिसमें से ७१ जरब डालर प्रतिरक्षा के लिए रते गए है। इस राभि का १/३ भाग दिलानी पूर्वी एशिया में नियतनाम युद्ध के लिए निर्धा-
  - (२) विदेशी सहायता और वृँची निर्यात —विदेशी सहायता के मायते य

<sup>।</sup> भी क्रीताशक्तक श्रीन, नार्विक समीक्षा, १ मई, १९६० ।

भी बमेरिका कम उदार नहीं रहा है। १६६६ में ही ४ बरक १३ करोड डातर की मई पूँजी दुसरे देशों में खनाई गई। इस प्रकार भी जिदेशी जुनतान का पाटा बढ़ा है।

- (३) फास की नोति—सरकारा की सुरक्षित मुद्राओं को हालर और डालर को मोने में बदलने की सुविधा के लिये दस देशों (अमेरिका ब्रिटेन फान्स जर्मनी, हिरटजरलैंड हालैंड इटली वेलियम, कमाबा और जापान) ने समुक्त स्वर्ग कीप बना रक्षा है जिससे कि लोगों का डालर में विश्वास बना रहे। यह गृट संयुक्त रूप म अमेरिकी डालर को सोने य बदलने के लिये तत्पर रहता है परन्तु जून १६६७ में फास के इस कोच से अलग हो जाने के कारण स्विति और भी खराब हो गई है शिसके फलस्वरूप भी सोने की मान और मदक उठी है। बहुत से दश हालरी का सौद में देने के इच्छक हो गय हैं। फास ने अपने भण्डार में अब ७१ करोड़ डालर (१९५८) की लगह १२३ करांड डालर (जुलाई १९६७) का स्वर्ण जमा कर लिया है। अब फाम के पास ससार में दूसरे नम्बर का स्थर्ण भण्डार है। इसलिये फास यह चाइता है कि अगर समार म माना ही अ तर्राष्टीय स्वतान का एकमात्र साधन बना रहे और डालर का अवमृत्यन हो जाये तो विश्व में फास की प्रमुसता बड कावेगी और अमेरिका की आधिक सत्ता घट जागेगी। इसी आज्ञा मे फास और कुछ अन्य देश जैसे-- जर्मनी, इटली स्विटनरर्नेड आदि भी खासरी को स्वर्ण में बदराने लगे है। इसका अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तदन में ही देश करोड पौड का लगभग ७३० टन सोना हस्तान्तरित हुआ। पेरिस ने सोने के दाम बदकर प्रति किलो ७००० फ्रैक तक पहुँच गये और ४५ डालर प्रति औस स्वर्ण तक के सौदे हो गये---२६ मार्च ११६० के समाचार के अनुसार पेरिस के स्वतन्त्र बाजार में सीना ४० इद डालर प्रति औंस के आव म विक रहा या जबकि स्वर्ण घर ३५ हालर प्रति औंग है।
  - (४) सेने की सीमिक उपलिख—व्यक्तियत जमातारी, बद्धी जीद्योगिक स्वत, और इस्तर व पाउण्ड में विकास पटने से सोमा खरीवणे की हींक प्रारम्भ हों गई, आपरो को स्था में बदला बाते बसा । या हो सीचे ना उपारम स्थित स्थात्सा हो गया। क्षण्यांच्येष विभागे के भारण और आवर का भूव्य स्थिर रखने के लिये क्षमेरिकां की अश्रा होने ना मण्डार कन्दौर्शित बीना बाजारी (विद्यात सन्दन) में देवाना पड़ा इसले क्षमेरिका कर्मा च्याप्य प्रारम में महत्त प्रारम २०१६ करोड डातर का था। जुलाई १९६७ में घटकर १,३१७ करोड डातर का रह गया। आमामी तालिका से विश्व के स्वामं मण्डार का अनुवान बागाया आहात है.

### विश्व के सरकारी स्वर्ण मण्डार

(मृल्य करोड अमेरिनी डालर) देश १६मन् १६६१ १६६० १६६३ १६६४ १६६४ १६६६ क्षमे स्कित द्वार १६ तम् १६ ०६ ११६० ११४७ **११३**४४ । फास 2380 AX 656 SAE 38m \$03 206 X5A **ज**र्मनी - इंड इंट्ड इंट्डा इंडड प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश प्रदेश **म** स्विटजरलैंड 358 \$6- 586 580 5E5 503 \$0A 5ER इटली 2 a Y 6 m€ 552 558, 558 588 580 विटेन 388 २०१ २२७ २१६ २४६ २१४ २२७ शलैंड ११४ अनुपलक्ष १४८ १४८ १६०) १६८ १७६ बेल्डियस 803 East १२७ १२४ १३० १३७ १४४ १४६ नेनाडा 983 805 ER 65 ES 503 558 **जापा**न उर वर 30 33 33 अन्य सरकारे ४८८ ४०१, ४४१ १८७ ४६२ ६०४ १३१ अनुपतस्य सकत सरकारी स्वर्ण Sec \$ 3 == 0 3 6 5 = 2 0 5 \$ 20 0 7 8 6 5 20 5 1 अन्तर्राष्ट्रीय संस्थावें \$85 355 550 Soul 550 850 356 अधिकत स्वर्ण भवडार \$6x 1 x 6 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 6 7 3 5 6 7 3 5 5 1 X 3 5 5 .

कोत--अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप द्वारा प्रकासित ऑकडो पर आधारित प्रतिहलता के सुभाद हेतु उठाये गये कदम--

(१) वैक बर में १/२ प्रतिशत की वृद्धि कर ६ प्रतिशत कर बी गई है, जिससे पूँजी निर्वात पर प्रभाव पडेगा।

(२) डालरो की सिनयारिटी के लिये २५ प्रतिशत सोना सनिवार्यंत रहने -को व्यवस्माका भी त्याम कर दिया गया है जिससे स्वण बाबार से पूर्ति ने कृति होगी

(३) इंगलैंड में अनुरोध कर गुमवार एवं खनिवार की वहाँ के सोना वादी एनसवें नो को बंद करा विका और नेंकों में नवदी के सिवाय मब काम बज

(४) ४५ वरोड डालर का सीना बाजार में निकला।

(१) गोस्टपूल के सदस्य देशों के चेंकरों को १० मार्च को बाश्तिनटन चुला कर परामर्दा किया जिसमें यह तब किया वि स्वर्ण के दो सूल्य निर्मारित किये जाएँ प्रथम सरकार व केन्द्रीय वैक परम्पर ३४ डालर प्रति औस सोने नी विकी नरें और स्वतन्त्र बाजार म मोने की कीमत बाजार मात्र म तय हो।

(६) १० प्रतिश्रत का सरचार्जलगाया जारहाहै इससे वहाँ४ अरव गलर की सालाना आय बढ जायेगी।

( ७ ) ३०० से ४०० करोड डालर का प्रश्नासनिक व्यय घटाने का निर्णय

क्या गया है।

( द ) आवात में कटौती करने और निर्यात बढाने का विर्णय किया है।

इत प्रकार अमेरिका बारा उपर्यंक्त कदम डालर सकट को दूर करने के लिए हें जाये गए है । मुख्य रूप से अमेरिका के सामने अपने भुपतान-सन्तुलन को पक्ष म करने के लिये दा ही रास्ते हैं-या तो वह वियतनाम सरीसे लर्चीं गुरु से जल्द से जल्द मुक्ति पा ले या फिर आयात कम करके निर्यात व्यापाट इतना बढा ते कि सारे लचें आमदती से परे हो जायें।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा या स्वर्ण की मूल्प-वृद्धि— भगताम की विगवती स्पिति की सुधारने के लिये विस्व के अधिकतर देश सुसाव दे रहे कि जिस प्रकार राष्ट्रीय मुद्रा में सीने और नीटो का सम्बन्ध समान्त किया गया है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय भूगतान में भूदा और सोने का सन्वन्ध समाप्त कर देना चाहिए। जनका मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित को जानी चाहिये जिसका अन्तर्राप्टीय भूगतानो मे उपयोग हो। लेकिन उसके बदके मे राप्ट्रो का सोना मांगने का अधिकार न हो । हां, इस मुद्रा की कुल एकम सीने के अनुपात में प्रचलित की जाये और सब देशों का सोने का अण्डार इसकी पीठ पर हो। उनका मत है कि आपसी सहयोग से ही इस प्रकार की व्यवस्था सम्भव है।

परन्त, फास के अनुसार, अन्तर्राप्टीय भूयतान स्वर्ण में ही होना चाहिए ! भ-तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोय की मुद्रा प्रचलित करने के अधिकार देने से उसकी शक्ति बहुत बढ जायेगी, नयोकि यह अधिकार राज्य की प्रश्नसत्ता से जहा होने के कारण राष्ट्रीय सरकारों की ही होना चाहिए। इस सबूट का विवारण स्वर्ण की दर बढ़ा कर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि एक औस सीना ३५ डालर के बजाब ७० डालर का हो जाए को अन्तर्राव्हीय भगतान की तरलता इग्नी हो सकती है। दूसरे शब्दी में इसका अमें है कि डानर का अवमृत्यन हाना चाहिए। अमेरिका इस समाव से मिन्त्रम सहमत नहीं है। उसका विचार है कि वृद्धि १६३४ में निर्धारित दर श्रदली गई ही डालर में विश्वास जाता रहेगा।

इस प्रकार मोजूदा परिस्वितियों में डालर का अवगूल्यन बाछनीय होते हुए भी खबाद्यनीय है, क्योंकि मुगतान सन्तुखन में घाटे के बावज़द भी हालर हर जगह छाया हुआ है। यदि उसकी विनिमम वर गिरी तो लगभग हर देख को अनती-अपनी मुद्राओं का लवमूल्यन करना पढेगा। ब्रिटेन की हालन खराब होने के कारण स्टॉलक्ट्र क्षेत्र ग्रथमरासाहो रहाहै। फिर भी लानिक्यों समेत २२ देखाने अपनी मुद्राओं

सी विनिमन दर पिरा दी—डानर का अवसूत्यन होने पर मुद्रा का अन्तर्राव्ट्रीय डांका एक बार तो अवस्य ही चरसरा जायगा।

भारत पर स्वर्ण तकट का प्रभाव—

स्वर्ण के लिए नुभाई गई दिमार्गी पद्धति का भारतीय अयं व्यवस्था पर शीप्र कोई प्रभाव नहीं पडन बाना है और स्वतन्त्र वाजार में सीने का मून्य बहुत अधिक यद जाने के कारण भारत म सीना चारी छिने लाना वस हा जान नी सम्भा-वना है। परम्यु भुगतान सन्युलन को सुधारन के लिए अमरोका तथा अन्य राष्ट्र जैसे ही अगली कार्यबाही करेंगे, भारतीय अथ-प्रवक्त्या पर निरुचय ही जमका प्रभाव पटना। अमरीकाको सारत द्वारा निर्यात २०% करोड रुपने संभी आधिक राहे जबिक स्वर्ण पूल के भवस्य देशों को भारतीय नियान ४८० करोड रूपय सूत्र का है। भारत सहायता-सङ्घ भी अपना हाथ पीछे श्लीच लेवा और विदशी महायता में और धिक क्टोती हो जाएगी। जिसके परिणामस्वरूप हमारे आयान के लिए उपनन्ध विदेशी मुद्रा में बहुत अधिक कमी ही आयगी जिसका 'भारतीय अर्थ-व्यवस्था नी प्रगति" पर दुष्प्रभाव पढे बिनान रहेगा। यह भी सप है कि इसके कारण आयोजना के सच से भी कटौती करनी होगी। इसी प्रकार भारत पर विदशी ऋणी-सम्बन्धी सर्थों के मामले म भी, जी इस समय लगभग ५००० करीड रपए है. समस्यार्थे पैदा होगी। योजनाबद्ध विजान के लिए यह अत्यावदयक है कि ऐसी सभी सम्भानित मनस्याओं का समय से पहले ही ठीव-ठीव भूल्याकन कर लिया जाए ताकि किसी अन्य और घोर आपित स बचने के लिए शीघ ही उपाय किए बासके।

#### अन्तर्राब्दीय द्रवता (International Liquidity)

अन्तर्राध्द्रीय प्रवता से आशय--

भारतर्राहीय इसता का 1 गर्र सक्ये एव विश्वस-बाजारों में स्वतन्त्रतापूर्वक भारतर्राहीय इसता का 1 गर्र स्वकं एव हस्तिय और आजनल निका मार एप ९० वर्षने सामर्थ भी) के शोधी मी दुल विषय पूर्त तथा इन करिता के उपलब्ध फर्जा की पूर्तियों के दुल और में हैं स्वयू प्रदेश के अस्त से कर्मालट पूर्व के देखों के अधिरिक्त क्या सब देखों के सरकारी कोच दुल इस्,२०० मि अत्तर के स्वयं के अधिरिक्त क्या सब देखों के साम्य ४०,२०० मि अत्तर भी। रास्ट्रत दुल इस्त्रा स्वरूप्त के तिमें स्वयुं की साम्य ४०,२०० मि अत्तर भी। रास्ट्रत दुल इस्त्रा स्वरूप्त की है। अन्दर्शियों कर्माल की हिन्द | अति सिक्तियों की सुमित भी कम सहरपूर्त नहीं है। अन्दर्शियों कराया की हिन्द | अति सिक्तियों के सिक्ता स्वरूप्त की लिए साम्य स्वरूप्त की के अतिक स्वरूप्त क्या देशों के सीमी में स्वरूप्त पाने । उदाहरण के लिए सामर्थ हिन्द के अन्य देशा के जायों म स्वरूप्त जाता है किन्दु स्वयं अतिरहत ने वस्त विचय करिमार की स्वरूप्त के स्वया है। अन्तर्राप्टीय द्रवता की आवश्यकता---

र्यन्तर्राट्ट्रीय मुम्ताता कृषी या व्हण्यतान यांनो से हे किसी भी दश की रंग या परस्पर स्वीकार्य किसी तीमने दल की करेंसी से किये जा सकते हैं। प्रचंक दशा से एक वरेसी को दूसरों करेंसी में परिष्णत करमात पड़ाड़ है। यह कार्री विकास से एक वरेसी को दूसरा के किसी को कार्यावशा से, ज़क्या, विदेशी चित्रस्य बाजार स विदेशी सुद्रा के किसी के क्रम्य किसा जा सकता है। सबि के क्रमीय बैक के सिर्धा मुद्रा का क्रमण करमा करमा जा सकता है। सबि क्रमीय के के सामान अर्थाल हो, तो वह अर्था देशा की क्रमीय की के सामान अर्थाल हो, तो वह अर्था देशा की क्रमीय की सामान अर्थाल हो, तो वह अर्था दशा की की क्रमीय की सामान कर्या कर करा है। इतने पर भी यहिं विदेशी गुगनाव का व्यवस्था न ही तके, तो किर सम्बद्ध का आयात क नरते परिया जिससे विदेश सामार से क्यो ही जोतेगी। अर्था विद्य व्यवस्था के बिरसार के लिए स्वर्ण एवं परिवर्तकोशी कर्रील्यो की उपलिश्व (अर्थान अर्थाली अर्थाली अर्थाला वावस्थ हो।

#### इंदला के अभाव का उदय---

तन् १९६० में डालर पतन के मक्सर में जा गया और उस पर बीज आरम्भ हो गई। तब से ही मुद्रा कोप द्वारा आयोजित अन्तर्रास्त्रीय इवता की पर्याप्तता (adequacy) के बारे में मदेह प्रवट किये जाने को है।

में दुरिक्त (11511) का नहता है कि अन्यर्गाद्वीय भोतिक सोप (सर्थ-) कर ती रहे हैं, जिन्नु जबिक करैसियों से द्वित अनुपारतील हुई है ता सबसे अनुपार से कर दता है। एकंट कोध र रूप है कि उन्हें का सेत से बद दता है। इस ता माने कर देवा है। सब कर देवा है। इस ता माने कर देवा है। इस ता है। इस ता माने कर देवा है। इस ता ह

भूमि स्वर्णभूषि मे शृद्धि करना विज है इसीनए बहु कहा जा सकता है कि उद्यानआप को पारले के रिष्ण करिसी-वारको मे युद्धि की जाय। किन्तु करेसी पारणा को बाने व व वॉटार है — (1) यदि करिनी घारणा बढाया गया, हो हो। करिसी पारणा बढाया गया, हो हो। करिसी पारणा बढाया गया, हो हो। करिसी पारणा बढाया गया, हो बहु कर करिसी पारणा बढाया गया है जाए है जाता है और (n) कोय-वर्शीनयो याने देणा ने भी पारणा जानारिक आवद्यान के अनुसार एक टोम आर्थिन मीति से पारणा जानारिक आवद्यान के अनुसार एक टोम आर्थिन मीति सो पारणा जानारिक जावद्यान के अनुसार एक टोम आर्थिन मीति सो पारणा जानारिक जावद्यान के अनुसार एक टोम आर्थिन मीति सो पारणा जानारिक जावद्यान के अनुसार एक टोम आर्थिन मीति सो

अधिक द्रवता के प्रयन्ध के लिए विनिन्न योजनायें—

अन्त अन्तर्राष्ट्रीय द्रवता की वृद्धि के लिये बुछ अन्य वैयन्तिय योजनार्ष रक्षी गई हैं जो कि इस प्रकार है —

- (१) दिश्वित योजना (Taffin Plan)— सम्में अनुमार राष्ट्रीय नरेतियां के बाद वा अन्यर्राष्ट्रीयरण करते, अन्यर्राष्ट्रीय प्रदान के को एक अन्यर्राष्ट्रीय स्वत्य करते, अन्यर्राष्ट्रीय प्रदान के को एक अन्यर्राष्ट्रीय के हित्र योज की एक अन्यर्राष्ट्रीय के हित्र योज कि स्वत्य प्रदान के स्वत्य प्रदान के स्वत्य अन्यर्था वा यो के अनुस्य एक उपयुक्त कर में साथ जलन करे तथा XIMF currency (जिले के लिय के अन्य के अन्य के साथ के अन्यर्था को निम्म रेसी के कारण पश्चित में साथ के साथ करते के साथ के साथ
- (२) हैरोड धोजना (Harrod's Plan)—जातर से स्वयं ना वही सूच्यं ना का रहा है जो कि कहा १८१४ म जबाितर या। विन्तु तस से क्षीजती के तिर विकास रहा हो जो कि कहा १८१४ म जबाितर या। विन्तु तस से क्षीजती के तिर विकास हो हो पा वहीं जात कि रिकेट यह मुजाव दिया कि रहाने-तीमत विकास रहा तमा कि स्वयं के का कि प्रति हो को कि स्वयं के स्वयं के प्रति हो हो के का कर देवा चाहिर है। इसके द्वारा में विद्वार के अवस्थान का प्रस्ताव रहा। अन्ति हो तो के का कर देवा चाहिर है। इसके द्वारा में विद्वार के सहात के मिल्य कि स्वयं है। देवी रोगे के सहात का नहीं के सहात का नहीं है। कि द्वारा का प्रति के स्वारा कर स्वयं का प्रति है। कि द्वारा का प्रति के पान का तो के सावित्य देवी की कर स्वारा का प्रति के पान कर साव के स्वयं कर साव की के सावित्य देवी की कर स्वारा का प्रति के स्वयं कर साव की साव की प्रति के साव की का साव की स
- (१) जैक्चनन क्षेत्रका (Jecobsson Plan)—मुद्दा कोप के मृतपूर्व प्रतन्त सदातक ने एक धमन्यवादनक प्रतान तथा, विसक्ते अनुसार आधिक्य भुस्तान वाले देती (supplus payment countines) के साथ कृष्ण नवन्य अनुक्य (Stand by Arrangements) किए जाये। यह क्या की मांग बड़े, हो कोप द लबुक्यों के सधीन तमुख करें स्थितों च्यार ने किए अकरत नाले देशों को कृष्ण में। इस प्रतार युक्त मामान दिवीय रक्षा पत्ति या कार्य करेंच ! कीप ने इस योजना को स्वीरार कर लिया है।

ऋण-यत्तन-अनुबन्ध के अतिरित्त अय युक्तियो द्वारा भी उन्तर्राष्ट्रीय द्रवता

हो बढाने का यन्न किया गया है। इन उपायों मंकरेसी (circency swaps) और

होटा-बृद्धि की योजनाये मुख्य है ।

(४) प्रश्न-वर्ष शीनवा (Special Drawing Rights, SDR)—जता-रिट्टीय मुदा कोग एव 'रब देव समुह' द्वारा कराये को व्यव्यवनी से मह पता चलता है कि स्वयं और रिवर्ज करिसयों की विद्यामात विश्व प्रध्यों है दिन्दी मन्द्र पता सम्बन्धी मर्तमाल स्वारम्पता को पूरा मन्द्र के किए प्रधार है निष्कृत मिल्ला हेक्टि से विन्ता प्रपट मी पड़े है। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्गमान प्रवता का वितरण विनिध्न देशों के मध्य व्यापीनित नहीं है। विचेशत विकासमञ्जूब देशों के, किट भारी मात्र में भावान करने पड़ रहे है, दबता की आवारयना अनुभव हो रही है। यर इसकी सूर्व म हुई तो इनकी योजनावों अन्न होने का डर है। इसी हेन अभी हाल में विनयर ११९७ म रामीडिपनेस्था को बेठक म नैयार को बीजना के अनुवार मुझ कोप ने 'वन स्वर्म' (Paper Gold) प्रचलित हिये है। इस योजना नी विवेषवायों निन्न प्रकार

(स) अतिरिक्त कोषो का मुजन—एन नियत राधि वरू अतिरिक्त नोप, SDR के रूप न राधिक आधार पर पहिले १ वर्षों हो अवधि के लिये, बनाये जालें। इसन सदला का ग्रांबारन उनके रिक्यान अवश्वो भ आनुपारिक होगा और बह सक्ता न्यांग अपने भुजनान मन्तुलन सक्त्यो बारो को शृति के निए ही कर सक्तें। स्त्रीम के सामालन का भार मेनीज्य बारोशकर पर होगा। आधा है अपने प्रारंभिक ४ वर्ष की अवधि में कोतिरिक्त काय की माक्षा १ ४ दिन अतिवर्ष होगी।

(आ ) कर्रोलसपो का कब—माटे वाला देश प्रारम्भिन पांच वर्षीय प्रवधि में सभी कुन SDR हिस्से के ७०% तक अन्य करेन्सियो सभीय सकेगा (ऐसा करने पर उसमा SDR कोटा कम हो जायेसा और लेनदार राज्दों का बढ वायेगा)।

(इ) SDR के आधार पर धानुरण सार्वपहित होगे—अधिकतन निर्वाणित सीमा तक वाहरण करने के लिए देनदार दव स्वतन्त होने, अर्थान उनसे यह अपेक्षा नहीं की वारंगी कि अपनी चरेल आर्थिक जीतियों में कोई परिवर्णन करें। उन्हें यह परित पीय वर्णीय कार्यों के भीतर नहीं लीटानी परिता, नोटाने पा परन इस अर्थाक के सह उन्होंगा

(ई) SDR का स्वर्ण सूल्य — SDR का स्वर्ण-पूल्य प्रणीलत दर के हिसाब से ही नियत किया सवा है और इसके दुरपयाम को रोक्ने के उद्श्य में स्थान की दर नामनी रक्षी गई है।

(उ) अवपूरवन—यदि मौलिर असाम्यना करैनी का अवपूरवन करना भावस्थर बनाज, तो सम्बन्धित देश को मुद्रा कोष के प्रति कुछ अतिरिक्त मुखतान सरना होगा, ताकि SDR के रूप मे उसका नोटा बना रहे ।

स्पट है कि SDR ने हिसाब नी एक नई बन्तर्राष्ट्रीय इकाई का सृजन किया है, विन्तु यह स्वर्ण या रिजर्व करेन्सियों को प्रतिस्थाणित नहीं करती वरंग इनका पूरक मात्र है। खबरहित आहरणी से अर्ड विकसित देखों को पिनेप लान होगा। इतके अदिरिक्त विसी भी सदस्य देख को स्वर्ण या परिवतनकील वर्रेसों म नोई आरम्भिक भुगतान करने नी जापस्यस्ता नहीं है।

निव व्यागार स विनिमय माध्यम मा नाम करने के निवा पत्र पतन के नृजन भी स्था म SDR श्लीम एक महत्त्वपूर्ण नदम हूं। इसे एक पित्स केन्द्रीन वेल भी स्थापना मी रिवाम केवान मा उठाया नाम करना भी नह पत्र में है। माजिय अनदार्श्यान वरवा मा प्रतिसाधन किया में माजिय नाम केवान मा प्रतिसाधन किया में स्थापन केवान में स्थापन केवान में स्थापन है और सामय जाति को स्वर्ण के दीर्घणनिक मोह जात ने मुक्त करने नामी है।

िल्तु रुकोम की जिन्न श्रीमार्य भी हैं —(1) SDR के नीटे IMF की वर्तमान सरका के अनुवार ही निवर्तित न दिये गई है, नीई बैसानिल तरीज़ न सरका के अनुवार हो निवर्तित कर दिये गई है, नीई बैसानिल तरीज़ निवर्तित कर के प्रतिक्र को यह या कि SDR कोटा याटे वाने देशों की अवस्वन यादी को अपन में रखते हुए निर्धारित किया आता, क्योंकि स्वीच का पुनिवार्ति वर्द रा मही तो है कि देखी को अपने मुख्यान सन्मात्म स्वाप्ती कर कि दिये अवस्वन में स्वार्तित की किया अवस्वन के किया कर का मार्थित है कि देखी को अपने मुख्यान सन्मात्म सम्मात्म वर्षित कर की मित्र अवस्वन में का मार्थित है हसिनी विश्व-स्वार्ति कर सुवारानी का एक महत्त्वपूर्ण आप SDR स्कीच ने वाहर हो हुट गया है।

वाभी तक फाट के विवेच आहरण जाते (Special Diawing Account) में मान केने वाले हेवां को छुल २,४१४ मि० शालर के हिस्से (SDR Holdings) प्रसान किने गात है। पुछ देखी ने SDR का प्रमोग विचा है सिवस उनके SDR हिस्से कम ट्रीलर पुत्र काल के अपने की के SDR हिस्से (SDR Holdings) वह गात है। पुरा कोम के SDR हिस्से दे अनवरी ११७० को गुन्य से वक्तर २३१ जनवरी ११७० को १२ है मि० शालर हो गुन्य नवील हुल बरस्त्रों ने SDR का प्रमान कक्त के लिए है किने शालर हो गुन्य नवील हुल बरस्त्रों ने SDR का प्रमान कक्त कि लिए है किने शालर हो गुन्य नवील हुल बरस्त्रों ने SDR का प्रमान करीं किन्द्र मां किने किने किने हुल किना, जिन कालर ही प्रमा। वाल्ड्यम, बेहिज्यम हुटनी, नीररनेवस्त, कनाता, जागान, आस्ट्रेलिया, द० आफीका, जैक्सिको और बैनेयुएला के SDR कोट भी वह प्रमें है।

SDR का प्रयोग करने बाले देख निम्म है— समुतः अरब गणराज्य, फिली-पाइन्छ और डजराइल । इन्होंने सम्मे प्रारम्भिक कोटे की तमभग सम्पूर्ण राखि स्तेमान कर बामी है। अन्य देश है—भीत, चकन, पाकिस्तान, सुदान, कोम्टारिश ।

कीय की रिपोर्ट से पता चला है कि विकासीमुख देखी—विशेयत मिन्न, दनराइन और बीह—नी SDR ना उपयोग हुनेंग्र करेंन्या ग्राप्त करने मे क्लिया है। इस प्रकार का उपयोग स्लीम के उहेंच्यों से व्यिपती है। अब लोग प्रतिस्थाय SDR के उपयोग के विशेष में कुछ प्रतिकृत्य लगाने पर विचार कर रहा है।

# परीक्षा प्रदन :

- रे. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली है । इसमे क्या दोष है <sup>?</sup>
- अभी हाल से जो डालर सकट उदय हुआ उसके क्या कारण थे ' भारत पर इसका क्या प्रभाव पह सकता है ?
- असर्रिट्विय द्वता से आप नया सममते हैं ? इसे बहाने के उपायो पर प्रश्ता व्यक्ति ।
- अन्तर्राष्ट्रीय इवता की धारणा को समस्राइये और सिवस्वर १६६७ मे रायो-डिवनेरियों मे अन्तर्राष्ट्रीय इवता के विकास हेतु जो योजना बनाई गई थी उसनी आलोचनात्मक गरीक्षा नीक्षिये।

Explain the concept of international liquidity and critically assess the plan which was evolved at Riode Janero in September 1967 for ensuring international liquidity.

## มูล

## मन्दी-एक विश्व समस्या

(Depression-A World wide Problem)

प्रारम्भिक--

पिछने दो चार वयाँ व दस के कुछ बोबोगिय से तो मे मदी के लक्षण प्रवट हुए है। इस सम्बद्ध म याद रह कि मन्दी की समस्या मारत हो ही समस्या मही है बर्ग पह एक दिख-बमस्या है। अन विचायन को नीति जब तक मसार में लगू नहीं होती, मग्दी ने समस्या हन नहीं होगी। पिया आफीका त्या यक्षिण अन्तरीका के पिछे देश विकलित हो रहे हैं अब वे कच्चे मान के नियंतिक ही नहीं, व्हिक दिक्ता कि विकास समित्रत करना होगा। मयुक्त राष्ट्र स्वाचार और विकास सम्मेजन इस नाम म मह्यक खिड हो सबता है। पिसमी वस कब तक वेन्तें इसकी प्रतीक्षा करनी।

पहिचमी देश और मन्दी

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद परिवार जर्मनी का 'याचेल योजना' के लक्षीन आन-रीता में अयार काराणि मिली। अपने तननीकी ज्ञान का लाभ उतावर उसने हारे बरा म द्वापा उद्योग नवे आधार तथा नई सदीनों से लड़े किये। इससे वह बिटेन इस हारी का नामना करना पर दरहा है। अमरीकी और वापानी माल उसके बाजारों म भर नवा है। इससे उसे अपने बद्धोगों को सरकल देने की जहारत महसूस अपनी आनती का अधिक में अधिक नाम के विद्याद कहते हैं कि वहां लोग अपनी आनती का अधिक में अधिक नाम के में ब्रायत कहते हैं कि वहां लोग भाईते और इस्ता वाराल है बेकारी का भ्रमा को नाम कर रहे हैं। सब करना नहीं म सोरों को अधिक तक्या म काम गढ़ी मिलता और कन कम्प्यूटर बग जाने के बार कारांचे क्यों का अधिक तक्या म काम नहीं मिलता और कन कम्प्यूटर बग जाने के बार कारांचे व्योर स्थान को भी कम नहीं कि तक्य वार और भी एट वारोगी।

इन कडिनाइयों को दूर करने के लिए ही पश्चिम जर्मन सरकार ने बार वर्ष की मौजना नार्यान्वित करने का फैसेखा किया। वे इस बीजना का प्रोवेक्शन' पहते हैं। वहीं सरकार सकानो तथा सहनों का निर्माण बढ़ाकर वेरोकगारी की स्परमा हस करना चाहती है। सारे परिवामी यूरोप म उपभोक्ता उद्योगों का विस्तार ही रहा है विससे संविधान लोवों को काम मिले और श्रम शक्ति बड़े। यह होंगे पर ही देव में उत्यादित सार अप सरोगा।

पिटेन व्यापी आर्थिक कमस्या हुन करने का जी तीह प्रयास नर रहा है।

प्राप्त रूपीय सरकार ने इसके लिए साहयपूर्ण करब उठाने है। पिट्रेड ह्वाकों के

विकास के एक प्रति विकास को स्वतर र उजीपतिस्था की सुसि, क्षण कल कारावानों

के लिए तो बनाने मकान वे रही है। यह नार्यक्रम उनकी योजना का आवश्यक स्वा है। दों ही वहीं ओस्साहन मच्च जहा जाता है। इसी उठाइ बेस्स के शीधोगीकरण स्वाप बहुती की होताबारी नो दूर कर नाथ कार्यक्रम बालाां का रहा है।

हतना ही नहीं, ब्रिटेन की जरशार सरकारी अपने में उपनीक्षा उद्योग कहा करन बार देते हैं हकता कारण है— निजी विनियोजन बात क्यांचा वहां भी दूँ जी-पति अपनी दूंजी उत्योग ने शान में हिंपक रह है। इस हामक से करकार और क्या करें। आयोजन और सरकारी होत्र नी अनिवारीयों का यही करण है

क प्रवार परिचयों दही म योजनावद विवास य' अंप्यापता अब मानी मों ने सी है। कियु उनका हिटकोण व्यावहारिक है विद्याप्तवादी मही। विदेश मीर जर्मनी है। कियु वनका हिटकोण व्यावहारिक है विद्यापतादी मही। विदेश मीर जर्मनी को प्राप्त क्या कर महती की पर रही है। कारदानों को अमरा मा हुत है। अप्यापता काम मा आ पहा है। अप्यापता पत्ती और में पूर्वी तथा रही है। विपास पर प्रवार में का प्रतार किया जा रहा है। अप्यापता के का प्रतार किया जा रहा है। अप्यापता के का प्रतार किया जा रहा है। अप्यापता के का प्रतार के मिल के प्रतार किया जा रहा है। अप्यापता के का प्रतार के मिल के अप्यापता के का प्रतार के स्वापता करने स्वापता के स्वपता के स्वापता के स्वापत

भारत और मन्दी

भव विकिश्वत देशों को यह हातत है तो भारत जैसे विकासील देश भी सम्बग्न का कहन ही अनुमान समामा जा वकता है। भारत जैसे विकासतील देशों में विकास को दूरी जिम्मेसारी बस्तर र कर है। आजवारी से अपन असिकार को प्राप्त भी अस्ति। आम मोगा की आसाकी एवं आकासाबों में तूर्वि के नारण निवी स्वामी को निवित्तत करना शतिवार्य हो गया है अस्पया जन आन्योकत देशा और समाज को रोड ही तोड करने।

भन्दी से इदारने के लिये भारत के सम्बन्ध में सझाव-

भारतीय बालिज्य एवं उद्योगमञ्ज सख ने देश में बाई मन्ती से से निश्चेत के लिए सोह जिट, ग्यान और केमिलन्य मेरी मौग्रीमिक साल और पक्षों, मिनाई में मौग्री, क्यात और व्यासिटक के जामान जैसे तैयार मात्र पर अलावन सुनक पिता समान पर अलावन सुनक पिता समान पर अलावन सुनक पिता समान स्वास के की करण नीति और दीवी रुदे ही बांच की है।

मन्दी के मुकाबने के लिये सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं वह अर्थ-व्यवस्था को सन्दों में से तेजों से निकासने के लिए काफी नहीं है। भारतीय वाणिज्य एव उद्योग महल मण ने सरकार और उद्योग दोनों के द्वारा 'विधिक रचनात्मक और क्लपनायील' प्रायंत्रम पर असल किए जाने का सुफान दिया। उसने चेतावनी दी कि चरोगो स प्रनेयान मन्दी को सिर्फ अस्थायी दौर नहीं माना जाना चाहिए। इसके गम्भीर परिणाम निकलेंगे और जमें समय रहते रोका नहीं गया तो स्थिति खराब हो गाल्गी। नद और भी कडे कदम उठाने पड़िंग। सब की एक समिति ने औदीगिक क्षेत्र में मन्दी के कारणों का अध्ययन किया या और उसने अपनी प्रतरिम रिगोर्ट में ज्य दूर करने के कुछ जगाय सुमन्नाए है जो कि निस्न प्रकार है —

 (१) सरमार कृषि उपज के मृत्य स्विर करने के निए एयप्नि कदम उठाये और अनुत्पादक खर्च कम कर दे जैसे सहायवा राशि (सन्सिक्षी), सामृदारिक विकास और बामाण निर्माण कार्यकादिका कर्य। उसे ऐसी औद्योगिक योजनाओं पर भी घन नहीं लगाना चाहिए जो खम्बे समय के बाद उत्पादन युरू करनी हैं। इसकें साथ हो सरकार भो ऐसी योजनाओं पर चन सगाना चाहिए, जिन पर नाम चन रहा है या जिनमे अर्थ-व्यवस्था का ढाँचा मजबूत होता हो।

(२) हुछ झत्रों में रेश परिवहन तथा विजली की कभी अनुभव की जाने लगी है। उदाहरण के लिए कीयला उद्योग की रेल परिवहन की आरी कठिनाई का सामना करना पट रहा है। अत रेल बिस्ती के निर्माव से कटौती बहाल की जारे और रेल परिवहन नी दिनकत जल्म निया जाय । विजली की उत्पादन-क्षमता का

(१) सरकार भारी एक दरम्यांनी इस्पात-बांचा निर्माण उद्योग की क्षमता का अधिक उपयोग करें। इस क्षेत्र में पहले ही जरूरत से अधिक क्षमता को देखते हुए डॉचे बनाने के नए कारखानों के लिए लाइसेन्स नहीं दिए जाने वातिए ।

(४) अन्य विक्तीय-प्रोत्साहन कम्पनी-करो में कमी कर दिए जाने चाहिए। बदि कापनी कर घटा दिया जाता है तो निवत्ता सन्दी का मुकाबला करने के लिए वैद्वतर स्थिति में होंगे। बैंक दर भी घटा दी जानी चाहिए जिससे ज्यान और नाभाग्ने की दर दराहर की जा सकें।

(१) रिजर्व बैंक की ऋष नीति को और उदार बनाया जाए जिसमें बन नम व्याज पर ही नहीं, अधिक मात्रा में भी उपलब्ध ही शके । इसके साथ ही बैंकी को देहाती क्षेत्रों में यन-संबद्द की सुनिपाएँ दी जानी चाहिए।

(६) निर्माताओं को बोजार की साँग के सुताबिक चीजें बवाने देना चाहिए केवल ने ही चीज बही जिनके लिए उन्हें लाइनेन्स दिया गया था।

(७) देख में इच्जीनियरिय माल की माँग में कमी का निर्वात बढाने के

थिए लाभ वठाया जाए। इसके लिए सरकार को कुछ विशेष प्रोत्साहत देने वाहिए।

चूं कि देशों मांग में कमी का एक सम्भावित कारण आधात की नई उटार नीति के अन्तर्गत कुछ, अधिक आयात भी है, इसलिए ऐसे उपाय करना जरूरी है कि जो चीजें देशों में कुनने लगी है, उनका आधात न हो।

# परीक्षा प्रदन :

 'मन्दी—एक विश्व समस्या है'—इस कपन की समीक्षा कीचए। भारत पर मन्दी का बंधा प्रभाव पह रहा है ? इसके जगनार बताइवे।

# परिशिष्ट (त्र्र) विदेशी व्यापार ग्रुणक

(Foreign Trade Multiplier)

### प्रारम्भिक---

धनतर्राज्येव क्यावार में 'विदेशी व्यावार गुणक' की धारण 'वेग' velocity को धारणा में उदय होती है। जब लोग व्यय नरते हैं, तो अव-सांक विक ताओं से प्रायत्व होती है। जब लोग व्यय नरते हैं, तो अव-सांक विक ताओं से प्रायत्व होती हैं। जिब लोग व्यय करते हैं, जिसके कलमावर और भी अधिक व्यक्ति लोग ती हैं। उपय कियं जानेंगे, यह 'सुदा के बेग' मिर्न हो कि गृह के प्रायत्व होंगे वाले मिर्न हैं। किन्तु, जो व्यक्ति जिसके कोय प्राप्त करता है जावस्थक नहीं कि वह सब मिर्न हों नि वह सब मिर्न हों नि वह सब मिर्न हों कि वह सब मिर्न होंगे के प्राप्त होंगे के प्राप्त के सांक को क्याव करता है जावस्थक नहीं कि वह सब मिर्न हों कि वह सब मिर्न हों के प्राप्त के सांक स्वक्ता है। जुछ भी नात्व हों, किन्तु सुधि के स्वक्ता है ज्याव मिर्न हमा है। जुछ भी नात्व हों, किन्तु सुधि किन हमा के प्राप्त हों कि ते वाल ने के प्राप्त हों के स्वक्त हों के प्राप्त हों के स्वक्त को से स्वयत्व के स्वव्यत्व के स्वयत्व के स्वयत्व

िएका वा अरण नह तम-विक्त है निके स्थय-सारा में से अवन कर किया गया है। तैमें-निके रिकाब व्यंवक होता जाता है, जम-विक्त की प्रथम बृद्धि के उत्पन्न हिना विकास की प्रथम बृद्धि के उत्पन्न है। इस प्रभार अपना को बीटी-नीर पढ़िन के नवात है और अन्तर समारत हो जाता पर है। इस प्रभार अपना के कि कुछ नके हैं। दिसा अविक्रिय की रिक्ति क्या वर्ष की रिक्ति को वाजात के कि क्या की अधिकार किमी विकास की जाता जाता है। अध्यातों की वहां में, जबकि ब्यव का अधिकार किमी विकास की जाता जाता है। अध्यातों की वहां में, जबकि ब्यव का अधिकार किमी विकास का अधिकार किमी विकास का जाता जाता है। के विकास की विकास की कि विकास की कि विकास की की विकास की विकास की की विकास की विकास की की विकास की की विकास की की विकास क

नेर-नेंग्रे नव सिंक विस्तृत होतो है हम अधिरिक्त व्यय का एक भाव आयानों पर काम जाता है, जिससे हम रिसान में तृद्धि होती है। इस प्रकार, रिसान दो प्रचार का होना है—(य) वह जा बचत, सचय आदि से उदय होता है और (य) वह जो आपातो के कारण जरब होता है। ये दोनों हो विस्तारमूबक जीतमाँ (गुणक) हो, एक एकाको अयंव्यवस्था जो अपेका, जो कि आधात नहीं करती है और विसे आपातों के द्वारा क्रम श्रतित का व्यवित्ति रिसाद प्राप्य नहीं है जिंदक सोग्रता से कार देते हैं।

#### विदेशी स्थापार गुणक ---

'मुणत' व्याय के इस प्रकार में सोये हुए भाग ना प्रतिपूरण (reciprocal) होता है। इससे दोनो प्रकार के रिसाव सिम्मिनित होते हूं, तकनीवी भाषा म, वह कोनो प्रकार के बतुपातों के योगफन का प्रतिपुरण होता है।

विदेवी व्यापार पुणक को अधिरिक्त निवाकी सं प्राप्त विविक्त क्य पाकि कि दिवाला है। निवाद के क्य धिक में कृषि होती हैं, आपाद के क्यों। अल, विद्वाला है। निवाद के क्यों कि में कृषि होती हैं, आपाद के क्यों। अल, विद्वाला के अर्थ पाकि में पुंछ हुई। होती है और यदि निवाती की व्येचा वायान अवित्य बढ़े हैं, तो क्य चिक्त में पुढ़ क्यों होगी। यदि व्याप्त के कि व्याप्त कि में पुढ़ क्यों होगी। वदि व्याप्त के कि ते कर विक्त के प्राप्त कि में पितवर्त के नहीं होगा, वह दूसके एकी। विदे त्य पत्ति के के दिवस्त कि एक हो कि पितवर्त के लिंक के प्राप्त के कि पाक के स्वाप्त के स्वाप्त के क्य कि विवाद के प्राप्त के क्या कि कि विवाद के स्वाप्त के कि पाक कि पाक

बदाहरणार्वं, एन स्थीतिक चक (expansionary cycle) को लीविये ।
मान सीतिये कि हमारे निर्माती में विवेशियों तो आप बनन के फुलनकर, कुछ आपिने कि हमारे निर्माती में विवेशियों तो आप बनन के फुलनकर, कुछ आपिने कि होंदि हो नाती है। ऐता होन पर देश को प्रुप्तान म अधिक प्रत्य सांकि प्राप्त होंगी और फुलनक्यन अविधिक्त व्यव की एक ग्रेमुना चन परेगी। वेले-वेरे विवेशियों की बचने बन जाती है जी सुबंदे हमारे भागने बाला भी सबसे हिम्म का परिक्र के तो स्विवेशियों की बचने बन जाती है जी सुबंदे हमारे भागने बाला भी सबसे हमारे कुछ का प्राप्त के हुई समस्त आपिक कुछ हो। लोग है जमसे हमार कर प्रत्य करा के बाता है और हुनरा काला में जो सबसे में होते होने का मतलब है कि उपभोग पर की। बचन की हमारे की हमारे की सबसे हमें हमारे की सबसे हमें हमारे की सबसे हमारे की हमारे हमारे हमारे की हमारे हमारे

<sup>&</sup>quot;The multiplier is the reciprocal of the proportion of spending so lost. It includes the two leakages, technically the reciprocal of the sum of the two proportions"

अविरिक्त नियातों के बहने प्राप्त हुमा नगरत प्रार्थानक कोण काम में आ नाता है अवता कर होंगे निवस बच्छों के रूप बिवहींन (inactive) यन जाता है अवता बड़े हुमें आसातें के जुनता में बिदेशों को बचता नाता है, तर युद्ध कोण सहित्र नोए कुन जाता है। तर विद्य कोण सहित्र नोए कुन जाते हैं विदेशों को बचता नाता है, तर युद्ध कोण सहित्र नोए कुन जातें हैं विदेश के पूर्व को आयातों पर यह काने अविरक्ष कर कि क्षेत्र है। जातें के स्वार्थ के पूर्व को आयातों पर यह काने अविरक्ष विद्याता है, जो अब (केता देश कि नातें अविरक्ष कामाता को बात विद्यात है। अब वे क्ष्म में शृद्धि दिलाता है — जनमें अपन अविर अविरक्ष आयातों को बात विद्यात है। अब वे क्ष्म में शृद्धि दिलाता है — जनमें अविर अविर अवेक आयातों को बात विद्यात है। अब वे क्षम में शृद्धि दिलाता है कि नातें को का विद्यात कामाता के स्वार्थ के अविर के स्वार्थ कामाता जाय-हिंदि का एक अनुसार मात्र है। एक स्वार्थ के स्वार्थ कामाता जाय-हिंदि का एक अनुसार मात्र है। यह है विद से होने हैं। निवसीं मात्र हैं आपने का विद्यात के दिवह स्वीर्थ का स्वार्थ के विद्यात का कि स्वार्थ के विद स्वार्थ का स्वार्थ का स्वार्थ के स्वार्थ का स्वार्थ के स्वार्थ का स्वार्थ के स्वार्थ का स्वार्थ के स्वार्थ का स्वर्थ के स्वर्थ की स्वर्श की से स्वर्श की स्वर्श कि स्वर्श है। स्वर्श है। स्वर्श होता के स्वर्श होता करने हैं। स्वर्श होता के स्वर्श होता के स्वर्श होता के स्वर्श होता के स्वर्श होता करने हैं।

गुणक-विद्रलेखरा का महत्त्व--

पुनक-निश्तेषम यह स्पष्ट करता है कि एक देव को तेनी कैंमे अपने आपको जन देवी में निर्देश करता है। जिए के तिन है और एक देवा को दिस्कीति कैंसे अन्य देशों को प्रेन जानी है। तिन के फलतानप्त नाम न आधात से नृद्धि होती है, जिन कारण सलावाद संग न दिस्तार भी अनुनि तुक हो जाती है और प्रेन स्वाया अधिक तक है है तता ने जी प्रेन भी जोर पक्रवारी है। जन इसी प्रकार चनवा रहता है। इसी प्रकार, मंदी ने द्वारा में प्रकार के तता है। विकार से साम के ते देशों के स्वाया को निर्देश के जाता है। विकार से साम से ने साम के तो चार की न प्रकार करता है। का स्वाया को निर्देश के ता स्वाया कि ता से की ता से कि त

जावाओं भी जयेशा निर्मालों से अधिक वृद्धि होता र फोलिक (expansionary) होता है। किन्तु जब निर्माल में गिरायक आधानों की जयेशा धीनों गति से हो, वह भी ऐसा ही होता है। यह निर्माल के । के रूपोट कर कोर कारता में १% करोड कर में भी होता है, जो विर्धाननों के भीत करेशा के कुछ कुछ निर्माल में १९ में रही कर निर्माल के भीत कर निर्माल के भीत है। जीता के अधिक कर निर्माल क

निर्योव-आयात बहुनन पर पहले बाने इस प्रवाद में तब पिदाता होगी उद्यक्ति इह बटो हुंगे सा पटने हुंगे न्याधार के माल हो । हम यह मान खन्ते हैं कि आवात और निर्योव जन समान पातिया म बटने हैं जो ऐसी पृटियो वा प्रधान तरहने ऐसा, वर्षान नमड देख निर्योग यम बीक लॉफन पाता है जानी हो तो भी देगा है। इस पर भी वृद्धि प्रपादावार है—जियांत उद्योगों ना विस्तार होता है और समझा हो शे के लिखे नथे चिनियोध दिये जाते हैं। यशिक विस्तार को यायना तेथी ही मनो-तं निमित कर देशी हैं। दूसरी जोर, शायात और नियांत में समान रून से हुई नी मेंचा को मनोब्दित बनाती हैं। तेजी की दशा में आरम-पटम में विगर होता है की रह कि पहिले की अरोब का पासि निम्चिम रहती है किन्तु पहिले को अपेक्षा श्याप आर्थन किया जाता है और कातस्वरूप गुणक के मुख्य या आकार (value or size) में पदि हा स्वाती हैं।

आवाल-भारण'वा आकार देवा में माधिक किया के स्नर के साव साम घरियतित होता है। अदि पिरिक्य सम्मत्ता या किया में एक बड़ी माधा में विधमान हो, ही। त्यस म हुँ वृद्धि पुरस्त चरेलु डागास्ता की मिनेसी, भायातको को नम । हिन्तु 'चेन जैस पूर्ण असना का स्तर निकट पहुँचिमा, विदेशों स अधिकाशि आर्मित होसी और विकासी-मूज साथ उपलब्ध घरेलु पूमि की तुक्ता में बड़ आयेखी। इसके असिरिल, वीचेंदान में क्षरण का मूस्स या आकार आन्म-निर्मरता में बढ़ा के साथ परिचारत हो

उधार रेल के निवां स्थार पर आप और व्यव को वृद्धि विज्ञमान नयशों के प्रयोग में योग में क्या मर देनी हैं। किन्तु नेने-नैन सरतिक उपयादत समस्तान कराने में निकट होने लगता है और अस्ति मर्स कार्य महाता, विविद्ध विनियमंत्रम रो आवस्यक बना देता है। तानि बक्ती हुई पान की पूर्वि के लिय में ज्ञाद लगाये जा सके। अविदिश्त निविद्योग को अवस्या कार्यक्रमां के के देने वनसे पत्र कार्यक्रमा सारा नमत्व कहीं, कम होता है व्यक्ति भोडे ही कोच तिल्य रहे जाते हैं किन्तु अधिकार के प्राचन कि से देव जाते हैं। ऐसी परिस्थित में यह समस्त है किन्तु अधिकार के प्राचन कर विद्यानों के वर्षे—आधिक निव्या के सारा प्रकार के प्रताय एक जरू में दिवालों में वर्षे —आधिक निव्या के सहय प्रकार है है किन्तु अधिकार के प्रताय के प्रवृद्ध निव्या के सारा प्रकार के प्रताय एक जरू में दिवालों के नहीं निव्या के सहय कर के विश्वाल कर स्वाप एक सारा प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रवृद्ध निव्या के प्रवृद्ध नहीं देवा में विचयित कम बेदा जाता है। परिवामस्तव प्रवृद्ध न मुद्ध प्राप्त विद्ध होता है क्योंकि उपका वास्त में अक्ता जाता है। परिवामस्तव प्रवृद्ध न मुद्ध प्राप्त विद्ध होता है क्योंकि उपका वास्त में अवस्था का व्यक्त अवस्था अवस्था कर की व्यक्ति वास होता है। जिनमें से अन्ति अवस्था कियों के अनुसार पत्र रहा रोश होता है।

भिर्म सभी देश सम्भव्य होने हैं, तो निव्यति एक समान भी के वे रहते हैं। किन्तु सभी देश बाद भदी शे चल रहे हैं, तो निव्यति जीट अधात भी लोशत जीने देरे हैं। राहोज अपन, निव्यति-भावात और विभिन्नोच सभी साम्यास्य बहुने भदते हैं। राहोज अपन, निव्यति-भावात और विभिन्नोच त्यत्तमाता है। बीनों हो दिखी या पदी भी इयागों में प्रत्येक देश ने निवं मुख्यतम एक प्राप्तियों नतुनित्त होने हैं। किन्तु अभिर्मित स्वाप्त पर उत्तर का प्रत्या होगा है मुख्यतम होने कहाति होने किन्तु अभिर्मित समान विश्वत है दिन्दे में स्वयत्व होने नी हिंग, समित्र प्रत्या के प्रत्ये निवंद समान दिन से स्वाप्त होता होने वाहिए, समित्र प्रत्या के प्रत्ये निवंद समान दिन से स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त के प्रत्ये निवंद समानित्य प्रत्या करते हैं प्रतरे निवंद समानित्य प्राप्त स्वाप्त स्वाप्त है प्रतरे निवंद समानित्य

### You ]

व 'युद्ध अन्तर्भवार' (Net in flow) को भेरणा उन देवों को, बिन्हें प्रान्तियों की अपेक्षा भुगतान अधिक करता एक रहा है, त्रम शक्ति के युद्ध बहितमंत्र (Net outflow) की कुछरवा के ठोक बराबर होगी। इस बकार, सम्पूर्ण स्वाद के निर्देश विवक्ती क्यापार वृष्ट के लिये, 'बिबेकी' क्यापार वृष्ट के लिये के हिता है। इसका भनतान सह दुआ कि धिड़क स्पापार के स्तर का कोई विशेष स्वाद कहीं है। इसका भनतान सह दुआ कि धिड़क स्पापार के स्तर का कोई विशेष सहस्य नहीं है। इसका भनतान सह दुआ कि अब शावित में विशेष सहस्य नहीं है। इसका भनतान है। इसका भी प्राप्त कर सहस्य है न कभी। ऐसी दशा में युगक निर्धिक रह बागा है। अन इसकी उपयोगिता कुष्यत एक छोटे क्षेत्र में या कुछ देशों तक सीमित है। बड़े से तो पर लाजू करने की दशा में यागाना सम्बन्धी मुहिया हो सकती हैं।

#### परोक्षा प्रश्न :

! विदेशो ब्यापार गुणक क्या होता है ? क्या यह व्यापारिक नीति के लिये एक क्लोपजनक आधार प्रदान करता है ?

What is a foreign trade multiplier? Does it provide a satisfactory basis for commercial policy?

(इलाहा०, एम० ए०, १६६६)

 राष्ट्रीय आय के सदर्भ में निदेशी ध्यापार गुणक की भारणा का निवेचन काजिये।

[Discuss the concept of toreign trade multiplier in relation to balional income ] (MPT, 1740, 176, 1864)